(<del>conficience é chechecture</del>)









# देवीपुराणम्

(संशोधितं प्रथमं देवनागरीसंस्करणम्)

भूमिकालेखक: प्रो० देवनन्दनप्रसादयादव:

> प्रधानसम्पादकः डॉ० मण्डनमिश्रः

संशोधकः सम्पादकश्च प्रो० पुष्पेन्द्रकुमारशर्मा



श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् मानितविश्वविद्यालयः नवदेहली

#### प्रकाशक:

## श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

मानितविश्वविद्यालयः कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली-११००१६

© श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

ISBN: 81-87987-28-6

प्रथमं संस्करणम् : १९७६ पुनर्मुद्रितसंस्करणम् : २००९

मूल्यम् : २७०-०० रुप्यकाणि

मुद्रक: अमरप्रिणिंटगप्रेस: देहली ११०००९

## भूमिका

पुराण भारतीय संस्कृति की ग्रमूल्य सम्पत्ति हैं। पुराणों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन को बहुत प्रभावित किया है ग्रौर समस्त भारतीय वाङ्मय उनकी देन से ग्रनुप्राणित है। शिक्षा मंत्रालय पुराणों के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता ग्रा रहा है ग्रौर काशीराज न्यास को भी पुराणों के उत्तम संस्करणों के प्रकाशन के लिए सहायता देता है।

मुभे यह जानकर प्रसन्तता हुई की श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने ''देवीपुराए।'' का प्रकाशन किया है। यह नागरी लिपि में प्रथम संस्करण है ग्रौर मैं इसके लिए विद्यापीठ के भूतपूर्व प्राचार्य डा० पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा को साधुवाद देता हूँ।

दि० ५-२-७६

डी० पी० यादव
जपमंत्री—
शिक्षा तथा समाज कल्यारा मन्त्रालय
भारत सरकार

वसीम

पुराण कार्ताय सम्प्रीत की प्रमुख कर प्रमुख का है। पुराणों है जिल्ल प्रमुख कार्त्राय जीवन को प्रमुख प्रभावित किया है प्रोर सक्ता भारतीय कार्त्राय जरको के से प्रमुख है। किया में कार्त्राय पुरुष्कों के लेस में किए जाने क्षेत्र कार्त्राय को प्रांत्रमूल प्रशंत करता क या रहा है और कार्त्राया कार्त्राया कार्त्राया को प्रमुख के स्थान प्रांत्रमां के प्रमुख के किए संस्तित कीर्त्राय की

from agreeme to be be the thereon among an dep of the diviner by "opengals" is afficient and in his series put they it also a named was it often come on any for the and army army are have upon a circust

70.549.635

PER OF ASS

DESCRIPTION FOR the fact

#### प्रधान-सम्पादकीयम्

इदमतीव प्रमोदास्पदं यदद्यैकस्य पूर्वं देवनागरीलिप्यां सर्वथा दुर्लभस्य 'देवीपुराण्'-प्रन्थस्येदम्प्रथ-मतया प्रकाशन-गौरवं 'श्रीलालबहादुरशास्त्री-केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठ'मिदं लभते । ग्रस्य विद्यापीठस्य पूर्व-प्रकाशितेषु ग्रन्थेपु-'इतिहास-काव्य-मीमांसा-वेद-न्याय-नित्यकर्म-शब्दालङ्कार-रस-ऋतुकाव्य-समीक्षा-प्रवचन-व्याकरण-स्मृति'-ग्रन्थानां प्रकाशनानि सम्पन्नानि सन्ति । तत्रैव पुराण्-विषयकोऽयं ग्रन्थस्तु प्रथम एवेति दृष्ट्याऽप्यस्य प्रकाशनस्य स्वातन्त्र्येण महत्त्वं विद्योतते ।

विद्यापीठस्यानवद्यान्युद्देश्यानि भारतीय-संस्कृतेः सस्कृतभाषायाश्च सार्वदिकीं सार्वत्रिकीं समुन्नितं मनिस निधायैव निर्धारितानि तानि च यथायथं सफलियतुं किटबद्धतां श्रिताः सर्वेऽप्यस्य सम्पोषकाः सञ्चालकाश्चानवरतं तादृशेषु कम्मंसु दाढ्येन प्रवृत्ता एव वर्तन्ते । ग्रस्य माध्यमेन विधीयमानासु संस्कृतसेवासु प्रारम्भादेवाध्ययनाध्यापनाभ्यां सह ग्रन्थप्रकाशनमपि मुख्यं लक्ष्यमस्ति । लक्ष्यस्यास्य सम्पूर्तयेऽद्य यावत् प्रायः पञ्चिवशित ग्रन्थाः प्रकाशनं प्राप्ताः ।

पुराणशास्त्राणि संस्कृत- वाङ्मयस्यातीव महत्त्वपूर्णानि निधानानि विद्यन्ते । भारतस्य प्राक्कालि-कस्य धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिकादीतिहासस्य परिशीलनाय पुराणान्येव मुख्यतयाऽऽधारभूतानि सन्ति । एतेषां महत्त्वं विश्वस्य विद्याविदो वदन्ति स्वीकुर्वन्ति च । पुराणेषु विश्वताः सदाचार-विचार-प्रस्थापका विषया प्राणिमात्रस्य कल्याणकराः पथो निर्देशकाश्च विद्यन्ते । राष्ट्रियतत्त्वहष्ट्यापि पुराणेषु नदीनां नदानां पर्वतानां ग्रामाणां नगराणां तीर्थानां महर्षीणां महापुरुषाणां राज्ञां च वर्णनानि लोकशिक्षणाय सुवहूपयोगीनि वर्तन्ते । उक्तं च—

यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च मुनीश्वराः।
माहात्म्यमिखलं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः।।
सगंश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितं दिव्याः पुण्याः प्रासिङ्गिकीः कथाः।।

- (कूमंमहापुरारो-१-१-२४-२४)

एतदनुसारं वैविध्यसंविलतेषु तेषु पुराणेषु मन्ये नैकोऽपीहशो विषयोऽविशिष्टो भवेद् यस्य चर्चा तत्र नागता स्यात् ।

पुराण-शब्दोऽयं बहुत्र पुराण-ग्रन्थेषु महापुराणग्रन्थस्य परिचयाय प्रयुक्तः । 'ग्रष्टादश पुराणानि' वानयितं सर्वत्र सुप्रसिद्धम् । परमेषा गणना न सार्वेत्रिकी । यतो हि महापुराणनाम्ना प्रसिद्धि प्राप्तेम्यः पुराणेभ्योऽप्यतिरिक्तानि सुबहूनि पुराणानि वर्तन्ते यान्युपपुराखरूपेण स्वीक्रियन्ते परं तेषु 'उपपुराण'-नाम्नो निर्देशो न भवति । तानि च 'भागव-पुराणम्, साम्बपुराणम्, कालिकापुराणम्, कल्किपुराणम् प्रभृतीनि सन्ति ।

'देवीपुराण'मिदमपि महापुराण-सङ्ख्यायां तु न समाविशति तथाऽप्यस्य वर्णन-विषयाः पद्धतिश्च तादृशा एव सन्ति । वैष्णव-पुराणानामिव शावत-पुराणेष्वेतस्य माहात्म्यं प्रमुखतमं वर्तते । भगवत्याः सिंहवाहिन्य। लोककल्याग्यकराणां लीलावताराग्यां वर्णनमत्र प्रधानतया प्रथितम्। एक ईहशः कालोऽत्रासीद् यदा समग्रेऽपि भारते शाक्तोपासकानां बाहुल्यमवर्तत । यथाऽधुना बङ्ग-बिहारादि प्रदेशेषु शक्तं युपासना विशिष्य प्रवर्तते तथैव प्रतिजनं मातृशक्ते मेहिमा पुरा व्यापृतोऽभूत् । भगवत्याश्चतुःषष्टि-पीठानां भारतस्य प्रतिभागं स्थितय एवात्र प्रमाग्णम् । 'न मातुः परदैवत'-मित्यभियुक्तोक्त्या सकलमपि जगद् मातृभक्तिमात्मिन धारियत्वा तस्याः स्तुत्या, जपेन, होमेन, तपसा वा जीवनं सार्थकीकर्तुं चेष्टते । ग्राद्यशङ्कराचार्यस्य भगवतः 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदिप कुमाता न भवतीति' भणितिः सर्वदा मातुरुपासनायै प्रािग्रनमुत्प्रेरयित ।

अत्र पुराग् देव्युपासनाया अनेकेषां तान्त्रिक-तत्त्वानां समावेशो नि:सन्देहं साधकानामानन्दाय सम्पत्स्यते । कामिका-पदमालिनी-अपराजिता-मोहिनी-ग्रह-गरुडविद्यानामत्रोपदेशास्तासामुपासना-पद्धतयश्च वर्णिता विद्यन्ते । ग्रादित्ययाग-ग्रहयाग-मातृयागादीनां विवेचनानि सिद्धिकराण्यत्रोपदिष्टानि । शिल्पशास्त्र- हष्ट्याऽप्यत्र नानाविधानां शिल्पप्रकारागां प्रामाणिकानि निर्देशनानि सन्ति । ज्यौतिषशास्त्रीया विषया ग्रापि न पराकृताः । ये ये विषया मानव-जीवनोपयोगिनो भवन्ति तेषां सर्वेषां यथोचितं समावेशेन देवीपुराग्यमिदं विश्वकोश इव विराजत इति कथने नास्त्यतिशयोक्तिः ।

एताहशस्य महामिह्मशालिनोऽस्य पुराण्यरतस्य वहोः कालादासीद् विद्वत्सु प्रकाशन-प्रतीक्षा । वङ्गेषु वङ्गाक्षरैरेवास्य मुद्रणं पुराभवत् परमुत्तरभारतीया अन्यप्रान्तस्थाश्च विद्वांसोऽस्य पठन-पाठने प्रति समुत्सुकाः सन्तोऽपि तं लाभं प्राप्तुमक्षमा एवासन् । तािममां महतीं न्यूनतां पूरियतुं मदीयसुहृदः श्रोपुष्पेन्द्रकुमारशर्माण् (प्रस्य विद्यापीठस्य भूतपूर्वप्राचार्याः साम्प्रतं च दिल्ली-विश्वविद्यालये संस्कृत-व्याख्यातारः) महताऽऽयासेन सुसम्पाद्यास्य विद्यापीठद्वारा प्रकाशनाय प्रयतितवन्त इति सत्यमेव ते घन्यवादार्शः । सहैवास्य प्राथमिक-प्रकाशन-संयोजन-सम्पादन-विघो विद्यापीठस्यास्य-अनुसन्धान विभागेनािप प्रयतितिमिति कर्मण्यस्मिन् तस्य योगदानमप्यविस्मरणीयमेव ।

मस्य विद्यापीठस्य सर्वास्विप लोकमाञ्जल्यकरीषु प्रवृत्तिषु वलप्रदातारः श्रीदेवनन्दनप्रसादयादव-महाभागा ग्रस्य ग्रन्थस्य भूमिकारूपाशीवंचनप्रदानेनास्मानुपकृतवन्तस्तथा 'राष्ट्रिय-संस्कृतसंस्थानस्य' निर्देशकाः श्रीप्रभातचन्द्रशर्माणोऽन्ये च सहयोगिनो ये येऽत्र साहाय्यं वितरितवन्तस्तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि हार्दिकान् साधुवादान् समर्प्यं 'महिला-वर्षं' परिसमाप्ति-मञ्जलरूपिमदं विद्यापीठस्य श्रद्धा-पाथेयं भगवत्या जगज्जनन्याश्चरणयोः सश्रद्धं समुपस्थापयामि ।

> या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

दि० ४-२-७६

विदुषां वशंवदः

डाँ० मण्डन मिश्रः

प्राचार्यः प्रधानसम्पादकश्च

## Dr. Srijiva Nyayatirtha,

M. A. D. LITT.

Mahamahimopadhyaya, Mahakavi, Recipient of the certificate of Honour from Rastrapati of Indian union. Retired lecturer, Calcutta University, Retired lecturer, Jadavpur University, Principal: Bhatpara Sanskrit College. Address:
Thakurpara
Bhatpara
Distt 24 Parganas
West Bengal

15. 7. 1975

## विद्वद्वरेगयाय श्रीपुष्पेन्द्रकुमारशास्त्रिमहोदयाय

#### दीयमानम्

साभिनन्दन शुभाशीर्वचनम्।

देवी-सूक्तमृचः प्रपञ्चितमृषिद्वं पायनेनाञ्चितम्, स्मृतिसन्निबन्ध्—निकरैर्देवीपुरासं पुरा। धीरेस्तेः समृद्ध तिमतः पूजाविधानक्रमे, नानावाक्यपदं तत्त्रामाणिक-पुस्तकस्य जयताद् भद्राय सम्पादनम् ॥ श्रीपुष्पेन्द्रकुमारशास्त्रिकृतिना सम्पादितो ग्रन्थोऽयं नवभमिकारचनया पाठान्तर-श्रोयुतः । संस्कृतमाहतं निधिसमं मूलं विद्वद्वरम्. तेनाद्य स्वाशीवंचनेरभोक्ष्यमभिनन्दामी वयं श्रीलालबहादुर पूतनामविख्यात विद्याभवनानुकृल्यात् । लब्धप्रकाशव्ययसम्पदेष सम्पादनागौरवतोऽद्य जीयात् ॥

### प्राक्कथन

देवीपुराण प्राचीन एवं प्रमुखतम शाक्त उपपुराणों में से एक है। प्रमुख रूप से सिंह्याहिनी देवी के मवतार एवं लीलाग्रों का वर्णन करता है। इस उपपुराण के ग्रध्ययन से हमें देवी के स्वरूप, योगविधान व साधना, देवी की प्रतिमा लक्षण एवं शाक्त पूजा विधान के अनेकानेक विषयों पर वहुत ही मूल्यवान सामग्री उपलब्ध होती है। यह पुराण नगर निर्माण एवं दुर्गस्थापत्य कला, भीषध विज्ञान, तीथों, नगरों एवं देशों के बारे में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराता है। शाक्त पूजा के सम्बन्ध में इस पुराण को प्रमुखतम स्थान दिया गया है। बंगाल ग्रीर आसाम के प्राचीन ग्रीर मध्ययुगीन शाक्तपूजा के सम्बन्ध में यह एक प्रामाणिक शास्त्र माना जाता है। प्रायः धर्मशास्त्र के सभी निवन्धकारों ने इस पुराण से प्रचुर सामग्री का उपयोग किया है।

इस पुराण में देवी को एक तरफ तो योगनिद्रा एवं आद्या परा शक्ति कहा गया है और साथही-साथ उसे उमा के रूप में शिव की पत्नी एवं महाशक्तियों, मातृकाओं एवं अन्य स्त्री देवताओं, दाक्षायणी,
काली, चण्डी आदि के रूप में वर्णन किया गया है। इन सभी का वर्णन देवी के ही विभिन्न स्वरूप मानकर
किया गया है। इस पुराण में देवी के विभिन्न अवतारों, उसके मूलस्वरूप, शिव एवं शिव परिवार के नाथ
सम्बन्ध, अन्य देवताओं के साथ सम्बन्ध, वैष्णव, शैव, ब्राह्म, गाणपत्य आदि अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के विषय
में भी मूल्यवान सामग्री संगृहीत है। युद्ध विद्या, दुगंरक्षा के उपाय, लेखनकला, लेखन सामग्री, लेखक के
गुए। एवं उसका पारिश्रमिक, विभिन्न वस्तुओं का दान, अनेक तत्कालीन लोकाचार एवं प्रयोग तथा भारत
के तोथंस्थल—इन सभी विषयों पर सामग्री उपलब्ध होती है।

देवीपुराण एक बहुत ही प्राचीन (लगभग पंचम शताब्दी ई॰) उपपुराण है; उसकी विषयवस्तु एवं निवन्धकारों द्वारा प्रमाणिकता के कारण इसका महत्त्व ग्रीर भी ग्रधिक बढ़ गया है परन्तु फिर भी ग्रभी तक इसका कोई प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध नहीं होता है। देवनागरी में तो ग्रभी तक इसका प्रकाशन हुमा ही नहीं है। केवल मात्र श्रीयुत पंचानन तकरित्न द्वारा बंगला ग्रनुवाद सहित इसका प्रकाशन गतशताब्दी के अन्त में किया गया था — उसके कुछ वर्षों बाद 'इसका दूसरा संस्करण भी बंगवासी प्रेस ने निकाला 1-इस संस्करण में बहुत से दोष भीर गलतियाँ रहने पर भी इसके महत्त्व को किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता है। मैं श्रीयुत पंचानन जी के वयोबृद्ध (८६ वर्ष) विद्वान सुपुत्र पं॰ श्रीजीव न्यायतीर्थ जी का अतीव कृतज्ञ हूँ, उन्होंने समय-समय पर मेरा पथप्रदर्शन किया और बंगला में प्रकाशित देवीपुराण़ की एक प्रति प्रदान की जिससे यह कार्य सम्पन्न हो सका। उनका भाशीर्बाद हर समय मेरे साथ बना रहा।

इस पुराए की पांडुलिपिया भी बहुत ही कम मिलती हैं और देवनागरी में तो दो-चार ही प्राप्त होती हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है।

- १ कलकत्ता संस्कृत पुस्तकालय (३०८) देवीपुराण, देवनागरी लिपि, तिथि अंकित नहीं है, १३८ प्रध्याय (प्रन्त में लिखा है) बीकानेर कापी से मिलता है। (क)
- २ बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय पुस्तकालय—(१५३०७) देवीपुराण तिथि—१६०६-सम्बत्— देवनागरी लिपि पूर्णं, । (ग)
- ३ नेपाल-देवनागरी, देवीपुराण, (१६५; ४४२) राष्ट्रीय प्रभिलेखालय-काठमांडू-नेपास ।
- ४ बीकानेर महाराजा लायब्रेरी में देवीपुरास नं० (६१९६. ४३३) देवनागरी लिपि।
- प्रमित्तम दो पांडुलिपियों की विषयवस्तु—इंडिया ग्राफिस पुस्तकालय की बगला पांडुलिपि से मिलती है ग्रीर ग्रन्त के इलोक भी वही हैं।

इन सभी पांडुलिपियों की सहायता से यह संस्करण तैयार किया गया है।

देवी पुरागा के अध्ययन की मावश्यकता मुक्ते मपने शोधप्रवन्धं Shakti cult in the Puranas. लिखने के समय हुई थी। केवल बंगला में उपलब्ध होने से प्रारम्भ में काफी कठिनाई घाई परन्तु समय के साथ-साथ कठिनाईयां दूर हुई । घनेक पांडुलिपियां तत्तद् पुस्तकालयों में जाकर दलीं और तभी से इसका देवनागरी में संस्करण निकालने का विचार बना । तदनंतर पांडुलिपियों की सामग्री का उपयोग किया और एक शुद्ध एवं प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की योजना बनी। १६६-६६ में शिक्षा मंत्रालय को प्रका-शन व्यय देने के लिए प्रार्थनापत्र दिया, परन्तु यह योजना खटाई में पड़ी क्योंकि उन्होंने एक तो पांडुलिपि देखनी चाही ग्रीर में ग्राइंकावश ऐसा न कर सका। तभी सन ६१-७० में पहले तो मुक्ते नेपाल जाने का सुप्रवसर मिला ग्रीर वहाँ की पांडुलिपियों के बारे में जानकारी हुई। यद्यपि उस समय राष्ट्रीय ग्रिभलेखालय में कूछ निर्माण कार्य होने के कारण प्रतियों का भली प्रकार उपयोग मैं नहीं कर पाया। दूसरे भारत सरकार ने उच्च ग्रध्ययन हेत् दो वर्ष के लिये कामनवेल्थ छात्रवृत्ति प्रदान करदी भीर मुभी लन्दन विश्वविद्यालय में भेज दिया । वहाँ जाने पर इंडिया भ्राफिस पुस्तकालय, लन्दन में जो देवीपुराण की प्रति सुरक्षित है उसको देखने का स्म्रवसर प्राप्त हमा-तदर्थ में भारत सरकार का हृदय से माभारी है। भारत में लौटने पर भारत सरकार के तत्त्वावघान में संचालित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के मन्तर्गत दिल्ली विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर नियुक्ति हुई ग्रीर वहाँ पर प्रकाशन सम्बन्धी योजना का संचालन भी करने लगा। संस्थान की प्रकाशन समिति ने देवीपुराण का शुद्ध एवं संशोधित पाठ प्रकाशित करने की मनुमति दी और इस प्रकार यह पुराण का संशोधित संस्करण विद्यापीठ की प्रकाशन योजना के अन्तर्गंत प्रकाशित हो रहा है।

सर्वप्रथम प्रोफेसर श्री देवनन्दन प्रसाद यादव, उपिश्वामन्त्री भारत सरकार — का हृदय से ग्रत्यन्त ही ग्राभारी हूँ, जिनका ग्राशींवाद मुक्त पर सदा ही रहा है। उन्होंने भावमय भूमिका लिखकर पुस्तक का महत्त्व बढ़ाया है। विद्यापीठ के प्रबन्धक समिति के विद्वान् सभापित श्री राजाराम श्रास्त्री—लोकसभा सदस्य का ग्रतीव कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सदा ही स्नेह प्रदान किया हैं।

विद्यापीठ के अनुसन्धान विभाग के डा॰ रुद्रदेव त्रिपाठी एवं उनके सहयोगी डा॰ चक्रधर का आभार कैसे प्रकट करूं वे मेरे अपने ही हैं, उनके सहयोग के बिना ग्रन्थ का प्रकाशन इस रूप में सम्भवत: नहीं हो पाता। प्रियमित्र डा॰ योगेश्वर दत्त शर्मा ने समय २ पर जो मूल्यवान सुभाव दिये हैं उसके लिये मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ।

डा॰ सत्यव्रत शास्त्री प्रौ॰ व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग; एवं अध्यक्ष—कला संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय का हृदय से ग्राभारी हूँ जिन्होंने मुक्ते इस कार्य में दीक्षित किया है। एवं उन सभी पुस्तकालय ग्रध्यक्षों का ग्राभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने पांडुलिपियों को देखने की सुविधा प्रदान की या पांडुलिपि मुक्ते प्राप्त करा कर इस पुण्य कार्य में सहयोग दिया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक व प्रकाशन समिति का कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ जिसने प्रकाशन की भ्रनुमित दी और श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत दिद्यापीठ, नई दिल्ली, का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिसने इसके प्रकाशन का व्ययभार वहन करने का दायित्व स्वीकार कर मुक्ते असीम तोष प्रदान किया। सुहृद्वर प्राचायं डा॰ मण्डनिश्र का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इसके प्रकाशन में रुचि दिखलाई ग्रीर समय-समय पर उत्साह बढ़ाते रहे। उनके इस स्नेह के बिना इसका प्रकाशन कठिन हो जाता।

श्लोकानुक्रमिण्का तैयार कराने में ग्रपने विभाग के ग्रनुसंधानकर्ता श्री विश्वनस्वरूप रस्तौगी, सुश्री आशा व सुश्री पवन ने मूल्यवान सहयोग दिया है—मैं इन सभी का हृदय से आभारी हूँ। ग्रन्त में मैं ग्रनिल प्रिन्टिंग कारपोरेशन के श्री सुरेन्द्र शर्मा तथा सभी कर्मचारियों का आभारी हूं जिन्होंने बड़ी ही निष्ठा एवं लगन से इस कठिन कार्य को सम्पन्न किया है। अंत में उन सभी विद्वानों, मित्रों, सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जिन्होंने समय समय पर प्रेरणा दी एवं उत्साह बढ़ाया ग्रीर सहयोग देकर इसको इस रूप में पहुँचाया है। कुछ अशुद्धियाँ पाठ में ग्रवश्य रह गई हैं, उनमें से कुछ तो प्रेंस के कारण हैं ग्रीर कुछ पाठभेद के कारण रह गई हैं, पर इसका सभी उत्तरदायित्व मुक्तपर है। ग्राशा है विद्वान लोग इस विषय में मेरा यथेच्छ दिशानिदेंश करेंगे एवं उत्साह बढ़ायेंगे। जगज्जननी ग्राद्याशक्ति की कृपा होने पर दूसरे संस्करण में दोषों का निराकरण पूर्ण रूप से हो सकेगा, मेरा ऐसा विश्वास है।

त्वदीयमेव देवेशि तुभ्यमेव समर्पये।

तिथि — दीपावली — सं० २०३२ ३-११-७५ (१९/२२ शक्तिनगर) दिल्ली-७

विद्वत्कुपाकांक्षी
पुष्पेद्र कुमार शर्मा
संस्कृत-विभाग
दिल्ली-विश्वविद्यालय
दिल्ली-७

## विषय—सूची

| १. समर्पण                          |                                                                                                                                      | १-२                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| २. भूमिका                          | CA PORT FOR A PROPERTY BATTER                                                                                                        | 3-8.                  |
| २. प्रथान सम्पादकीय                | Fire F best 5 ton 250 Fire                                                                                                           | <b>x</b> –६           |
| ४. ग्राशीर्वचन                     |                                                                                                                                      |                       |
| ५. प्रावकथन                        | the the single at its the table on the                                                                                               | 5-20                  |
| ६. विषय सूची                       |                                                                                                                                      | ११-२२ •               |
| ७. देवीपुराग् परिचय                |                                                                                                                                      | ₹₹-8₹.                |
| <ul><li>देवीपुरास मूलपाठ</li></ul> |                                                                                                                                      | 8-868-                |
| ग्रध्याय १—                        | श्लोक ६६;                                                                                                                            | पृष्ठ १-५             |
| विभिन्न विषय ; प्र                 | वर्णंन ; देवीपुरांग् परिचय ; देवी के साठ ग्रव<br>।यम पाद त्रैलोक्यविजय ; द्वितीय पाद त्रलोक्य<br>मथन; एव चतुर्थं पाद देवासुर युद्ध । |                       |
| म्रध्याय २—                        | वलोक १०३;                                                                                                                            | पृ• ६-१२              |
| कामिका विद्या की                   | प्रशंसाव उपदेश; घोरद्वारा विष्णुकी तपस्य                                                                                             | ा . एवं वरप्राप्ति,   |
| दिग्विजय प्रस्थान                  |                                                                                                                                      | - 1                   |
| अध्याय ३—                          | इलोक ३४ ;                                                                                                                            | पृ० १३-१५             |
| घोरासुर द्वारा पृथि                | वी-विजय; वज्रदण्ड द्वारा पाताल एवं नागलोक अ                                                                                          | ादि पर विजय एवं       |
| शुक्राचार्य की शिष                 |                                                                                                                                      |                       |
| ग्रध्याय ४—                        | इलोक ६३;                                                                                                                             | पृ० १६-२२             |
| गुकाचार्य की अस                    | हिमति पर भी काल एवं वज्रदण्ड द्वारा स्वगं पर ।                                                                                       | प्राक्रमण ; इन्द्र का |
| विष्णु की शरण                      |                                                                                                                                      |                       |
| ग्रध्याय ५—                        | इलोक १६;                                                                                                                             | पु॰ २३-२४             |
| वृहस्पति द्वारा घमं                | नीति का उपदेश; नारद का वज्रदण्ड के पास गमन;                                                                                          | विष्ण एवं वृहस्पति    |

का ब्रह्मलोक में जाना।

|                      |                                            | २+४५;<br>तें का वर्णन; विष्णु द्वारा चामुण्डा की                                                                    | पृ॰ २४-२=<br>स्तुति  |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      |                                            | ताना एवं स्तुति; शिव द्वारा देवी का विन्ध                                                                           | पृ० २६-३४            |
|                      |                                            | ण्ड और उसकी रानियों को धर्मपथ से                                                                                    | पृ० ३४-३ दै<br>विमुख |
| <b>ग्रध्याय</b><br>प | ६— इलोव                                    |                                                                                                                     | ाृ० ३६−४८<br>द्वारा  |
| भ्रम्याय<br>स        |                                            | नोक १२४;<br>ा का उपदेश ; शैव योग का विशद व                                                                          | पृ० ४६-५७<br>र्णन ।  |
|                      |                                            | ोक ५७;<br>विद्या का माहात्म्य एवं प्रसार ; विष्णु                                                                   | पु॰ ४८-६१<br>द्वारा  |
|                      |                                            | तोक ६१ ;<br>का वर्णन; राजाभ्रों द्वारा इन्द्र घ्वज मह                                                               | पृ० ६२-६५<br>होत्सव  |
| Total Control        | नारद द्वारा घोर और उसकी रानी को घ          | क्लोक द ;<br>तमं-विमुख बनाया जाना ; रानी द्वारा वि<br>पभोग करने के लिये घोर द्वारा सेना<br>का दर्शन एवं दु:स्वप्न । | गम्बर                |
| ष्ण्याय              | १४—<br>असुरों का जया देवी और विजया देवी से | क्लोक २६;<br>युद्ध ; काल एवं भैरंब प्रादि दैत्यों का व                                                              | पू॰ ७२-७४<br>म ।     |
| मण्याय               | 8X— ====================================   | लोक २३;                                                                                                             | 70 0X-08             |

इन्द्र द्वारा जया स्तुति, जया का वष्त्रदण्ड के साथ युद्ध एवं उसका वध ।

प्रम्याय १६—

घोर द्वारा देवी के साथ युद्ध ; नारद द्वारा देवी स्तुति ; देवी के ४० विभिन्न नाम; देवी

द्वारा प्रवतार लेने का वचन एवं घोरवध की प्रतिज्ञा।

| ग्रध्या  | य १७—                                                        | इलोक ४०;                                           | पु० द१-द६             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|          | शिव द्वारा देवी की स्तुति ; सप्त मात्                        | काओं का वर्णन; देवी का पर्वतों पर                  | निवास।                |
| ग्रंध्या | य १५—                                                        | इलोक ११;                                           | पु० ६७                |
|          | देवीद्वारा राक्षसों के साथ युद्ध एवं सु                      | षेग् का वध ।                                       |                       |
| ग्रध्याः | 7 86—                                                        | इलोक १२;                                           | पृ० दद                |
|          | जया, ग्रजिता ग्रीर ग्रपराजिता देवियों                        | द्वारा राक्षसों का वध ।                            |                       |
| म्रध्याः | 7 %                                                          | इलोक ३४;                                           | पृ० दह-हर             |
| 973      | भाग्य की महिमा; घोर का महिषरूप<br>साथियों का वध।             | ा घारण ; तथा देवी द्वारा महिषासुर                  | ग्रौर उसके            |
| ग्रध्या  | प २१—                                                        | इलोक १५;                                           | पृ॰ ६२                |
| Sale.    |                                                              | देवी स्तवन ; देवी पूजा माहात्म्य, मह               | ाष्टमी एवं            |
|          | महानवमी का विस्तृत वर्णन ।                                   | to the State of the State of                       |                       |
| ग्रध्या  | प २२—<br>——————————————————————————————————                  | इलोक १४;                                           | पु० ६३-६४             |
| -        | महानवमा क दिन दवा-पूजा विधान ;                               | होम ; शिव पूजा, देवी रथ यात्रा महोत                | सव।                   |
| ग्रध्या  | य २३<br>आश्विन नवरात्रों में देवी पूजा फल व                  | रुलोक २१;<br>र्णन; देवी के ध्वज पर पशु-पक्षियों का | पृ० ६५-६६<br>चित्रण । |
| ग्रध्या  | ष २४—                                                        | इलोक २६;                                           | पु० १७-१८             |
|          | अनेक संक्रान्तियों का वर्णन तथा पू<br>आदि द्वारा पूजन विधान। | जा करने का फल ; द्विजाति, चाण्डाल,                 | ग्रीर चीरों           |
| ग्रघ्या  | य २५—<br>वसुधारा दान फल और देवी हवन ।                        | इलोक २०;                                           | पु० हह-१००            |
| ग्रध्या  | य २६—                                                        | इलोक ४७;                                           | पु० १०१-१०४           |
|          | देवी होम विघान :, कुण्ड-निर्माण; न                           | क्षत्र हवन ; लोकपाल-हवन, मुद्रा मन्त्र,            | हृदय मन्त्र           |
| ग्रघ्या  | य २७—                                                        | इलोक ३८;                                           | पु० १०५-१०७           |
|          | अग्नि की लपटों द्वारा साधक का<br>धारा दान विधि श्रीर फल।     | हिताहित विचार ; विभिन्न अवसरो                      | पर वसु-               |

श्लोक १७;

मन्दिरों; पर्वत शिखरों ग्रादि पर देवीपूजा का फल; देवी माहात्म्य के पाठ का फल।

ग्रध्याय २८—

पू० १०५-१०६

इलोक २०;

पु० ११०-१११

ग्रध्याय २६— हश्य जगत् की उत्पत्ति; देवताओं, मन्त्रों, तन्त्रों; मुद्रा ग्रादि का पराशक्ति से प्रादुर्मांव।

पु० ११२-११३ इलोक १८; म्रध्याय ३०--

देवी प्रतिमा निर्माण एवं उसकी विभिन्न प्रकार की सामग्री का वर्णन।

पु० ११४-११६ इलोक ४१; ग्रध्याय ३१--रथयात्रा महोत्सव का विधान; महिलाग्रों द्वारा मंगल गान; महोत्सव के ग्रवसर पर वन्दियों को क्षमा-दान।

इलोक ४६; पु० ११७-१२० ग्रध्याय ३२— विभिन्न स्थानों एवं तिथियों में देवी पूजा का फल; देवी पीठों का वर्णन; देवी प्रतिमा लक्षरा एवं निर्मारा विधि; ब्राह्मराों द्वारा प्रारा-प्रतिष्ठा; मातृमण्डल, भूत तन्त्र; ग्रह विद्या एवं गरुड विद्या का वर्णन ।

पु० १२१-१३३ इलोक ११०; ग्रध्याय ३३---शुक्र द्वारा शिव की स्तुति; शिव की पूजा का माहात्म्य; दुर्गाव्रत का वर्णन; देवी के विभिन्न नामों का स्मरण ।

म्रध्याय ३४---इलोक १६; पु० १३४-१३५ देवी मन्दिर को सजाने की विधि एवं फल; देवीशास्त्र में पारंगत व्यक्तियों का समादर।

पु० १३५-१३५ म्रघ्याय ३५— इलोक ३२; घ्वज निर्माण विधि एवं देवीमन्दिर की सजावट; घ्वज दान महोत्सव का विधान।

म्रव्याय ३६--इलोक ३४; पु० १३६-१४२ शिव द्वारा देवी का स्तवन।

म्रध्याय ३७— इलोक १०३; पु० १४३-१४६ देवी के विभिन्न नामों का निवंचन; प्राय ५० नामों का उल्लेख; देवी का एकत्व । ग्रघ्याय ३५— इलोक १०; प्० १५० देवी के विभिन्न स्वरूपों एवं देवीपीठों का वर्णन: ।

ग्रध्याय ३६— इलोक १८५; पु० १५१-१६३ देवी के विभिन्न पीठों का विशद वर्णन; मन्त्रविद्या का माहातम्य; सुबल एवं दुनदुभि का वध; देवी क्षेमंकरी का प्रादुर्भाव; मत्स्य, मांस, मदिरा ग्रादि का क्षेमंकरी देवी के पूजन में उपयोग; सम्पत्ति, पत्नी एवं आत्मा का दान; ६४ विद्याग्रों की प्रशंसा ।

ग्रध्याय ४० — इलोक २१; प्० १६४-१६५ देवी द्वारा उग्रसेन राक्षस का वध।

पृ० १८६-१६१

पु० १६२-२१३

पु० २१४-२१५

| म्रध्याय ४१ —                                                 | श्लोक ८;                                                   | पृ० १६६                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| महाधर्मासुर का देवतास्रों वे                                  | <ul><li>साथ युद्ध एवं देवी द्वारा उसका वध</li></ul>        | 1                        |
| ग्रध्याय ४२—                                                  | <b>श्लोक १६</b> ;                                          | पृ० १६७-१६६              |
|                                                               | शंसा; जालन्धर, मलय, सह्य, विन्<br>त आदि स्थानों का वर्णन । | घ्य, हिमालय, उड्रदेश,    |
| ग्रव्याद ४३                                                   | इलोक ६७;                                                   | पृ० १६६-१७३              |
| पुष्पक विद्या की प्रशंसा; ग्र<br>विद्या एवं विभिन्न ब्यूहों ब | मयासुर को कहानी, गजानन द्वारा ह<br>का विशद वर्णोंन।        | ामयासुर का वघ; युद्ध     |
| ग्रध्याय ४४—                                                  | <b>श्लोक १३</b> ;                                          | पृ० १७४                  |
| गजानन द्वारा मालव्य प                                         | र्वत पर प्रस्थान; परशुराम द्वारा अ                         | योध्या में कालिका की     |
| स्थापना; महोदय क्षेत्र में न                                  | विदुर्गा पूजा का माहात्म्य; देवी के अने                    | क नामों का वर्णन ।       |
| ग्रव्याय ४५—                                                  | इलोक १८                                                    | <b>वृ० १७५-१७</b> ६      |
| नक्षत्र पूजा के लिये शुभ                                      | दिन एवं स्कन्द, सूर्यं, विष्णु, विनायक                     | क भ्रोर उमा ग्रादि देवी- |
| देवताग्रों की पूजा के लिए                                     | शुभ दिन का चयन; पूजा विधान।                                |                          |
| ग्रध्याय ४६—                                                  | इलोक ६३;                                                   | पृ० १७७-१८३              |
| देवी से संसार की उत्पत्ति                                     | ; देवताग्रों का प्रादुर्भाव; नक्षत्रों का भ                | ारत के विभिन्न प्रदेशों  |
| पर प्रभाव।                                                    |                                                            | TO THE PROPERTY.         |
| ग्रध्याय ४७—                                                  | इलोक ३८;                                                   | पृ० १८४-१८६              |
| काल विभाजन; नक्षत्रों वे                                      | के नाम एवं उनकी स्थिति; सात लो                             | कों के नाम और उनके       |
| ग्रधिष्ठातृ देवता ।                                           |                                                            |                          |
| ग्रध्याय ४८—                                                  | इलोक २०;                                                   | पृ० १८७-१८०              |
| पूर्णिमा ग्रीर ग्रमावस्या क                                   | ा विचार; भ्रमावस्या के दिन चन्द्रमा व                      | का वर्णन ।               |

इलोक ३१;

इलोक ३५०;

देवी के सात्त्विक रूपों, राजसिक रूपों, एवं तामसिक रूपों का विभाजन और वर्णन; देवी प्रतिमाग्रों का वर्णन एवं मान; निर्माणविधि ग्रीर पूजा; देवी के ६० स्वरूपों का

इलोक ३१;

देवी शास्त्र निष्णात व्यक्ति देवी पूजा कराने में समर्थ; देवी पूजक को शिव, सूर्य, ब्रह्मा,

म्रघ्याय ४६—

म्रध्याय ५०-

म्रष्याय ५१--

सूर्यं ग्रह्ण एवं चन्द्रग्रहण का वर्णन ।

वर्णन. एवं ग्रन्य देवताग्रों का वर्णन ।

भीर विष्ण आदि दवताग्रों की पूजा करना ग्रावंश्यक; पूजापात्रों का चयन। पृ० २१६ इलोक १०; ग्रध्याय ५२— म्रादित्य याग का विघान। पु० २१७ इलोक १०; म्रध्याय ५३ — ग्रह याग का विधान एवं फल। पृ० २१ = - २१६ इलोक २१; ग्रध्याय ५४— मात् याग एवं ग्रह्याग का माहात्म्य ग्रीर विधान। पृ० २२०-२२३ इलोक १८; म्रध्याय ५५— विभिन्न प्रकार के उत्पातों का वर्णन, मातृका पूजा; ग्रहपूजा; सूर्यपूजा, लक्षहोम, कोटि-होम एवं दान ग्रादि द्वारा उत्पातों के दुष्प्रभाव का शमन। पृ० २२४-२२६ ग्रध्याय ५६— इलोक ५२; हवन करने के विविध प्रकारों का वर्णन। ग्रध्याय ५७— इलोक ३२; पृ० २२६-२३१ देवी के स्वरूप का वर्णन; ग्रनेक देवताग्रों के साथ पूजा, शिव ग्रीर देवी की एकात्म्य की स्थापना। ब्रध्याय ५८— श्लोक २५; पू॰ २३२-२३३ भाग्य नामक राजा द्वारा द्वादशी के दिन विष्णुपूजन और उमा-महेश्वर पूजन ग्रीर इसके फलस्वरूप वैभव प्राप्ति। म्रध्याय ५६— इलोक ३२; पु० २३४-२३४ विभिन्न मासों में देवी पूजा का फल; ग्राहिवन नवरात्रों में देवी रथयात्रा महोत्सव; दीप-दान ग्रादि का वर्णन म्रध्याय ६०— इलोक ३२; पु ०. २३६-२३८ वृषोत्सगं एव गो-विवाह का विघान और फल; जीएं मन्दिरों का उद्घार करने का फल; उमा-शंकर, हरि-हर, ग्रघंनारीश्वर ग्रादि का पूजन। श्रध्याय ६१— श्लोक २५; पु० २३६-२४० ब्रह्मा, शिव, देवी, ग्रग्नि ग्रादि के पूजन के लिये उपयुक्त तिथि-निर्वाचन; उमा महेश्वर का दोला पूजन। ग्रध्याय ६२— इलोक १०; पु० २४१ नाना प्रकार के पुष्पों से शिवपूजन का फल।

इलोक १८; ग्रध्याय ६३---प्० २४२ २४३ दित के मान्य तीर्थों का वर्णन; ग्रीर शिव के ६८ नामों का वर्णन। ग्रघ्याय ६४--श्लोक ६; प० २४४ गोरत्न वत का विधान; गाय एवं बैल को ग्रलंकृत करके शिव भक्त को दान। श्रघ्याय ६५--क्लोक १०१; प० २४४-२५० शिव एवं उमा की शुक्ल तृतीया की पूजा; शिव-उमा का चित्र निर्माण; गुग्गुलवत. राजा का पुष्य स्नान; स्वप्नों के शुभ एवं अशुभ फल; कमल में मण्डल निर्माण; मण्डल में मूर्ति प्रतिष्ठा; मद्य एवं मांस का पूजा में प्रयोग। ग्रध्याय ६६— प्० २५१-२५३ इलोक ४१; पुष्य स्नान का माहातम्य; कलश उत्पत्ति का वर्णन; सात समुद्रों, द्वीपों, नक्षत्रों एव ग्रहों का वर्णन; पवित्र तीर्थों का वर्णन। पु० २५४-२५६ ग्रध्याय ६७— इलोक ७६: कलश में शुभ पदार्थों को रखना; सिंहासन सजाना, राजा का ब्राह्माएों द्वारा अभिषेक; देवी देवताग्रों की पूजा; ब्राह्मणों दीनो एवं कन्याग्रों को दान और बन्दियों को क्षमादान। इलोक १८; 90 3xe-340 ग्रध्याय ६८ — विशिष्ट स्थानों पर स्नान का माहातम्य, मन्त्रसिद्धि के उपयुक्त स्थान; मण्डल बनाने के लिये उपयुक्त स्थान। पृ० २६१-२६२ श्रध्याय ६६--इलोक २४; विनायक याग का विधान; गरायाग; सूर्य पूजा और ग्रम्बिका पूजा का विधान। इलोक ११; ग्रध्याय ७०---पृ० २६३ रक्षा मन्त्र या विनायक कवच का वर्णन ग्रीर उसको धारण करने का फल। इलोक १०; श्रध्याय ७१--पृ० २६४

श्राच्याय ७१ — पृ० २६६ रक्षा मन्त्र की शक्ति; विभिन्न देवताग्रों के रक्षा बीज, एवं उनकी पूजा, मधुसूदन के नाम में चतुर्व्यू ह का वर्णन ।

श्रम्याय ७२— इलोक १५३; पू० २६५-२७३ दुर्ग निर्माण विधि; भूमि निर्वाचन तथा अनेक पारिभाषिक शब्द; दुर्ग में देवी पूजन; नगर निर्माण विधि; सिंह मार्ग, राजपथ, रथ्या आदि मार्गों की निर्माण विधि।

ग्राच्याय ७३— दलोक १५८; पू०२७४-२७७ ग्राघोदुर्ग, कृत्रिमदुर्ग की निर्माण विधि; दुर्गो में विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास स्थान; निर्माण के लिये शुभ मुहूर्त्त एवं शिव, दुर्गा, मातृकाग्रों ग्रीर विनायक की पूजा। इलोक ३१;

पु० २७५-२७६

ग्रध्याय ७४--उन नदियों, स्थानों और जंगलों के नाम जो ग्रहण के समय एवं पुण्य समयों पर प्वित्र माने जाते हैं।

इलोक १६; पृ० २७० ग्रध्याय ७५---वसुघारा होम, दान एवं पवित्र स्थानों, पर्वतों ग्रीर नदियों के नामों का वर्णन ।

इलोक ६०; ग्रध्याय ७६--कुछ पवित्र स्थानों के नाम; कापोत तीर्थं का माहात्म्य; शिवलिंग, देवी, सूर्य आदि देवताग्रों को कुण्डस्नान कराने से फल प्राप्ति; कबूतर की कथा जो युद्ध में गिर कर मर गया था।

प० २५४-२५ इलोक २५; ग्रध्याय ७७---कापोत कुण्ड की प्रशंसा; तान्त्रिक मन्त्रों एवं मुद्राग्रों द्वारा देवी पूजा; देवी सम्बन्धी सोलह मुद्राग्रों का वर्णन ।

प्० २८६..२६० इलोक २४; ग्रध्याय ७५-कृष्णाष्टमी वत का विधान; रात्रिवत ग्रीर शिव की पूजा।

इलोक ३६; ग्रध्याय ७६--देवी के बारह स्वरूपों की पूजा का विधान एवं फल; उमा-महेश्वर व्रत; विष्णु शंकर वत; लक्ष्मी पर्णा वत, ब्रह्म साविति वत एवं चन्द्र रोहिग्गी वत का विधान वर्णन; देवी मन्दिर की सफाई करने का फल; रानी कुं कुमा की कथा, एवं उसका पुनर्जन्म ।

श्लोक ३१; ग्रध्याय ५०--935-x35 op देवी की हर वस्तु में व्यापकता; देवी पूजा के लिये संन्यास की ग्रावश्यकता नही, एवं महामाया का प्रभाव।

ग्रध्याय ८१-इलोक २५; पु० २६५-२६६ कालाग्नि रुद्र का वर्णन; काली से एकात्मकता भीर उसके भुवन का वर्णन, युद्धों द्वारा सृष्टि संहार।

श्रध्याय दर---वलोक ७६: प० ३००-३०४ विशिष्ट नरकों का वर्णन; एवं पापों के कारए नरक की प्राप्ति, सात पातालों का वर्णन; बाह्यण पुत्र की कथा।

ग्रघ्याय द३— वलोक ११८; पु० ३०५-३१२ रूरू की उत्पत्ति कार्तिकेय के मयूर से; उसका देवताओं के साथ युद्ध एवं देवताओं द्वारा देवी का स्तवन।

ग्रध्याय ८४--प० ३१३-३१४ श्लोक २६; रूर का वध करने की विधि का कथन; ब्रह्माणी की उत्पत्ति। इलोक ८२: श्रध्याय ८५— 39 8-x98 op ग्रहों की उत्पत्ति; शिव की स्तुति; विभिन्न मात्काग्रों की उत्पत्ति । श्रध्याय ६६--इलोक ३५; पु० ३२०-३२२ शिव की प्रशंसा, विष्णु द्वारा गीता का उपदेश। श्रध्याय ५७-इलोक ३४: पु० ३२३-३२४ देवताओं द्वारा दंवी एवं मातृकाओं की स्तुति। ग्रध्याय ५५---इलोक १३: प्० ३२६ देवी द्वारा रूरु का वध; अन्त्यजों पापियों, पाषण्डियों द्वारा देवी की प्रशंसा; शाक्तागम, शैवागम, गरूड तन्त्र, भूत तन्त्र ग्रीर काल का वर्णन । देवी संसार की प्रेरणा स्रोत । पु० ३२७-३२८ इलोक २५; ग्रध्याय ८६-सर्वमंगला देवी का पूजन विधान; कृष्णाष्टमो से शुक्ल नवमी तक देवी पूजा; पशु बलि; रथयात्रा, कन्या पूजन ग्रीर ब्राह्मण भोजन का विधान। प्० ३२६-३३० इलोक २७; ग्रध्याय ६० --देवी पूजा के विभिन्न ,स्थान; प्रतिमा एवं मन्दिर निर्माण; मन्दिरों में सामग्री दान; प्रतिमा पूजन; वैदिक मन्त्रों द्वारा देवी पूजन। पु० ३३१-३३४ इलोक ५३; श्रध्याय ६१— शूद्रों एवं स्त्रियों द्वारा देवी की पूजा; पुस्तक छत्र ग्रादि का देवी भक्तों को दान।

ग्रध्याय ६२ - इलोक १४; पू० ३३६-३३७ देशी का विन्ध्याचल में निवास; नन्दा ग्रवतार; देवी पूजा का माहात्म्य, मन्त्र, द्रव्य, क्रिया और ध्यान की महिमा।

ग्रध्याय ६३— इलोक २६५; पू० ३३८-३५५ शिव द्वारा नन्दा तीर्थं की प्रशंसा; नन्दा माहात्म्य; नन्दा पुरी का वर्णन; पूजा के विभिन्न माध्यम; साधकों द्वारा ग्रपनाये जाने वाले नियम; नन्दा के प्रिय स्थान; मन्त्रोद्धार का वर्णन एवं मुद्रा वर्णन ।

म्राज्याय ६४— इलोक ६०; पू० ३५६-३५६ सुनन्दा देवी के स्थान का वर्णन; कल्ह्णेश्वर, शूलभेद भौर वैश्रवणपुर मादि का वर्णन। मध्याय ६५— इलोक ५०; पू० ३६०-३६३ कन्यकापुर का वर्णन एवं माहात्म्य; नन्दा एवं शिव की एकक्ष्पता।

पु० ३६४-३६५ इलोक २६; ग्रध्याय ६६— वेदों का अध्ययन एवं उसके प्रकार और नियम आदि। पु० ३६६-३६७ इलोक २०; म्रध्याय ६७— यज्ञों में पशुबलि विघान, लोगों द्वारा नियमों एवं अपवादों का पालन। पु० ३६८-३६६ इलोक ३०; ग्रध्याय ६५ -देवी की एकात्मंकता; नारायणी, तारा ग्रादि नामों का वर्णन; पवित्रारोपण की विधि; आनन्द उत्सव। 40.300-303 इलोक ४७; ग्रध्याय ६६— नन्दा व्रत का विधान एवं फल; देवी के बारह नामों का उल्लेख; सभी व्रतों में व्राह्मए। भोजन, दान, ग्रौर कन्यापूजन ग्रावश्यक। पु० ३७४-३७६ घध्याय १००— इलोक ३०; विजया व्रत का विघान एवं देवी प्रशंसा । 305-00 € इलोक ३०; ग्रध्याय १०१— नक्षत्र व्रत की विधि एवं फल प्राप्ति ; देवी द्वारा वरदान प्राप्ति । इलोक १७; पु० ३८०-३८१ म्रध्याय १०२--भूमि, स्वर्ण, गाय एवं ग्रन्न दान का फल; देवी तीर्थों का वर्णन, पद-व्रत का विधान। श्रध्याय १०३--इलोक ६२; प्० ३८२ गोदान की विधि, स्वर्णमयी गौ का दान; गौ में देवी की पूजा। ग्रध्याय १०४ — श्लोक २४; पु० ३६३-३६४ पृथक्-पृथक् मासों में अलग-ग्रलग द्रव्यों का दान एवं फल, तिल-धेनु दान का माहातम्य । श्रध्याय १०५— क्लोक १५; पु० ३८५-३८६ घृतमयी घेनु की दान विधि एवं फल'। म्रध्याय १०६— वलोक ७; पु० ३८७ जलभेनु की दान विधि एवं फल। म्रघ्याय १०७— इलोक ६१; देवी का वेद-माता के रूप में वर्णन; वेदों का विभाजन, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की शाखात्रों का वर्णन; उपवेदों का वर्णन। ग्रध्याय १०८--- इलोक ३७; पृ० ३६३-३६४ त्रायुर्वेद की प्रशंसा; रोग के कारण वताना।

पु० ४२७-४२८

| विभिन्न प्रकार के भोजनों का विवरण् ग्रोर जनका मानव शरीर पर प्रभाव ।  ग्रध्याय ११०— हलों क ११; पृ० ३६८-४०५ विभिन्न प्रकार के भोजनों के नाम निर्देश, कन्द, मूल फल, ग्रौर मानव शरीर के लिए लाभप्रद ग्रौर हानिप्रद ओषधियों के नाम । ग्रायुवेंद प्रशंसा ।  ग्रध्याय १११— इलों क १६; पृ० ४०२-४०३ खट्वासुर की उत्पत्ति; जसकी तपस्या एवं देवताग्रों के साथ युद्ध ।  ग्रध्याय ११२— इलों क २०; पृ० ४०४-४०५ विष्णु के द्वारा गजानन की उत्पत्ति; गजानन के शरीर में विभिन्न देवताग्रों का निवास ।  ग्रध्याय ११३— इलों क १२; पृ० ४०६-४०७ विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताग्रों के कष्ट निवारण हेतु भेजना ।  ग्रध्याय ११४— इलों क १०; पृ० ४०६ ग्रह्मा एवं विष्णु द्वारा गणेश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताग्रों का सेनापित बनाना ।  ग्रध्याय ११६— इलों क ११: पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नासुर का वध ।  ग्रध्याय ११६— श्लों क ६६; पृ० ४०-४१७ ग्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिरचन्द्र की रक्षा ।  ग्रध्याय ११७— इलोंक १२; पृ० ४१-४१७ ग्रह्मा से विष्णु के कन्याराशि में स्थित होने पर विशेष महत्त्व । |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विभिन्न प्रकार के भोजनों के नाम निर्देश, कन्द, मूल फल, और मानव शरीर के लिए लाभप्रद और हानिप्रद ओषधियों के नाम । आयुर्वेद प्रशंसा ।  अध्याय १११— क्लोक १६; पृ० ४०२-४०३ खट्वासुर की उत्पत्ति; जसकी तपस्या एवं देवताओं के साथ युद्ध ।  अध्याय ११२— क्लोक २०; पृ० ४०४-४०५ विष्णु के द्वारा गजानन की उत्पत्ति; गजानन के शरीर में विभिन्न देवताओं का निवास ।  अध्याय ११३— क्लोक १२; पृ० ४०६-४०७ विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कष्ट निवारण हेतु भेजना ।  अध्याय ११४— क्लोक १०; पृ० ४०६ वृद्धा एवं विष्णु द्वारा गरोश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताओं का ग्रेनापित बनाना ।  अध्याय ११५— क्लोक १९: पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नासुर का वध ।  अध्याय ११६— क्लोक ६६; पृ० ४१०-४१७ ब्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा ।  अध्याय ११६— क्लोक १२; पृ० ४१०-४१७ ब्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा ।                                                                                                             |
| लाभप्रद और हानिप्रद ओषिषयों के नाम । ग्रायुर्वेद प्रशंसा ।  ग्राध्याय १११ — इलोक १६; पृ० ४०२-४०३ खट्वासुर की उत्पत्ति; जसकी तपस्या एवं देवताओं के साथ युद्ध ।  ग्राध्याय ११२ — इलोक २०; पृ० ४०४-४०५ विष्णु के द्वारा गजानन की उत्पत्ति; गजानन के शरीर में विभन्न देवताओं का निवास ।  ग्राध्याय ११३ — इलोक १२; पृ० ४०६-४०७ विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कष्ट निवारग्रा हेतु भेजना ।  ग्राध्याय ११४ — इलोक १०; पृ० ४०६ ग्रह्मा एवं विष्णु द्वारा गगोश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरग्रा तथा देवताओं का ग्रेनापित बनाना ।  ग्राध्याय ११५ — इलोक ११: पृ० ४०६ विनायक का उदयावल आना एवं विष्नासुर का वध ।  ग्राध्याय ११६ — इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७ ग्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिस्चन्द्र की रक्षा ।  ग्राध्याय ११७ — इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्रध्याय १११— इलोक १६; पृ० ४०२-४०३ खट्वासुर की उत्पत्ति; जसकी तपस्या एवं देवताओं के साथ युद्ध ।  स्रध्याय ११२— इलोक २०; पृ० ४०४-४०४ विष्णु के द्वारा गजानन की उत्पत्ति; गजानन के शरीर में विभिन्न देवताओं का निवास ।  स्रध्याय ११३— इलोक १२; पृ० ४०६-४०७ विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कष्ट निवारण हेतु भेजना ।  स्रध्याय ११४— इलोक १०; पृ० ४०६ वृद्धा एवं विष्णु द्वारा गगोश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताओं का ग्रेनापति बनाना ।  स्रध्याय ११४— इलोक १९: पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नामुर का वध ।  स्रध्याय ११६— इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७ बह्या से विष्नामुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा ।  स्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| खट्वासुर की उत्पत्ति; उसकी तपस्या एवं देवताओं के साथ युद्ध ।  ग्रथ्याय ११२— कलोक २०; पृ० ४०४-४०५ विष्णु के द्वारा गजानन की उत्पत्ति; गजानन के शरीर में विभिन्न देवताओं का निवास ।  ग्रथ्याय ११३— कलोक १२; पृ० ४०६-४०७ विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कब्ट निवारण हेतु भेजना ।  ग्रथ्याय ११४— कलोक १०; पृ० ४०६ व्वत्या एवं विष्णु द्वारा गणोश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताओं का छेनापित बनाना ।  ग्रथ्याय ११५— क्लोक ११: पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नासुर का वध ।  ग्रथ्याय ११६— क्लोक ६६; पृ० ४१०-४१७ व्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मानुपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा ।  ग्रथ्याय ११७— क्लोक १२; पृ० ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ग्रध्याय ११२— इलोक २०; पृ० ४०४-४०४ विष्णु के द्वारा गजानन की उत्पत्ति; गजानन के शरीर में विभिन्न देवताओं का निवास ।  ग्रध्याय ११३— इलोक १२; पृ० ४०६-४०७ विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कष्ट निवारण हेतु भेजना ।  ग्रध्याय ११४— इलोक १०; पृ० ४० विष्णु द्वारा गणोश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताओं का ग्रेनापित बनाना ।  ग्रध्याय ११४— इलोक ११: पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नामुर का वध ।  ग्रध्याय ११६— इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७ ब्रह्मा से विष्नामुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा ।  ग्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विष्णु के द्वारा गजानन की उत्पत्ति; गजानन के शरीर में विभिन्न देवताओं का निवास ।  प्रथ्याय ११३— श्लोक १२; पृ० ४०६-४०७  विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कष्ट निवारण हेतु भेजना ।  प्रथ्याय ११४— श्लोक १०; पृ० ४०८  ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा गणेश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताओं का छेनापति बनाना ।  प्रथ्याय ११६— श्लोक १९: पृ० ४०६  विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नासुर का वध ।  प्रथ्याय ११६— श्लोक ६६; पृ० ४१०-४१७  ब्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा ।  प्रथ्याय ११७— श्लोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रध्याय ११३— इलोक १२; पृ० ४०६-४०७ विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कष्ट निवारण हेतु भेजना।  प्रध्याय ११४— इलोक १०; पृ० ४०८ वृद्धा एवं विष्णु द्वारा गणेश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताओं का छेनापित बनाना।  प्रध्याय ११४— इलोक ११: पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नासुर का वध।  प्रध्याय ११६— इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७ ब्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा।  प्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विष्णु द्वारा गजानन की स्तुति; महेश द्वारा गजानन को देवताओं के कब्ट निवारण हेतु भेजना।  प्रध्याय ११४— इलोक १०; पृ० ४०८ ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा गणेश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताओं का छेनापित बनाना।  प्रध्याय ११४— इलोक १९: पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विष्नासुर का वध।  प्रध्याय ११६— श्लोक ६६; पृ० ४१०-४१७ ब्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा।  प्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भेजना।  प्रध्याय ११४— इलोक १०; पृ० ४०८  ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा गरोश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकरण तथा देवताग्रों का ग्रेनापित बनाना।  प्रध्याय ११५— इलोक ११: पृ० ४०६  विनायक का उदयाचल आना एवं विघ्नागुर का वध।  प्रध्याय ११६— इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७  ब्रह्मा से विघ्नागुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा।  प्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बह्मा एवं विष्णु द्वारा गरोश की पूजा; विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निवेदन; महेश द्वारा विनायक नामकररा तथा देवताश्रों का ग्रेनापित बनाना।  प्रथ्याय ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विनायक नामकरण तथा देवताग्रों का ग्रेनापित बनाना।  ग्रम्थाय ११५ - इलोक ११६ पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विघ्नासुर का वध।  ग्रम्थाय ११६ - इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७  बह्मा से विघ्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की  रक्षा।  ग्रम्थाय ११७ - इलोक १२; पृ० ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ग्रध्याय ११६ - इलोक ११६ पृ० ४०६ विनायक का उदयाचल आना एवं विघ्नासुर का वध।  ग्रध्याय ११६ - इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७ ब्रह्मा से विघ्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा। ग्रध्याय ११७ - इलोक १२; पृ० ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विनायक का उदयाचल आना एवं विघ्नासुर का वध।  ग्रध्याय ११६— इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७  ब्रह्मा से विघ्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की  रक्षा।  ग्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ग्रध्याय ११६— इलोक ६६; पृ० ४१०-४१७<br>ब्रह्मा से विष्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की<br>रक्षा।<br>ग्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ब्रह्मा से विघ्नासुर की उत्पत्ति; विष्णु द्वारा देवी स्तुति, मातृपूजा द्वारा हरिश्चन्द्र की रक्षा। प्रध्याय ११७— क्लोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रक्षा।<br>ग्रध्याय ११७— इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ग्रध्याय ११७ — इलोक १२; पृ० ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मातपूजी की महत्त्व: सर्य के कन्याराशि में स्थित होने पर विशेष गृहर्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भ्रध्याय ११८— इलोक २३; पू॰ ४१६-४२०<br>देवी के नये मन्दिरों का निर्माण व पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार; प्रतिमा संस्कार एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मन्दिर संस्कार के मन्त्र; मदिरा, मांस भ्रादि का समर्पण; जीर्णोद्धार का विशिष्ट फल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अध्याय ११६— इलोक ७५; पू० ४२१-४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| खट्वासुर े वध के उपरान्त शिव द्वारा भयंकर भैरवरूप ग्रहण; बांये हाथ में खट्वांग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| एवं दाये हाथं में कपाल तथा गले में मुण्डों की माला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

इलोक २०;

पद माला के उच्चारण से शरीर शुद्धि; यम-नियम ग्रादि का पालन; ओर विभिन्न

ग्रध्याय १२०—

प्रायश्चित व्रतों का विधान।

पु० ४२६-४३१ इलोक ३६; म्रध्याय १२१ — पवित्र अग्नि की स्थापना; वामाचारी, दक्षिणाचारी और वेदान्तियों ग्रादि का वर्णन; हवन विधान, और तीन प्रकार की ग्रग्नियों का वर्णन । पु० ४३२-४३३ इलोक २६; ग्रध्याय १२२— म्राहवनीय म्राग्नः; गाहंपत्य अग्नि एवं दक्षिणाग्नि का वर्णन एवं इन सभी का उपयोग। इलीक २८; do 838.85x म्रध्याय १२३--देवी पूजा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पुष्पों; सुगन्धियों एवं नैवेद्यों का वर्णन। इलोक १५; पृ० ४३६-४३७ ग्रध्याय १२४---देवी पूजा एवं गुरुपूजा की विधि और महत्त्व; पूजा के लिये उपयुक्त स्थान; षडाङ्ग न्यास, एवं हवन ग्रादि का विघान। ग्रध्याय १२५ — इलोक १०; पु० ४३८ गुरु की शिव के साथ एकात्मकता; एवं गुरु की पूजा का विघान। क्लोक ३५; ग्रध्याय १२६--do 836-888 अग्नि संस्कार की विधि; हवन प्रक्रिया, विभिन्न मुद्राग्रों एवं मन्त्रों का वर्णन । म्रघ्याय १२७--इलीक २३८; प्० ४४२-४५६ राजाओं द्वारा देवी पूजा; राजाओं के भ्राचरण का जनता पर प्रभाव; राजकुमारों को

म्राच्याय १२८— इलोक ६०; पृ० ४५७-४६१ देवी पुराण की पूजन विधि; देवी पुराण का वाचन; कथा वाचक का आदर; इन सभी की फंल श्रुति । पुराण समाप्त ।

ग्रच्छी शिक्षा; श्राद्धों का विधान; देवी स्तवराज का वर्णन; ग्रनेक स्थानों एवं नामों का

श्लोकानुक्रमिणका--

वर्णन।

वि० ८६५-४८८

## देवीपुरागा

## एक

## परिचय-

शाक्त मत की प्राचीनता:---

भारत में देवीपूजा का इतिहास काफी पुराना है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों एवं वैदिक संहिताओं में भी इसके प्रमाण उपलब्ध होते हैं। परन्तु एक ब्रह्मस्वरूपा देवी का विकास, जिससे सभी देवियां प्रादुभूंत होती हैं परवर्ती काल की देन है। देवी सम्बन्धी पुराण और उपपुराण भी काफी ग्रर्वाचीन माने जाते हैं। प्राचीन महापुराणों में यद्यपि देवी के माहात्म्य, व्रत एवं उत्सव आदि के सम्बन्ध में सामग्री तो प्राप्त होती है परन्तु स्वतन्त्ररूप से ये कृतियां शाक्त मत का प्रतिपादन नहीं करती हैं। परवर्ती काल में ही देवी पुराण कालिका पुराण, महाभागवत एवं देवीभागवत ग्रादि उपपुराण लिखे गये जिनमें मुख्य रूप से देवी स्वरूपों का वर्णन, महोत्सव, पीठ, व्रत ग्रादि का विस्तार से वर्णन हुआ है। इन ग्रन्थों में किसी एक देवी को मुख्य मान कर शेष रूपों का ग्रवतार रूप में वर्णन किया जाता है। ये पुराण शाक्तमत एवं उसके प्रचार प्रसार का विस्तार से वर्णन करते हैं।

इनके ग्रतिरिक्त भी कुछ पुराए हैं—बृहद्धमें पुराए एवं भविष्योत्तर पुराण ग्रादि जिनमें कुछ अध्याय देवी पूजा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी कृतियां हैं जिनके शिक्तसम्बन्धी हलोक निवन्धकारों द्वारा अपने ग्रपने ग्रन्थों में उद्धृत किये गये हैं परन्तु उनका बहुत-सा भाग अभी तक प्रकाशित पुराए। ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता है।

इन कृतियों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि देवी के जिस स्वरूप का विकास हो रहा था उस पर वैदिक देवता श्रों की कलक बहुत अधिक पड़ी हुई है। भू-देवी पृथ्वी, देवमाता ग्रदिति, सूर्यवधू उषा, सरस्वती, वाग्देवी, इला, श्री ग्रादि वैदिक देवियों के मूलरूप को ही ग्राधार मानकर परवर्ती काल में महा-काली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती ग्रादि देवीस्वरूपों में दिकसित किया गया है। फिर भी जो रूप ग्राज प्राप्त

१. मार्कण्डेय पुं वामन; वराह, आदि-भादि।

होता है, उस रूप में देवी को ग्रायेंतर या ग्रवैदिक भी कहा जाता है। वर्त्तमान ग्रनुसन्धान जो किये जा रहे हैं उनसे भी यही जात होता है कि मातृ-पूजा का क्रम ग्रादिम जातियों में भी अवश्य था। यह मातृपूजा केवल भारत में ही प्रचलित नहीं थी, ग्रपितु उन सभी प्रदेशों में इसके प्रमाण उपलब्ध होते हैं जहां-जहां पर प्राचीन कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यूनान में सबसे प्राचीन देवता पर्वत देवी हैं। ४०० ई०पू० के ग्रवशेषों पर देवी सिहासन पर बैठी हुई चित्रित की गई हैं ग्रीर साथ ही दोनों तरफ सिह भी दर्शाये गये हैं।

यूरोपीय विद्वान सर जोन मार्शन के अनुसार सिन्धु सभ्यता में पायी जाने वाली देवी की मूर्तियों के समान ही विभिन्न देशों में भी देवी मूर्तियां पाई जाती हैं। इन देशों के नाम इस प्रकार हैं मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, सीरिया एवं बल्खान ग्रादि । महाभारत हिरवंश एवं महा पुराए सभी यह बतलाते हैं कि प्राचीन काल में भारत के विभिन्न भागों में अनेक स्त्री देवताग्रों की पूजा होती थी । आर्थों के साथ-साथ बबंर और पुलिन्द ग्रादि ग्रादिमजातियां भी देवी की पूजा करती थीं । ये सभी स्त्री देवता प्रायः दिव्य माताओं के रूप में प्रकट होती हैं। वे पुरुष देवताग्रों की पित्तयों के रूप में भी पूजी जाती रही हैं किन्तु कन्या रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही हैं। ये देवियां प्रायः पवंतिशिखरों को ग्रपनी की झास्थली बनाती रहीं और सभी मातृकाग्रों की उत्पत्ति हेतु हैं। दुर्गी या दुर्गा रूप में पवंत देवी का वर्णन तैत्तिरीय भारण्यक एवं महाभारत में मिलता है। इस देवी का सम्बन्ध ग्रधिकतर हिमालय से रहा है। विन्ध्यवासिनी देवी भी सभी स्थानों पर कुमारी के रूप से पूजी जाती रही है। मार्कण्डेय एवं देवी पुराण आदि में देवी उमारूप में या विन्ध्यवासिनी रूप में कन्या है एवं असुरों का संहार करती है। ऐसा माना जाता है कि आदिम जातियां मातृप्रधान होती थी भीर इसी कारणसे मातृपूजा उन जातियों में प्रचलित होती चली गयी। ये जातियां ग्रधिकतर पवंतों; अरण्यों एवं निर्जन प्रदेशों में निवास करती थीं ग्रीर ग्रपनी मातृ देवता की पूजा वहीं पर करती थीं।

जातिगत धांचार के ग्राधार पर ये लोग पूजा में मदिरा, मांस एवं ग्रन्य निषिद्ध पदार्थों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार के भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि पशुबलि, मानवबलि, ग्रीर भैरवी चक्र ग्रादि का भी विधान था। इस प्रकार से देवीपूजा को इन जातियों ने सामाजिक उत्सव के रूप में प्रचलित किया एवं ग्रपनी सामा-जिक स्वतन्त्रता को (Permissive Society) जीवित स्खा। साथ ही साथ इन जनजातियों के ग्रतिरिक्त भी सभी मानव कठिनाई के समय ही इष्टदेव का स्मरण करते हैं। जैसे ही मानव निर्जनप्रान्तों में प्रकृति की

Sir John Marshall Mahenjodaro and the Indus Civilization, V-II-P. 50.

२. महाभारत विराट पर्व — ग्रघ्याय-६ . भीष्म पर्व — अध्याय-२३.

३. हरिवंश पु॰ II विष्णु पर्व ग्रध्याय--२-४ एवं २२।

४. विष्णु पु॰ v/1; मार्कण्डेय पु॰ ग्रध्याय ८१-६३; भविष्य पु॰ iv/138. वराह पु॰ ग्रध्याय—२१-२८; ६०-६६।

لا. Hazra—up-purana Studies II. P. 17.

गोद में पहुँचता है उसे प्रकृति की विशालता एवं ग्रपनी लघुता की प्रतीति होने लगती है। उस समय वह ग्रपनी रक्षा हेतु मां को याद करता है सर्वशक्तिमयी, वात्सल्यमयी, श्रभयदात्री, कष्टिनवारिएा। मां को। यह भी एक सम्भाव्य कारण हो सकता है जिसके कारण शक्ति या देवी को ग्रधिकतर पर्वत निवासिनी बतलाया गया है।

देवी पुराण को भारतीय शाक्त घमं का आगम अर्थात् प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है। यह पुराण तन्त्रों को प्रामाणिक मानते हुये भी वेदों का अत्यधिक समादर करता है। गायत्री मन्त्र के साथ ही बहुत से अन्य वैदिक मन्त्रों को भी शक्ति पूजा में स्थान दिया गया है। तीन प्रकार की अग्नि की स्थापना, यज्ञों का विधान, गायत्री जप आदि का वर्णन भी वैदिक प्रभाव का ममर्थन करते हैं। दक्षिणाचार मत का प्रतिपादन भी बहुत अधिक हुआ है।

कई बार ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि बौद्ध लोग भी देवी की पूजा करते थे। परन्तु उनका ग्रपना पूजा विधान होता है ग्रीर ये बौद्ध लोग बंगाल के राठ एवं वरेन्द्र प्रदेश में पाये जाते हैं। कामरूप, आसाम . एवं भोट देश में भी देवी की पूजा होती रही है। हरिवंश पुराण के समान देवी पुराण भी इस मत से सहमत. है कि देवीं पूजा प्रायः आदिम जातियों में भी हुआ करती थी। शबर, बर्बर, पुलिन्द, पुक्वास ग्रादि जातियाँ पूजा में मद्य और माँस की बिल भी देती थीं।

इस पुराण का महत्त्व इस कारए। से और भी बढ़ जाता है कि इसमें देवी के विभिन्न स्वरूपों और ग्रवतारों के बारे में बहुत ही मूल्यवान सामग्री एकत्रित है। इस पुराए। में विणत उन दैत्यों के नाम जिनका देवी संहार करती है सभी के सभी नये हैं। यद्यपि पुराए। में घम की प्रायोगिक साधना का ग्रिष्टिक वर्णन है फिर भी यह पुराण देवी विन्ध्यवासिनी के विजय युद्ध, एवं शाक्त पीठों का विस्तार से वर्णन करता है।

## वर्ण्यंविषय एवं सम्पूर्णता—

वर्तमान देवी पुराण में १२८ ग्रध्याय हैं। जबिक कई पाँडुलिपियां १३८ ग्रध्याय बतलाती हैं । परन्तु विषयवस्तु एवं श्लोक संख्या की दृष्टि से ये सभी पांडुलिपियां समान ही प्रतीत होती हैं। इस पुराण का प्रारम्भ बड़े ही विचित्र ढंग से होता है एवं बिना किसी भूमिका के देवी नमस्कार के अनन्तर पुराण प्रारम्भ कर दिया जाता है। ऐसी सूचना दी गई है कि महामुनि विशष्ठ ऋषियों मे पूछे जाने पर इस पुराण का प्रवचन करते हैं। महामुनि विशष्ठ जी ने इस पुराण को चार भागों में विभाजित किया है।

१. देवी पु॰ (६३/१७४, २२/१६, ६०/२१, ६१/७१, ३४/१७--१८)

<sup>2.</sup> Hazra: Vol II. P. 35.

- १. प्रथम पाद'—त्रैलोक्य विजय पाद में देवी का उद्भव एवं सृष्टि के विकास का वर्णन किया गया है।
- २. द्वितीय पाद<sup>3</sup>—त्रैलोक्याम्युदय पाद में देवराज इन्द्र की कथा, दुन्दुभि का वध, घोरासुर का अभ्युदय, एवं विन्ध्याचल में देवी का अवतरण ग्रीर उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है।
- ३. तृतीय पाद'-इस पाद का नाम शुम्भ-निशुम्भ मथन है अर्थात् दोनों असुर भाइयों का देवी द्वारा विनाश का वर्णन इस पाद में किया गया है।
- ४. चतुर्थपाद इस पाद का कोई नाम प्राप्त नहीं होता है। इसमें ग्रन्धकासुर के साथ युद्ध देवासुर संग्राम ग्रौर तारकासुर का कार्त्तिकेय के साथ युद्ध, उमा ग्रौर काली की उद्भव कथा ग्रौर मातृकाग्रों का वर्णन किया गया है। कुमार का जन्म, शंकर की ग्राराधना, उमा द्वारा पित को प्राप्ति, ग्रहयाग ग्रादि का भी वर्णन है।

कुछ विद्वानों के मत में वर्त्तमान देवीपुराण सम्पूर्ण नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत पुराण में प्रायः द्वितीय पाद की विषयवस्तु ही विणित की गई है। शेष तृतीय ग्रीर चतुर्थं पाद की सामग्री कहीं और विखरी पड़ी होगी या कभी इस पुराण का अंग रही होगी। परन्तु मेरी मान्यता इसके विपरीत है—देवी पुराण के प्रथम ग्रध्याय में ही ऋषियों ने कुछ प्रश्न किये हैं जिनमें उन्होंने देवीपुराण सम्बन्धी विषयों पर प्रकाश डालने की प्रार्थना की है। इस सूची में जिन विषयों का परिगणन किया गया हैं वे इस प्रकार हैं:—

- १. घोरादि दानवों की कथा एवं विनाश। देवी की महिमा।
- २. इन्द्र के पराजित होने पर स्वर्ग पुनः प्राप्त करने का उपाय एवं सफलता ।
- ३. देवी का विन्ध्य में अवतरएा श्रीर उसके साठ रूपों का विवरएा।
- ४. मातृकाधों की उत्पत्ति भीर रुरु दैत्य का वघ।
- ५. ग्रग्निस्थापना एवं ग्रग्नि भेद आदि ।
- ६. वसुधारा हवन की विधि।
- ७. देवताग्रों की स्थापना, मन्दिर निर्माण विधि।
- राम द्वारा महामायासुर का वघ।
- अनेक देवी देवताओं के स्तोत्र।
- १०. रथयात्रा महोत्सव का संयोजन एवं विघान।
- ११. खट्वासुर का वध।
- १. देवी पु०-१-३६.
- २. देवी पु०--१.३७-४२.
- ३. वही----१.४३.
- ४. देवीपुराण ——१.४४—५२.
- ٧. R. C. Hazra—, Studies in the Up Puranas—Vol II. P. 67.
- ६. देवीपुराण-१.३--२६.

- १२. विध्नासुर का वध ग्रीर विनायक की उत्पत्ति।
- १३. विभिन्न यागों द्वारा ग्रहशान्ति।
- १४. पुष्पों से ग्रभिषेक ।
- १५. दुर्ग निर्माण और रक्षा के उपाय।
- १६. वर्णाश्रम धर्म एवं सदाचार पालन ।
- १७. देवीपुजा एवं राजा हरिश्चन्द्र आदि भक्तों की रक्षा।
- १८. श्रायुर्वेद का निर्देश।
- १६. वैदिक यज्ञों का विधि-विधान और फल।
  - २०. पदमाला विद्या का माहात्म्य ग्रीर विधान ।
  - २१. कालसंख्या या कालविभाजन।
  - २२. ध्वजदान ग्रादि उत्सवों का विधान।

इस विषय सूची को देखने के बाद यदि हम देवीपुराण की वण्यं सामग्री पर हिष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि मुख्य रूप से इसी विषयवस्तु का वर्णन देवीपुराण में उपलब्ध होता है एवं इसके ग्रतिरिक्त कई अन्य विषय भी ग्रानुषंगिक रूप से विणित किये गये हैं। ग्रतः केवल पाद विभाजन के ग्राधार को लेकर यह निष्कर्ष निकालना कि पुराण समग्र रूप में उपलब्ध नहीं है— उचित प्रतीत नहीं होता है। हाँ यह निश्चित है कि देवीपुराण विस्तारपूर्वक शुम्भ निशुम्भ ग्राख्यान का वर्णन नहीं करता है ग्रीर इसके अतिरिक्त ग्रन्य कई देवी से सम्बद्ध उपाख्यानों को भी देवीपुराण में स्थान नहीं मिला है।

मध्यकालीन निबन्धकारों ने जो श्लोक ग्रपने ग्रन्थों में देवीपुराण के नाम से उद्धृत किये हैं उनके ग्रध्ययन से भी इस पुराण की विषय वस्तु पर काफी प्रकाश पड़ता है। ये विषय इस प्रकार हैं—

- (i) दुर्गापूजा, दुर्गा प्रतिमालक्षर्ण, उपकरण सामग्री, मातृपूजा, देवी नाम, कन्या पूजन ग्रादि।
- (ii) बिभिन्न व्रतों का विधान, ग्रक्षयतृतीया, ध्वजोच्छ्रय महोत्सव, लाक्षा होम आदि ।
- (iii) विभिन्न पदार्थों से बनी गायों का दान, घोड़ों, भवनों, दूघ, दही ग्रादि का दान ।
- (iy) ब्राह्मण भोजन, पितृ पिण्ड का दान, तीथौं में श्राद्ध, गंगा की प्रशंसा, शिव पूजा आदि ।
- ( v) कुओं व तालाबों का निर्माण, उद्यानों एवं वृक्षों का ग्रारोपन ग्रादि।
- (vi) विधान सम्पन्न शूद्र की प्रशंसा, राजा द्वारा सिद्धान्तों एवं शास्त्रों का प्रतिपादन और संरक्षण; वृषभ लक्षण, शैव एवं वैदिक शास्त्रों का माहात्म्य ।

इनमें से कुछ श्लोक तो वर्तमान देवीपुराण में उपलब्ध होते हैं और कुछ नहीं भी। कुछ श्लोक तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक रहे हैं और उन्हें निबन्धकारों ने देवीपुराण का कह दिया है। प्रलग-प्रलग प्रदेशों में निबन्धकारों ने पृथक्-पृथक् श्लोक उद्धृत किये हैं जिनसे यह सम्भावना भी होती है कि इसके बड़े पाठ भेद रहे होंगे। दूसरे पुराणों के श्लोक भी देवीपुराण के नाम से उद्धृत किये जाते रहे होंगे। फिर भी भविष्य में हम देवी पुराण से सम्बद्ध ग्रीर सामग्री मिलने की आशा करते हैं।

भाषा-

इस पुराण की भाषा संस्कृत है और छन्दोबद्ध है; कुल एक-दो स्थानो पर ही गद्यांश प्राप्त होते हैं। भाषा में व्याकरण की दृष्टि से काफी त्रृटियां हैं जो प्रायः सभी पुराणों की भाषाओं में प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की अपाणिनीय भाषा बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों में भी उपलब्ध होती है। महावस्तु, लिलतिवस्तर, मंजू श्रीमूलकल्प ग्रादि बौद्ध ग्रन्थों के आधार पर ग्राधुनिक विद्वानों द्वारा ऐसी भाषा को हाइ- ब्रिड संस्कृत नाम दिया गया है। पौष्कर संहिता ग्रादि वैष्णव ग्रागमों में भी इसी प्रकार की भाषा मिलती है तथा रामायण ग्रीर महाभारत की भाषा भी इससे काफी समानता रखती है। भाषा का यह स्वरूप काफी पुराना है तथा अधिकतर प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ इसी में लिखे गये हैं। भाषा की दृष्टि से देवीपुराण में प्रयुक्त कुछ विशेषताएँ उदाहरण के रूप में उद्घृत की जा रहीं हैं।

```
१---देवी शब्द के स्थानपर 'देव्या' आकारान्त रूप का बाहुल्य से प्रयोग किया गया है ।
 २—ऋकारान्त शब्दों को प्रायः आकारान्त प्रयोग किया गया है। भूतिकत्तीय नमः-(२६/३४)।
मातृ के स्थान पर माता, मातरा, मातारा आदि शब्दों का प्रयोग।
४-हलन्त शब्दों को भी ग्राकारान्त प्रयुक्त किया है।
     'श्रंसंते महदापदा (३३/५७); सम्पदा धर्मभोगा हि (८/२५)।
५---ग्रन्तिम व्यंजन का कई स्थानों पर लोप किया गया है।
     ग्रथवं = ग्रथवंन् के स्थान पर, भस्म = भस्मन् के स्थान पर।
६-सिन्ध नियमों का स्थान-स्थान पर उल्लंघन हुम्रा है।
७-शब्दों का लिंग परिवर्त्तन भी हुआ है।
     पुंलिंग शब्द नपुंसक लिंग में।
     यच्च जीवं मतं बुधै:। (८/५१)
    योगमन्त्रं विशिष्यते । (१०/३।)
     नपुंसक लिंग के शब्द पुंलिंग में प्रयुक्त हुये हैं।
     नक्षत्रा बहुरूपाइच-/(३६/१२)।
     गन्धपुष्पाश्च दातव्याः । (५४/६) ।
    अनुवर्त्तना-(स्त्रीलिंग) - ग्रनुवर्त्तनः (नपुंसक) के स्थान परः।
    वाहना (१.१६.) (स्त्री) बाहन (नपुंसक) के स्थान पर।
    दाता पुल्लिंग (७/४५) (३१/३६) दात्री के स्थान पर । होमं कार्यम् ५७/१४ । पुल्लिंग के
    स्थान पर नपु सकलिंग का प्रयोग हुआ है।
    स्त्रीलिंग शब्दों का नपु सक्लिंग में प्रयोग हुआ है-प्रमदानि च (२२/१६)।
    पताकानि (१२/४२). ग्रनेकानि च शोभानि (५०/६१)।
```

- वहुत सारे स्थानों पर वचन या संख्या का गलत प्रयोग हुमा है ।
- (i) द्वन्द्र समास नियमानुसार नहीं बने हैं। ब्रह्मसूर्याग्गाम्—(४/५६), ग्रब्टमी नवमीषु २७/२६, इन्द्राग्नि देवस्य (५/१६); रविचन्द्रमा-(४/१७), विष्णु ब्रह्मग्रा—(१६/१३): आदि।
- (ii) क्रिया रूपों का प्रयोग भी बहुधा वचन की दृष्टि से ठीक नहीं हैं। तौ वज्जकाली पृष्ठवान् भागवम्—(४/२८)। रुधिरं स्तवन्ति (८२/३२) घोरः—जग्मुः। (३६/११४)। सा च—पूज्यन्ते। तस्य पत्नी सहस्राणा अध्यो अष्यो भवेत् किल। (६/५७)।
- (iii) विशेषगों में भी वचनों का गलत प्रयोग हुम्रा है। देव-देवी तवान्तकी। (१३/७)। न संख्या विद्यते तात घातमानस्य दानवान्। (७६/१५।)
  - ६—शब्द रूपों का निर्माण नियमतः नहीं हुआ है—
    (५/१२) पथिम् = पन्थानम् के स्थान पर।
    (६३/२०) विश्वकर्मण विश्वकर्मणा के स्थान पर।
    (११/३३) होताय होत्रे के स्थान पर।
    (६६/४) अन्त्यजाम् अन्त्यजानाम् होना चाहिये।
    (११/३२) महाकपालमालाय = मालिने होना चाहिये।
    (१२/४३) अन्याः ग्रन्ये के स्थान पर।
    (६८/१४) तिस्त्राणाम् तिसृणाम् के स्थान पर।
    (६८/१७) पुष्पान् पुष्पाणि होना चाहिये।
- १०—कारक विभक्तियों का प्रयोग बहुत स्थानों पर उचित नहीं कहा जा सकता है। दिजोत्तमाय के स्थान पर—वरं दत्तं दिजोत्तमम्—(५६/१५)। देव्या पृष्ठी के स्थान पर—देवीम् उपासकाः—(४३/४१)। प्रतिहीने सप्तमी के स्थान पर—पतिहीनं न राजते—(६३/६७)।
- ११—कृत् प्रत्ययों का भी प्रयोग ठीक नहीं किया गया है।
  भुञ्जयत् (८/४०), भ्रमत ८४/३८, ग्रनिच्छमान् (९/४३)।
  भिदित—भिन्न(५२/७)।
- १२—समास में पूर्वपद एवं उत्तरपद के संयोजन पर उचित घ्यान नहीं रक्खा गया है।
  नृपदाहन महात्मा—२/१।
  पत्रभूजेंषु —(७/८८).—भूजें पत्रेषु के स्थान पर दिया गया है।

```
कली घोरे महा प्राप्ते (महाघोरे) (१२/५)।
१३ — क्रिया पदों के रूप भी गलत हैं एवं प्रयोग भी गलत ढंग से हुआ है।
  ( i ) परस्मैपदी धातुग्रों का आत्मनेपदी प्रयोग किया गया है ।
     भवते (२६/१२) भवति के स्थान पर।
     चरते (४७/१३) चरति
     पश्यते (१३/७२) पश्यति
     पठते (७/६४) पठति
  (ii) म्रात्मनेपदी घातुओं का परस्मैपदी प्रयोग हुआ है।
     बाधन्ते के स्थान पर-बाधन्त (१६/५,) का प्रयोग मिलता हैं।
     और इसी प्रकार दृश्यन्ति (५५/६०),
                             विलम्बसि (१/५६) स्रादि सनेक रूप प्राप्त होते हैं।
     विजयामि (२/६८),
१४ - कर्मवाच्य एवं कत्तुंवाच्य का भी गलत प्रयोग हुआ है।
     विघ्नसे (विहन्यसे होना चाहिये)
                                        (२/३१-३२).
     कृतवान् (कृताः होना चाहिये)
                                    (28/5)
     कथ्यसे (कथयसि होना चाहिये) (८३/२)
१५ - छन्दोभंग भी हुम्रा हैं वहुत से स्थान पर।
     सनकः सनत्कूमारक्च' (२/७) यहां प्रधिक अक्षर का प्रयोग हुन्ना है।
     'तमायान्तं तु श्रुत्वा'
                         (५/१२) पाद में कम ग्रक्षर प्राप्त होते हैं।
१६ - समानार्थक शब्दों का एक ही पद्य में प्रयोग किया गया है।
     वेद घ्वनि शब्द :
                         (2/2.)
    साखिलम् सर्वम्
                         (४/७१).
     सर्वर्तु - कुसूमे पूष्पैः
                        (६१/४२) ग्रादि बहुत से उदाहरण दिखलाये जा सकते हैं।
```

भाषागत इन प्रवृत्तियों का ग्रघ्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्राकृत एवं ग्रपभ्रं श ग्रादि भाषाओं का देवीपुराण की भाषा पर काफी प्रभाव पड़ा है, एवं इस कारण यह पुराण भाषा वैज्ञानिक हिष्टिकीण से भी महत्वपूर्ण हो गया है। गद्यभाग भी ग्रधिकतर प्राकृत से प्रभावित है एवं बौद्ध ग्रन्थ महावस्तु की भाषा से समानता रखता है जो इसको भाषा की हिष्ट से प्राचीन प्रमाणित करता है। इसकी भाषा पाँचरात्र मत की पौष्कर संहिता (चतुर्थ शताब्दी) एवं जयाख्य संहिता की भाषा से भी मिलती जुलती है। भाषा की विशिष्टताग्रों का विस्तार से ग्रध्ययन करने के लिये पृथक से अध्ययन की ग्रावश्यकता है। इस प्रकार का अध्ययन देवीपुराण के महत्व को ग्रीर भी ग्रधिक स्पष्ट कर सकेगा।

<sup>1--</sup>R. C. Hazra-Studies in The Up-Puranas. Vol II. P. 175.

#### काल:

किसी भी प्राचीन सूची में इस पुराण का नाम पुराणों या उपपुराणों की सूची में प्राप्त नहीं होता है। किन्तु पुराण ग्रवीचीन नहीं है क्योंकि बहुत से प्राचीन निवन्धकारों ने इससे बहुत अधिक उदाहरण दिये हैं। रघुनन्दन, मित्रमिश्र, नरसिंह बाजपेयी, शैंव नीलकण्ठ तथा एका ब्रगुराण में इसको उपपुराण स्वीकृत किया गया है।

निम्नलिखित निबन्धकारों एवं विद्वानों ने इससे एकाधिक उदाहरण दिये हैं।

- १. गो गलभट्ट हरिभक्ति विलास देवीपु० ग्र० ५१,६१,११८
- २. गदाधर-कालसार-देवीपु० अध्याय २१,२२,२४,५६,६१,६६
- ३. ग्रनन्तभट्ट-विधान पारिजात-देवीपु० अध्याय ५४
- ४. नरसिंह वाजपेयी---नित्याचार प्रदीप--देवीपु० ग्रध्याय-- ३२,३४,५०,५१,१२६
- ५. रघुनन्दन—स्मृतितत्व—देवीपु० ग्रध्याय २१-२४;५०,५१,५४,५६,६१,७८ दुर्गा पूजा तत्व—देवीपु० ग्रध्याय २१-२३,५०,५४,५६,१२३
- गोविन्दानन्द वर्ष कौमुदी —देवीपु० अध्याय—२१,२४,५६,६१,७८ दानकौमुदी—देवीपु० ग्रध्याय ६०
- ७. श्रीनाथ म्राचौर्यचूड़ामिएा-कृत्य तत्वार्णव-देवीपु० म्रध्याय--२२,२४,५६,६१
- वाचस्पति मिश्र—तीर्थं चिन्तामिण्—देवीपु० अध्याय—५४
   श्राद्ध चिन्तामिण्—देवीपु० अध्याय ५६
   कृत्य चिन्तामिण्—देवीपु० ग्रध्याय ४८,४६
- ह. रुद्रधर —वर्षकृत्य श्राद्धविवेक —देवीपु० अध्याय २४,५६
- १०. शूलपाणि दुर्गोत्सव विवेक देवीपु० अध्याय २१-२३,६१ प्रायश्चित्त विवेक देवीपु० ग्रध्याय ६७ श्राद्ध विवेक देवीपु• ग्रध्याय ५६
- ११. चक्रेश्वर-कृत्यरत्नाकर-देवीपु० ग्रध्याय १२,२१,२२,२४,३३,५०,५६,६१,६२ ७४ गृहस्थरत्नाकर; दानवाक्यावली-देवीपु० ग्रध्याय ८६,६१,६६,१०२,१०४,११७,१२३,१२७
- १२. मदनपाल-मदनपारिजात-देवीपु॰ म्रध्याय ५१,५६,६६
- १३. माधवाचार्य कालनिर्णय देवीपु० ग्रघ्याय २४,७४,१०४
- १४. विद्यापति—दुर्गा भक्ति तरिगणीं—देवीपु० अध्याय २१,२३,५०,५१,५४,५६,५६,६१ गंगाभक्ति तरंगिणी—देवीपु० ग्रध्याय—११७,१२३,१२४
- १५. श्रीदत्त उपाष्याय आचारादर्श देवीपु॰ ग्रंघ्याय ५०,५१ समय प्रदीप — देवीपु॰ अध्याय २४,४५,५६,६१,७६

- १६. हेमाद्रि चतुर्वर्ग चिन्तामिए। देवीपु० अध्याय ११,१२,२१,२४,२७,३१,३२ — द्वीपु० ब्रध्याय ४५,५०,५६,५८,६२,६४,६७,७४,७७,७६,८६,६१,६८,६६,१०७,१२१
- १७. वल्लालसेन-ग्रद्भुतसागर-देवीपु० अध्याय १०० (तांत्रिक सामग्री के कारण-पुराणों से बहिष्कृत)
- १८. अपरार्क याज्ञवल्वयस्मृति व्याख्या-देवीयु० अध्याय ६२,५१,५६,७४,६७,१०२,१०४
- १६. लक्ष्मीघर-कृत्यकल्पतरु-देवीपु० ग्रध्याय १२,२३,२७,३३,५६,५६,६४,७४,७६,८६,
- २०. जीमूत वाहन—कालविवेक—देवीपु॰ ग्रध्याय २२,४८,६१,७४,६३ इनके ग्रतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाण भी देवीपुराण को प्राचीन सिद्ध करते हैं।
  - १. 'ब्रह्मा की पूजा भारत में २००-६०० A.D. तक प्रचित्तत रही एवं तदुपरान्त अप्रसिद्ध हो गई। देवीपुराण में इस पूजा का उल्लेख प्रचितत पूजा के रूप में मिलता है। अतः छुठी शताब्दी से पूर्व ही इसकी रचना हो गई होगी।
  - २. 'वागाभट्ट की कादम्बरी में शूद्रक वर्णन का साम्य देवी पुराग में घोरासुर वर्णन से है।
  - ३. वराहमिहिर की वृहत्सिहता स देवीपुराण में एक श्लोक का उद्धरण।
  - ४. देवीपु॰ ग्रध्याय-६६-याज्ञवल्वयस्मृति से लिया गया है।
  - ५. देवीपु॰ अध्याय-१०५-११०-चरकसंहिता प्रथम सूत्र स्थान से लिये गये हैं।
  - ६. देवीपुराण बौद्धधर्म की अवनत दशा का वर्णन करता है।
  - ७. शैव और पाशुपत दो शैव सम्प्रदायों का वर्णन भी प्राप्त होता है।
  - द. वाम ग्रीर दक्षिए दो शाक्त सम्प्रदायों का उद्धरएा दिया गया है। '
  - बुद्ध का विष्णु के अवतारों में ग्रह्ण कर लिया गया है।
- १०. हूगों, विदेशियों, म्लेच्छों द्वारा मन्त्रविद्याओं का प्रयोग दिखलाया गया है। इस प्रकार पंचम शताब्दी इस पुराण की पूर्वसीमा स्वीकार की जा सकती है, जब कि नवम शताब्दी — प्रवर सीमा के रूप में मानी जा सकती है।

देवीपु० अध्याय—४६-४६ साम्बपुराण ग्र० १८,२२-२३ में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते है।
निश्चित रूप से इन्हें देवी पुराण से ग्रहण किया गया है क्योंकि साम्बपुराण में भाषा अशुद्ध है।
देवीपु० के श्लोक २२/७-८:६६/१३;६५/६५,६७/६३ ग्रादि कालिकापु०-में गृहीत किये गये हैं।
इन सब प्रमाणों के ग्राधार पर इस पुराण का रचना काल पंचम शताब्दी ई० से लेकर दसवीं
शताब्दी तक माना जा सकता है। मूल भाग अथवा कुछ भाग पहले लिखा गया होगा तथा परिवर्तन एवं
परिवर्धन होते हुए पुराण का वर्त्तमान रूप दसवीं शताब्दी से पूर्व ही प्रमाणित रूप से प्राप्त हो चुका था।

१. देवीपु० २.१३,३५.१८,१६,११८.२

३. वही १६.३.११-कादम्बरी पृष्ठ १०-११

२. वहीं ४६.६४,१२.३४,३८

४. वहीं ६.३२,३३.६१

५. Hazra-Vol II P. 75 7. Hazra-Puranic Rechords. P. 41-42 ६. वही ३६.१४३,१३.५१-५२

### मन्त्र विद्या:

देवीपुराण अनेक योग—मन्त्रविद्यात्रों का वर्णन करता है। कामिकाविद्या, पदमाला, ग्रपराजिता मोहिनी, मृत्युञ्जय ग्रादि ग्रने क विद्याग्रों का वर्णन प्राप्त हं।ता है। इन विद्याग्रों के प्रयोग से एवं सिद्धि करने से केवल मात्र ग्रिणिमादि सिद्धियाँ ही प्राप्त नहीं होती है ग्रिपितु मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। प्रस्तुत पुराण में गुरु को भी बहुत ही आदर दिया गया—देवताश्रों से भी ग्रिधिक—यह तन्त्रों का प्रभाव है या तन्त्रों पर इम पुराण का प्रभाव है; यह ग्रमी निर्णित होना शेष है।

पूजा पद्धति पर भी तन्त्रों का प्रभाव इस पुराण में देखने को मिलता है। तान्त्रिक प्रक्रिय एँ, तान्त्रिक मन्त्र, मुद्राएँ, न्यास एवं योग ग्रादि का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। पूजा में एवं अन्यत्र भी साधक द्वारा मांस और मदिरा का सेवन भी परिकल्पित किया गया है । देवी सम्बन्धी सभी उत्सवों एवं व्रतिधानों में कन्याश्रों का पूजन ग्रीर भोजन बहुत ही ग्रावश्यक ग्रङ्क होता है। पूजा के माध्यमों के रूप में प्रतिमा, वेदी, खड्ग, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पुस्तक, लिग, पादुका. पट, छूरिका, वागा, जल, ग्रिन, हृदय, चित्र एवं चनुष ग्रादि को स्वीकृत किया गया है ।

#### स्त्री:

देवीपुराग् स्त्रियों गवं दिलत वर्ग के लोगोंको बहुत ही उदारतापूर्वक समाज में एवं घार्मिक कृत्यों में उचित स्थान देता है। यह पुर ण केवल मात्र शूद्रों; चाण्डालों, आदिम जातियों को देवी वर्तों का विधान करने की ही आज्ञा नहीं देता है अपितु विद्यागुण सम्पन्न शूद्र को गुण्यरहित द्विजाति से श्रेन्ठ भी स्वीकार करता है। मित्रयों, और शूद्रों को देवी सम्बन्धी हवन, ब्रा, उपवास, पूजा, जप श्रादि करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है। किन्याग्रों को देवीस्वरूपा मानकर प्रत्येक उत्सव में उनके पूजन, सम्मान व भोजन की व्यवस्था की गई है। विवाहिता स्त्रियों को भी काफी सम्मान प्रदक्षित किया हैं। विवाहिता कि कई श्रवसरों पर उनके पूजन श्रीर

- १. देवीपू०--१.२१,६३-६४; २.१; ६.४-६-- ५६; ११.४-१५.
- २. वही. १.६८. ३६.४६; ६८,—१२१-१२३. ५०.३३४-ग्रानार्यः का ग्रादर ।
- ३. वही. ८६.१६;
- ४. वही. ६.७१.
- ५. वही. २२.१०
- ६. वही. २२.५-६१. २४.१८-२४. २६.४३-४६.
- ७. वही. ५१.४-६.
- वही. २२.१६, ५० ३३४—३३७. ६३.१६८—१७२,
- ६. वही. १२१.५
- १०. वही. ३५.१५-१७- कन्या देव्या स्वयं प्रोक्ता कन्यारूपा तु शूलिनी ।

भोजन का विधान किया है। पुराणों का शाक्त सम्प्रदाय धर्म का लौकिक रूप है एवं लोक मानस को चित्रित करता है। देवी सम्बन्धी वृत एवं उद्यापन आज भी ग्रधिकतर स्त्रियों में ही प्रचिन्त हैं; एवं कन्यापूजन तो नवरात्रों का एक ग्रनिवार्य ग्रंग ही बन गया है। देवीपुराए में स्त्री शिक्षा का भी प्राचुर्य दिखाई देता है। मन्त्र का जप, हवन, देवी शांस्त्रवाचन आदि में भी स्त्रियां निष्णात दिखल।ई देती हैं।

कामास्या या कामरूप का शक्तिपीठ के रूप में कई बार उल्लेख करते हुये भी यह पुराण इस तीर्थ को बहुत ग्रधिक महत्व नहीं देता है। जब कि बाद में लिखा गया कालिका पुराण तो इस तीर्थ का माहात्म्य बहुत ग्रधिक वर्णन करता है। प्रस्तुत पुराण तो विन्ध्यवासिनी देवी का ही ग्रविक वर्णन करता है।

दंवीपुराए एक से ग्रधिक बार शक्तिपीठों का वर्णन करते हुए कामरूप, कामाख्या, वंग, राधा, नरेन्द्र, समतट, एवं वर्धमान आदि तीथों का वर्णन करता है। ये सभी स्थान पूर्वी भारत अर्थात् वंगाल एवं ग्रासाम प्रदेश के हैं।

एक बहुत ही ग्रपरिचित शांक्तिपीठ का नाम भी इस पुराण में विशात है। यह नाम उज्जियनी है जो पिक्सि वंगाल के वर्दवान जिले में स्थित है। देवी का नाम उजानी ' जो स्थानीय ही हो सकता है—दिया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि पुराण का यदि उद्भव नहीं तो कम से कम प्रकाशन, प्रचार एवं प्रामाणिकता बंगाल में ही हुई है। बृहद्धमं पुराण भी इस ती थें का उल्लेख करता है एवं बंगाल के निबन्ध-कारों द्वारा भी इसका उल्लेख शाक्त महापीठों में किया गया है। '

देवीपुराए में यद्यपि शक्तिपीठों के उद्भव की कथा नहीं मिलती है फिर भी निम्निलिखित शक्ति ती शें व पीठों का वर्णन मिलता है।

विन्ध्याचल, हेमकूट, महैन्द्र, हिमगिरि, सह्य पर्वत, श्रीगिरि, गंगा, नमंदा, उज्जियनी, निषध, द्रोगाचल, अर्बुद, मलय-विन्ध्य क्षेत्र; कुरूक्षेत्र, समुद्र तट, किडिकन्धा, कुशस्थली, जालन्धर, कील पर्वत, गन्ध मादन, विदेह, पुष्कर, नैमिष, काशिकाश्रम, वेद पर्वत, कामास्था, सरस्वती तट, पूर्वसिन्धू, लंका, कैलाश,

- १. देवी पु०- ११.७६,।
- २. वही. ६१.५६; ६०.२२;
- ३. बही. ४२.८, ४६.७१
- ४. वही. ३१.६, १४४
- ४-६ वही. ४३. ६६
- ७-८ वही. ३६.१४४, ४२.६.
- वही. ४६.७०
- १०. वही. ३८.८.
- R. C.Hazra—up-purana studies Vol II P. 85. also Footnote-125.

कण्वाश्रम, धर्मारण्य, कावेरी संगम, कोटितीथं, शकद्वीप, फ्रौञ्चद्वीप, मुण्डिपीठ, विदिशा, वरेन्द्र, राधा, कौशल, भोटदेश (तिब्बत), हस्तिनापुर, कांची, कोलु, चित्रगोप, नारकाल, नीचाख्य पर्वत, उड्डदेश, स्त्रीराज्य (आसाम), चम्पा, कान्यकुट्ज, उड्डीयान, मनाक्ष, सिंहल, जम्बुक्नाथ, ग्रयोध्या, महोदय, तीरभुक्ति, ग्रंग, वंग, समतट, वर्चमान, नेपाल, काश्मीर, गंगासागर संगम, कापोततीर्थ, नन्दातीर्थं; नन्दापुरी, त्रिकूट, रामेश्वर, ग्रमरेश्वरतीर्थं, हरिश्चन्द्र तीर्थं, यमुना, वेलवती, रेवती, सुनन्दातीर्थं, कन्यकापुर, गया, प्रयाग, केदार, दण्डकारण्य, अमरकटक, सोमेश्वर, नगर, पुर, खेट, गृह, भवन, मन्दिर, चतुष्पथ, आदि।

देवीपुराण में देवी के निम्नलिखित नाम प्राप्त होते हैं: देवी, उमा, दुर्गा, आद्याशक्ति, शिवा देवी, विन्ध्यवासिनी; चामुण्डा, शिक्त, परा शिक्त, जया, विजया, ग्रिजिता, अपराजिता, शाकम्भरी, गौरी, कात्यायनी, कौशिकी, भद्रकाली, पार्वती, नारायणी, भीमा, धूम्रा, ग्रिम्बिका, योगनिद्रा, लक्ष्मी, चण्डो, दाक्षायणी, कैटभेश्वरी, कुमारी, कपालिनी, काली, महिषासुरमिदनी, चिक्ता, रौद्रो, नन्दा, भवानी, तारा एकानंशा, कालरात्रि, भैरवी, नवदुर्गां, मातृका, क्षेमंकरी, मंगला, सर्वमंगला, ब्राह्मी, शाक्री, कौमारी, वैष्णवी, महालक्ष्मी, श्वेता, (महाश्वेता) योगश्वरी, मूलप्रकृति आदि सैकड़ों नाम उपलब्ध होते है। और ये सभी देवी के प्रसिद्ध नाम या विभिन्न रूप हैं जिनकी पूरे भारतवर्ष में ग्राज तक पूजा होनी ग्रा रही है।

#### देवी का स्वरूप :

देवीपूजा पर प्रामाणिक शास्त्र के रूप में मान्य इस पुराण में देवी प्रधानतया युद्ध की देवी या युद्धरत देवी के रूप में विणित' है। वह आद्याशिक्त है भीर साक्षात् शिवा ही है '। इसी देवी ने चामुण्डा रूप घारण करके भगवान् विष्णु के जीवन की रक्षा महाभुनि कालाग्निष्द्र के कोप से की थी। चामुण्डा देवी को सप्तार की मृष्टि; सुरक्षा एवं संहार करने की सामध्यं से युक्त बतलाया है। देवीपुराण के अनुसार चामुण्डा एक प्रज्वलित ज्वाला ही है। (६/११) दार्शनिक रूप में उसे काल (समय) की अग्नि रूप में प्रदिश्ति किया है जो पाथिव अग्नि को शान्त करती रहती है। उसका वर्ण काला है किन्तु सिन्दूर से आवेष्टित है एवं तेज की किरणों उससे भाविभूत होती रहती हैं। (६/१९-३४) वह सभी की स्वामिनी है; ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवतागण, दैत्यदानव, मानव समाज, अर्ध देवी जगतियों, पशु-पक्षि एवं सम्पूर्ण चर और अचर जगत् उसीके अधिकार में संचालित होता है। प्रमुख रूप से चामुण्डा संहार या विनाश की अधिष्ठातृ देवता हैं भीर प्रमुख रूप से शमशान में वास करती हैं।

ग्राद्याशक्ति सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं ग्रीर उसकी भक्ति करने से एक साथ ही सांसाारिक ऐश्वर्य ग्रीर भोग, पुण्य एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसको ब्रह्मा, विष्णु ग्रीर महेश के रूप में कार्य करने वाली महाशक्ति कहा गया है एवं त्रिदंवों की स्त्रीशक्ति के रूप में भी स्मरण किया जाता है। एक होते

१. देवीपु॰ ६/११ प्रेषयामास चामुण्डां कालान नसमप्रभाम् ।

२. वही ६/१६.३४

३. वही ६/५७

हुये भी ग्रनन्त, निराकार होते हुये भी साकार एवं विश्वरूप धारण करने वाली; निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणात्मिका मृष्टि स्वरूपा, भोग ग्रौर मोक्ष प्रदान करने वाली वह मातृ शक्ति सभी से वन्दनीय है। इस महादेवी को सर्वरूपा या सर्वव्यापक कहकर सम्पूर्ण मृष्टि उसीका स्वरूप बतलायी गई है। इस सिद्धान्त के द्वारा शाक्तों ने प्रथम बार वेदान्तियों के जगत् के मिथ्यात्व के सिद्धान्त को परास्त किया एवं मृष्टिकर्त्ता के साथ २ उसकी कृति को भी नित्य स्वीकार किया है शाक्तों का यह ग्रद्धैत तत्व पूर्णतः नया है।

### मातृरूपा

यह देवी मातृ स्वरूपा है। संसार के प्रत्येक प्राणी को माता के स्नेह की ग्रावश्यकता प्रतीत होती है। वह प्राणी नितान्त ग्रभागी है जिसे माता के ग्रमृतरूप दुग्ध का पान करने को नहीं मिलता। सारे सुख, ऐश्वयं माता की कृपा के विना निर्थंक ही है। उसे लोकमाता, देवमाता, इन्द्रजननी, स्कन्दमाता, भूतमाता, ग्रादि २ नामों से पुकारा गया है तथा मातृत्व शक्ति को प्रेम, स्नेह,वात्सल्य की साक्षात् मूर्ति एवं पराकाष्ठा स्वीकार किया है। महाशक्ति की मातृत्वरूपा मंजुलमयी मूर्ति का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति करता है, एवं उसके वरद हस्त की छत्रछाया में पलता है ग्रीर ग्रपना जीवन उमकी सेवा में ग्रपित करता है। इस पुराण में देवी का बालहितकारी स्वरूप भी चित्रित किया गया है—बालानां हित काम्यया।

### तेज स्वरूपा देवी :

सभी शाक्त पुराणों में एकमत होकर कहा गया है कि देवताओं की सम्मिलित या संघात शक्ति का नाम देवी है। सभी देवताओं का बल,तेज, और पौरुष एक ही दिशा में कार्य करता है; वह है संसार की रक्षा एवं रचनात्मक कार्यों में योगदान—और इसी दिब्यता का नाम देवी या शक्ति होता है। देत्यों, दानवों, राक्षसों और समाजविरोधी व्यक्तियों का पौरुष, विनाश और विघटन में लगा करता है और इन्हीं व्यक्तियों का नाश करने के लिये महाशक्ति अवतरित होती है। पुराणों में इसी सतत संघर्ष का नाम देवासुर संग्राम कहा गया है। इसी प्रसंग में यह कहा गया है कि देवताओं के तेज से देवी या महाशक्ति का प्रादुर्भाव हुम्ना है। देवीपुराण के अनुसार भगवान शिव जिस समय राक्षसों के वध के विषय में चिन्तित थे उसी समय एक तेज-पुञ्ज उनके सामने प्रकट हुम्ना और कुछ देर पश्चात् देवी रूप में परिणत हो गया। इसी देवी का नाम कात्यायनी या काली पड़ा। यह शिव का अपना तेज था जो राक्षसों के संहार के लिये प्रकट हुम्ना था।

यह प्रसंग सर्वप्रथम हमें मार्कण्डेयपुराख के देवीमाहातम्य में उपलब्ध होता है। यहां पर भगवान् विष्णु सर्वप्रथम अपने तेज को स्वयं से पृथक् करते है और फिर सभी देवता अपना २ तेजोभाग

१. देवीपुराएा ३५.१३,३७.४६,७६

२. वही १.४२

**३.** सप्तशती २/१३

४. देवीभागवत ७/३१/२५-५४

४. देवीपु० १२६/४७-६०

६. सप्तशती २/६-१६

दते हैं और उससे देवी प्रकट हो जाती है। देवी भागवत में भी यह प्रसंग मिलता है परन्तु वहाँ पर देवता लोग उस तेज को देखकर घबरा जाते हैं और देवी तब सौम्य रूप घारए करती है। इस देवी का नाम भुवने- इवरी है। बारहवें स्कन्ध में पुनः उमा है मवती की उत्पत्ति देवताओं के तेज से दर्शायी गयी है (XII/8/51-57)। यह अनेकता को एकात्म में परिवर्तित करने का प्रयास प्रतीत होता है।

दवीपुराए में प्राप्त देवी के विभिन्न विशेषणों में 'नादिबन्दु रुपिणी मन्त्रमयी, सर्वेगा ग्रादि प्रमुख हैं ग्रीर परा ग्रपरा भी उसी के नाम हैं। वह शिव ग्रीर शक्तिस्वरूपा होते हुये भी एक ही है।

> एका गुणात्मा त्रैलोक्ये तस्मादेका सा उच्यते । देवी सा परमार्थेति वदन्ते भिन्नदर्शिन :- ॥

अर्थात् वह तो वस्तुतः एक ही है। समस्त विश्व और सकल मानसिक भाव उसी से उद्भूत होते हैं। तथापि अपनी सामर्थ्य एवं बुद्धि के अनुसार सांसारिक लोग उसको अनेक रूपों में पूजते हैं। कुछ लोग रुद्र की, द्सरे विष्णु की एवं ब्रह्मा की पूजा करते हैं—पर वस्तुतः वह महाशक्ति ही है। अर्थात् जिस प्रकार स्फटिक मिएा में विभिन्न रंगों का आभास होने पर लोग स्फटिक को ही विभिन्न रंगों वालीं मान लेते हैं उसी प्रकार देवी एक होते हुये भी अनेक रूप में आभासित होती है।

देव्या व्याप्तिमिद सर्वें जगत् स्थावर जंगमम्। '
इज्यते पूज्यते देवी ग्रन्नपानात्मिका सदा।।
संसार उसी की रचना है एवं उसी का स्वरूप है। संसार में प्राणी उसी भक्त वत्सला की सन्तान हैं।
सर्वा सर्वेगता देवी सर्वेदेव नमस्कृता। '
यष्टव्या शुद्ध भावेन न भिन्ना पृथगेव सा।।

उसकी अचैना, वन्दना, पूजा अनेक नामों व रूपों में की जाती है। देवीपुराण नारायणी, तारा क्वेता, शिवा, गौरी, चिंका, विमला, उमा, अम्बिका, चामुण्डा एवं नन्दा आदि नामों से उसी महाशक्ति का स्तवन करता है। मानसिक भावों का निर्मल होना ग्रतीव ग्रावश्यक बतलाया गया है।

### कनकेश्वरी:---

देवीपुरागा में महादेवी कनकेश्वरी के नगर का बहुत ही सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। देवी का भवन भी ग्रत्यधिक सुरम्य एवं मनोहर बतलाया गया है। विमान भी उसका ग्रपूर्व है। (१५/२६-३०) देवी की प्रतिमा चन्द्रकान्तमणी की बनायी जाती है ग्रीर स्त्रियां ग्रपने ग्रपने घरों में बड़े ही प्रेम एवं विधिविधान के साथ उनकी पूजा करती हैं। पूजा के उद्देश्यों में सुन्दर एवं मनोहारी पित की कामना भी सिम्मिलत होती है। (१५/३६) देवी की पूजा किसी भी प्रकार की प्रतिमा से की जा सकती है (ग्रचंयन्ति सदा कालम्) एवं ' सदा हीं की जातीं है।

| ₹. | देवी भागवत vii/३१/२५-५४ |             | ६. देवी पुरा  | ६. देवी पुरास ६८/३-६। |  |
|----|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--|
| ٦. | वही                     | xii/=/42-43 | ७. वही        | 8=/0-841              |  |
| ₹. | देवी पु॰                | 30-20/05    | <b>द. वही</b> | 106-35/13             |  |
|    | वही                     | 30/=7-50    | <b>ह.</b> वही | EX/3= 1               |  |
| X. | वही                     | 39/55-68    | १०: वही       | ६५/४१-४२ ।            |  |

### जया देवी:

देवीपुराण में देवराज इन्द्र को जया देवी की पूजा व स्तूित करते हुये दिखलाया गया है। (१५/२) ब्रह्मा पर्यन्त देवता उससे उदारता एवं दयां की कामना करते हैं। जया देवी को परमतत्व बतलाते हुये पुराण्यकार कहता है कि योगादि के द्वारा उसका ध्यान किया जाता है एवं तभी परमसिद्धि प्राप्त होती है। (१५/६) प्रनेक अनुष्ठानों एवं यज्ञविद्याग्रों द्वारा उसकी पूजा की जाती है एवं उसको ग्रनादि ग्रौर ग्रनन्त कहा गया है। (१५/६३) एक स्थान पर तो यहां तक कहा हैं कि देवी शिव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं एवं अन्यत्र शिव द्वारा प्रपूजित भी कहा है। वह सारे विश्व की माता है। (६/१६) पुराण्यकार कई राक्षसों के वध का श्रेय इस देवी को देता है। अपने सौम्य स्वरूप में देवी भक्तों एवं बालकों के रोगों को दूर करती है। वात, पित्त, कफ से उद्भूत ग्रनेक रोग देवी पूजा से शान्त हो जाते हैं; दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति वच जाते हैं यहां तक कि विष का प्रभाव भी दूर हो जाता है। सप्देश, भूतबाधा, महापातक एवं मस्तिष्क का ग्रसन्तुलन ग्रादि ग्रसाध्य रोग भी देवी कृपा से ठीक हो जाते हैं। (६/४१-४३)

### सर्वमंगला :

इस देवी को प्रस्तुत पुराण में कभी मंगला के नाम से एवं (= १/३) कभी सर्वमंगला नाम से अभिहित किया गया है। (३७/५-२) मुख्य रूप से दानव रुरु के साथ युद्ध एवं उसके वघ की कथा इनके साथ जोड़ी गई है। वैसे यह सौम्य प्रकृति की देवी है और संहारक तत्व से रहित है। स्थान स्थान पर पुराणकार उन्हें सुख सौभाग्यप्रदान करने वाली कहता है। परब्रह्म से एकात्म्य स्थापित किया गया है एवं भैरवी, काली, दुर्गा ग्रादि भी इसी के रूप बतलाये गये हैं। (= १/३) इनकी पूजा का प्रकार कुछ विशिष्ट ही बतलाया गया है, ग्रीर इसप्रकार की पूजा विधि सभी सौम्य प्रकृति की देवियों की बतलाई गई है।

१—आहिवन शुक्ल पक्ष में देवी की पूजा एवं उपवास । माघ, श्रावण ग्रौर चैत्रमास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्लपक्ष की ग्रष्टमी तक १६ दिन पूजा होती है । (= १/२)

११. वही

3/37

- २ ब्राह्मणों, गुरुओं ग्रादि को भोजन एवं उनका ग्रादर सत्कार।
- ३--- स्त्रियों एवं कन्याओं का पूजन ग्रौर उनको भोजन कराना।
- ४-देवी के स्तोत्रों का पाठ ग्रीर विभिन्न नामों से उसकी पूजा । १०
- ५-विल पूजा ग्रीर मद्य एवं मांस की बिल देना।
- ६-होम, वसुघारा दान आदि।
- ७ साँस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि जागरण, नाट्य, नृत्य ग्रादि । ११

|                    | The second secon |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| १. देवी पुरास-१५/८ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७ देवीपराण ३७      | ७ देवीपुराण ३७/२-५ |  |
| २. वही             | 12/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ू वहो <b>८</b> ६   |                    |  |
| ३. वही             | <b>६/१६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | /2                 |  |
| ४. वही             | <b>६/३१-४३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १० वर्नी           |                    |  |
| ५. मंगलार्हा       | पेरणी देवी ग्रथवा रुरुधातिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म । देवीपराम =०/ > | 18-87              |  |
| ६. वही ८१          | 19_24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | या प्यापुराख दह/-इ |                    |  |

- - दक्षिणा दान - प्रसाद चढाना, ब्राह्मणों आदि को दान।

६-रथयात्रा महोत्सव एवं सामाजिक पूजा का प्रकार।

१०--मानसिक पूजा-ध्यान दर्शन आदि = परमभक्ति का स्वरूप।

रेवीपुराण के अनुसार मंगला देवी की स्थापना मातृकाओं के अन्तर्गत की जानी चाहिए एवं इनके एक तरफ वैष्णवी तथा दूसरी ओर ब्राह्मी की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए।

### विन्ध्यवासिनी:

विन्ध्याचल में सतत निवास करने के कारण देवी का नाम विन्ध्यवासिनी पड़ गया है। घोरासुर का वध करने के लिये उनका अवतार हुआ था। (हिमालय में नन्दा देवी के नाम से उसकी पूजा होती है) पूर्ण विधि विधान, मन्त्र, पुण्य, किया तथा मानसिक भक्ति-भाव से पूजा किये जाने पर वह भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है परन्तु स्त्रियों, वच्चों, दीनों तथा भक्तों पर वह अत्यन्त कृपालु रहती है।

दवीपुराण देवी विन्ध्यवासिनी के रूप का विशिष्ट वर्णन करता है। इस पुराण की विषय वस्तु देवी के कियाकलापों, ग्रवतारों तथा योग ग्रीर मन्त्र ग्रादि से परिपूर्ण है। विन्ध्यवासिनी का स्वरूप बतलाते हुये उन्हें कुमारी रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा सिहवाहिनी बतलाया गया है। उनका संग्राम विभिन्न राक्षसों के साथ होता है जिसमें वे विजय प्राप्त करती हैं तथा संसार में सुख, शान्ति, ग्रीर समृद्धि का साम्राज्य स्थापित करती हैं। उनके ऐश्वर्य के वर्णन में पुराणकार यह भी प्रदर्शित करता है कि सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु ग्रादि समेत देवी की सेवा में तत्पर रहते हैं। बहुत सी स्त्री देवता भी उनकी परिचारिकाग्रों में परिगिणित की गयी हैं।

महामुनि नारद ग्रपने पौराणिक रूप में उपस्थित होते हैं एवं महादैत्य वच्चदण्ड के यहाँ जाकर उसको एक त्रिलोक सुन्दरी कन्या के विषय में सूचना देते हैं। यह कन्या विन्ध्य में निवास करती है तथा दिव्य लोक की अपूर्व सुन्दरी है यह जानने के बाद वच्चरण्ड के मन में बड़ी ही उत्कट लालसा उत्पन्न हुई कि इस दिव्य सुन्दरी पवंतकन्या का उपभोग किया जाय। तभी उसने ग्रपनी सेना के साथ विजय यात्रा प्रारम्भ की। मार्ग में उसे बहुत सारे अपशकुन दिखाई दिये परन्तु फिर भी वह यात्रा पर चलता ही रहा। विन्ध्य पवंत पर पहुंचने के बाद उसने देवी को देखा ग्रीर तब उसकी लालसा ग्रीर भी ग्रधिक बढ़ गई। प्रथम तो उसने अपने सेनापित दुर्मुख को युद्ध के लिए भेजा भीर वह युद्ध करते हुये विजया देवी के हाथों मारा गया। तदनन्तर काल नामक दानव आगे बढ़ा परन्तु वह भी जया देवी के द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया गया।

१. देवीपुराए ७८/२१

२. वही ६२/६-११

३. वही ७/२०

४. वही २/१-३५

५. वही १३/१-२८

### नन्दा देवी :

नन्दा देवी हिमालय में निवास करती हैं। इती नाम के एक तीर्थ की देवी पुराण में काफी महिमा गायो गई है। नन्दा तीर्थ या नन्दापुरी के वैभव के वर्णन की देवी भागवत पु॰ के मिण्डिप के वर्णन से तुलना की जा सकती है। इस पुरी में सभी प्रकार की वैभव सामग्री विद्यमान रहती है क्योंकि वहाँ पर सारे जगत् की ग्रिधिक्ठात्री देवी निवास करती है। नन्दा देवी का विशेष रूप से ग्रवतरण रुक दैत्य का विनाश करने के लिए हुग्रा था। रुक ने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया था अजेयता का ग्रतः वह सभी दैवताग्रों को पीड़ित करता रहता था। उससे रुक्ट होकर देवगण् विद्या की शरण में पहुंचे, एवं सारी कथा सुनायी। विद्या ने शिव ग्रीर शक्ति की स्तूति की ग्रीर तन शिव के साथ रुक का घमासान युद्ध हुग्रा। तदनन्तर ब्रह्माजी भी स्त्रीरूप में सहातार्थ ग्रा पहुंचे। ब्रह्माजी के क्रोध या तेज से ब्रह्माणी की उत्पत्ति हुई जो हंस पर विराजमान हैं, हाथों में कमण्डलु एवं हथियार लिए हुंग हैं एवं वह दैत्यों का संहार करने को उद्यत हुई।

1 215 15 alica februp, mpp 1/102 -- 013 11

### उमा शिव :

देवीपुराण में देवी को भगवान शिव की पत्नी स्वीकार किया है एवं कई बार शिव के साथ उनकी स्तूर्ति भी की गई है। यहाँ तक की वेदान्तियों की भांति संसार को ही शिव शक्तिमय वतलाया गया है। यह शक्ति संसार का नियमन करती है, कारणों का भी कारण है, और सभी योग सम्प्रदायों व विद्याओं की उद्भावक है। रौद्री या महारौद्री रूप में सभी देवताओं से वन्दनीय है और विद्यास्वरूपा है। साक्षात् कोधमूर्ति है, दुष्टों व राक्षसों के लिए मृत्युस्वरूपा है। वह किया, शिवत, काल, जल, भिवत, पराविद्या सभी कुछ तो है। शिव के रूप एवं गुणों की अशदायी होने के कारण परवर्ती युग में अर्धनारीश्वर रूप विक्तित हुआं जो भारतीय मूर्ति कला का भव्यतम रूप माना जाता है।

### क्षेमंकरी:

इस देवी को ग्राद्या शक्ति रूप में स्वीकार किया गया है। यह देवी का भीषण स्वरूप है जो देवताओं की प्रार्थना पर सुबल नामक दैत्य का वघ करने के लिये प्रकट हुग्रा था। ' वह देवी बृद्धा के रूप में प्रकट हुई थी। वह कृशकाय है, रक्तिशराएं उभरी हुई हैं, मांसरिहत शरीर है, ग्रांखें ग्रन्दर को घंसी हुई हैं; कान आधे दिखाई दते हैं, चिन्तामग्न, मुख फटा हुग्रा है, सैंकड़ो ग्रस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित यह रूप बड़ा ही भयावह है। क्रीञ्बद्धीप देवी का निवास स्थान है तथा वह ग्राठ विद्याग्रों

१. देवींपुरास ६३/५-१०२

२. वही ८४/२०-२६

३. वही ८३/६६

४. वही ८३/४६

४. वही ६३/४७-१२०

६. वही ३६/१३६-१३६

से निरन्तर थिरी रहती है। देवताग्रों की रक्षा करने के कारण ही देवी का नाम क्षेमंकरी पड़ा एवं अधिकतर इसकी पूजा श्राद्धपक्ष में होती है। मांस, मदिरा, स्वर्ण, मत्स्य आदि की विल कुलमार्ग या वाममार्ग पद्धति से दी जाती है ग्रीर यह देवी पूर्णारूप से तान्त्रिक है।

## दुर्गाः

देवीपुराण के अनुसार भगवती दुर्गा की पूजा गरोश, नवग्रह या शिव के साथ की जानी चाहिए। भवन निर्माण, दुर्ग निर्माण, नगर निर्माण एवं सेतु निर्माण के समय भी दुर्ग देवी का पूजन होता है। (७३/५८)वस्तुतः दुर्गा यह नाम भी (दुर्ग की अधिष्ठातृ देवता) दुर्ग से सम्बन्ध रखता है, अतएव इस पुराण में हमें गिरिदुर्गा, वनदुर्गा ग्रादि नाम भी प्राप्त होते हैं। देवीपुराण में ऐसे निर्देश भी प्राप्त होते हैं जिनमें कहा गया है गोपुर का निर्माण करते समय दुर्गा महिषमदिनी की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। दुर्ग का निर्माण करते हुए बिल भी प्रदान की जानी चाहिए एवं द्वारों का नाम करण भी देवी के नामों पर किया जाना चाहिए।

दुर्गा देवी के ग्रनेक रूप बतलाये गये हैं, फिर भी वह एक है। उसकी भुजाए भी कभी दस, कभी ग्राठ कभी चार ग्रीर कभी १८ भुजाग्रो वाली भी वतलाया गया है। दुर्गा का वेशन्त के ब्रह्म के साथ एकात्म्य स्थापित किया गया है। कई स्थानों पर देवी को काल-ग्रर्थात् रुद्र से जोड़ दिया गया है ग्रर्थात् शिव की संहारक शक्ति का नाम हो काली है ग्रीर उसीसे ब्रह्मा, विल्णु आदि देवताग्रों की उत्पत्ति बतलाई गई हैं। देवी को कभी देवताग्रों की शक्ति या देव पत्नी कहा गया है और साथ ही साथ उनकी नियन्त्रण कर्ती शक्ति होने के कारण वह देवमाता भी कहलाती हैं।

## साहित्य:

देवोपुराण में संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं; विद्या प्रों एवं शास्त्रों के बारे में महत्तपूर्ण प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इतिहास; काव्य, नाटक, ग्रास्यायिका, ज्योतिषशास्त्र, ग्रायुर्वेद शास्त्र; वोणा शास्त्र ग्रादि का उल्लेख मिलता है। इसके ग्रतिरिक्त देवी शास्त्र का पुनः पुनः उल्लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि देवीपुराण के निर्माण से पूर्व ही देवी सम्बन्धी साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहा था। ऐसे पुराणों का भी उल्लेख है जिनमें देवी का वर्णन है अर्थात देवीपुराण के ग्रतिरिक्त अन्य पुराणों में भी देवी सम्बन्धी सामग्री मिलती थी। इमीं प्रकार एक स्थान पर 'पौराणिका देव्यः' पद का प्रयोग किया गया है ग्रथीत् पौराणिक ग्रीर तान्त्रिक देवियों को पृथक २ रून में स्वीकार कर लिया गया था।

१. देवीपुरासा ३६/१३०-१७६

२. वही ७३/५८

३. वही ७२/१२४-१२७

४. वही ६/२३-३१ सप्तशती १०/८

प्र. वही =१/४-१२

६. बही ७/३६

## नन्दा देवी :

नन्दा देवी हिमालय में निवास करती हैं। इती नाम के एक तीर्थ की देवी पुराण में काफी महिमा गायो गई है। नन्दा तीर्थ या नन्दापुरी के वैभव के वर्णान की देवी भागवत पु॰ के मिण्डिय के वर्णान से तुलना की जा सकती है। इस पुरी में सभी प्रकार की वैभव सामग्री विद्यमान रहती है क्योंकि वहाँ पर सारे जगत् की ग्रीधष्ठात्री देवी निवास करती है। नन्दा देवी का विशेष रूप से ग्रवतरण रुक्ट दैत्य का विनाश करने के लिए हुग्रा था। रुक्ट ने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया था अजेयता का ग्रतः वह सभी दैवताग्रों को पीड़ित करता रहता था। उससे रुब्ट होकर देवगण विष्णु की शरण में पहुंचे, एवं सारी कथा सुनायी। विष्णु ने शिव ग्रीर शक्ति की स्तूति की ग्रीर तब शिव के साथ रुक्ट का घमासान युद्ध हुग्रा। तदनन्तर ब्रह्माजी भी स्त्रीरूप में सहातार्थ ग्रा पहुंचे। ब्रह्माजी के कोध या तेज से ब्रह्माणी की उत्पत्ति हुई जो हंस पर विराजमान हैं, हाथों में कमण्डलु एवं हथियार लिए हुंग हैं एवं वह दैत्यों का संहार करने को उद्यत हुई। विराजमान हैं, हाथों में कमण्डलु एवं हथियार लिए हुंग हैं एवं वह दैत्यों का संहार करने को उद्यत हुई।

### उमा शिव:

देवीपुराण में देवी को भगवान शिव की पत्नी स्वीकार किया है एवं कई बार शिव के साथ उनकी स्तूर्ति भी की गई है। यहाँ तक की वेदान्तियों की भांति संसार को ही शिव शक्तिमय वतलाया गया है। यह शिक्त संसार का नियमन करती है, कारणों का भी कारण है, स्रौर सभी योग सम्प्रदायों व विद्यास्रों की उद्भावक है। रौद्री या महारौद्री रूप में सभी देवतास्रों से वन्दनीय है स्रौर विद्यास्वरूपा है। साक्षात् क्रोधमूर्ति है, दुष्टों व राक्षसों के लिए मृत्युस्वरूपा है। वह किया, शिक्त, काल, जल, भिक्त, पराविद्या सभी कुछ तो है। शिव के रूप एवं गुणों की स्रशदायी होने के कारण परवर्ती युग में अर्धनारीश्वर रूप विकित हुन्ना जो भारतीय मूर्ति कला का भव्यतम रूप माना जाता है।

### क्षेमंकरी:

इस देवी को ग्राद्या शक्ति रूप में स्वीकार किया गया हैं। यह देवी का भीषगा स्वरूप है जो देवताओं की प्रार्थना पर सुबल नामक दैत्य का वघ करने के लिये प्रकट हुम्रा था। वह देवी बृद्धा के रूप में प्रकट हुई थी। वह कृशकाय है, रक्तिशराएं उभरी हुई हैं, मांसरिहत शरीर है, ग्रांखें ग्रन्दर को घंसी हुई हैं; कान आग्रे दिखाई दते हैं, चिन्तामग्न, मुख फटा हुम्रा है, सैंकड़ो ग्रस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित यह रूप बड़ा ही भयावह है। क्रौञ्बद्धीप देशी का निवास स्थान है तथा वह ग्राठ विद्याग्रों

१. देवींपुरास १३/५-१०२

२. वही ८४/२०-२६

३. वही ६३/६६

४. वही ६३/४६

४. वही ६३/४७-१२०

६. वही ३९/१३६-१३६

से निरन्तर घिरी रहती है। देवताग्रों की रक्षा करने के कारण ही देवी का नाम क्षेमंकरी पड़ा एवं अधिकतर इसकी पूजा श्राद्धपक्ष में होती है। मांस, मदिरा, स्वर्ण, मत्स्य आदि की विल कुलमार्ग या वाममार्ग पद्धति से दी जाती है ग्रीर यह देवी पूर्णारूप से तान्त्रिक है।

## दुर्गाः

देवीपुराण के अनुसार भगवती दुर्गा की पूजा गरोश, नवग्रह या शिव के साथ की जानी चाहिए। भवन निर्माण, दुर्ग निर्माण, नगर निर्माण एवं सेतु निर्माण के समय भी दुर्ग देवी का पूजन होता है। (७३/५८) वस्तुत: दुर्गा यह नाम भी (दुर्ग की अधिष्ठातृ देवता) दुर्ग से सम्बन्ध रखता है, अतएव इस पुराण में हमें गिरिदुर्गा, वनदुर्गा आदि नाम भी प्राप्त होते हैं। देवीपुराण में ऐसे निर्देश भी प्राप्त होते हैं जिनमें कहा गया है गोपुर का निर्माण करते समय दुर्गा महिषमिंदनी की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। दुर्ग का निर्माण करते हुए विल भी प्रदान की जानी चाहिए एवं द्वारों का नाम करण भी देवी के नामों पर किया जाना चाहिए।

दुर्गा देवी के ग्रनेक रूप बतलाये गये हैं, फिर भी वह एक है। उसकी भुजाए भी कभी दस, कभी ग्राठ कभी चार ग्रीर कभी १८ भुजाग्रो वाली भी वतलाया गया है। दुर्गा का वेशन्त के ब्रह्म के साथ एकात्म्य स्थापित किया गया है। कई स्थानों पर देवी को काल-ग्रर्थात् रुद्र से जोड़ दिया गया है ग्रथात् शिव की संहारक शक्ति का नाम हो काली है ग्रीर उसीसे ब्रह्मा, विल्णु आदि देवताग्रों की उत्पत्ति बतलाई गई हैं। देवी को कभी देवताग्रों की शक्ति या देव पत्नी कहा गया है और साथ ही साथ उनकी नियन्त्रण कर्जी शक्ति होने के कारण वह देवमाता भी कहलाती हैं।

## साहित्य:

देवीपुराण में संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं; विद्या प्रों एवं शास्त्रों के बारे में महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इतिहास; काव्य, नाटक, ग्राख्यायिका, ज्योतिषशास्त्र, ग्रायुर्वेद शास्त्र; वीणा शास्त्र ग्रादि का उल्लेख मिलता है। इसके ग्रतिरिक्त देवी शास्त्र का पुनः पुनः उल्लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि देवीपुराण के निर्माण से पूर्व ही देवी सम्बन्धी साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहा था। ऐसे पुराणों का भी उल्लेख है जिनमें देवी का वर्णन है अर्थात देवीपुराण के ग्रतिरिक्त अन्य पुराणों में भी देवी सम्बन्धी सामग्री मिलती थी। इमीं प्रकार एक स्थान पर 'पौराणिका देव्यः' पद का प्रयोग किया गया है ग्रयीत् पौराणिक ग्रीर तान्त्रिक देवियों को पृथक २ रून में स्वीकार कर लिया गया था।

१. देवीपुरासा ३६/१३०-१७६

२. वही ७३/५८

३. वडी ७२/१२४-१२७

४. वही ६/२३-३१ सप्तशती १०/८

वही =१/४-१२

६. बही ७/३६

यद्यपि उपपुराणों का परिगणन उन मूल्यवान् ग्रंथों एवं ग्रभिलेखों के रूप में किया गया है जो प्राचीन भारतीय, इतिहास, संरष्ट्र ति, सामाजिक जीवन, राजनीतिक उथल-पुथल एवं धार्मिक भावनाओं के विषय में मूल्यांवन सामग्री संजोये हुये हैं, फिर भी ग्रभी तक विद्वानों एवं मनीषियों का घ्यान इस ग्रोर आकृष्ट नहीं हो सका है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफंसर राजेन्द्र चन्द्र हाजरा के अतिरिक्त किसी ग्रन्य विद्वान ने ग्रपनी लेखनी इस विषय पर नहीं उठाई है। यद्यपि डा॰ हाजरा ने उपपुराण सम्बन्धी ग्रध्ययन काफी परिश्रम से किया है परन्तु उनका अध्ययन इन पुराणों के विषय में बहुत ही कम सामग्री उपलब्ध कराता है एवं एक प्रकार से प्राथमिक ज्ञान ही हो पाता है इनके ग्रन्थों से। डा॰ हाजरा, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रधिकतर वर्णनात्मक ही रहे हैं ग्रार इसी के कारण इस बड़ी भारी ज्ञान निधि का मूल्यांकन कुछ सीमा तक ही हो सका है। उपपुराणों की शक्ति सम्बन्धी सामग्री का अध्ययन मैंने ग्रपनी 'शक्ति कल्ट इन एन्द्रयेन्ट इंडिया' नामक पुक्तक में किया है। इस ग्रध्ययन को प्रस्तुत करते हुये मुक्ते उपपुराणों में बड़ी ही मूल्यवान एवं वैविघ्यपूर्ण सामग्री के दर्शन हुये हैं जो में ग्रागामी कृतियों में विद्वानों के समक्ष रखूंगा। शेष ग्रभी तक किसी भी दिद्वान ने इन मूल्यवान कृतियों पर कार्य नहीं किया है।

इस पुराण का सम्पादन उपलब्ध पांण्डुलिपियों के ग्राधार पर किया गया है। पाण्डुलिपियां बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हुई हैं। यथाशक्ति मैंने पाठ को शुद्ध करने की चेष्टा की है परन्तु फिर भी अशुद्धियां रह गई हैं। तथापि मैं ग्राशा करता हूँ कि देवीपुराण के इस संशोधित संस्करण के प्रकाशित होने से पुराण विद्या तथा देवी विद्या के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो सकेगा एवं विद्वानों का ध्यान इस ग्रार ग्राकृष्ट होगा, इस दिशा में नये २ कार्यों में प्रवृत्ति होगी ग्रीर उपपुराण साहित्य का ग्रगाध भण्डार भी प्रकाश में आने लगेगा। तथा उस भण्डार के ग्रध्ययन से प्राचीन भारतीय विद्याओं पर यथेष्ट प्रकाश पद्रेगा ग्रीर इस प्रकार मां सरस्वती के श्रुंगार में ग्रिभवृद्धि होगी।

सरस्वती श्रुति महती महींयताम् ।

ग्रन्त में ग्रपना यह विनम्न प्रयास माँ भगवती के श्री चरणों में सादर, सविनय ग्रिपित करता हूँ ।

लोकानां हितकामाय तवाप्याराधनाय च ।

ग्रमृतं ज्ञानं संपाद्य समपंथे सुरेश्वरि ॥

# ॥ ऋथ देवीपुराणम् ॥

॥ श्रीगऐशाय नमः ॥

प्रथमोऽध्यायः ।

## श्रों नमश्चिराडकायै।।

नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयमुदीरयेत् ॥

नमस्कृत्य शिवां देवी सर्वभागवतां शुभाम् । पुराएां सम्प्रवक्ष्यामि यथोक्तं ब्रह्मणा<sup>3</sup> पुरा ॥१॥ ऋषय ऊच्चः ।

भगवंस्त्वं समस्तस्य दृष्टादृष्टस्य तत्त्विवत् । पुराणार्थं वयं सर्वे ग्रागता भुवि भाविताः ॥२॥ कथ्यता यत्र घोराद्या भूताः साम्प्रतदानवाः । भविष्याद्य विनाधिष्ये देवी देवनमस्कृता ॥३॥ इन्द्रस्य च दिवः प्राप्तिह् तराज्यस्य दानवैः । यथा शको जयं चके देवदेवनमस्कृतः ॥४॥ ग्रवतारा मुनिश्चेष्ठ षष्ठिभेदगता यथा । पूजयेत् स पृयु राजा देवीं सर्वार्थसाधनीम् ॥४॥ यथा मातृसमुत्पती रुरोनिशो महात्मनः । चामुण्डा येन वा देवी येन वा सर्वमङ्गला ॥६॥ निरुक्तानि च नामानि वह्नं सन्तर्पणं यथा । वसुधाराविधिस्तात देवी बहुधा वसुधातले ॥६॥ यत्र मायो महामायो निहतो रामसायकैः । यत्र संस्थापिता देवी बहुधा वसुधातले ॥६॥ स्तोत्राणि च विचित्राणि शिवाद्येः शुभहेतुभिः । कृतानि बहुभेदानि तथा माहात्म्यवर्णना ॥६॥ शिवस्य च तथा स्तोत्रं यामलं विष्णुब्रह्मशोः । कृतं जोकोपकाराय शुक्रेण च महास्तवम्॥१०॥

१. ग — पुस्तके ग्रस्ति । पाण्डुलिपि-लेखकेन च 'ग्रोष्ठम्' इति लिखितम् ।

२. क—चिन्हित पुस्तके नास्ति । ग—पुस्तकेऽि नास्ति । तथा— नमस्कृत्य जगन्मात्र कुम्भयोनिप्रियाश्रिये इत्यिश्वकः पाठः । ३. यथोत्तैमृषिभिः क, ग चिह्वितपुस्तके

४. भाव -- क, ग।

५.शकोच्छय — ख, ग।

६. तथा- क। ७. सर्वाशा-ग।

द. तथा-क ग

१. विधिस्तात-ख, ग।

१०. यथा-क।

रथयात्रादयः पुण्याः कथा पापप्रणाशणीः । खट्वावधं महाघोरं मायकोत्पत्तिकीर्त्तंनम् ॥११॥ कीर्त्तनं विध्ननाशस्य यागादिभिः समर्चनम् । महाशान्तिविधानश्च पुष्पाद्यैरभिषेचनम् ॥१२॥ वीक्ष्य <sup>3</sup> शक्रस्य यञ्चक्रे गुरुकामप्रसाधनम् । नानासदानि <sup>४</sup> दुर्गाणि शिल्पानि विविधानि च ॥१३॥ यत्र सङ्कीर्त्तयेद् ब्रह्मा मन्वादीनां प्रपृच्छताम् । वर्णाश्रमस्थितिर्यत्र स्राचारस्य च कीर्त्तनम् ।।१४॥ कीर्त्तनं यत्र देवानां साङ्ख्यमाहात्म्यवर्णनम् । यत्र मृत्युग्रहादित्यग्रस्ता अवान्तरे नृपाः ।।१५॥ ग्रम्ह्या सर्वेश्वरी पूर्व शक्रादिभिर्यथा नुता । वृत्राघशमनी तात भूमि शुद्धिकरी परा ॥१६॥ हरिश्चन्द्रादयः स्वस्था<sup>म</sup> भूता देवीप्रसादतः ।

माण्डन्यो मुनिशार्द् लो यत्र पूजयते शिवाम् । यत्रायुर्वेदसंसिद्धि धन्वन्तरिरवाप्तवान् ॥१७॥ प्रादुर्भावस्तथा विष्णोर्न्नताश्च नियमादयः । वेदव्रतानि यज्ञानां कथनं साधनं तथा ।।१८।। ग्रहाणाञ्च गतिश्चोर्ध्वं चक्रचारानुकीर्तनम् । संस्थानं संस्थितिर्यत्र नागानां तलवासिनाम् ॥१६॥ कालसङ्ख्याप्रमाणःत्र यगभेदप्रकीर्त्तनम् । लोकेषु शब्दसङ्ख्यानं ११ शुभाशुभ-विवेचनम् १३ ॥२०॥ पदमालाविधिः पुण्यः सम्बन्धो १३ योगकीर्त्तनम् । प्रत्यक्षाणि च लक्ष्याणि योगिनां सुलसिद्धये। २१। घ्वजदानप्रसङ्गेन पुष्पाणि विविधानि च। दानभेदा महापुण्या विद्यादानं तथोत्तमम् ॥२२॥ व्रतानि चोपवासाइच यमाइच नियमास्तथा । जलेन १४ स्थापनं देव्याः प्रासादवलयादिषु १४ ॥२३॥ ग्रहमेदगता पूजा शान्तोग्रविधिना यथा। साधते १६ सर्वकार्याणि तथा नो वक्तुम हंसि ॥२४॥ समस्तव्यस्तमेदेन क्रमाचारानुलोमतः । यथाबुद्धिस्तथा तत्त्वं युगकालानुरूपतः ॥२४॥ यथा प्रसीदते देवी ग्रात्म-भावानुरूपतः । कर्म-यज्ञ-विधानेन तथा कथय सूवत ॥२६॥ एवं पृष्टस्तु तैः सर्वैर्वसिष्ठो मुनिसत्तमैः । यथा-न्याय-विधानज्ञैः श्रूयतामिदमब्रवीत् ॥२७॥

१ प्रणाशनाः क ग २. विब्नराजस्य-ग ३, ऋक्षे-क ग।

४. नानास्पदान—क, नानास्पदानि । ५. वेदानां —ग । ६. प्लुता∸क । ७. वृत्राघरामनी—ख । ८. स्व:स्था:-क ।

६. रवाप्नुयात्-ख । १० प्रमाण्डच-क।

११. लोकेपष्ठयव्दसंस्थानं गुभागुभिववेचकम् क, शेवेत्यसं इत्यपि पाठः ख, चिन्हित पुस्तकस्य पाठान्तरे।

१२. पद्यमिदं ग-पुस्तके नास्ति । १३. सम्बन्धं-ग । १४. चालनंग, क।

१५, प्रसादेन नयादिषु- ख। १६. साधने-क ।

१७, क-पुस्तके क्रमाचारान्० इत्यतः यज्ञविधानेन इति यावत् पाठो नास्ति क्रमवाचा-ग । १८, यथा बुद्धि यथा तत्त्वं-ग।

ब्राद्यानेन संक्षेपात् पुराएां समुदाहृतम्। पादे त्रैलोक्यविजये सर्वकामप्रसाधनम् ॥ २८॥ वसिष्ठ उवाच

श्र्यतां संविधास्यामि सर्व-काम-प्रसाधकम् । देव्याः सम्पूजनं यत्र महाभाग्यं पदे पदे ॥२६॥ चतुष्पाद-विभागेन यथा-युग-क्रमागता । देवी सर्वसुखावाप्ति प्रयच्छति प्रपूजिता ॥३०॥ कथां पुण्यविवृद्ध्यर्थं पौराणीं मुनिसत्तमैः । भवद्भिर्यदहं पृष्टस्तदगस्त्यो विद्यति ॥३१॥ शिवाद् विष्णवादिभिः प्राप्ता ब्रह्मणो मातरिश्वना । तथा मन्वत्रिभृगुभिरस्माकमवतारिता ॥३२॥ श्रगस्त्याचित्रं निप्गलेकि ह्याति गमिष्यति ॥३२॥

ये च भक्त्या यथान्यायं क्रमाच्छ्रोष्यन्ति मानवाः । न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् भविष्यित मनागिष ।३३। समस्तं यदि चार्यं वा पादं पादार्थमेव वा । नियमादर्थसम्प्राप्तिस्तावद् भाव्यं सुर्खार्थभिः ॥३४॥ स्रविच्छेदेन संसिद्धं प्रयच्छति यथेप्सिताम् । विच्छेदाद् विफलं याति इहलोके सुखावहम् ॥३४॥ उत्पत्तिकीर्तनं सृष्टेः प्रथमं समुदाहृतम् । विजयेदेवपादेतुऋषीर्णापिरपृच्छताम् ॥३६॥ शकाख्यानं महापुण्यं घोरोत्पत्तिविनाशनत् । दुन्दुभेनिधनं यत्र घोरः संविधतो महान् ॥३७॥ तपस्तप्त्वा वरं लेभे विष्णुना प्रभविष्णुना । मन्त्राद्याः साधिता यत्र नृपा नागा रसातले ॥३८॥ यत्र नादं सुतस्तस्य शकात् प्राप्तो गतो दिवम् । विजित्य यत्र स-मायां छद्मितो गुरुर्णा-पुनः ।३६ देवी यत्र गता विन्थ्यं बह्मविष्णुसुपूजिता । पदमालां महाविद्यां नारवो जपते यथा ॥४०॥ घोर-प्रजोभनार्थाय महिषाहवकाङ्क्षया । तथा । व्वत्वादिमायानां वधो यत्र कृतः सुरैः ॥४१॥ देवं रूदं समाराध्य बहुभेदार्थता शिवा । त्रैजोक्याभ्युदयं नाम द्वितीयं परिकीतितम् ॥४२॥ निशुम्भग्रम्भमथनं ततीयं पादमुत्तमम् ॥४३॥ ।

१. श्रयतामिधास्यामि क। २. चतुष्पद०-क।

३. कथिष्यति-व । ४. ग्रगस्त्या गीस्तु-ख ।

५. मत्याचाः क, ग। सद्यः समाधिता इति ख-पुस्तकस्य पाठान्तरे । ६. यत्र रूपं-ग।

७. शुक्रात्-ग।

विजित्य यत्र मायोऽसौ वुम्बितो, क, विजित्य यत्र मायाऽसौ छद्मितो गुरुणा पुनः ग।

तथा-क।
 १०. महिषाहरकांक्षया ख।
 ११. यथा-क।
 १२. पदमु० ग, क।

ब्रन्धकस्य महायुद्धं देवदानवसङ्गरम् । देवदेवं हरं स्तुत्वा भृद्भित्वमाप्नुयात् पुनः ॥४४॥ युद्धं देवासुरं नाम तारकस्य गुहस्य च। अवतारं कुमारस्य कामस्य तनुनाशनम् ॥४५॥ भ्राराधनञ्च रुद्रस्य शक्रार्यं कृतवान् हरिः । भ्रवतारं च देवस्य सैनापत्यं गुहस्य च <sup>3</sup> ॥४६॥ उमा काली-समुत्पत्तिर्देवताराधनं यथा। कृत्वा देवी पींत लेभे शङ्करं सर्वशङ्करम्<sup>४</sup> ॥४७॥ उद्वाहं कल्पयेद् यत्र हिमवानचलोत्तमः । होता यत्र समुत्पत्तिर्वालिखिल्यादयो महान् ॥४८॥ ऋषयः सर्वदेवानामादित्य-रथसानुगाः। गतयश्च यथा चित्राः कर्मगः सुविपाकजाः ॥४६॥ महाश्वेता-समुत्पत्ती रवि-रक्षा-नियोजिता । यत्र जभ्भादयो देवा ग्रहरूपा व्यवस्थिताः ॥५०॥ शिवदूती-ततूद्गता । ग्रहयागः कृतो-यत्र ब्रह्मरणामिततेजसा ॥५१॥ हिताय पूजिता यत्र हिताय सर्वभूतानां मातरो लोकमातरः । स्थिता लोकविभेदेन बालानां हितकाम्यया ॥५२॥ एवं संक्षिप्य चोद्यृत्य पुराएां ब्रह्मभाषितम् । पवित्रं सर्वत्रोकानापुपकाराय कीर्त्तितम् ॥५३॥ एवञ्चानुक्रमाद् यस्तु समस्तं व्यस्तरोव वा । अर्थं पादार्थं पादं वा आद्याध्यायत्रयञ्च वा ॥५४॥ यथाविद्याविधानेन कोर्त्तयेच्छ्रशुयाच्च वा । वेदार्थ-तत्त्व-सहितं सर्वकाम-स्प्रदायकम् ॥५५॥ शिव-ब्रह्म-हरेः कीर्ति-कारकं शुभकारकग् । सर्वकामानवाष्नोति प्रेहितान् मनसा नरः सुखं कोति धनं पुत्रान् कल्प्यतां जनसंसदि । श्रवणादाप्नुयाच्चेदं पुराएां शिवभावितम् ॥५७॥ पाठस्थानानि गोष्ठञ्च 'देवीदेवगृहाणि च । विचित्राणि च पुण्यानि सौधानि सुशुभानि च ॥५८॥ नदी-तोर-द्रुमोद्यान-विविक्त-जन-संसदि । कोर्तयेच्चोपलिप्तेषु १थूप-गन्ध-स्नगादिभिः एक-चित्त-समाधानस्तद्गतेनान्तरात्मना । भावयंत्रचाथ सद्भावं विशुद्धेनान्तरात्मना<sup>९२</sup> ॥६०॥ श्रृ णुयान्न शठो नीचः खलभावः सदा क्षमी । ग्रभक्तो न च देवानां न द्वेषी न च मत्सरी ॥६१॥ देवीं देवाञ्छिवादीन् यः सूर्यब्रह्महरींस्तथा । गुरुविप्रहितो भक्तः स लभेत हितं फलम्<sup>९३</sup> ॥६२॥

नृपवाहन उवाच सर्वकामप्रदा देवी त्वया चेन्द्रात् पुरा यथा । श्रुता विद्या महाभाग तथा नो वक्तुमर्हसि ॥६३॥

रै. सुरः क, ग। २. देवं मृदु क, ग। ३. तु-क। ४. सुरशङ्करम्-क, ग।

४. स्वविपाकजाः-क, ग। ६. राजरक्षा क । गजरक्षा-ग। ७. संक्षिप्यतोदघृत्य-ग।

परिचित्रं-ग। न्यूनमेव-क, ग। ६.स सर्वकामानाप्नोति ईप्सितान् क, ग। १०. गोष्ठानि क, ग। ११ नार्विको - -

१० गोष्ठाान क, ग । ११. चावलिप्ते च, क, ग । १२. ग पुस्तके नास्ति पंक्तिरियम् । १३. लेभे विपुलं हितम्-क ।

भ्रनुग्रहार्थं सर्वेषां खड्गमालाञ्जनादिकम् । या विद्या गुटिकाद्यानां बहुभेदा प्रकीत्तिता ॥ तां हिताय महाभाग किया-कर्म-गतां वद ॥६४॥

## चित्राङ्गद उवाच

यदिच्छति भवान् श्रोतुं विद्यां विद्याविशारद। कृतविद्योऽसि<sup>3</sup> त्वं वत्स ग्रगस्त्यं परिपृच्छताम् ॥६४॥

स च जानाति धर्मात्मा सर्वविद्याविधीनिमान् । श्रवान्तरगतां भूतां वर्तमानां भवात्मिकाम् ॥६६॥ एवमुक्तः स गुरुणा सर्व-विद्यार्थ-पारगः । गतो यत्राश्रमे श्रेष्ठेऽगस्त्यो ब्रह्मविशारदः ॥६७॥ श्रिचरं मितमाधाय कृत्वा चार्थ-प्रसाधने । विद्यानांदिव्यसिद्धीनांनृपयानोमहामितः ॥६८॥ एकचित्तः शिवे भक्तः सर्वकामप्रसिद्धये । मुनिमाश्रममासाध ददृशे शुभ-वृद्धये ॥६९॥ इति श्रीदेवीपुराग्रेऽगस्त्याश्रमगमनं नाम [प्रथमोऽध्यायः]



१. भूतानां क, ग।

२. गुटिकानां नहि वेदा व्यवस्थिता क, ग।

३. कृतविद्याश्रमं क।

४. एवञ्चोक्तः---क, ग, । ५. ग्राचरन्---ख,

६. समृद्धये--- क. ग।

७. इत्याद्ये देवीपुराऐ। इगस्त्याश्रमवर्णनम् --- कः, गमनम्-ग।

# द्वितीयोऽध्यायः।

कामिकां साधियत्वा तु विद्यां सर्वार्थसाधनीम् । नृपवाहनो महात्मा श्रगस्त्यस्याश्रमं गतः ॥१॥ यत्र वेदध्वनेः शब्दः श्रेयते पुण्यकर्मगाम् । वेदाभ्यासरता यत्र ऋषयो धर्मचारिगः॥२॥ विद्यावेदकवेत्तारो यत्र सिद्धा ह्यनेकशः। विमुक्ता दुस्त्यजैदींषैर्यत्रतिष्ठितजन्तवः प्रीतिरनुत्तमा । यत्र मातङ्गांसहाना<sup>२</sup> मेकत्रैवाभवद्गृहम् ॥४॥ यत्र रोगभयं नास्ति यत्र म्रश्वाश्च महिषेर्यत्र क्रीडन्ते सहिताः सदा । विरुद्धान्यपि सत्त्वानि रमन्ते <sup>३</sup> एकतः सदा ॥ ५॥ तपस्तेपुर्मु मुक्षवः ॥६॥ यं सम्प्राप्य गताः सर्वे पापिष्ठा ग्रपि सित्क्रयाम् । ऋषयो ह्यपवर्गाय सनकः सनत्कुमारक्च नारदात्रेयगौतमाः । पुलस्त्यः पुलहो भानुः शङ्को जाबालिपारिगनी ॥७॥ भृग्विङ्गरसवासिष्ठमाण्डव्या ऋषिसत्तमाः। शाण्डिल्यो महर्षिर्विह्मरन्येऽपि मुनिपुङ्गवाः॥८॥ शौर्य-धर्य-बलोपेता ज्ञान-निर्देग्ध-किल्विषाः । एकभक्ता ह्यभोक्तारो वृक्तोपासनतत्पराः ॥६॥ एकान्तरोपवासाइच<sup>६</sup> त्रिरात्रपञ्चरात्र्यदाः । दशरात्रभुजश्चान्ये पक्ष-मास-भूजोऽपरे ॥१०॥ क्षीरपाः फलमूलादः कन्दपत्राशनाः परे । संवत्सरान्तरैकादा<sup>९</sup> धात्री विल्वादिभोजनाः ॥११॥ शाक-यावक-गोमूत्र-गोमयाहारकाः परे । स्नान-पूजा-जपासक्ता होमसक्ता विमुक्तये ॥१२॥ ब्रह्म-विष्णु-शिव-स्कन्द-उमा-दुर्गाप्रपूजने । निरता यत्र तिष्ठन्ति सर्व-सिद्धि-फलप्रदे॥१३॥ तत्राश्रमपदे रम्ये चागस्त्यस्तिष्ठते मुनिः । येन वाक्पाशबन्धेन विन्ध्याद्रिः सुनियामितः ॥१४॥ रवि-मार्ग-विघातार्थं यः संर्वीधतुमुद्यतः। यस्योदये भवेत् तोयं शुद्धं स्वच्छं सुनिर्मलम् ॥१५॥ प्रदुष्टं विष-भौजङ्ग-मेघनिःस्यन्ददूषितम् । तस्याश्रमं समासाद्य प्रणामं कृतवान् नृपः ॥१६॥

१. द्वंदजै० क, ग

सर्वेऽति पापाऽस्ति क, ग।

न भोक्तारो क, ग।

मूलादाः ख।

सिद्धानां क।

तपन्ते तेह स्वर्गिणः क, ग

निरात्र० क, ग।

१ • . संवत्सरैकान्तरादाः-क, ग।

<sup>₹.</sup> वसन्ते क।

शङ्खो जाबालिको मुनी क।

मुनीनां प्रतिपूजान्तु ग्रासनार्घ्यंफलाम्बुभिः। यथा ऋत्विग्गुरुइचैव नृप ग्राचार्यबान्धवाः॥१७॥ तपस्यी पूजनीयास्तु ये चान्ये गृहमागताः । ततो नृपो मुदा युक्तः पृच्छते वेदजं विधिम् ॥१८॥ नृपवाहन उवाच ।

भगवन् कर्मणा केनं विद्याधरपतिभेवेत् । भूतवानचले तिस्मन्नेतदाख्याहि मे प्रभो ॥१९॥
ग्रगस्त्य उवाच ।

शिवेन या पुरा विद्या विष्णोर्दत्ताऽथ विष्णुना । पितामहस्य तेनापि शक्रस्य प्रतिपादिता ॥२०॥ यथा वत्स विधानेन सर्वकामार्थसाधिका । धर्मदा मोक्षदा देवी तथा मे गदतः श्रृणु ॥२१॥ कृत्वा क्रतुशतं विधिवद् दिवं प्राप्तो यदा हिरः । ब्रह्मा ऋषिवरेर्युक्तो गतास्तद्दर्शनाय व ॥२२॥ शक्रेण च समायान्तं हृष्ट्वा देवं पितामहम् । त्यक्त्वा सिहासनं तूर्णं दण्डवत् पिततो भुवि ॥२३। चरणौ पूजियत्वा स तुतोष कमलासनम् । स्तोत्रेणानेन नृपते प्रजेशं विश्वभावनम् ॥२४॥ इन्द्र उवाच ।

नमस्ते वेदगर्भाय उत्पत्ति-स्थिति-हेतवे । संहारहेतवे देव त्रिगुणाय त्रिमूर्त्तये ॥२४॥ निर्गुणाय गुणातीत शिवाय परमात्मने । अनादि रादि—मध्यान्त——विश्वसूर्त्ते भवाय च ॥ अद्य मे सफलं जन्म क्रतवः फलदा मम ॥२६॥

त्वद्दर्शनेन देवेश विपाप्माहमसंशयम् । सर्वकामप्रदं देव ग्रमीघं तव दर्शनम् ॥२७॥
तथापि हि सुरश्रेष्ठ तव पादेऽचला मितः । च्यवनं न च स्वर्गान्मे तथा त्वं वरदो भव ॥२८॥
एवमुक्तस्तु इन्द्रेण ब्रह्मा विस्मयमागतः । ग्रनेकानि सहस्राणि मम भिक्तरतानि च ॥२६॥
वरदान-प्रहृष्टानि बाधयन्ति दिवौकसः । तदा च मां कदा विन्ध्यादयमेव सुराधिपः ॥३०॥
विध्नते वरपुष्टाङ्गः कि वा भिक्तरतोऽथवा । द्विजवंश-समुत्पन्नः सुराणां पूजने रतः ॥३१॥
धर्मात्मा वेदसद्भाव न तु विध्नते क्वचित् । एवं मत्वा ततस्तस्य वरदानं हि चिन्तते ॥३२॥

२. विद्यां क, ग।

५. यथा-क।

१. स्वगृहभागनाञ्याः ख । स्वगृहमागनान् यान् ग।

३. भूतो वान चलेत् क, ग। ४. ग्रगस्ति क.ग।

६. रादि – ग पुस्तके नास्ति। ७- तथा क ग।

कदाचित् स्याद क, ग।

वेदात्मा क। यम्थिं ग।

# ग्रस्माकं शिवविष्णोश्च शक्तिराद्या परापरम् । विश्वरूपा महादेवीं त्वं सजस्व सुखावहाम् ॥३३॥

इन्द्र उवाच।

परा वा ग्रपरा वाऽथ तथा चैव परापरा। केन विज्ञायते देवी कि वा सा च तथोत्तमा ॥३४॥ त्वं परञ्चापरो<sup>४</sup> देव तथा चैव परापरः। पूज्यो ध्येयइच वन्द्यइच नान्यं वेद्मि द्विजोत्तम ॥३४॥ ब्रह्मोवाच ।

सत्यमेतत् सुरश्रेष्ठ तथापि कथयामि ते । श्रासीद् घोरो महादैत्यः सर्वदेविवमर्दकः ॥३६॥ विद्यावांस्तपवांश्चैव बलवान् बुद्धिशास्त्रवान् । महापदाति-सम्पन्नः कोट्यायुत—गजान्वितः ॥३७। तस्याज्ञार्वात् नः सर्वे स च सर्वेषु भावितः । तेन श्राराधितः पूर्वं नृपो देवो जनार्दनः ॥३८॥ प्रभूतेनेव कालेन तुष्टस्तस्य खगासनः । प्रयच्छिति वरं तुष्टः पृथिव्यामेकराड् भव ॥३६॥ न तं गृह्णाति दैत्येन्द्रो भूयो भूयोऽथ तोष्यिति । परमष्टाङ्गदेवस्य भिवतमेकान्तु याचते ॥४०॥ तथापि कृपयाविष्टः पीतवासाः सुराधिपः । प्रददौ तस्य दैत्यस्य यथेप्सितं वरं नृप ॥४१॥ श्रजेयो देवसङ्घस्य मम तुल्यपराक्रमः । स्वर्गभूसप्तपातालान् भुञ्ज त्वं तपसोत्कटः ॥४२॥

ततः प्रणम्य भक्त्याऽसौ लब्ध्वा च वरमुत्त मन् । स्तवेन स्तवीत<sup>5</sup> विष्णुं कृतार्थो वरपालने ॥४३॥ घोर उवाच।

नमस्ते पीतवासाय अजिताय पराय च । शंख-चक्र-गदा-धारिः-वनमाला-धराय च ॥४४॥ ईिंप्सितार्थ-प्रदानाय सर्वदेव-नुताय च । वेद-वेदाङ्ग-भावाय वेदगर्भाय वे नमः ॥४४॥ लक्ष्मीनिवास देवेश त्राहि मां भवसागरात् । ग्रनेकानेक-रूपाय बहुरूप-रताय च ॥४६॥ विश्वरूप-स्वरूपाय ग्रहताय-हताय च । तेजोधाम महातेजः सर्वदेवोत्तमाय च ॥४७॥

६.गदाधार-ग।

१. परापरम् क।

२, मिश्ररूपां क, ग।

३. जपस्व ग। ४. तियंक् पशु (सु) ख।य च क।

६. सत्त्ववान् - खपुस्तकस्य पाठान्तरे । बुद्धिगस्त्रवान्-ग ।

८, स्तुवते-ग।

११. ग्रकृताय कृताय-क ग।

५. परा ग्रवरो क ग।

७, मत् ख-पु० पाठान्तरे ।

१०, भवनाशन क ग।

ग्रव्यक्त-व्यक्त-सद्भाव-भावाभावरताय च । सर्वान् न वेद्मि देवेश गुर्णास्ते मधुसूदन ॥४८॥ श्रार्त्तस्य मे सुदीनस्य दयां त्वं कुरु केशव । एवमुक्तो हरिस्तुष्टो भुञ्ज स्वर्गं यथेप्सया ॥४६॥ ग्रचलस्त्वं शिवे देव्यामन्येषामजयः सदा। एवं दत्वा वरं तस्य विष्णुरग्तरधीयत।।५०।। स चाप्यसुरशार्द् लो<sup>3</sup> गतो द्वीपं कुशाह्वयम् । यत्र सा वर्तते तस्य नाम्ना चन्द्रवती प्रिया ॥५१। तमायान्तं तु सा श्रुत्वा लब्ध्वा लाभं महाधनम् । महोत्सवं तु ते चक्रुह्यंन्तःपुरनिवासिनः । १२। ग्रकालकौमुदी चैव पुरद्वाराणि शोभिरे। विचित्र-चित्र-वस्त्रैश्च स्वनजै-व्यंजनैस्तथा ।। १३॥ रचिताश्चक्रदोलाश्च धारायन्त्रगृहािंग च । पुष्करिण्यः कृता हैमा राजतास्ताम्रजाः पराः ।।५४।। कर्पू रोदकपूर्णास्ताः कुङ्कु मेन सुरिञ्जिताः । क्रीडन्ते प्रमदास्तत्र प्रहृष्टा यौवनोत्कटाः ॥५५॥ विर्वाध शोभया चास्य तदीयं सुपुरोत्तमन् । तत्पुरं चन्द्रशोभं च विराजन्ति नराधिप ॥५६॥ एवंविधेऽत्रजद्वाजा<sup>६</sup> दानत्रेन्द्रः पुरन्दर । यथैव<sup>९</sup> द्विजसङ्घाश्च वेदोद्गीरित स्राननाः ॥५७॥ स्त्रीजनं सुमनोह्ब्हं विध्यूर्वाक्षतान्वितम् । शङ्खदर्पगहस्तञ्च १२ वेण्वाद्यमशुभान्तकम् ॥५८॥ शीतलः सुमनोवायु र्मेघाः पूर्वदिशोऽनुगाः १३। पत्रिणः सुसुधारावाः १४ सतेजाश्च १४ सदा ग्रहाः ।५९। फल पुष्प लता वृक्ष-गतरेणु विमाननाः । तोयपूर्णापगाः सर्वाः कूपाः १७ स्वादुजलोदकाः ॥६०॥ दीघिकाः शतसङ्ख्याताः स्वभावप्रकृतिस्थिताः । पथि पश्यन्ति तस्येष्टा जयशब्दं वदन्ति च ॥६१॥ लग्न-वृन्द्र-रवोद्घुष्टं<sup>१५</sup> पदु-भेरो-निनादितम् । शङ्ख-वेणु-मृदङ्गं श्च पटहैश्च रवाकुलम् ॥६२॥ कंसकंसालवाद्यं रच १६ मुरजेः काहलैस्तथा । ग्रनेक-वाद्य-विन्यासेः स्वर्भू-पाताल-पूरकेः एवंविधपुरे<sup>२</sup>ै राजा सुतिथि<sup>२१</sup>करणान्विते । पूजयन् पौरसङ्घांश्च द्विजाँश्च विविधेर्धनैः ॥६४॥ वृद्धानुसम्मतो भूत्वा स विवेशात्ममन्दिरम् । तत्र बन्धुजनैः । सर्वैराशिभि रभिनन्दितः ।।६५।। तेनापि तेषु सत्कारे<sup>२3</sup>र्यथावच्च<sup>२४</sup> क्रमागतैः । पूजिता गृहपालाश्च पुरपालास्तथैव च ॥६६॥ देवताराधने सक्तः र स तथेव पुरःस्थितः । कृत्वा नारायणीमच्चा मिण-मौक्तिक-भूषिताम् ॥६७॥

१. सत्यं क, ग। २. अबलस्तं ख। ३. दनुशार्द् लो क ग। ४. तिष्ठते ख। नाम्ना चण्डमती क।

५. महात्रलम् क, ग । ६. अण्डजै: कोपजैस्तथा क, ग । अन्तजैराष्ट्रजैस्तथा-ख पुस्तकस्य पाठान्तरे ।

७. दिर्वोद्धिशोभयास्पद्धि क ग। ८. तत्पुरोत्तमम् क, ग। ६. त्रजेद्राजा क, ग। १०. यत्रो च, ख।

११. सुजनं सुमनं दृष्टं क । १२. वेश्मान्त ख । १३. दिशानुगाः क, ग १४. स्वसुरारावाः क स्वसुखानास १५. सुतेजाश्च-ग। १६. दिगानगः क । दिगाननाः ग १७. कृष्णाः ख । १८. नग्नवृन्दरवाघुष्ट क

१६. शब्दैश्च क ग २०. एवं विधे पुरे क। २१. स्वतिथी क। २२. वृद्ध जनैः ग। २३. ते स्व क।

२४. यथारूढ्क ग। २५. राघनासक्तः क, ग।

विचित्र-चित्र-विन्यासामनौपम्यां मनोरमाम् । हास्यभावगतां शक्र स पूजयति दानवः ॥६८॥ दिनं विभज्य चाष्टांशं श्रे क्षपाञ्च घटिकादिभिः । ग्रतन्द्रितमनाः शक्र-धर्मा दीनि न हापयेत् ॥६६॥ ब्राह्मे मुहूर्ते तूत्थाय ग्रवश्यं विनिवर्त्तयेत् । हतो वै दन्तकाष्ठन्तु शुभं कण्टकवृक्षजम् ॥७०॥ ्य्रागमोद्दिष्टविधिना भुक्तवाचम्य यथाविधि । घते वा दर्पे वापि मुखं पश्येद् ददौ च गाम् ॥७१॥ ततः सभां समास्थाय पश्येत् कार्याण कार्यिणाम् । समित्रारिसद्भाव स्रद्वेधीकृतधर्मधीः ॥७२॥

यस्तु श्रायव्ययौ ज्ञात्वा धर्मकार्यञ्ज<sup>१</sup> साधुभिः। स्नात्वा देवान् पितृ स्तर्प्यं हुत्वा भुक्त्वा प्रकीड्य ११ सः सभामण्डपमास्थाय पश्येत् स्वादि वलानि च ॥७३॥ सन्ध्यां प्राप्य तथा लोकान् विसृज्य मन्त्रिभः सह । मन्त्रयित्वा यथान्यायं मित्रोदासीनशास्त्रवान् ॥७४॥

बुद्ध्वा मण्डलयोन्यादिमष्टधा दुर्गसञ्चयम् । कोषवृद्धिः प्रजारक्षा कण्टकानाञ्च शोधनम् ॥७५॥ विभागञ्च तेषाञ्चव विचेष्टितम् । मुक्तो ऋष्टादशैदीषैः कुर्याद्राज्यं प्रकृतीनां तस्य कालात् समुत्पन्नो वज्रदण्डो महासुरः १२ ।।७६॥

ततः सर्वां यथान्यायं गर्भाधानादिकों क्रियां । निर्वत्यं योग्यतां प्राप्तः सोऽपि तातेन दृष्टवान् १ 3 ॥७७॥ वज्रदण्ड उवाच

विज्ञापयाम्यहं तात नापराधो ममोपरि । कर्त्तव्यो मम वाक्येषु ग्राह्यमस्मत्सुभाषितम् ॥७८॥ नृपै दंण्ड बलोपेतै रन्यराज्यिजगीषुभिः। भवित्व्यं दनुश्रेष्ठ न चैवं भवता तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुतस्य कृतवेदिनः १४ । प्रोवाच विहसन् घोरो वाक्येन सुमहास्वनः १४ ॥ ५०॥

## घोर उवाच

भ्रच्युतस्य प्रसादेन मया राज्यं महामते । प्राप्तं घोरेण तपसा<sup>१६</sup> निर्जित्य देहजान् रिपून् ॥ ८१।। ग्रहमद्यापि तं देवं सर्व देव नमस्कृतम् । पूजयामि महाबाहो सर्व शत्रु निवर्हणम् ॥८२।। स मे ददाति सौख्यानि राज्यं पुत्रांस्त्वया समान् । पत्नीञ्च चन्द्रलेखां वै स पालयति मे विभुः । ५३

१. ईश भाग क देशभाग गतां ग। २. ह्यष्टाङ्ग क, ग। ३ अतिन्त्रत क, ग। ४ विनिवर्तसे ख।

५ शुभसमुद्भवम् क, ग। ६ वानस्पत्येन ख-पाठान्तरे । ७ यथाक्रमम् क. ग।

कमंधी: क। ६ तत्र ख। १० कार्याणि क। ११ प्रकीर्त्य क। १२ महासुतः ख। १३. पिता तेन पृष्टवान् ग । १४. कृतिवेदिनम् क । १५. महासुरः क, महामुनि ग । १६. प्राप्तं तपेन घोरेगा क ।

न हिं पृच्छाम्यहञ्चान्यं कुर्राद्विपस्य चोत्तमम् । एतद् राज्यञ्च स्वर्गञ्च यत्र पूज्यामि केशवम् ॥८४॥ एवं सम्बोधयन् पुत्रं राज्यकामं सुराधिष । ग्रथामात्यो गतस्तस्य सुषेणो नाम दानवः ॥८४॥ सुतस्य वित्तसद्भावं कथयाम्यसुराधिषः । स तं प्राह यथामन्त्री सर्वविद्यार्थपारगः ॥८६॥ सुषेण जवाच

स्वचक्रोगैव निर्जित्य सन्तुष्टः पृथिवीपितः । समृद्धं धनराष्ट्रं तु<sup>र्थ</sup> क्षिप्रं नाशमुपैति हि ॥ ८७॥ तस्मान्तृपेण योग्येन सम्पत्तेर्नयवेदिना । परराष्ट्रसमाकाङ्क्षा<sup>६</sup> कर्त्तव्या श्रियमिच्छता ॥ ८८॥ वत्कलादानिमच्छिति मुनयो वनमाश्रिताः । न हि सामग्र्यमुक्तास्तु नृपा<sup>६</sup> ये दसुधाधिपाः ॥ ८८॥ पालयन्ति विना दण्डेर्महों शम्भुबलादिप<sup>9</sup> ॥ ६०॥

किन्तु सत्यवतो देवः केशवाराधने रतः । तस्य प्रसादसम्पन्नो लब्धादेशो रिपून् जिह् ॥६१॥ मन्त्रिवाक्यानलोत्थेन उद्योतितवमुं प्रति । मित दानव नाथस्य व्रताराधनमाययौ ॥६२॥ पुष्पके इत्यशी पुष्पा सर्व पाप निबर्हणा । कृत्वा वा तेन सा शक्र घृतपात्रप्रदायिना ॥६३॥ तदा प्रत्यक्षतस्तस्य देवदेवो जनार्दनः । ददर्श स्वां तनुं शुभ्रां पीतवासाञ्चतुर्भुजः ॥६४॥ तं दृष्ट्वा स महाघोरः १५ स्तवेन स्तवते हरिम् ॥६४॥

### घोर उवाच

नमस्ते पीतवासाय शङ्खचक्रधराय च। गदाशाङ्गीसिधाराय सर्वदेवनुताय च।।६६॥ वामनाय अघोराय विक्रिमधराय च। मधुसूदन-दैत्यादि स्कन्दाय अधिराय च॥६७॥ तत्र तेजः प्रप्तादेन सर्वान् शत्रून् यथा विभो। विजयामि यथा स्वर्गे तथा कुरू सुरेश्वर ॥६६॥ तस्य कारुण्यतो ज्ञात्वा तमेवं प्रतिपादितम्। दुष्टानां दण्डनं धर्मः पूजितस्य च पूजनम् ॥६६॥ न्यायेन कोषसंवृद्धिमित्ररक्षा अरेर्वधः। एवं तस्य वरं दत्त्वा भूयोऽप गतवान् हरिः ॥१००॥

१. इच्छाम्यहं क ग।

४. महामन्त्री क।

७. ये वनाश्रिताः क ग।

१०. महीशास्तु मनाक्कग।

१३. पुष्पकग।

१६. ग्रमोघाय क, ग।

२. सम्बोधयेत् ख।

५. समृद्धधनराष्ट्रस्तु ख ग।

द. युक्तास्तु क ।

११. लब्बदेशोरिपुं क ग।

<sup>.</sup>१४. निवर्हणी क ग।

१७. स्कन्द तवं ग।

३. कथयेत् सोऽसुराधिपः क ग।

६. पराकाँक्षा क ।

६. नृप ख।

१२. उद्योतेने समंततः क ग।

१५. सहसा घोरः क, ग।

१८. तत्सर्वं क।

सोऽपि लब्धवरोद्दामो महादर्गे बलान्वितः । सर्व्यमन्त्रिसमाजन्तु कृत्वाप त्नीमपृच्छत ॥१०१॥
पूर्वेग्गैव बहुक्षेपं दत्त्वा शत्रुं वशं नयेत् । ग्रतिबलं नाम राजानं साधयामास दारुणः ॥१०२॥
सौबलन्तूग्रनामानमाग्नेयीं दक्षिणां दिशम् । नैऋंतीं पश्चिमां कालवारुण्याख्यम् महाबलम् ।
साधयामास बालस्तु वायव्यां दिशि संस्थिताम् । ग्रनुह्रादमहाह्नादौ चोत्तरामोशदिग्गताम् ॥१०३॥

निर्जित्य सर्वनृपतींस्तथा द्वीपेषु चोद्यमम्

इति श्रीदेवीपुराएं ब्रह्मेन्द्रोपदेशो नाम द्वितीयोध्यायः ।

१. वरादानो क ग। २. तुं विक्षेपं क, ग। ३. कालो क, ग। ४. चोद्यमः क, चोत्तमः इति खपुस्तकस्य पाठान्तरे। ५. ब्रह्मे न्द्रोपदेशः प्रथमो क, ग।

# तृतीयोऽध्यायः।

### देवराज उबाच।

भगवन् सर्वदेवेश सर्वशास्त्रार्थ पारग । स्तवंस्तव कृतं देव वराथेंन कथां प्रति ॥१॥
त्वञ्च सुरवराध्यक्षः कथां पूर्वां प्रकथ्यसे । ग्रहं स्वर्गाथिनो ब्रह्मन् प्राप्तं यच्च जनार्दनात् ॥२॥
त्वमेव सर्वदेवानां वन्द्यः पूज्यः सुरोत्तमः । तथाहं शरगं भक्त्या तव स्रष्टुरुपागतः ॥३॥
ब्रह्मोवाच

सत्येदं विवराजेन्द्र भक्त्याहं पूजितस्त्वया । तदर्थं कथयाम्येष शृग्णुष्व गदतो मम ॥४॥ कुशद्वीपं पुरा तेन स्वबलेनेव श्राजितम् । जम्बं शाकं तथा क्रौड्चं शाल्मलीमथ पुष्करम् । सप्त द्वीपास्ततस्तेन देवराज वशीकृताः ॥५॥

क्षारोदञ्चैव क्षीरोदं दिध सिप रिक्षु रसं तथा । मिदरोदञ्च स्वादूदं सप्तोदिधवसुन्धराम्। ।।६।
निजित्य वरदानेन स्वकीयाज्ञा तु लाञ्छिता।।७।।

कृत्वा वशे भुवं शक्र ततः पातालविग्रहम्। प्रारब्धं ध्वजदण्डेन् कालतन्त्राधिपेन च ॥६॥ ग्राभाषन्ते गताः शक्र पातालं प्रथमं महत् । यत्र तिष्ठित नागेन्द्रो ह्यनन्तः कुलिकः स्वयम् ॥६॥ एलापत्रो भिन्ता पृष्टिविषो महाबलः । विकटः शूकरास्यश्च लोहिताक्षोऽथ राक्षसः॥१०॥ नदनो नन्दनो भृङ्ग एते चैव महासुराः । तान् दृष्टवा मर्त्यंजान् योधान् नागराक्षसदानवाः॥११॥ संनह्य सुबलेनैव भ महासंग्रामं चिकिरे । ते वंज्यवण्ड सैन्यन्तु तथा कालस्य पि वाहिनी । नागै-र्दानव-सङ्घैश्च पलाशैविनिपातिता ॥१२॥

१. स्तवँस्तव कृते ख। २. प्रब्दुमुखागतः क। ३. सत्ये तं क। ४. पृच्छतस्तव क, पृच्छतस्त्वया ग।

५. यामास क, ग। ६. सबले॰ ख। ७. शाल्मलीमेदपीस्करम् क। ५. ञ्चापि क।

E. वसुन्धरा क । १०. निजिता क । ११. वच्चदण्डेन ग । १२. एलापत्र क, ग १३. शूकराक्षि • क, ग ।

१४. सबलनैव ख, स्वबलेनैव ग। १५. कालो महाबलः ग। पंक्तिद्वयं नास्ति ग पुस्तके ।

एवं तां वाहिनीं भग्नां दृष्टवा कालो महावलः ।चकार गारुडीं मायां वज्रदण्डोऽथ भैरवीम्।।१३। ते नागाः सहसा प्रदेय दानवा राक्षसास्तथा । भीताः कृतप्रणामाश्च शरणं वशतां गता ।।१४।। जित्वा पातालराजेन्द्रानाभाषे भवनानि च । रसातल गतः शक्र कालो वज्राह्वयोऽसुरः।।१४।। हिलिहिलो भद्रनामा च घोररूपोऽथ दानवः । शङ्खपालो धृतराष्ट्रो विद्युन्माली महोरगः।१६।

विद्यु जिजह्वो हिरण्याख्यः अन्धकारक्च राक्षसाः। नागराक्षसदैतेयास्तान् दृष्टवा क्षुभितो महान् ॥१७॥ अकृत्वा सङ्गरं तैस्तु भीतास्तेषां नित ययुः। ते वशे स्थापयित्वा तु पातालानागताः पुनः ॥१८॥

ताराक्षः शिग्रुपालश्व ग्रभयो यत्र दानवाः। कम्बलस्तक्षकः पद्मी नागा यत्र महाबलाः। यमदण्डोग्रदण्डश्चं विशालाक्षः पलाशिनः॥१६॥

एवंविधा महाघोरा दैत्य-राक्षत-पन्नगाः । तान् दृष्ट्वा सहसा योधावागतौ भूमिजौ तदा ॥२०॥ स्रित्याद्याङकुशैदंण्डै मंहासंग्रामञ्चिक्ररे । निर्जित्य नागरक्षेन्द्र दैतेयानान्तु वाहिनीम् ॥२१॥ प्रित्यातं गताः सर्वे कालवज्रस्य हेतवे । शर्करातालसंज्ञन्तु गतौ तु घोरजौ बलौ ॥२२॥ मिहिषो यमकालाख्यो दैत्यराजो महावलः । उरगाः पद्म कर्कोट शङ्कुकर्णा स्तथावशः ॥२३॥ महोदरा महाकाया महाभुजाः क्षपाचराः । शर्करे ते स्थिता जित्वा-गतस्ताख्यं ततो गताः । १४॥ समुरा शुम्भताराक्ष दनुजा विकासताः । भोगाः कुलिकः सौवर्णस्तथा चापि धनञ्जयः ।२४॥ अप्रक्षपोऽक्षिभद्रश्च विक्याक्षो निशाचरः । जितास्ते दर्शनादेव गतास्ते च रसातलम् । २६॥ कालनेमिहरण्याक्षो विश्वम्भो यत्र तिष्ठति । पौण्डरीकञ्च दुष्प्रक्ष्यं श्वेतभद्रं तथोरगाः । १५॥ मेघनादी महानादी पिङ्गलाक्षस्तु खेचराः । एवं ते संस्थिता दृष्टा महाबलपराक्रमाः ॥२६॥

१.च वशंक। २. वरताले क वरतालंग। ३. हिनि०क।

४. रहनामा क, ग। ५. राष्ट्र० क। ६. हिरण्याक्षाः क, ग। ७. तेनाप० ख। ८. श्रीतालं तु ते गताः ग। ६. कुन्तै० क। दन्तै ग। १०. शर्करा ताल संगं तु क ११. महिषो यमकालाख्या दैत्यराजा महाबलाः क, ग। १२. वर्णास्तथावशम् क। १३. गमस्त्याख्यं तथागताः क ग। १४. ताराहव० क। १५. कुकारः सौपरणस्तथा चायं क ग। १६. अस्थिभद्रश्च क। १७. महासुराः क। १८. रोचनातलम् क ग। १६. हि रण्याख्यो क ग। २०. भद्रस्तथोः क।

सहसा प्रेक्षितौ योधौ मत्तजौ बलदिपतौ। मोहं गताः समस्तास्ते दैत्यरक्षोमहोरगाः ॥२६॥ तदाज्ञार्वितनो भूत्वा शुश्रूषां कुर्वते सदा। तं जित्वा चैव पातालं गतावन्यं रसातलम् ॥३०॥ जरासिन्धुमहासिन्धुविरोचन महासुराः। ऐरावाव्वतरः पिङ्गः उरगा राक्षसास्तथा ॥३१॥ माल्यमारीच कुम्भाख्या एवं यत्र महाबलाः। यत्र प्राप्य महाबाहू वज्रकालाख्यशासनौ। घोरजौ बलसम्पन्नौ सर्वशास्त्रविशारदौ ॥३२॥

भ्रौशनोद्दिष्टविधिना जित्वा पातालजान् नृपान् । स्ववशे स्थापियत्वा तु स्रागतौ भूतलं पुनः । जम्बूद्वीपे यथा स्थित्वा मध्यदेशे उडूम्बरे । पुरे यत्र महाबाहो भार्गवस्तिष्ठते सदा ।

इति श्रीदेवीपुराणे ब्रह्मे न्द्रोपदेशे पातालादिजयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

# चतुर्थोऽध्यायः।

## ब्रह्मोवाच ।

तथा तौ बलसम्पन्नौ वज्रकालौ महाबलौ । पृष्टवान् ग्रहराजेन्द्रं भागंवं भृगुनन्दनम् ॥१॥ भगवन्नस्मत्तात्तेन प्रेषिता विनयं प्रित । दिशो गतास्तथा देशाः सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥२॥ निर्जिताः सप्तपाताला वशे कृत्वा च तत्प्रजाः । नृपानुशासने स्थाप्य तव पार्श्वमिहागताः ॥३॥ केनोपायेन इन्द्रादीन् जित्वा स्वर्गं जयामहे ॥ एतदेव ममाचक्ष्व सर्वविद्याकृतश्रम ॥४॥

## शुक्र उवाच

जम्बूद्दीपं समस्तन्तु सप्तद्दीपा वसुन्धरा। पातालाः सुखसाध्यास्तु दिवं दुःखेन सिध्यति ॥४॥ यस्मिंस्तिष्ठित देवेशः सर्वदेवनुतो हिरः । विष्णुःसर्वांत्मको देवो ब्रह्मा वेदिवशारदः ॥६॥ बृहस्पितमिंहाप्राज्ञो अर्थशास्त्रकृतश्रमः। इन्द्रो महाबलश्चेव धनदो विह्निनिऋतो ॥७॥ मरूद्वायुर्यमो यत्र यत्र प्रचन्द्रदिवाकरौ। विश्वदेवा वसुष्ट्रा ग्रह नक्षत्र तारकाः ॥६॥ न जेतं शक्यते काल दिवं धर्मेण रिक्षतम्। राजधर्मोपदेशेन भूपातालानि भुञ्जय ॥६॥ श्रन्यथा धर्मतः प्राप्तं राज्यं नाशमुपैति हि। मार्जारमूषिकं यद्वद्युद्धं ध्वाङक्षोलूकं यथा ॥१०॥ महिषाश्वं यथा युद्धं यथा दिन्तमृगाधिपत्। एवं युष्मत्सुरैः सार्थं युद्धमेकाङ्गमुच्यते ।

युद्धभोगं<sup>६</sup> तथा कालं देशञ्चेव न जानता । ॥११॥ <sup>६</sup> ग्रस्मद्रिपुबलार्शोक्त ये युध्यन्ति नराधिपाः । <sup>१९</sup> ग्रात्मनाशं वृजन्त्येते नृपा नयपराङमुखाः ॥१२॥

विजयं क ग ।
 नृपाः स्वशासने क ग ।
 देवमूलो हिन्ः खपुस्तकस्य पाठान्तरे ।

४. मरुद्वाद्ययो क। ५. भुञ्जत कग। ६. महन् कग। ७. युद्धमेकं समुच्यते ख पुस्तकस्य पाठान्तरे। ८. युद्धभागं कग। समृद्धिगं तथा कालं देशञ्जैत्रमजान ताम्-इति ख पुस्तकस्य पाठान्तरे ६. ग्रात्म० कग। १० ग्राशु कग।

नयो हि बलवान् युद्धे दैवसम्पत्समन्वितः । तथा पुरुषकारन्तु बुद्ध्वा युध्यन्ति ये नृपाः ॥१३॥ ते जयं शत्रुनाशन्तु लमन्ते अविचारणात् । पृथ्वी पुरवर्रर्युक्ता सशैलवनकानना ॥१४॥ यावज्जीवं स्थिरा तेषां येषां नीति क्रमागता । धर्मेण प्राप्य राज्यं ते धर्मादेवजयो भवेत् ।१४॥

देवाश्च-रुद्र-ब्रह्मोंन्द्र-केशवा-रवि-चन्द्रमाः।

तेषां यो योधिमच्छेत स कथं जायते सुखी ।।१६॥

न युद्धेन विना देवाः सिध्यन्ति हि क्वचित् द्विषाः । युद्धे घातं भवेद् वत्स बन्धु वर्गपरिक्षयः।१७ क्षयं याति धनं युद्धे ग्रश्वदन्तिमहाबलाः । समेऽपि पुनर्विषमे<sup>४</sup> यत्र शङ्करकेशवौ<sup>४</sup> ॥१८॥

#### काल उवाच

वृष्टीविषा महाघोरा अनन्ताद्या महोरघाः। निर्जिता असुरा रक्षाः पातालतलवासिनः।।१६।। न हि मे शवयते जेतुं शङ्करेण महात्मना। किम्पुनर्देवराजेन ब्राह्मणेन वराकिणा।।२०।। वज्रवण्डसहायस्य मम खड्गकरस्य च । सङ्गरे को भवेच्छक्तः कालपाशेन किषतः।।२१।। ब्रह्मा वा यिव वा रुद्रः सर्वदेवनमस्कृतः। अस्माकं निर्जिता पृथ्वी तथा पातालगोचरा ।।२२।। स्वामिनो दर्शनादेव दिवं प्राप्तं ततो यदा। जयस्तथा भवेत् कीर्तिः पराजयः परागितः।।२३।। प्रस्थिता ग्रहशाद्रंल अनुज्ञां वातुमहंसि। एवं शुक्रं समापृच्छ्य नभो मासे तु चोत्तरे ।।।२४।। दिशञ्चोत्तरऋक्षे च हितीयायां ततो गतौ। नन्दनं तौ वनं गत्वा सर्वसैन्येन तिष्ठतः।।२४।। यमान्तकः पूर्वदिशि मेरौ १ घोरस्तु चोत्तरे। पश्चिमे वज्रवण्डस्तु कालो विक्षणतः स्वयम्।।२६।। एवं ते वेष्टियत्वा तु कोटिकोटिगुणेन तु। आर्ष्यहः पुरीं याम्यां अरेरोर्ध् वमधिष्ठिताम् ।।२७।। अनेक परिखोपेतां वैवस्वतीं महोज्ज्वलाम् । तत्र ते कृष्णघोरास्या वण्डपाणिमहाबलाः।

यमक्चारुह्य<sup>१४</sup> महिषं कालपाक्षकरोद्यतः ॥२८॥

१. न क्रमा॰ क। २. घर्मी देवेज्यया क।

३. एतेषां यो घनं इच्छेत् क । एतेषां यो वधमिच्छेत्-ग ।

४. किं पून क ग। ५. केशवशङ्करा क। ६. मेख। ७. ब्रह्मणा च क ग।

पातालगोरगाः क।
 ह. प्रारभतो क।
 १०. मघे तु चोत्तराम् ख।

११. ऋक्षेगा क। १२. मेरोथीं क। १३. आरूरोह पुरीं यामां ख।

१४. यमश्च रुक्हे क ग।

ततः सा दानवी सेना युद्धमाना महाहवे। दारिता यमराजेन स्वबलेन महात्मना ।।२६।। तां भग्नां सहसा दृष्ट्वा क्रोधेन तु सुदीपितः। उत्तथन् हालाहलः शक्र महाबलपराक्रमः ।।३०।। पर्शुना तु सतेजेन सूर्यायुतप्रमेण च । जिघांसन् यमजां सेनां पिश्वनीमिव दिन्तनः। यमान्तकस्तथा चक्रे महामायात्मकं बली । महिषं यमभङ्गाय महिषस्य महाबलम् ।।३२॥ काले चैव कृतान्ते च दिण्डना विनिपातिते ।

एकधा दशधा चापि<sup>४</sup> शतधा च<sup>४</sup> सहस्रधा ॥३३॥

अयुतां लक्षकोटीनि मायावी वै विनिर्ममे । तैर्वृष्ट्वा धर्मराजस्तु चात्मानं शतधावृतम् ।।३४।।

वाहनास्त्राणि सन्त्यज्य गतवान् पावकीं पुरीम् । दुर्निरीक्ष्यां रिपु<sup>®</sup> घोंरस्तस्य दृष्ट्वा तु वाहिनीम् ।३४। ग्रजारुढां समस्तास्ते वहि्नना सह सङ्गरम् । तं विद्वि ज्वालालक्षेण<sup>5</sup> कालानलिमवोत्थितम् ।३६।

ददाह सहसा शक्र वज्रदण्डस्य वाहिनीम् । पुरी तेजस्वती तस्य ताम्र प्राकार तोरणा ।।३७॥ स्युवहस्तास्तथा विप्रा उत्थिता बहुलक्षधा । ध्यानेन तेऽदहन् सर्वां वाहिनीं विभुघोरजाम् ।।३८॥

एवं दृष्ट्वा तथा कालो दिण्डिना सर्वगेन<sup>१२</sup> च । माया मेघ समुत्थेन वारिणा तूपशामयेत् ।।३६॥ चेतसामृतदावान्येः सर्वान् क्रूरान् प्ररोहयेत्<sup>१3</sup> । एवं तच्छिमतं तेजो विह् नक्रोधसमुद्भवम् ॥४०॥ ववर्ष पङ्कशैवाल कदलीन्दीवराणि च । एवं तत् पावको दृष्टवा स्वसैन्यं दण्डिनिजितम् ।।४१॥

त्यक्त्वा तेजोऽभिमानन्तु गत इन्द्रामरावतीम् । इन्द्रेण तौ समायातौ<sup>९४</sup> दृष्ट्वा यमहुताशनौ ॥४२॥

१. कालंक ग।

२. कृतान्तं क ग।

३. विनिपातितं क। ४. वापि क।

५. शतघापि क।

६. मि. क।

७. दुनिरीक्षं विभु-क।

प. वहिनज्वीलाक्षेपेन क ।

६ .तेजोवती क।

१०. श्रुवहस्ता तथा क। ११. सर्वान् वाहिनो क।

१२. सर्वगेण क।

१३. चेनमामृतस्वादाक्षः सर्वान् क्रूरान् प्ररोहयत् क।

१४. समायान्ती क ग।

महाक्षोमं समास्थाय गजराजं रुरोह सः । उदयाचलसङ्काशं सिन्दूरारुणिवग्रहम् ।।४३॥ घण्टािकिङ्किणीशब्दाढ्यं चामरेरुपशोभितम् । चतुर्दन्तं महानागं सुरशत्रुभयावहम् ॥४४॥ ग्रारुरोह सुराध्यक्षो वज्रपाणिर्महाबलः । मातिलञ्ज पुरस्कृत्य विश्वेदेवास्तथापरे ॥४४॥ वैष्णवा वारुणा सौम्या ऐन्द्राश्चान्द्रास्तथैव च ।

कुबेरो धनदश्चन्द्रो वायुर्वरुण एव च ॥४६॥

श्रुत्वा देवेन्द्रसङ्ग्रामं सर्वे तत्र युयुत्सवः। ग्रागताः क्षणमात्रेण स्वायुधोद्यतपाणयः ॥४७॥ एवं ते त्रिदशाः शक्क सशकाः सङ्गरोत्सुकाः । श्रुत्वा देवः स्वयं तत्र ह्यागतो गरुडध्वजः ॥४८॥ इन्द्रस्तु परमं देवं शङ्ख चक्र गदा धरम् । दृष्टवा पपात चरगो<sup>3</sup> भक्त्या स्तोत्रेण पूजयेत् ॥४९॥

### इन्द्र उवाच

## नमस्ते देवदेवेश सर्वदेवमय प्रभो।

शङ्ख चक्र गदा हस्त वनमाला विभूषण ॥५०॥

श्रीवत्साङ्क महाकाय कौस्तुभोरस्कमण्डित । देवारिनाश देवेश वेदगर्भ नमोस्तु ते ॥५१॥ देवमूर्तिर मूर्तिश्च वेद यज्ञ फलप्रद । त्रिमूर्तिस्त्रिगतिर्देव भक्तानां भयनाशन ॥५२॥ सम मित्रार्यु दासीन रिपुणां कुलनाशन । त्राहि मां देवदेवेश पीतवासो जगत्पते ॥५३॥ दानवैर्बाधिता देवास्त्वामेव शरगं गताः । निर्जितो यमयज्ञेशो बह्निर्दीप्तिसमन्वितः ॥५४॥

एवं त्वं भगवन् प्राप्तः किं करोमि तदादिश।

तथा श्रुत्वा वचो विष्णुः कृपया शक्रभाषितम् ॥५५॥

प्रोवाच विहसन् देवो मा भेषीर्मम सन्निधौ। यद्यपि देवदेवेश उमा देहार्धं हारिणः ।।५६॥ श्रागतस्तस्य देवेन्द्र तथापि श्ररिर्हन्यताम् । किन्तु कारणसद्भावं कथयामि शृणुष्व तत् ॥५७॥

१. पुरस्कृत्वा क । २. ते भटा क । भल्लाटाः ख-पुस्तकस्य पाठान्तरे ।

३. चरगो क।

४. सबंदेवेश क। ५. वेदमूर्ति•-क।

६. समित्रारिमध्यस्य देवारि० खग। ७. पीतवासा क। ५. घारिएा क।

४. परिहन्यताम् ख

## विष्णुरुवाच

ग्रासीद् दुन्दुभिर्नामाऽसावसुराणां प्रभूत्तमः । तेन जिताः सुरा सर्वे बह्यवरप्रभावतः ।।५६॥ ग्रजेयो बह्यसूर्याणां यमस्यास्माकमेव च । तदा विज्ञत्य देवांस्तु स्वर्गाच्च्यावयते किल ।।५६॥ तावत् तस्य महाबाहो ईशः शैलङ्गमोऽभवत् । तदा पश्यित देवेशों शङ्करस्य तनुस्थिताम् ।।६०॥ तां दृष्ट्वा क्षोभमापन्नः कामविह्वलचेतनः । ध्देवीं समुद्यतो वक्तुं देवेन च स ईक्षितः ।।६१॥ ततः स सहसा दग्धो नेत्रजेनानलेन तु । देवदेवस्य कोपेन दानवो भस्मतां गतः ।।६२॥ सायुधः सरथः क्रूरः सपदातिः सवाहनः । सहसा भस्मीभूतं तं दृष्टवा देवस्त्रिलोचनः ।।६३॥ रक्तपीतासितश्यामा भष्माद्व्रितमेव च । शृहीत्वा सितभस्मेन देवीञ्चाप्यवधूनयत् ।।६४॥ तस्य हस्तकरास्फालाद् बन्धूननावसानतः । उद्धृता महित वितः सर्ववर्णकभूषिता ।।६४॥ तां तपन्तीं समालोक्य उमां देवनमस्कृताम् ति तिस्मन् समुद्भवाच्छाया सर्वलक्षणलक्षिता ।।६६॥ दितीयं देवभागन्तु यावमाना महाबला । तदा उमा ददी शापं स्मृत्वा घोरं महासुरम् ।।६७॥

गच्छ पाप दुराचार भूतलं त्वं भ महाबल १२।

तथारूपो भवेद्घोरो नील मेघ सम प्रभः ॥६८॥

महारूपो भयं दत्त्वा<sup>13</sup> समुरामुररक्षसाम् । देवेन तं<sup>18</sup> तदा दृष्ट्वा किमेतद्भवतीकृतम् ।।६६।। स एव निर्जितः शत्रुरस्माकं वधमुद्यतः । न युक्तं शत्रुपक्षस्य वृद्धि दातुं कदाचन । ।।७०।। यश्च कारणद्रव्याणां सिवशेषं<sup>18</sup> कृतं मुदा । मोचते कृपया मूढः स एव निधनं व्रजेत् ॥७१॥ निपात्य साखिलं<sup>18</sup> सर्वं मूलं यस्य न खन्यते । स एव स्याद् बली भूयो बदरी इव<sup>18</sup> शोभते।७२।

१. ग्रजयो क ग।

४. चेतसः का

६. तं सहसा क।

सर्वतन्तुकभूषिता क ।

११ स्वं क।

१३. दद्यात् क।

१५. सावशेष क।

१७. साद्वलो भूयः बदरीरिव क।

२. तथा क।

३. देवस्य क ग।

५. देवी समुद्यतो धर्त्तुं क ग।

७. भस्माल्लवितमेव च क । ८. उद्घृता क ।

१०. उमा देवनमस्कृता क।

१२. पंक्तित्रयं ग पुस्तके नास्ति

१४. तुक।

१६. शाखिनं क ग।

तथा त्वमिष दुर्बु द्धे मंयायं विनिपातितः । देवानां विघ्नकर्ता च ऋषि-ब्राह्मण् त्रासकः ।।७३।। न युक्तं द्विजदेवानां शत्रुवर्गस्य वर्थनम् । मन्दबुद्धे सदा बाले स्त्रीस्वभावेन वर्त्तसे ।।७४।। इत्युक्ता शम्भुना देवी क्रुद्धा तमवलोक्य सा । मद्भिक्तपरमो भूत्वा सर्वदेवान् जिय्वयित ।।७४।। विष्णुभावः परो ह्ये व्यवध्योऽयं भविष्यति । कुशद्वीपपुरवासी चन्द्रशोभां भविष्यति ।।७६।। सप्तद्वीयाः सपाताताः सप्त लोकाः सवासवाः । एतदाज्ञाकरो भूत्वा ग्रजेयोऽयं भविष्यति ।।७७।। निशम्य वचनं देव्या जन्मार्गगितभाषितम् । शशाप रोषमाविश्य त्वञ्च मत्त्यं गिमष्यसि । तत्र चेष दुराचारः पतित्वं याचिष्ययित ।।७८।।

तथा क्रोधान त्रादीप्ता<sup>थ</sup> सा शपेतासुराधिपम् । नील मेघ निभाकारं यम महिष मिवापरम् । क्रीडमाना हनिष्यामि पञ्चानन व्यवस्थिता ॥७६॥

उवाच कृषिता देवी देवोऽपि च तथैव ताम् । एवं पूर्वं सुराध्यक्ष शम्भुना वज्रनिर्मितः ।। ।। दुन्दुभेदेंहजो भूत्वा मम भक्तिपरायणः । चन्द्रशोभापुरावासी मदीयार्चासदोद्यतः ।। ।। ।। तस्येदं शासनं प्राप्तं ब्राह्मग्रौरिष दुःसहम् । किम्पुनः सर्वयत्नेन सबलो यदि दानवः । प्राणतो घोरनामाऽसौ छ्द्रादीनिष संहरेत् ।। । ।।

तच्छुत्वा तु<sup>१</sup> हरेर्वाक्यं किं करोमि प्रभो वद । त्वया दत्तं मम स्वर्गं यज्ञा सर्वाञ्च रक्षिता<sup>१</sup> ।८३। इन्द्राणाँ त्वं प्रभुः स्वामी देवानां त्वञ्च पालकः । इत्युक्ते<sup>१३</sup> वदते विष्णुः शृणु शक्न समाहितः । तत्रागतो महाबुद्धि र्वाचस्पति बृंहस्पतिः ।।८४।।

## बृहस्पतिरुवाच

यस्य शासनमात्रेण सर्वे देवाः सभास्कराः। शमिता वसुयुक्ताश्च १३ वारिणा इव पावकः ॥६४॥ तस्य कः शक्यते युद्धे सबलस्य निपातितम् १४। ब्रह्मा वा यदि वा रुद्रः साम नय विवर्णितः ।६६।

<sup>१. तामवलोक्य क ।
१. विब्स्युभावपरो क ।
१. तव ह्ये प क ।
१. को धानलो दी प्ता क ।
१. एवं च को पिता क ग ।
१. व्रह्मस्योऽपि क ।
१०. तथाश्रुत्वा क ग ।
११. यज्ञान् कुर्वश्चरक्षितः क ग १२. इत्युक्तो क ग ।
१३. वलयुक्तापि क ग ।
१४. निपातनम् क ।</sup> 

म्रजेयः श्वेत्वानामेतद् दत्तं त्वया प्रभो। उमया तच्च पूर्वे च सर्व देवारि कण्टकः ॥६७॥ सर्वास्त्र-तत्त्व-वेत्ता च सर्व-धर्म-परायगः। तथा भक्तिपरा देव तथा भार्या पतिव्रता ॥६६॥ लोकपालः प्रजापालो धर्मवर्त्मन्यवस्थितः। तथा प्रभूतभूपालाः कोटि कोटि गुणाहताः ॥६०॥ दिन्तनां यस्य मत्तानामश्वानाञ्च चतुर्गुणाः। ऐरावतसमाः सर्वे सचला इव भूधराः॥६०॥ नारायगास्त्र ब्रह्मास्त्र शिवाश्चान्येऽथ वारुणाः। तस्य एवंविधः शत्रोविनाशः केन क्रियताम्।

देशकालक्रमञ्चापि एकाङ्गं प्रतिभाषते ॥ ६१॥

भुक्तस्त्रासकृतेदोंषैः क्रोधजैश्च तथैव च । एकादीन् सप्त यो वेत्ति स गुणी गुणिनां वरः ॥६२॥ म्रश्च महिष मार्जार-ग्राखु काकोलुकं यथा । न युद्धं श्रेयसे देव उरगा नकुलैः सह ॥६३॥

इति श्रीदेवीपुराएो (ब्रह्मोपदेशे) बृहस्पतिवाक्यानि

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

१. ग्रजयः क ग।

२. सच्च कु।

३. तव भक्तिपरो क।

४. गुणान्विताः क ग।

६. सनारायण ब्रह्मास्त्राः शैवाश्चान्येऽथ क ।

प्राखुकाकोलकमिव क ।

४. ऐरावतगुएाः क ग।

७. मुक्ता क ग।

६. इत्याद्ये देवीपुरागो क।

## पञ्चमोऽध्यायः ।

### भगवानुवाच

सत्यमेव महाप्राज्ञ बृहस्पित वचस्पते । त्वमेव वेदितुं योग्यः सर्व न्याय विवेचकः ॥१॥ ज्ञाम्भुगीता नया यस्य ग्रौज्ञानाञ्च तथा निजाः । मदीया ब्रह्मगीताञ्च वेत्ति यः स वचस्पित ॥२॥ त्वया इन्द्रस्य नाथेन सिचवेन महात्मना । को न बाधियतुं ज्ञाक्यः ज्ञूलपाणिरपीहया ॥३॥ सर्वगुणप्रधाना ये दुर्विज्ञे या महात्मिभः । योगिभिः षड्गुणा एव मन्त्रिभिः सन्धिवादिभिः ॥४॥ विभिन्नाः सन्धिसन्धाने समदोषाञ्च बाधयः । सन्धत्ते समतेजस्तु सिचरं भिषजौ वरौ ॥६॥ वहस्पतिज्वाच वेत्ता सर्वविद्याविज्ञारदः । वदास्य यद्भवेद्युक्तं सुरराजस्य सत्तम ॥६॥ वृहस्पतिज्वाच

देवदेव सुराध्यक्ष शंख चक्र गदा धर । त्वदीया मे मतिर्भद्रा न निजासुरनाशन ॥७॥ मदानुभावो देवेश तव प्रत्यक्षतो वयम् । यद् वदामो महात्मानं धृष्टा कुलवधूरिव ॥८॥

तव वाचो गुगाविष्टा निष्क्रामन्तिस्म मन्मुखात् ।

तथापि किञ्चिद्देवेशं १° हिताहितकरं प्रभो ॥६॥

तवाज्ञाकारिएगो भूत्वा मुखिमच्छिन्ति दिवौकसः। तिष्ठन्तु तस्य वाचायां यावद्देवं त्रिलोचनम् ।१०१ तोषियत्वा जयां<sup>११</sup> देवीं विन्ध्याचलिनवासिनीम्। एवं ते मन्त्रियत्वा तु शक्रो विष्णुवृहस्पितः<sup>१२</sup>।

## नारदं प्रेषयामासु वंज्रदण्डस्य शासने ॥११॥

१. रचितुं क ।
 २. स च क ।
 ३. वाचां पितः क ग ।
 ४. व्याधयः क ग ।
 ६. समतेजस्तु क ।
 ६. तन्मृयात्-छ ।
 १०. किञ्चिदुद्देशं क ।
 ११. भवान् छ ।

१२. वाचम्पतिः ग।

## विष्णुरुवाच

त्वं देवर्षे विप्रेन्द्र ब्रह्मपुत्र महातपः । गत्वा वदस्व तं पापं घोरपुत्रं सुरारिएाम् ॥१२॥ गतवान् विष्णोरादेशान्नारदो यत्र सोऽसुरः । तमायान्तमृषि दृष्ट्वा कालो वज्रदच पूज्य तौ ॥१३॥

#### नारद उवाच

तव घोरसुतो वज्र सकालस्य महाबल । शासने संस्थिता देवी कान्ततरा<sup>२</sup> च ते ॥१४॥ <sup>3</sup>िक पुनः शतयष्टा वा ब्रह्मणो<sup>४</sup> विष्णुतत्परः । भुञ्ज स्वर्गं महीं यावद्देवदेवी तवान्तकौ। षष्टया मिन्द्राग्नि देवस्य शासनं घोरजं दिवि । कृत्वा बृहस्पित विष्णु जंग्मु यंत्र पितामहः ।१६।

(इति श्रीदेवीपुराग्गे देव्यवतारे हरिबृहस्पत्यो)

(र्ब्रह्मसदन प्राप्तिर्नाम पञ्चमोऽध्यायः १) ॥

the many to the property of th

१. वजस्य क।

२. चान्तकरा क

३. किं क। ४. शतयब्टारो ब्रह्मणो क।

५. देवाद्या-क ।

६. इत्याद्ये देव्यवतारे ब्रह्मसदनप्राप्तिहंरि वृहस्पतिसंवादः । क ।

### षष्ठोऽध्याय: ।

### ब्रह्मोवाच ।

नमस्ते विश्वरूपेश विश्वभाव नमोऽस्तु ते । सर्वदेवमय श्रीमन् वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥१॥ भूत-भव्य-भविष्याणां कारणाकारगौ नमः । ग्रनादिरादि-मध्यान्त-परकारगा-कारगा । भविष्यरूप सद्भावं मत्स्यरूपं नमोऽस्तु ते ॥२॥

धात्री-धरण कूर्मेश वराह नर्रासहराट् । सर्ववेदपते वेद्य वेदान्तान्त नमो नमः ॥३॥ वामनाय नमस्तुभ्यं रामराम<sup>४</sup> नमो नमः । वासुदेव<sup>५</sup> नमस्तुभ्यं कृष्णदेव नमो नमः ॥४॥ शुद्ध-सद्भाव-भावाय शुद्ध-बुद्ध-तनूद्भव । रागद्वेषविनिमु को रक्तवासो नमोऽस्तु ते ॥ 🗴 ॥ महोबाहो कलिधर्म-प्रवर्तक । शूद्रधर्मप्रवर्तक दिगम्बरधरो देव ॥६॥ म्लेच्छवर्गंकुलोच्छेद नमस्ते कल्किरूपिरो । युगान्त युग-उत्पत्ति -युगधर्म-प्रवर्तंक 11911 नमस्ते देवदेवेश ! ईप्सितार्थ-प्रदायक । यदिच्छामि भवेत् त्वत्तो मम देव तथैव च मम कार्येषु कार्याणामीप्सितानां सुरोत्तम । भविष्याणाश्च वस्तूनां साहाय्यं कुरु केशव ॥६॥ ततस्तुष्टो मम विष्णुः पुरा श्रासीत् सुराधिप । वरदोऽभूद् यथाकामं साहाय्यमीप्सितेषु च ॥१०॥

> एवं यो वैष्णवं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय भावयेत् मध्याह्वे सन्ध्याकाले च तस्येच्छा कामसिद्धिदा ॥११॥

पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम् । विद्यार्थी लभते विद्यां मुखार्थी मुखभाग् भवेत् ॥१२॥ इति श्री देवीपुराए देव्यवतारे विष्णुस्तवः समाप्तः '॰।

१. विर्वदेवेश क

२. सर्वदेवपते-ग।

३. नभोऽस्तुते क।

४. रामाय च क।

५. रामदेव क ग।

६. रक्तवास ग।

७. कपिलतनु-ग ।

मवन्त ते–क ग ।
 ६. इतः परमध्यायान्ते–विष्णुस्तवः इत्येव पाठः क ।

१०. विष्युास्तव:-इत्येव ग पुस्तके।

## ब्रह्मोवाच ।

मया पूर्वे च त्वं देव उक्तमासीज्जनार्दन । श्रमुराणां वर: श्रेष्ठो न देयो मधुसूदन ॥१३॥ लब्धवरा मदोद्रे कादमुराः सुर-बाधकाः । भवन्ति देवदेवानां द्विज-यज्ञ -विनाशकाः ॥१४॥ तथाप्येवं महावाहो ! विनाशायासुरस्य च । चिन्त्यतां ब्रह्मन् गोविन्दो वाचस्पतिर्बृ हस्पतिः ॥१५॥ ब्रह्मोवाच ।

त्वमेव सर्ववेताति तथापि सुरसत्तम<sup>3</sup>। <sup>४</sup>कार्यागतन्तु वक्तव्यं निह दोषस्त्रिविक्रमम् ॥१६॥ तद्भवेत्<sup>४</sup> तत्युरा कल्पे भौत्ये मन्वन्तरे हरे। देवदेवो महादेवो योऽसौ परमकारणः ॥१७॥ स्वगः सर्वव्यापी च ग्रनादि-निधनः शिवः। तस्येच्छार्थं सुराध्यक्ष स्थितः पालियता प्रभुः ॥१८॥ सुतः कालाग्निष्द्रस्य ष्ट्रपाषाण मूर्धनि । तस्मिन् हालाहलो नाम महाबल-पराक्रमः ॥१६॥ उपनेतात्मजं घोरं द्वितीयमिव पावकम्। तं सम्प्रक्ष्य तदा देव मुद्दगरेण हतं त्वया ॥२०॥ प्रबुद्धोऽसौ तदा बिह्नः गुद्धक्रोधेन दीपितः। तस्य निश्वासजा ज्वाला निर्गतास्तु दिशो दश ॥२१॥ तदा त्वं मोहसम्पन्नो मम शङ्का तदाभवत् । मया सिञ्चन्तितो षद्धः खट्वाङ्ग-करभास्करः । २२ स च करणसद्भावो ध्यान-सिद्धि-वरप्रदः। प्रेषयामास चामुण्डां कालानलसमप्रभाम ॥२३॥ रक्षणाय तवास्माकं हुताशनशम्य च । तस्याः प्रेक्षग्मात्रेण न सा च ज्वाला शमं गता ।२४॥ तदासौ वदते देवं हालाहल हुताशनः। कथ्यतां कारगं विष्णो येनाहं ताडितस्त्वया ॥२४॥

त्वया<sup>3</sup> च याचितो देव जगाम तं हुतावहम्<sup>3</sup> ।
पूर्णः संवर्त्तते कालो मां ब्रह्मस्य च पावकः ॥२६॥
तेन वोधितवान्<sup>3</sup> रुद्रो योऽसौ कालाग्नि-विश्रुतः ।
वदतो कारणं ब्रूहि येन त्वं मम क्षोभकः ॥२७॥

१. पूर्वेव क ग ।

३. पुरुषोत्तम क ग ।

६. प्रजा: क । क्रुद्धर क्रोधेन दीपित: । तपसे स्थिती पालयिता प्रजा ग पुस्तके ।

७. गतः क ग ।

६. प्रजा: क । क्रुद्धर क्रोधेन दीपित: । तपसे स्थिती पालयिता प्रजा ग पुस्तके ।

५. वज्रपाषाम् क ग ।

१४. सात्राय ख ।

१३. जयमेऽस्तु तदावह इति खपुस्तके । जगदेकं तदावह क ग ।

१४. रोचितवान क ।

विष्णुत्वमागतो देव जगतो दहनाय च । उत्त्थितस्तावत् कालाग्निर्महाज्वाजौघभास्वरः ॥२८॥ शमितस्तस्य देव्या यः प्रतापः पुनरेव सः । तदा त्वया महादेवं ज्ञात्वा शक्तिं महाबलाम् ॥२९॥ जगदुत्पत्तिपालाय निधनाय वयं पुरा । तुतोब परया भक्त्या स्तवेनानेन माधवः ॥३०॥

### विष्णुपितामहावूचतुः ।

नमस्ते कालजालौघ-घोरदीप्ति-प्रशामति । नीलस्यन्द महाकाल नत्रमेघ प्रभावति 113811 रक्त सिन्द्रर किञ्जलक विद्रुमाकार भावति । पीत पद्मारुगा हेमसर्वाकार विभावति ॥३२॥ इवेत-शङ्खाब्धिक्षीराभ्र-हिम-कुन्द-विभावति । सृष्टि-संहार-कर्त्तारि-रुद्रमूर्ति-प्रभावति 113311 ब्रह्म-विष्णु-यम-शक्र-चन्द्र-सूर्य-विरोधिक । ईश रक्षोऽनिल तोयामनलात्मनमस्कृते<sup>४</sup> 118811 एकधा बहुधा त्वञ्च दशधा शतधा शिवा । पुनक्त-पदार्थार्थ-बहुकारण-कारिक แระแ कालपाशो महामायो वध-बन्धन-मोर्चिक । सुरायुर-तरिाद्ध-नानाभाव-प्रवर्तिक<sup>४</sup> 113511 पञ्च-मृग-पक्षि-तिर्यक्-तृण-मानुष-वर्त्तकि । <sup>६</sup>ब्रह्म-त्रजेश-सोमश्च यक्षरक्षः पिशाचिकि 113911 गन्धर्वभावभावेषु त्वञ्च देवि परापरे । लव-स्यन्द-त्रुटि-निमेष मुहूर्त्त अरथ 113511 क जाया नर्थया मेब्रु सन्ध्या-वासर-रात्रिषु । पक्ष-मास-ऋतु-द्वित्रि-ग्रयनेषु समेषु च मानवान् देवशत्र्णां ब्रह्माद्यस्माकं जन्तुषु । कत्य कत्प महाकत्प-उत्पत्ति स्थिति हेतुषु ॥४०॥ दैव पुरुष सद्भाव मन्त्रशिक्तभवेषु च । विद्या-वदन-वेत्तारि वेद-वेदान्त - वादिषु ॥४१॥ मन्त्र-तन्त्र-ज्वर-घोर-कूष्माण्ड-भूत-जातिषु । शब्द-प्रमाण-सिद्धान्त साङ्रव्य-योगागमेषु च ॥४२॥ ज्योतिर्वेद्यादिशास्त्रेषु काल<sup>१</sup>° गारुडादिषु । रस ग्रन्य<sup>११</sup> क्रियावादसरित्सागरमध्यसु ॥४३॥ सर्वगा सर्वकार्येषु १२ सर्वभावप्रवर्तिक । न हि शक्या गुणा देवी तव वक्तुं समादिषु १३ ॥४४॥

१. भासुरः क। २. मायादेव ख। ३. दीप्ति प्रशामिक क।

४. ईशरक्षा नमस्कृति क। ५. सिद्धि भावाभाव क। ६. कपुस्तके नास्ति।

७. रक्षणत्रु पिशाचसु क ग।

भद्रकालि महाकालि तञ्च देवि यरेषु च इत्यधिकः पाठः क पुस्तके ।

१ वेत्तारं क वेत्तासि ग १०. बाल क। ११. खन्य क गः
 १२. सर्वकर्ताच क गः
 १३. ममादिपु क

नित्यैव भाग्यते सर्वा कृतकृत्यस्य कीर्त्तना ।

स्तोता त्वञ्च स्तुतिस्त्वञ्च वेत्ता त्वं वेदनी च त्वम् ॥४५॥
कोऽयं स्तोता स्तवः कस्य क्रियते वाक्प्रलापनम् । एवम्भूतार्थभग्यैस्तु भविष्यैः पौरुषैस्तथा ॥४६॥

तुतोष परमा देवी वरदा च ग्रभूदुभौ ।

देव्युवाच ।

कृष्ण ब्रह्मन् वरं याच तुष्टाऽहत्रुभयोरिप ॥४७॥

तदा त्वह्रश्च<sup>1</sup> सिञ्चन्त्य सहाय भव सुव्रते । येषु येषु च कल्पेषु मन्वन्तरयुगेषु च ॥४८॥ तेषु तेषु पथा देवि यद् यस्मात् को भविष्यति<sup>1</sup>। कर्तृत्वे स्थापने नाशे तत्तु<sup>3</sup> निष्पद्यते यथा ।४६। तत्तथेति च सा उक्त्वा परेवोपरता ह्यभूत्<sup>4</sup>। कालेन स्तवमाकर्ण्य फलञ्च स्तवते कृतम् ॥५०॥ इदं यश्चिचकास्तोत्रं ब्रह्मविष्णु<sup>4</sup>विनिमितम् । देवगन्धर्वयक्षो वा ऋषिविष्रोऽथ क्षत्रियः ॥५१॥ वैश्यः शूद्रोऽबला<sup>4</sup> वाऽपि भक्तितः सम्पठिष्यति । शृणुयाच्चिन्तयेद्वाऽपि सर्वार्थान् प्रापयिष्यते ।५२।

न ग्रहा<sup>®</sup> न च कूष्माण्डा न भूता न च राक्षसाः ।

पिशाचाः पूतनानन्दा नागाः सर्पाश्च गोनसाः ॥५३॥

बालजा भूतजा ये च ग्रहा दुष्टा महाबलाः ।

शमं यास्यन्ति रोगाश्च वातिपत्तकफोद्भवाः ॥५४॥

स्थावराः कृत्रिमा भौमा विषा दन्तनखोद्भवाः ।

श्रौपर्सागकरोगाश्च प्रणश्यन्त्यविचारणात् ॥५५॥

पातकाश्च शमं यान्ति ब्रह्मघातादयः कृताः । गुरुपितृसुहृद्वन्धुमाताबालाबलावधम् ॥५६॥ पातकं शमते भक्त्या श्रवणाल्लभते फलम् । दशानां राजसूयानामग्निष्टोमशतस्य च ॥५७॥ श्रवणात् फलमाप्नोति सर्वदानव्रतादिकम् । मुच्यते सर्वपापेभ्यो देव्यास्ते लीयते नरः ॥५८॥ इति श्रीदेवीपुरागो ब्रह्मविष्णुकृतः स्तवो नाम । पष्ठोऽध्यायः ।

१. तदात्मभूश्च क , २. जयोऽस्माकं क ग

३. तं त्वं ख । ४. पुरैवोपतावभूत् क । ५. विष्णुर्वह्म क ग । ६. वरैवीपि क । ७. नवग्रहः नवकुष्माण्डा ग । ६. वह्महत्यादयः क

१०. पातकं शमेत श्रवणाल्लभेत यत्फलं श्रृणु ग । ११. इत्याद्ये देव्यवतारे ब्रह्मविष्णुकृतः: स्तवः क ग ।

## सप्तमोऽध्यायः ।

### ब्रह्मोवाच ।

एवं पूर्व त्वया देवी तोषिता सुरसत्तम । सा सर्वकार्याकार्येषु शङ्कराद् यदवाप्त्यसि ॥१॥
तत्र गत्वा महादेवं परापरतनूद्भवम् । तोषयामास गोविन्दो घोरदण्डवधक्षमम् ॥२॥
एवं पूर्वस्तदा विष्णु स च ब्रह्मा सुरोत्तमः ।

गतवान् यत्र देवोऽसौ योगिनां ध्यानगोचरः ॥३॥

तदा हाङ् िष्रयुगस्याधः पेतर्जुद्धिजमाधवौ । मूर्तिभूतं शिवं साक्षाच्छिक्तिवामाङ्गः भूषएाम् ॥४॥ विनेत्रं पश्यते विष्णु द्वा विष्णु प्रपश्यति । एवं विचित्रतां तस्य मत्वा ध्यानेन श्रूलिनः ॥४॥ भूत-भव्य-भविष्यार्थः प्रभूरेष पराक्रमः । नाम सङ्कीर्त्तंनाद्येस्तु स्तवेनेनं तुतोष च ॥६॥ जय सूक्ष्म परानन्त कारणत्रयतवे । ध्यानगम्य पराध्यक्ष साक्षिभूत गुरात्रये ॥७॥ जय विजित सद्भाव ह्यस्माकं सुरसत्तम । जय ह्याकाश—वाय्विग्न—तोय—धात्रो च मूर्त्तये ॥६॥ जय तन्मात्र—कर्माख्य—बुद्धीन्द्रिय—विधातवे । जय बुद्धि-मनो-गर्वं-प्रधानपुरुषात्मने ॥६॥ जय माला-कला-राग-काय-विद्या-विवोधन । जय नियामकशक्ति जय विद्ये समुद्भवे ॥१०॥ जय माला-कला-राग-काय-विद्या-विवोधन । जय नियामकशक्ति जय विद्ये समुद्भवे ॥१०॥

जय घोर महाघोर कालदण्ड यमान्तक । जय ग्रन्ध पृथुस्कन्ध खट्वा रुर्रजिघांसक ॥११॥ जय काल महाकूट विषकण्ठस्थजीगाँवे । जय दानव-विध्वंस गङ्गा-जल-जटा--घर। जय त्रिपुरदाहेश कामदाहेश शम्भवे ॥१२॥

१. पूर्व तदा क।

२. कामाङ्ग-क ग।

३. एवं विचित्यता तस्य सदा ध्यानेन शूलिने ग। ४. विद्याविगीधिने क।

सर्विविद्येशसम्भवे क ग । ६. इतः पूर्वं जय खट्वाङ्ग-इत्वाद्यारभ्य महात्मने-इत्यतः पाठो बिद्यते क ।

७. ग्रस् पृथुस्यूय क।

जय खट्वाङ्ग-नालाहि भूषणानां सदाप्रिय। जय दिग्वास भूतेश जय श्मशानवासिने ॥१३॥ जय सार्द्रगजचर्मप्रावृताय महात्मने । जय त्रिशूलहस्ताय कर्णापूरित इषवे ॥ जय वासुिकशङ्काब्ज-ग्रनन्तकृतमेखल ॥१४॥

जय गौरीस्तनस्पर्शरोमरोमाञ्चधूसर । जय गम्य महीकम्प देवदेव भवोद्भव ॥१४॥ जय डिण्डिं महाकाल शम्भुशङ्कर ईश्वर । जय रुद्र हर घोर सत्यवास सदाशिव ॥१६॥ जय पुरुष वक्त्रेशं परमेष्ठिभवाय च । जय पशुपते सर्वेशं भीम उग्र नमो नमः ॥१७॥ एवं स्तुतस्तदा देवो ब्रह्मा विष्णुश्च तुष्टवान् । वरं वर हरे ब्रह्मत् यत्ते भनिस वाञ्छितम् ॥१८॥ यथावृत्तकथां ज्ञाप्य घोरदण्डं निवर्ह्य । एवमुक्तस्तदा तेनं ईशः सञ्चिन्त्य अबवीत् ॥१६॥

या सा आद्या परा शक्तियोंगनिद्रा महात्मनाम् ।

सा तु सिहं समारुह्य विन्ध्ये क्रीडनतां ययौ ॥२०॥

तत्रस्था ह्यस्मदंशेन पराशक्तिबलेन च । ब्रह्म स्त्वं किङ्करो भूत्वा विष्णुश्च नयरूपिणा ॥२१॥ प्रतिहार्यो महातेजाश्चत्वारोऽन्या महाबलाः । ऋग्यजुःसामाथर्वाणां यद्धाम यत्परं बलम् ॥२२॥ ते च वेदास्तनुस्तेषां मूर्तिमन्तो भवन्ति च । सर्वा वीणाकरा देव्यः सर्वाः पाशाङ्कुशोद्यताः ॥२३॥ सितरक्तपोतकृष्णा बहुवक्त्रास्त्रिलोचनाः । दिव्यपट्टांशुकच्छन्ना दिव्याभरणभूषिताः ॥२४॥ कामरूपा महारूपा भ्रणमादिगुर्गयं ताः । हार-नूपुर-निर्घोष-मणि-वैदूर्य-चिच्चताः ॥२४॥

केशै मृंग-मदा-मोद-घन-नील-समप्रभै: ।

वेणीबन्ध महाच्छदा उरगैरिव पृष्ठगै: ॥२६॥

ग्रथंन्दुरिव ललाटिनिम्नोन्नतिवराजितैः । निष्पावसदृशघ्राणा कर्णयुग्मे समांसले । १०॥ नोलोत्पल-दल-प्रख्ये । १६ लोचनैः । विद्रुमाकारशोभाढ्यैः पक्वविम्बोपमाधरैः ॥२८॥ कुन्द-कुड्मल-ग्राभाष-दन्त पंक्तिः सुशोभना । हनु-गण्डस्थल- चिबुकानौपम्य-मनोरमाः ॥२६॥

<sup>१. दिण्ड कग।
२. सत्यं धाम कग।
३. व्रजेश-खा।
४. तेभ्य-क।
६. महात्मना क।
७. व्रीडा क।
६. व्रह्म त्वं क।
१२. विवर्जितै: कग।
१३. युग्मेषु सासेन ग।
१४. सारी ग्रीरिव क।</sup> 

कम्बुरेखसमग्रीवैः सर्वाः सर्वेस्तु मांसलैः । पीनोन्नत-कुचावृत्त-हारवलित-मध्यगैः ॥३०॥ मध्य-देश-तनु-क्षाम-त्रिवली-रोम-वर्जितैः । दक्षिणावर्त्त-गम्भीर-नाभि-मण्डल-मण्डितैः गुरु-विस्तीर्ग्-नितम्ब-मांसोपचित-शोभितैः । ग्रह्वत्थ-पत्र-साकार<sup>२</sup>-निगूढ-मणि-बन्धनैः ॥३२॥ कुर्मपृष्ठ इव श्रोगिगुह्यदेशेस्तु शोभनैः । निगूढगुल्फदेशैश्च समैः पादैः सुमांसलैः ॥३३॥ ऊरू करिराकाविलोमें विशिरेः शुभैः । जानुनी समसुविलष्टजङ्घेर्वृत्तेः सुशोभनैः ब्रङ् गुलीनां क्रमान्यूना मध्यमादि यथास्थितः । विचित्रलाञ्छनैभँद्रैः पानहस्तैश्च लाञ्छिताः ॥३५। मुणालकोमलैर्वं त्तैर्दोर्दण्डैः सुष्टढैः समैः। ताः सर्वा मोहना देव्यो दर्शतात् स्पर्शनादिष ॥३६॥ कामात्ता विह्वला याभिः क्रियन्ते दानवा बुधाः ।

शान्तिदा<sup>४</sup> वीतरागाणां ता देव्यो ऋषिमानवाः ॥३७॥

त्रातास्ताः सर्वदेवानामापत्सु सुमहत्सु च । चिन्तितार्थंप्रदाः पुण्या ध्याता जप्ताथ पूजिताः ॥३८॥ कन्यारूपा महाभागा महदादिनमस्कृताः ॥३९॥

तासामपि महादेवी या सा शक्तिरनौपमा । परापरविमिश्रा च सर्वदिग मृतित्मका ॥४०॥ <sup>६</sup>वस्तुमात्रास्थिता ब्रह्मन् विष्णवे प्रभविष्णवे । शान्तिरूपा भुरूपा या घोररूपा सुरारिहा ॥४१॥ एकानेकविभागेन कोटिभेदं व्यंवस्थिता। सदास्माकं भवस्यंव स्वामिभूता महात्मिका ॥४२॥ तासां चतुर्णां देवीनां नायिका सुरनायिका । युग-मन्वन्तर-कल्प-उत्पत्ति -स्थिति-नाशिनी ॥४३॥ भेद-भेदान्तरज्ञानामषींणां मनुदक्षयो । श्विष्यति समस्तानामीप्सितार्थं फलप्रदा । तस्यापि वाहनं ब्रह्मन् हरिनार्थं विनिमितम् ॥४४॥

#### ब्रह्मोवाच ।

सर्वदेवा सगन्धर्वाः सर्वदेवास्तयाः सह । सर्वदेवमयः कृत्वा वाहनो ह्यारिदर्पहा तथा त्वं केशवो देव वयं केशवमूलतः । विष्णुः स्थास्यति ग्रोवायां सर्वलोकाश्च तद्वपुः ॥४६॥ शिरोमध्ये महादेवो द्वितीयः कालरूपिगाः। ललाटाग्रे महादेवी नासावंशे सरस्वती ॥४७॥

१. समग्रावै: क।

२. संस्कार क। ३, सूनुतैः क.

४. मुक्तिदाकग।

६. सर्वदिक्कामृतात्मिका क ग।

६. वह का।

७. शान्तरूपा सा घोररूपा क ग।

प. भवाँश्चेव क ग ।

त्वया क ग ।

१०. उमादेवी क ग।

षण्मुलो मणिबन्धेषु नागाश्च पार्खंतः स्थिताः । कर्णयोरिश्वनौ देवौ चक्षुंषोः शशिभास्करौ ॥४८॥ दन्तेषु वसवः सर्वे जिह्वायां वरुणः स्थितः । हूङ्कारे चिन्चिका देवी यमयक्षौ च गण्डयोः ॥४६॥ सन्ध्याद्वयं तथौष्ठाभ्यां ग्रोवायामिन्द्र ग्राश्रितः । ग्रीवासन्धिषु ऋक्षाणि साध्यादचोरसि संस्थिता । निर्घृणत्वे तमस्तस्य क्रौर्ये सर्वांस्तु पूतनाः ॥५०॥

पालने मातरो देन्यः ग्रपाने पितरः स्थिताः। श्रिया रूपे स्थिता तस्य बाले चादित्यरश्मयः ॥५१॥ वृष्यो मेर्ह्यवन्यस्तः सागरा वसने १ स्थिताः । सरितस्तस्य स्वेदस्थाः र स्थापिताः उपरमेश्वर ॥ ४२। यज्ञाः सदेवताः सर्वे चाङ्गुले वाभवद् य सः । बलं वीर्यञ्च देवेश त्वदीयं यस्य सर्वतः ॥५३॥ खादकादीनि रक्षांसि न्यस्तव्यानि सुरेश्वर । सर्थेषां वाहनादेव ये च यस्य नियोजिताः ॥५४॥ त्रात्मनः पररक्षासु पथि<sup>६</sup> संग्रामसागरे । भूतराक्षसवेतालाद्यरीणां सङ्कटेषु च ॥५५॥ ग्रहद्ब्टेषु सर्वेषु "उपसर्गमयेषु च । सुरिकन्नरकन्यासु ह्यप्सरास्बलास् च 114511 गर्भरक्षा मात्रका पुत्रार्थे गुर्विणीषु च। एवं संपृष्टवान् देव द्रुहिणः केशवेन च ॥४७॥ विहस्य कथ्येत शक्क यथावदनुपूर्वशः । नमः पिङ्गलनेत्राय कोटराक्षाय भैरव ॥५८॥ घोररूपाय सुरासुरभयङ्कर । नमः खट्वाङ्गहस्ताय रुरुचर्माद्व<sup>°</sup>वाससे<sup>°</sup> 113211 भ नमः करालमालाय ब्रह्मकृष्णसभाजने भ । नमः कराल-मालाय नारायण-तनूरुहे 116011 नमो मुद्गर- हस्ताय खड्गपट्टिशधारिएो । नमः परशुहस्ताय पिनाकवरपाणिने 11 ६१ ॥ नमः शङ्खगदा-हस्त भः क्रतु-डमरू-वादिने । नमः शैल महावेश<sup>3</sup> महावेगनिनादिते गहरा नमः शंलमहाघोर वज्रहस्ताय चक्रि एो । अध्वंकेश महावेष महामेघनिनादिने गहरा महाविद्यु ज्जिह्वाय महा-उल्कानिभाय च । सोमसूर्याग्निनेत्राय नानाक्रीडारताय च ॥६४॥ नाना-भक्ष्य-क्रिया-भोज्य-नानाहार-प्रियाय च । मांसासवरसामेथ पूतनादि-रताय च ।

कुन्त कुन्त सुराध्यक्ष शत्रुवर्ग महावल ॥६४॥

१. रसने ख। २. वेदस्था: क ।

३. स्थीयतां क ग। ४. लाङ्गले क। ५. भवतोन्यसं क ग। ७, श्रीपसर्गभयेषु क। ६. यथा क।

द. महारक्षा क ग। खड्गपट्टिशधारिगो क।

१०. नमः कपाल.....मुद्गरहस्ताय इति नास्ति क: ११. ब्रह्मशिरविभाजने ग। १२. कुन्त क दन्त ग। १३. महावेग महावेगिननादिने इति नास्ति क ग।

लाद लाद महाघोर खङ्गालट्वाङ्गधारिहो । बन्ध बन्ध महापाश महाशत्रुप्रमर्द् न ॥६६ हाहा हुङ्कारनादेन दैत्यान् हि विनिकृन्तय । महारूप महाकाय समदेवारिशङ्कर ॥६७॥ उग्र भेरव चामुण्ड डिण्डिमुण्डि जटाधर। छिन्द छिन्द महाचक्र इषुहस्ताय शङ्कर ॥६८॥ जम्भकाद्याथ चामुण्डा डाकिन्यो भूतमातरः। ये ये दानवपक्षस्य ते ते खाद मान्तक ॥६६॥ वज्रशिक्तमहादण्ड खड्गपाशाङ्कुशोद्यतः। गदात्रिशूलहस्ताय सर्वौ बाधां विनाशय ज्वर भूत ग्रहोन्माद शकुली नन्दरेवती<sup>3</sup>। नाग किन्नर गन्धर्व सर्वरोगोद्भवा समा कालपीडा क्रियापीडा पापपीडाथ धातुजा । वातिपत्तकफोद्भूतां शमयेत् भैरवः सदा ॥७२॥ विद्वेषोच्चाटनादीनि मारणस्तम्भकर्षणाः । मन्त्रयन्त्रकृतां बाधां शमय सुरसत्तम भ्रथर्त्रविहितां पोडां तथा शापादितापसैः। दुष्टवाक्यकृतां सर्वा नाशयेद् वृषवाहन।।७४।। खङ्गकुन्तभुशुण्ड्यादि घःताश्चक्रासिजाश्च ये । वज्रमुष्टिकृता देव स्तम्भ स्तम्भ शुभाम्बर्<sup>४</sup> ॥७४॥ इषुजोपलवाक्षोंऽथ ये चान्ये वेरिगः कृताः । भ्राहवेषु महाबाहो ते शमं यान्तु भैरवः ॥७६॥ दंष्ट्राविषं महाघोरं नखजं रुद्र नाशय। परसन्यविघातन्तु 110011 कालवज्रकरानल महाक्रोध परस्य वधमाहवे। नक्रव्याघ्रवराहेषु सिहखड्गभयेषु च 119511 तस्करेषु पथेषु च। सरित् सागरनद्येषु दीघिकोपवनेषु च त्राय मां देवदेवेश 113011 तडागेषु वनविन्ध्याटवीषु च । ग्रग्रतो रक्षते शम्भुः शूलपाणिर्महाबलः 115011 पृष्ठतो बागहस्तस्तु पिनाकी वृषकेतनः । पार्श्वतस्तु महारुद्रः विड्गवेटकधारिणः ॥८१॥ श्राकाशे च महादेवो घण्टाडमरूशब्दितः । पातालस्थः स्वयमीशो वासुकोकृतभूषणः ॥ ८२॥ सर्वतः शिवनामा च भयेभ्यः पातु शङ्करः । एवं स्तुत्वा महादेवं प्रश्नोक्तांल्लभते गुणान् ॥८३॥ य इदं पठते ब्रह्मन् ममापि तव सन्निधौ । विष्ण्वागारे त्वदीये वा तीर्थे गोष्ठे चतुष्पथे ॥८४॥ एकलिङ्गे तडागे वा पर्वते वा वनेऽपि वा। नदीसङ्गमपुण्ये वा गृहे वा हुतपावके।

१. भिनदकग।

२. मन्तिके खा पंक्तिद्वयं गपुस्तके नास्ति । ३. शकुली का

५. मुभास्वर क ग।

६. वैरिभिः क।

पंक्तित्रयं नास्ति गपुस्तके ।

४. वातजा क ग!

७. बाहरेषु महाघोरं ख।

१०. एकलिङ्ग कवृक्षे क

प. तथा हद्र: क।

न तस्य व्याधयः शोको न हानिर्न च शत्रवः ॥८४॥

न 'ज्वरातिभयोद्वेगा नापि मित्रेष्टनाशनम् । नाकाले मरएां तस्य न चापायोऽस्य सम्भवेत् ॥६६॥ मोचते सर्वपापानि श्रवणात् पठनादिप । धारणात् पत्रभूजेंषु ताम्प्रपात्रेषु पूजयेत् ॥६७॥ यन्त्रपुस्तकमन्त्रेषु सर्वकामान् प्रयच्छति । ब्रह्महत्या सुरापानं हन्यात् पातकदुष्कृतम् ॥६६॥ सकृदुच्चारणाद् ब्रह्मन् सर्वकर्मफलं लभेत् । सर्वतीर्थतपोदानं सर्वत्रतप्रदायिका ॥६६॥ शङ्करेण कृता रक्षा सर्वकामार्थसाधिका । गृहेऽपि तिष्ठते यस्य स सुखं यश श्राप्नुयात् ॥६०॥ इति शङ्करणीतारक्षा समाप्ता ।

### ब्रह्मोवाच।

सिहं निष्पदितं देव देव्याया विनिवेदय । तदङ्गतेजः सम्भूता जयाद्या याद्य मातरः ॥६१॥ ता देव्याज्ञाकरा भूत्वा मर्त्ये गत्वा रराम च । जम्बूद्वीपे महाद्वीपे सर्वभोगफलप्रदे ॥६२॥ विन्ध्ये पर्वतराजेन्द्रे नर्मदाजलकेनिते । निर्द्धृतपावकिले स्विधि सर्वभोगफलप्रदे ॥६३॥ वधाय सुर्श्वत्रूणां नराए हिताय च । परित्राए सक्तानां सर्ववणिश्रमेषु च ॥६४॥ अन्त्यजानां महाभाग भक्तानां समदर्शनाः । पूजिताः संस्तुता देव्यः कर्मभावफलप्रदाः ॥६४॥ एवं ताः सम्मतीः कृत्वा नायिका मातरातिहाः । नियुक्ताः शम्भुना मर्त्ये विन्ध्ये शैलवरोत्तमे ॥६६॥ तदा ताः अस्वी भूत्वा सप्तद्वीपाञ्च मेदिनीम् । व्यापयित्वा स्थितास्तिस्मन् विन्ध्ये भूधरसक्तमे ॥६९॥ तदा ताः अस्वी भूत्वा सप्तद्वीपाञ्च मेदिनीम् । व्यापयित्वा स्थितास्तिस्मन् विन्ध्ये भूधरसक्तमे ॥६९॥

# इति श्रीदेवीपुराणे देवीविन्ध्यावतरणं नाम सप्तमोऽध्यायः १४ ॥७॥

| १. जराति । । ४. सर्वयज्ञफलं क ग । ७. तदंश । क । त्वदं शते ज ग , १०. राजे च क ग । १३. नतवितिकाः इति स्वरूप | २. पठनेऽपिवा क ।<br>४. लेखेऽपि क ।<br>६. भूतयः क ग ।<br>११. स्फालिते क ग । | <ul> <li>३. पट्टेषु पूजनात् क ।</li> <li>६. देवीपुरागो देव्यवतारे</li> <li>६. वरप्रदा: क ।</li> <li>१२. पावकासत्व० ख ।</li> </ul> | इत्यधिक: पाठः |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १३. नतर्वातकाः इति ख-पुस्तकस्य पाठान्तरे, ग।<br>१५. इत्याद्ये देव्यवतारे विनध्यावतरमं क ग।                |                                                                            | १४. ततस्ताः क ।                                                                                                                   |               |

### अष्टमोऽध्यायः।

#### वज्रदण्ड उवाच ।

ग्रस्माकं मर्त्यपातालाः शक्राद्याश्च तथामराः। साधिताः कालदेवस्य प्रसादेन महाबलाः।।१।। दूता व्यवेदयन् गत्वा देवस्थानमनुत्तमम् । एवं श्रुत्वा तदालापं वज्रकालचिकीिषतम्।।२॥ वृहस्पतिना चाख्यातं ब्रह्मणो वासवस्य च।।३।।

### बृहस्पतिरुवाच।

कालेन सह वज्रेण घोरः स्वर्गनिवासिनाम् । ग्रानयनाय कृतो यत्नो भवतां तन्निवेदितम् ॥४॥ ब्रह्मोवाच ।

नारदं प्रेषय विष्णो ग्रसुरस्य विमोहनम्। करोति येन स गत्वा ग्रधर्मेषु नियोजनम् ॥५॥ वेद³ ब्राह्मण देवानां भिक्तं कृत्वा उपागतः । तस्य पत्नी ह्यधर्मेषु याति धर्मबहिष्कृता ॥६॥ ग्रधमंनिरताः सर्वाः प्रजास्तस्य न शान्तिदाः । येन केनिचदुपायेन तेनेदं कुरु माधव ॥७॥ एवं पृष्टस्तदा विष्णुनौरदं स समादिशत् । त्वं ब्रह्मज महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र-विशारदः ॥६॥ कुशद्वीपं व्रज ब्रह्मं स्त्वमधर्मविघातकः । तथिति तैः समादिष्टो देवार्थे कृष्णविग्रहः ॥६॥ ग्रागमध्यानयोगेन स्वतन्त्र ऋषिपुङ्गवः । कुशद्वीपं ग्रणात् प्राप्तो यत्र राजा महासुरः ॥१०॥ द्वाःस्थेन तं समायान्तं दृष्ट्वा ब्रह्मसुतोत्तमम् । प्रविष्टो यत्र वै राजा घोरो घोरपराक्रमः ॥११॥

#### द्वाःस्थ उवाच ।

राजराज महाबाहो द्वारे ब्रह्मसुत्रोत्तमः। नारदस्तिष्ठते देव स्थाप्यतां कि प्रवेश्यताम् ॥१२॥

१. कालवेषस्य क।

२. तस्य क ग।

३. देवं क ग।

४ वेदानां क ग।

५. क्षमायतः क ग। कृत्वाज्ञयायतः ख।

६. पतिधर्म क ग।

७. ब्रह्म दनुधर्मविघातकं क ग। ८. देवाथंहब्टं क।

तच्छ्रुत्वा दनुराजेन्द्रो नारदं द्वारमागतम् । द्वास्थं समादिशत् तूर्णं कूपजो हृष्टमानसः ॥१३॥ प्रवेशतो प्रतीहार द्विजरूपो जनार्दनः । लब्धादेशस्तदा द्वाःस्थो नारदमानयत ततः ॥१४॥ त त्रासौ विष्णुभक्तात्मा घोरो देवद्विज प्रियः । तं प्रेक्ष्य उत्थितो राजा भूभ्यां जानुगतः शिरः ।१५ प्रणम्य भक्तिभावेन प्रपूर्याघोँदकासनैः । सुखं संविश देवर्षे इत्युक्तो नारदोऽवदत् ॥१६॥ प्रथ राजन् महाबाहो विषयान् मानयन् सुखम् ।

मानयस्व प्रियान् कामान् स्त्रीणां क्रीडावती सदा ॥१७॥

एतदेव फलं राजन् देवताराधनोद्भवम् । भूपितत्वं सदा भोग्याः १ स्त्रियो वा नवयौदनाः ॥१६॥ ग्रात्मानं परमं देवं तोषणीयं तदा बुधेः । श्रूयते च महाराज देवदेविस्त्रिलोचनः ॥१६॥ ऋषिकन्याप्रक्रीडाय गतो दाहवनं किल । स च देवो महादेवः परतत्त्वाथंवेदकः ॥२०॥ सेवते विषयान् राजन् यथा सर्वेषु सः परः । तथा च भगवान् विष्णुः श्रियं वक्षःस्थले वरम् ।२१। चन्द्र इन्द्र सुरा ब्रह्म सर्वे च सुखर्माथनः । तदर्थं तप्यते धर्मफलोऽयं विषयो नृपः ॥२२॥ एवमुक्तस्ततः भ क्रिक्र घोरः प्रत्यववोच तम् । । निहं "नारद" धर्मस्य "विषयान्मोक्षरां" शुभम् ।२३

#### घोर उवाच ।

संयतास्ते "शुभा ब्रह्मन् विसृष्टा "नरकाय ते । इन्द्रियविजयी" पुमान् विनयेनोपपद्यते ॥२४॥ विनीतः सेवते लोकं तदा सम्पदमाप्नुयात् । सम्पदा<sup>१३</sup> "धमं भोगा" हि स्ववृत्ति-परिपालनम् ।२४। तच्च सम्पालनं <sup>13</sup> ब्रह्मन् हष्टाहष्टफलप्रदम् । ब्याधि-भेषज-सेवायां क्षयं गच्छेदसंशयम् ॥२६॥ सेब्यमानेन्द्रिया ब्रह्मन् प्रवृद्धिमुपयान्ति हि । ज्वालामालाकुलं गेहं महापावक-दीपितम् ॥२७॥ ब्रमेनोपशमं याति विषयाणाञ्च दीपकम् । दाहज्वरमहातापो <sup>१४</sup> वह्निपित्तसमुद्गमवम् ॥२८॥

<sup>.</sup> दिशब्द्धक कुशपो द्वारिविग्रहः।

४. क्रीडारतः क ग।

७. स्त्रियं रक्षस्यलेधरत् क।

ह. विषयान्नृप क । तदयं तप्यते धर्माफलोऽयं विषया नृप ग ।

१०. एवमुक्तवा ग।

१२. सम्पदो धर्मभोगाय क ग।

१४. विषयान्नात्मदीपकम् ख ।

२. यत्रा॰ क ग। ३. प्रपूज्यांध्योदकाशनैः क ग।

४. भोज्याः कग। ६. बादकः कग।

प. तदानु क।

११. प्रत्यम्यरोचयत् क ग।

१३. सम्पालयन् स ।

१४. वह्निः पित्तसमुद्भवम् क समुद्भवः ग ।

हिम-चन्दन-संयोगाच्छमेन्न विषयानमुने । कदली-दल-कह्लार-मृणाल-कमलोत्पर्लः ।।२६।।
हिम-चन्दन-कपूँरे कामाग्निज्वंलते तु तैः। ऋएां दानेन शमते दहनोम्युदकेन च ।।३०।।
शश्र्वो घातमाना हि क्षीयन्ते ह्यविचारणात् । एतेषां घातनं ब्रह्मं स्तन्निबोध मुखावहम् ।।३१।।
श्राद्ध-स्पर्श-रसरूप-गन्ध-वागिन्द्रियास्तथा । पाणि-पादपा यूपस्थाः संयतास्तु मुखावहाः ।।३२॥
पतः द्भ-मृग-मत्स्येभ-कीटाद्याश्च पतित्रणः । एकेकिविषयासक्ताः सर्वे मृत्युवशं गताः ॥३३॥
यः पुनः संहतान् सेवेद् विषयान् विषयी नरः। स पतेन्महदेश्वर्याच्छिन्नमूल इव द्रुमः ।।३४॥
स्त्रियः पानं दिवास्वप्नं तथा वादित्रनर्तनम् । द्यूताटनमृगा गेयं कामजां निन्दनं परे ॥३४॥
व्यः वर्ष्वेवाचा ईष्तिस्याक्रोधपैशुन्यसाहसम् । ध्र्र्यानां दूष्त्यां व्याधि ब्रष्टकोऽयं विनाशकृत् ॥३६॥
देवा विद्याधरा यक्षाः किन्नरोरगमानुषाः । पश्चः पक्षिणः सर्वे विषये निधनं गताः ॥३७॥
एवं विवेकमासक्तं बुद्ध्वा घोरं नराधिप । धर्मव्याजं समास्थाय विषयैः संन्निवेश्यताम् ॥३८॥

#### नारद उवाच।

निर्जित्य शत्रुसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत् । ग्रनाथामुद्वहेत् कन्यां वंशजां न च दोषभाक् ॥३६॥ धर्मस्य साधनं राज्यादैश्वर्यमुत्तमम् । भुञ्जयन् पुनरन्याश्च हित्रयो रत्नविभूषिताः ॥४०॥ मद्यमेथुनमांसस्य न दोषः स्वप्रवृत्तितः । । । भित्रागमसुखालापाः स्त्रीणां सम्भोगहेतवः ॥४१॥ नित्यं चेष्टा १२ मनोऽभीष्टाः कथा गेयाः सुखप्रदाः ॥४२॥

<sup>13</sup>सौधपृष्ठमृदुन्नाथ रक्षमयः सुबहेतवः । उष्गोदकसुब्बस्नानं पयःपानं वरिह्रयः <sup>18</sup> ॥४३॥ वाजीकरणयोगांक्च नन्दिकेक्वर उक्तवान् । भुक्तवा नारीक्षतं पुंसः सौभाग्यं परमाप्नुयात् ॥४४॥ सहस्रोण महाभोगी ह्ययुतेन धनेक्वरः । लक्षेण कामदेवत्वं कोटिना परमं पदम् ॥४४॥

१. तन्निरोध: सुखावह क ग।

२. पादपदारूपस्थरच क ग। ३. पुमान् ख।

४. कामजानि हशा परम् क।

प्र. दण्डबाधा ईड्या॰ क ग।

६. ग्रात्मभूषण्कोधोऽथीं क। ग्रथंदूषण् क्रोधोऽथं इति ख पुस्तकस्य पाठान्तरे।

७. सुराधिप क ग।

द. दोषतः क ग।

६. भूञ्जयत् सुररम्याश्च क ग।

१०. स्वप्रवृत्तिषु क ग।

११. निद्रागम • क।

१२. चित्रा क।

१३. सीधपृष्ठं दुराधवं क।

१४. परस्त्रियः खपुस्तक पाठान्तरे।

एवं पूर्वोपदेशन्तु निन्दिना परिपृच्छतः । विष्णुतत्त्वं कामतत्त्वं शिवतत्त्वं तथापरम् ॥४६॥ इत्येवं किपलः प्राह मुनीनां प्रवरो मुनिः । द्विरष्टवर्षां कन्याश्च पीनोन्नतपयोधरान् ॥४७॥ यः सदा कामयते पुमानमरत्वं स गच्छिति ॥४८॥

स्थूलां शिथिलदुर्गंन्धां केकरां वा कटां शठीम् । रोगिणीं व्याधितां मूकामयोग्यां मन्दगामिनीम् ।४६। गत्वा पुनानवाप्नोति व्याधि पुस्त्विवनाशनम् । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्त्रियोऽन्वेष्या महामते ॥५०॥ तदायत्ता इमे प्राणाः शुक्रौजोबलमेव च । बलञ्च परमं शुक्रं तञ्च जीवं मतं बुधैः ॥५१॥ तच्च शुभाबलायोगाद् वर्धते ग्रसुराधिप । स हृष्टः स्फीतः पुरुषस्तस्मात् सर्वक्षयो भवेत् ॥५२॥ एवं धर्मार्थकामानां न हानिर्भवतेऽसुर । जम्बुद्धीपे महाबाहो विन्ध्ये भूधरपुत्रिका ॥५३॥ द्विरष्टवर्षकन्या सा सर्वलक्षणसंयुता । योग्या राजंस्त्वदीयस्य विभवान्तःपुरस्य च ॥५४॥ तामानय यथा शक्त्यां त्रैलोकस्य विभूतये । पातालं मूलभूतन्तु सारं पृथ्वी ससागरा ॥५५॥ शाखाशैलवनोपेता दिवं पुष्पं विनिर्द्दिशेत् । ग्रप्सरस्तत्फलं विद्धि ताः कन्याः फलबीजगाः ॥५६॥ एवं स नारदादेशात् व्याज-धर्म-प्रवित्तः । चकार सम्मति शक्र कन्यामुद्वहनोपरि ॥५७॥

इति श्रीदेवीपुरारो देव्यवतारे घोरप्रलोभनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 🗸 ॥

१. पूर्वापरे शम्भुं निन्दना परिपृच्छितः क ग।

२. विषतत्त्वं क ग। ३. शठाम् क ग।

४. सद्वृत्त वितरः क सद्वपुविरतः पुरुषः ग।

५. इत्याद्ये देव्यवतारे घोरप्रलाभनम् क. ग।

## नवमोऽध्यायः।

### ब्रह्मोवाच ।

नारदकथनाच्छक व्याजधर्मरतोऽसुरः । न स पूजयेत् विप्रान् न वेदान् न वा ग्रच्युतम् ॥१॥ न मिन्त्रद्वाःस्य वाक्यानि न च पत्नीसमं वसेत् । सर्वं धर्मपथं त्यक्त्वा बलवाहन सञ्चयम् ।२। पानसङ्गमगेयादिमिच्छन् द्यूतनिषेवणम् । उत्किष्ठितमना जातः परपत्नीरतः सदा ॥३॥ स्वकान्तां विषवन्मेने न च धर्मं प्रतीक्षते । एक एव सुहृद् विप्रो नारद ऋषिसत्तमः ॥४॥ येन मे विषयासिक्तदंत्ता कामसुखप्रदा । कतरेण विधानेन ग्रान्यामि मुदा त्वहम् ॥५॥ परपत्न्यः शुभा भद्राः पीनोन्नतपयोधराः । सत्यमेव हि धर्मस्य फलं राज्यं महोदयम् ॥६॥ तथा च पुरग्रामाणि गृहाः पत्न्यः सुशोभनाः । देवविद्याधरा यक्षा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥७॥ सदाकाममुदासक्ताः स्त्रियः पानमनोऽनुगाः । तथा वयञ्च कुर्वामो यथा भूधरपुत्रिकाम् ॥६॥ नारदकथनात् सत्यं भुञ्जामि सुरदुर्लभाम् ।

### ब्रह्मोवाच ।

विज्ञाय नारदाच्छक्र घोर तन्मितवर्त्मगाम् । अमात्यसिहतो वाग्मी चन्द्रबुद्धिरमन्त्रयत् ।।।।।।
चन्द्रमितरुवाच ।

यथा तात मम स्वामी चन्द्रशोभमहात्मनः। तथैव त्वं महामात्यो मम भत्तिनुपालकः ॥१०॥

<sup>.</sup> १. सम्पूजयते क।

४. बलं क।

७. काममनासक्ताः क ।

६. घोरं तन्मतिवत्मंणस् इति सः।

२. न च देवान् क. ग।

३. मन्त्रीशस्य • क।

प्र. कलं वाहनमेष च क। ६. सदा क।

द. कुर्वाम् क । कुर्याएाः इति ख पुस्तक पाठान्तरे ।

१०. राज्ञी क ग।

११. असंद्रवन् ग।

त्व सर्वाणि शास्त्राणि विद्या-ग्रान्विक्षिकादयः । वसन्ति उदरे यस्य स कथं मुच्यते पथः ॥११॥ ग्रमात्यवश्गं राज्यं वशो राजा सुमन्त्रिषु । तन्मते भुञ्जते पृथ्दीमन्यथा तु विपर्ययः ॥१२॥ त्वया तात समस्तेयं पृथ्वीपातालदेवराट् । नाथेन भवता प्राप्ता स कथं न वशस्तव ॥१३॥ यदा हि व्यसनासक्तं नृपं बुद्धिविपर्यये । विज्ञाय स तदामात्यः प्राकृतं दर्शये द्भ्यम् ॥१४॥ तव भिन्नाः सुता भार्याः सामन्ताः प्रवरा नृपाः । मदीये त्वं मते वर्त्तन् स्वयं तन्निह वेत्स्यसि ।१४॥ तवं पुनः सर्वभावेन तस्याज्ञामनुवर्त्तकः । न हि इष्टं सदामात्यं राजो राज्यं कथं भवेत् ॥१६॥ यस्य समुत्सवा वद्या ग्रमात्या नृपवाककराः । न हि राज्यं स्थिरं तस्य किपमालेवमूर्द्धं गा ॥१७॥ भ्रमात्यप्रवरं राज्यं भूता द्वाःस्था ग्रवेक्षकाः । महानसः स्त्रियः शय्यापानताम्बूलदायकाः । १६॥ एते हि यस्य सद्वृत्ताः स राजा-सुखभुक् सदा । विभिन्नेभिद्यते तात सिकता इव सेतुषु ॥१६॥ धर्माधर्मस्य संसिद्धिः स्वामिनः सुखमिच्छताम् । भृत्यानां भवत तात ग्रन्यथा । निरयास्तव ।२०। ऋजुवणत्वक्सारमहावंशा यथा गृहम् । धारयन्ति सदा राज्यं मन्त्रिणो दण्डपालकाः ॥२१॥ राजाञ्च शब्दमात्रेव ग्रभिमानं यथा मम । राज्यश्चामात्यलेख्यानां भोग्यं तात न चान्यथा ॥२२॥ राजाञ्च शब्दमात्रेव ग्रभिमानं यथा सम । राज्यश्चामात्यलेख्यानां भोग्यं तात न चान्यथा ॥२२॥

स्त्रीस्वरूपा यदा किश्चिन्मया वाणी न संस्कृता।
तथापि मम क्षन्तव्यं बालानां न हि <sup>१३</sup>रुष्टताम् ॥२३॥
एवं <sup>१४</sup>सबान्धवं मन्त्रं <sup>१४</sup>चन्द्रबुद्धिः <sup>१६</sup>प्रहृष्टवान्
प्रोवाच संस्तुतं वाक्यं <sup>१७</sup> देवी त्वं देवतास्विप ॥२४॥

१. च्यवते क. ग।

२. स कथं नो वशो भवेत् क.। ३. यथा क.।

४. सततामाद्यः क।

५. वर्त्त स्वयं त्वं न हि वतस्यसे ख।

६. तदा राज्ञो वाक्यं वाक्यकरं भवेत् क.। न हि हुष्टं सदामात्यं राज्ञो वाक्यकरं भवेत् ख.। न हि इष्टं सदा वाक्यं राज्ञो वाक्यकरं भवेत् ग।

७. सांवत्सराः क. ग।

मृद्धैनि क।

६. अमात्याः प्रवरा क।

१०. लेखकाः क ग।

१२. वृहत्वंशा क ग।

११. निव यान्तुः वः क ग।

१३. रूप्यतां क ग। रूप्यतां ख।

१४. सवासवं क ग।

१५. चन्द्रवृद्धिः क ग।

१६. प्रपृष्टवान् क ग।

१७. देव त्वं देवता ग्रपि क।

### ेमुषेण उवाच ।

त्वमेव सर्ववाक्यानां नयानामुपदेशिनी। तथापि किञ्चिद् वक्तव्यं न त्वेव तच्च मन्यसे ॥२४॥ सर्वनीतिगतः पारो देवद्विजनदेज्यकः । शुद्धमितइच मितिमान् कथं स विषथे व्रजेत् ॥२६॥ ग्रक्रसमादद्य रात्रौ च नारदाद्वाक्यचोदितः । तस्य इच्छाकरो भूत्वा ग्रस्माकश्च नहीच्छिति ॥२७॥ यथामात्येन मत्तेन विभूतिर्विफला तव। येन वृद्धास्त्रियः सेवी भूकृतोवद्याः पुरोहिताः ॥२८॥ एवं तस्य मितर्भूत्वा कारदपथगा शुभे। वयं त्वञ्च तथागच्छ प्रत्यक्षमनुशास्यताम् ॥२६॥ श्रवमन्य तथा द्वाःस्थं देवी मन्त्री गतौ हि तम् । संक्रुद्धलोचनोऽपश्यत् न च वाचाभ्यभाषत ।३०। चन्द्रमित्रवाच ।

यदापि भवतो नास्मान् वाचायामपि भाषते । तथापि किश्चिद् वक्तव्यं न सपत्नीभयं मम ॥३१॥ न चाविज्ञातशीलामु स्त्रीषु भोग्यागमः क्वचित् । विषकन्याभयं घोरं पापजं श्रूयते परम् ॥३२॥ तपित्वव्यञ्जकं भन्ननचण्डभीरूचरानुगान् । यज्ञविप्रविदां राजा विश्वस्तः सीदतेऽचिरात् ॥३३॥ रजकी भतान्त्रिकी चक्री वरुठी पुष्पप्रन्थिनी । कंवर्ती ईक्षणी वृद्धा न हि स्थाप्या गृहे चिरम् ।३४। सूतिका भविधरा यन्त्री कुलाली स्त्रीजने यथा । विनाशं कुरुतेऽवश्यं धर्मराजोऽपि तद्वशः ।३५। पानं भक्त्रन्यासनं शय्या वाहनन्तु विचारितम् । भुञ्जानो महदाप्नोति मृत्युकुच्छ्रं तथा गदम् ।३६। भन्न हि स्रिनिच्छती बाला भुञ्जनीया कदाचन। न च तामुद्धहेन्नाथ श्रूष्ण पूर्वकथामिमाम् ॥३७।

त्वञ्च वेत्सि यथान्यायं १ तथापि च शृशु लोकतः १ ।। ३८॥

क्रौश्चद्वीपे पुरावृत्तं राजा नाम्ना सुमेधसः । तस्य पत्नीसहस्राणि ग्रष्टावष्टाभवत् किल ॥३६॥ सर्वसम्पत्तिसम्पन्नः समस्तबलवाहनः । भुञ्जन् पृथ्वीमिमां नाथ ससमुद्रां सकाननाम् ॥४०॥

१. सुसेन

४. बुद्धिश्च क ग।

७. ज्यइयन् क।

६. शापजंक ग।

११. कन्दुंकी क ख ग

१४. कल्पासनं क ग।

१७. स्पट्टं क ग।

२. वक्तृगां ग।

३. यत्घेवं क ।

५. कुतो० क ग।

६. नारदः पथगः क।

द. नयतौ ह्यस्मान्वाचमानापि भाषयेत् ग।

१०. नग्नचण्डोभीरूवनान्तगात् क ।

१२. वन्धिका क।

१३. देश्यन् क। देशान् क

१५. नाहं क।

१६. तामुद्वाह्येन्नाथ क।

१८. लोकय क ग।

तावत् कालेन महता परिक्रामन् परं किल । द्वीपं शाकाह्वयं नाथ तस्मिन् क्रीडन् यथाविधि ।४१। ेसोऽशृणोत् पुष्करे कःयामृषे रूपसमन्विताम् । सर्वलक्षणसम्पन्नां सर्वाभरणाभूषिताम् ॥४२॥ तावत् स तत्रगो नाथ न पश्येदृषितापसाम् । सा कन्या भद्रनामा च <sup>3</sup>तामुद्वाहसमुत्सुक : ॥४३॥ कामात्तों विह्वलीभूतो न विन्द्यादपरं ववचित्। ग्रनिच्छमानापि तथा गृहीता पारिएना करे ।४४। सा कन्या भद्रनाम्नी च रुदन्तीं न मुमोच सः।तथा स तां भुञ्जियत्वा गतो द्वीपं नराधिपः।

शाकाह्वमागतस्तावत् पुष्करे मुनिसत्तमः ॥४५॥

तेन सा विमना इष्टा रुदमाना तु कन्यका। पप्रच्छ सर्वमाख्यातं यथावृत्तं सुरेश्वर ॥४६॥ श्रुत्वा क्रोधसमाविष्टः शशाप तमृषिर्नृपम्। <sup>3</sup>सुमेधसस्ततो यातो नरकं भूतलादभूत् ॥४७॥ एवं नाथ न सांपत्न्यशङ्क्ष्या १°श्रसुरेश्वर । ११वारयामि च त्वां स्वामिन् तव राज्यसुर्खाथिनी ।४८॥ ब्रह्मोवाच ।

नारदेन वचः श्रुत्वा घोरबुद्धिविवर्धनम् । मोहना जप्यते विद्या पदमालेति भैरवा ॥४९॥ शक्र उवाच ।

क्यं साभैरवा विद्या किवीर्या किंपराक्रमा । जप्तव्या केन विधिना कथं प्राप्ता च राङ्करात् । विद्या मोहनशीला या ससुरासुरमानवान् ॥५०॥

### ब्रह्मोवाच ।

म्राराध्य नन्दिना पूर्व देवदेवं जगद्गुरुम् । योगाभ्यासेन महता तदा तस्य ददर्श ताम्<sup>१२</sup> 114811 <sup>१ 3</sup> हष्ट् वा देवेश्वरं शम्भुं पप्रच्छेमं वरं शृणु ।तथा तेन समाचिन्त्य विघ्नपापप्रणाशनीम् ॥ ५२॥ महाविद्यां सर्वदेवनमस्कृताम् । याचयामि सुरेशानमुमादेहार्घहारिणम् ॥५३॥ नन्दिकेश्वर उवाच ।

यदि मां वरदो देवस्तुष्टो वा त्रिदशेश्वरः । तदा लोकहितार्थाय पदमालां प्रयच्छ नः ॥५४॥

३. मुद्वाहन क ग।

७. विमला क।

५. वाम क। रामनाम्नीग।

१. नामकग। २. स शृष्ट्रन्कग।

४. न चिन्त्यादपरं क्वचित् ग । .

६. स कन्यां रमणार्थी तु रुदन्तीं उच न मोचते ख।

द. हृष्ट्वा क ग। ध. मुमेघाः स वलो जातो नरकं क ग ।

८. हष्ट्वाकग। १०. ससुरेश्वरःक।

११. च त्वां क ग। १२. तम् कग। १३. भूत्वा देवेश्वरः शम्भुः पत्रच्छेयं कग। १४. विनाशनोम् कग। १५. घारिणम् क।

#### ईश्वर उवाच।

গুক্র ण च तपस्तप्तं तेन विद्या पुराथिता । निह दत्ता मया तस्य देवानां विघ्नकारकः ॥५५॥ त्वया हि याचिता वत्स मया भक्तं तथेति च । दातव्या शृशु तत्त्वेन अभूत्वासनसमाधिगः । ५६॥ [मन्त्र]

क्रं नमो भगवति ''चामुण्डे रमशानवासिनि तथा खट्वाङ्गकपालहस्ते महाप्रतसमारूढे, महाविमान मालाकुले<sup>४</sup> कालरात्री बहुगणपरिवृते महासुखे<sup>४</sup>बहुभुजे घण्टा डमरूकिङ्किनि ग्रट्टाट्टहासे, किलिकिलि हूं दंष्ट्रे घोरान्धकारिणि नानाशब्दबहुले गजचर्मप्रावृत्तशरीरे रुधिरमांसिदग्धे, लेलिहानोग्रजिह्वे महाराक्षसि रौद्रे<sup>५</sup>, दंष्ट्राकराले भीमाट्टहासे स्फुरद् विद्युत् समप्रमे चलचल,

चकोरनेत्रे हिलिहिलिललनजिह्ने वी भ्रूकुटिमुखे ॥

हुङ्कारभयत्रासिनि कपालवेष्टितजटा मुकुटशशाङ्कधारिए। सर्वविघ्नविनाशिनि । इदं कर्मं साधय साधय शीघ्रं त्वर<sup>११</sup> त्वर कर<sup>१२</sup> ग्रङ्कुशेन शमय ग्रनुप्रवेशय। बन्ध<sup>9 3</sup> बन्ध कम्पय कम्पय चल चल चालय चालय रुधिरमांसमद्यप्रिये हन हन कुह कुह।

छिन्द छिन्द मारय मारय<sup>१४</sup> वज्रशरीरमानय ग्रानय।

त्रेलोक्यगतमिष दुष्टुमदुष्टं वा गृहीतमगृहीतं वा ग्राविशय ग्राविशय। क्रामय भ कामय नृत्य नृत्य बन्ध बन्ध कोटराक्षि अर्घ्वकेशि उल्रकवदने । करिङ्काणि करङ्कमालाधारिणि दह दह पच पच गृह्म गृह्म मण्डनमध्ये। प्रवेशय प्रवेशय कि विलम्बसि ब्रह्मसत्येन विष्णुसत्येन रुद्रसत्येन ऋषिसत्येन ।

१५. शतमपिक।

१४. अनुबूम इत्यधिक: क ।

१. विद्यापुरार्थिना ।

३. भूम्या क।

६. हूँ कग।

६. श्रीकग।

२. याचिनी उक्तस्थेति च क

४. महाविशालमालागले क। ५. महामुखे क ग।

७. दंब्हाघोरा क। द. भीमाट्टाट्ट क।

१०. अट्टाट्हासे किलिकिलि हूँ हूँ दंष्ट्रघोरान्ध-कारिंगि इत्यधिक: पाठ: क । हूँ हूँ दंष्ट्राघोरान्धकारिणि ।

१२. कभूकभू (?) क, त्यरत् कह कह ख। ११.दुर दुर क।

१३, रंग रंग कलाय चल चल चालय चालय क।

१६. हष्टमहष्टं क ।

१७. कामय कामय क।

१८. वराङ्गमाला ख।

म्राविशय माविशय किलि किलि मिलि मिलि विकृतरूपधारिणि कृष्णभुजङ्गमवेष्टितशरीरे , सर्वगृहावेशिनि प्रलम्बोिठ भगननासिके कपिलजटे ब्राह्मि भुञ्ज भुञ्ज ज्वल ज्वालामुिख , ज्वल ज्वल खल खल पातय पातय रक्तादि घूर्णापय घूर्णापय भूमि पातय पातय, शिरो गृह्ण गृह्ण चक्षुनिमीलय मीलय हृदयं भुञ्ज भुञ्ज हस्तपादौ गृह्ण गृह्ण मुद्राः , स्फोटय स्फोटय हूं हूं फट् विदारय विदारय त्रिशूलेन भेदय भेदय हन हन दण्डेन ताडय ताडय चक्रेण छेदय छेदय शक्तिना भेदय भेदय, दंष्ट्रया कीलय कीलय कर्तिकया पाटय पाटय ग्रङ्कुरोन गुह्स 可得 एकाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं डाकिनी स्कन्द , ग्रहान् मुञ्जापय मुञ्जापय तन तन<sup>६</sup> उत्थापय उत्थापय भूमि पातय पातय , गृह्ण गृह्ण ब्रह्माणि त्राहि माहेश्वरी एहि एहि कौमारि एहि एहि वैष्णिव एहि एहि वाराहि एहि एहि ऐन्द्रि एहि चामुण्डे एहि एहि कपालिनि एहि एहि महाकालि एहि एहि , रेवति एहि एहि महारेवति एहि एहि शुष्करेवति एहि एहि स्राकाश रेवति एहि एहि , एहि एहि कैलाशचारिणी एहि एहि परमतन्त्रान् , हिमवन्तचारिणि छिन्द छिन्द किलि किलि विच्चे अघोरे घोररूपिएए चामुण्डे रुद्रक्रोधाद्विनिःस्ते, ग्रमुरभयङ्करि ग्राकाशगामिनि पाशेन बन्ध बन्ध कर्त्त कर्त्त शमय े तिष्ठ तिष्ठ , मङ्गलं प्रवेशय १ प्रवेशय गृह्ण गृह्ण मुखं बन्ध बन्ध चक्षु बन्ध बन्ध हृदयं बन्ध , बन्ध हस्तपादौ बन्ध बन्ध दुष्टुगृहान् सर्वान् बन्ध बन्ध सा दिशा बन्ध बन्ध, विदिशा बन्ध बन्ध<sup>१ इ</sup> अर्घ्वं बन्ध बन्ध ग्रधस्तात् बन्ध बन्ध<sup>१ ३</sup> भस्मना पानीयेन ।

<sup>.</sup> दह......धारिंगि इति यावत् क प्रतौ नास्ति ।

३. चिपिटमुखि क प्रताविधकः।

५. शिरोरोगार्तिज्वर-एकाहिक-द्वाहिक-ज्याहिक-चानुर्थक खा

७. ब्रह्मािं ख ।

पहि एित ख ।

२. भङ्गक।

४. भंज भंज क।

६. लल लल ख।

महाकपालिनि ख

१०. समयं ख। ११. मण्डलं प्रवेशय ख।

१२. गृहणा गृहणा इत्यारभ्य ...... वन्ध बन्च इत्यन्तः पाठो नाम्ति खः।

१३. सर्वे बन्ध बन्ध इत्यिधकः पाठः ग ।

मृत्तिकया वा सर्वेर्वा स्नाविशय स्नाविशय घातय घातय वामुण्डे किलि किलि विच्चे हूं फट् ॥५७॥ एवं सा<sup>3</sup> पदमालाख्या विद्या देवनमस्कृता । यस्यार्था उदरं जग्मुर्मदीयं भागंवः पुरा ॥५८॥

स च वर्षशतं दिव्यं स्थित्वा शापेन शापितः ॥
<sup>४</sup>चकार च तदा देवी कारुण्याद् भवतोषिता ।।५६॥

तव लिङ्गाद्विनिष्क्रान्तः शुक्रो नाम्ना भविष्यति । सुतोऽयं तव देवेश सर्व विद्याधिरो वरः ।।६०॥

त्वयापि वत्स न देया ग्रभक्ते नाजितेन्द्रिये ।

श्रष्टोत्त रं इतं कुर्यात् कर्मणा गणनायक् 3 ॥६१॥

एवं पूर्व महाविद्यां शिवान्नन्दीशः प्राप्तवान् । समस्त पदउच्चारा ग्रब्टोत्तरशतं विभो ॥६२॥ शक्र उवाच ।

कर्मणा कुरुते नाथ कि वा प्रत्येकशब्दिता। कानि कर्माणि देवेश पदानां शब्दूहि तत्त्वतः ॥६३॥ ब्रह्मोवाच।

एकैकस्य पदन्यासं पदानां साधनं तथा । उमया कथितं वत्स यथावदनुपूर्वज्ञः ॥६४॥ तथा तेऽहं प्रवक्ष्यामि जृग्णु तत्त्वेन वासवः ! सिद्धान्त-वेद-कर्माणामथर्व-पद-दीपनीम् । भ्रत्या तु समा विद्या न भूता न भविष्यति ॥६४॥

#### देव्युवाच ।

कैलाश पीठमध्यस्थं वीरेशं परमं प्रभुम् । उक्ता या च <sup>3</sup> महाविद्या मूलतन्त्रे त्वया प्रभो ।।६६॥ कोटिग्रन्थात् समाहित्य <sup>3</sup> सर्व-कर्मं-प्रवर्तको । एतस्य विजयं वक्ष्ये समासाद् <sup>3</sup> विधिचोदितम् ।६७। मन्त्रमालेति. नाम्नेयं तथा<sup>3</sup> मन्त्रपदानि च । पदे पदे विधि चैव सिद्धिसाधनमेव च । एतन्मे संशयं देव वक्तु महंसि शूलिने ॥६८॥

१. पानय पातय व । ३. यस्यार्थे ख। ४. चराचर तदा क। २. एपास्याः ख । .७. वत्सनादेया ना भक्ते ख। ६. विद्याधरो ल। ५. स्तबतोषिता ख। ६ गणसत्तम-ख। १०. नन्दीश ख। प. ग्र**प्टो** कृष्ट ख। १२. दीपनी ख। १३. या तु ख। ११. पदा वा ख। १६.नामेयं यथा ख। १५. षण्मासाद् विधि ख। १४. समाहत्य ख।

### भरव उवाच।

साधुदेवि महाप्राज्ञे ग्रपूर्वं पृच्छते विधिम् । प्रवक्ष्यामि न सन्देहो येन सिध्यन्ति साधकाः ॥६६॥ [मन्त्र]

ऊँ नमो भगवति चामुण्डे नमः। <sup>२</sup>ग्रानयेति सर्वत्र वीरव्रतं लक्षं जपेत सम्मतो भवति ।

ऊँ इमशानं वासिनि नमः । ग्रनया इमशान प्रवेशनम् ॥

ऊँ खट्वाङ्गः कपाल हस्ते नमः । ग्रनया मन्त्रावलम्बनम् ॥

कॅ महाप्रेतसमारूढे नमः । ग्रनया सर्वशस्त्र स्तम्भनम् ॥

ऊँ महाविमानमालाकुले नमः । वृष्टिवारणम् ॥

ऊँ कालरात्री नमः । ग्रन्तर्धानकरणम् ॥

ऊँ वहुगणपरिवृत्ते <sup>3</sup> नमं । जल साधनम् ॥

ऊँ महासुखे<sup>४</sup> बहुभुजे नमः। शस्त्रमोक्षणम् ॥

कॅ घण्टा डमरूकिङ्किनीनाद शब्दबहुले नमः । ग्रनया सर्वविघननिवारणम् ।७०।

मारीप्रवेशनम् = ॐ ग्रद्वहासे नमः।

खड्गस्तम्भनम् = ॐ स्फुरितविद्युत्प्रभे नमः <sup>४</sup>।

परसन्यस्तम्भनम् - ॐ चल चल चकोरनेत्रे नमः ।

कपालमथनम् समस्त मर्त्याकर्षणम् ---ॐ हिलि हिलि ललनजिह्ने नमः।

स्त्रियाकर्षकणम्— ॐ भ्रीं भृकुटिमुखे नमः।

विसर्जनम्—ॐ हुंङ्कारभयत्रासिनि नमः।

सर्वसत्त्ववशीकरणम्—ॐ कपालमालावेष्टित जटामुकुटशशाङ्कधारीिए। नमः । परमन्त्रच्छेदनम् = ॐ अट्टहासे किलि किलि नम: ।

१. अपूर्ववत पृच्छिकि क। ३. परिते क।

२. ग्रनया वीरव्रतेन लक्षंक।

४. महामुखे ख। ५. अयं पाठो नास्ति ख।

६. कपालमथनात् सर्वमर्त्याकर्पणम् ल । ७. अयं पाठो नास्ति ख ।

```
भरवीकरणम्--ॐ विभो नमः।
स्वयं देव्या ग्रसाध्यं साधयति--ॐ विच्वे नमो नमः ।
ग्रहग्रहशायनम् 3--- ॐ हं हं <sup>3</sup>नमः ।
श्रावेशनम् —ॐ दंष्ट्राघोरान्धकारिएां नमः।
भस्मना नृत्यापयति--ॐ सर्वंविध्नबिनाशिनि नम: ।
उपसर्गं निवारणम्—ॐ ऊर्घ्वंकेशि नमः।
कापालिक साधनम्-ॐ उलूकवदने करङ्किएए नमः।
रिपुक्षोभएाम् वशोकरणञ्च डमरूकेण—ॐ करङ्कमालाधारिए नमः।
उन्मत्तकहोमेन उन्मत्तीकररणम् = ॐ विकृतरूपिरिए नमः।
सपैंदशापयति -- ॐ कृष्एा-भुजङ्गवेष्टितशरीरे नमः ।
न्त्यापयति - ॐ प्रलम्बोष्ठि नम्, ।
भञ्जयति--ॐ भग्ननासिके नमः ।
मोचापयति - ॐ चिपिटामुखे नमः
पुरदाहजनम् -- ॐ कपिलजटे ज्वालामुखि नमः ।
सर्वज्वरावेशकरणम् —ॐ रक्ताक्षि घूर्णापय १ नमः।
```

ततः कृष्णाम्बरधरः कृष्णामाल्यानुलेपनः वीरव्रतधारी श्मशानवासी भैक्ष्याहार एकैकस्य पदस्याष्टसहस्रं जपेत् । कृतपुरश्चरणे भवित तिलानां त्रिमधुराक्तानामष्टसहस्रं जुहुयात् सिघ्यति ॥

१. विच्चे ख।

३. गृ्णापनम् ख।

५. पुरक्षोभजननम् ख।

७. भग्ननासिके ख।

६. चिपिटमुखि ख।

२. हूँ इत्येकमेव बीजं ख।

४. विनाशिनि ख।

६. रूपधारिशि ख।

द. शोधापयति-इति क पुस्तकस्य पाठान्तरे ।

१०. घूर्णमादाय ख।

महामांसेन त्रिमधुनाक्तेन ग्रत्यद्भुतानि कर्माणि करोति । ग्रन्यकल्पोक्तानि च करोति । ग्रथर्ववेदविहितानि करोति । साक्षाद् भैरवैः देवैः सिद्धेस्तु परिपूज्यते ॥७१॥

एवं देवी महाविद्या चामुण्डा पदमालिनी । निबद्धा शतमण्टाग्रकर्मणां ह्युपपादिनी ॥७२॥
कुरुते कोटिधा कर्मयोगयुक्तस्य पार्वति ।
सकृद्रच्चारणाद् विद्या ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥७३॥

सर्वेतीर्थाभिषेकन्तु सर्वव्रतफलानि च । जपेन श्रवणाद्वाथ सर्ववर्णोषु यच्छति ॥७४॥ सर्वोपसर्गशमनी सर्वव्याधिनिवारिणी । ग्रभक्ताय न दातव्या यस्तु देवीं न पूज्यते ॥७४॥ इति श्रीदेवीपुराणे ''पदमालिनी-मन्त्रविद्या'' नाम नवमोऽध्यायः ।



१. निरुद्धा ख।

३. पूजति ख।

२. कुर्वते क।

४. पदमालिनी महाविद्या समाप्ता ख।

## दशमोऽध्यायः ।

योगप्रकरणम्-(प्रथमः परिच्छेदः)

#### शक्र उवाच ।

निन्दना पदमालाया देव्यास्तेर्भु वि विक्षिता ॥ तस्याः साधन-वीरोक्तं कथं तां नारदो लभेत् ॥१॥

### ब्रह्मोवाच ।

सनत्कुमारं वरदं तपसा धूतकल्मषम् । मम पुत्रं महाप्राज्ञं शिव्भावेन भावितम् ॥२॥ तेन ग्राराध्य नन्दीशं शिवतुल्यं महाव्रतम् । परिपृष्ट्य यथान्यायं योगशास्त्रमनुत्तमम् ॥३॥ शिवसिद्धान्तमार्गेण वेदशास्त्रागमेन च । यथा तु प्राप्यते योगस्तथा मे बूहि तत्त्वतः ॥४॥ स च योगं समासाद्य कृतबुद्धिर्महामुनिः । विद्याञ्च प्राप्तवाँस्तस्य नन्दीशस्य प्रसादतः ॥४॥ तथा तेनापि सा विद्या संयोगान्नारदाय च । ग्राराध्यमानः कालेन दत्तवान् मुनिपुङ्गवः ॥६॥ येन योगेनासौ योगी सविद्योऽप्यजरामरः । तपते ध्रुवमार्गस्थः शिवयोगप्रभावतः ॥७॥

#### शक्र उवाच।

येन योगेन सा विद्या व्रतहोनेऽपि सिध्यति । तच्च देव समाख्याहि येनेव सर्वतो भवेत् ॥८॥ किं योगः केन वा देवः प्राप्यते सुरपूजित । एतदेव महाभाग्यं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥६॥

<sup>+</sup> शुक्र ख।

१. देव्या ते तु विधिश्रुता-ख।

४. भ्रयं पाठो नास्ति ख.

७. तपति क ।

६. महाभाग ख।

२. साघनं वीरोक्तं स ।

३. सख।

५. ग्राराध्यमाना ख।

६. मुनिसत्तमे ख।

द. यच्च देव समाख्याहि येन सर्वान्महो भनेत्। ख।

### ब्रह्मोवाच ।

सनत्कुमारं वरदं कोटिसूर्यंसमप्रभम् । मेरुपृष्ठाश्रितं दृष्ट्वा सर्वभूतनमस्कृतम् ॥१०॥ प्रणम्य शिरसा तस्मं योगाचार्याय नारदः । परिपृच्छिति यत्नेन सुसूक्ष्मं योगमुत्तमम् ॥११॥ भगवन् ! श्रोतुमिच्छामि तन्मे कथय सुवत ! । केनोपायेन तद्योगं प्राप्यते ऋषिसत्तम ! ॥१२॥ तस्मं प्रोवाच भगवान् सर्वशास्त्रविशारदः । शृग्णु नारद वक्ष्यामि योगं संक्षेपतस्तव ॥१३॥ पुष्पभूतेषु शास्त्रेषु मधुवत् सारमुद्र्यृतम् । योगधर्मं प्रवक्ष्यामि नमस्कृत्वा महेश्वरम् ॥१४॥ ज्ञानाद् भवित वैराग्यं वैराग्याद् धर्मसञ्चयः । धर्मांच्च योगो भवित योगान्माहेश्वरा गुणाः ॥१४॥ पूर्वं ज्ञानागमं कृत्वा विरक्तो धर्ममाचरेत् । श्रतिप्रसङ्गो ज्ञानेषु न कार्यः सिद्धिमिच्छता ॥१६॥ धर्मः प्रयत्नतः कार्यो योगिनान्तु विशेषतः । नास्ति धर्मादृते योग इति योगविदो विदुः ॥१७॥ यथादेशं यथाकालं यथाद्रव्यं यथाक्रमम् । यथोपदिष्टः कर्त्तव्यो धर्मो धर्मफलाथिभिः ॥१८॥ न सुलानि च धर्मश्च नाधमंश्चासुलानि च । सुलार्थी वा त्यजेत् धर्मं धर्मार्थी वा त्यजेत्सुलम् ॥१६॥

वरं नोपाजितो धर्मो न चैवापरिरक्षितः।

तस्मात् कृस्त्नस्य अर्भस्य कर्त्तव्यं परिरक्षराम् ॥२०॥

ग्रन्यथा क्रियते धर्मो ग्रन्यथा चोपिदश्यते । कर्त्तव्यश्चोपदेष्टव्यो धर्मो धर्मपरायगैः ॥२१॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य यतिधर्मं समाचरेत् । यतिधर्मपरिभ्रष्टो ग्रधर्मफलमश्नुते ॥२२॥ यतिधर्मस्य सद्भावः श्रूयतां गुणदोषतः । ग्रप्रमादात् परा सिद्धिः प्रमादान्नारकी ध्रुवम् ॥२३॥

पूर्वं धर्मं चिरत्वा वृत-यम-नियमेः शास्त्र-दृष्टेरुपाये
भूयो मानुष्यभावे हल-शकट-घटेः क्लेशियत्वा शरीरम् ।
दृष्टान् भुञ्जीत भोगान् विशसन रिचितान् प्रायशो धर्मलब्धान्
पश्चाद् भिन्ने तु देहे प्रविशति नरकं दुष्कृतञ्चोपभुङ्कते ॥२४॥
इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे प्रथमः परिच्छेदः ।

१. निरुक्तो क।

४. विषमघु० ख।

२. ग्रभिप्रसङ्गो ल।

३. कृतस्य खः।

५. इत्याचे देव्यवतारे सनत्कुमारीय प्रयोगे प्रथमः

### योग :--द्वितीयः परिच्छेदः ।

श्रविशेषा विशेषेभ्यः कारणत्वात् पराः स्मृताः । इन्द्रियेभ्यश्च तेभ्यश्च ग्रहङ्कारो विशिष्यते ॥१॥ ग्रहङ्कारात् परा बुद्धिः सर्वतश्चाग्रजो महान् । महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् परमः परः ॥२॥ सर्वकारणिभिगू ढेर्यस्यान्तो नोपलभ्यते । तच्च विशतितमं तत्वं पुरुषादीश्वरः परः ॥३॥ यः श्रेष्ठः सर्वभूतानां कारणानाञ्च कारणम् । तमीशानं शिवं ज्ञात्वा नरो निर्वाणमहिति ॥४॥ ग्रष्टी प्रकृतयो ज्ञेया विकारश्चेव षोडश । कार्यञ्च कारणञ्चेव द्वारा द्वारित्वमेव च ॥५॥ विपर्ययो ह्यशक्तिश्च तुष्टिः सिद्धिरनुग्रहः । सुखं दुःखञ्च मोहश्च प्रमाणान्यतराणि च ॥६॥ दवमष्टिविशं ज्ञेयं तैर्यग्योन्यञ्च पञ्चथा । सर्वमेकश्च मानुष्यमेतत् संसारमण्डलम् ॥७॥ तत्त्वसर्गं भावसर्गं भूतसर्गञ्च ये विदुः । ईश्वरं पुरुषञ्चेव विद्वान् स खलु उच्यते ॥६॥ तत्पक्षको यस्तु विविक्त बुद्धिजितेन्द्रयो नित्यमिहसकश्च ।

इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे द्वितीयः परिच्छेदः ।

योग :--तृतीयः परिच्छेदः 1

ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः येऽर्थाः प्रागपि सूचिताः । तेषां साधम्यंवैधर्म्यमुपदेक्ष्यामि तत्त्वतः ॥१॥ सवसूक्ष्माद्यनुत्पन्नाः । सर्वे सर्वगताश्च ते । सर्वे नित्या ह्यकम्पाश्च सर्वे संसर्गधीमणः ।२।

१. ग्रयं पाठो नास्ति ख।

२. सर्वतत्त्वाग्रजो ख।

३. तत् षड्विंशतिमत्तत्त्वं ख।

४. स्रष्टा ख ।

५. परं निर्वारणमृच्छति ।

६. लिङ्गं प्रागाष्टकं ज्ञेयं गुणांश्च सह वृत्तिभिः।
निमित्तं नैमित्तिकञ्च सञ्चरात् प्रतिसञ्चरम्।।
अव्यक्तञ्चैव व्यक्तञ्च ग्रनित्यं नित्यमेव च।
अचेतनं चेतनञ्च ग्रभोग्यं भोग्यमेव च।।
इदमधिकं पञ्चद्वयम् ख। क पुस्तकस्य पाठान्तरेऽपि।

७. सङ्गम् ल।

द. उपेक्षको यश्च विरक्त० ख।

हितीयः ख।
 १२. ये ख।

१०. इति पाठो नास्ति ख।

११. ह्यनुत्पाद्या ख।

म्राब्युहिका म्रवष्टब्धाः सर्वे निरवयवाश्च ते । भूतप्रेतस्य शिङ्गाश्च प्रधानपुरुषेश्वराः ॥३॥ त्रिगुरां प्रसवं धर्ममङ्गः भोग्यमचेतनम् । ग्रस्वतन्त्रमशुद्धश्च प्रधानिमति चोच्यते 11811 निर्गु जौ चेतनौ शुद्धाबुभौ प्रसवधर्मिगौ। <sup>3</sup>ज्ञानत्वमथ कर्तृ त्वं भोक्तृत्वमुभयोरिप IIXII ग्रनेकगुण सम्पूर्णः प्रोच्यते गुणवृद्धिभि: । सापेक्षोऽदर्शकारी च ग्रसर्वज्ञो ह्यसर्वकृत 11311 एकः पतिः समः पूर्णो<sup>४</sup> ग्रप्राप्तो<sup>६</sup> गुणवृद्धिभिः । निरपेक्षो दर्शकारी सर्वज्ञः सर्वकृच्छिवः 11911 भ्रस्वतन्त्रमिदं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम् । यत् साङ्ख्यानाञ्च<sup>०</sup> बुध्यन्ते रुद्रमायाविमोहिता ॥८॥ । पशूनामर्थसिद्ध्यर्थं सर्वार्थेषु प्रवर्तते ग्रनन्तशक्तिर्भगवान् सर्वयोगेश्वरेश्वरः 11311 कारणात् सर्वभूतानां संसारपरिवर्तिनाम् । ईश्वरस्याप्रमेयस्य प्रवृत्तिमृषयो विदुः 110011 श्रग्रं दुष्टं तामसानां विथत्ते रजसा दुःखं राजसानां विधत्ते । परमं सौस्यं सात्विकानां विधत्ते कर्मापेक्षा हीश्वरस्य प्रवृत्तिः " 118811

इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे तृतीयः परिच्छेदः ११।

### योग :--चतुर्थः परिच्छेदः १२ ।

यावच्छरीरं ध्रियते यावद्बुद्धिनं हीयते । तावज् ज्ञानश्च योगश्च सेवेद्वैराग्यमेव च ॥१॥ इहैव परमं दुःखं परत्र परमं सुज्ञम् । तस्माद् दुःख प्रहाणार्थं योगधर्मं समाचरेत् ॥२॥ धृतिमान् सर्वतत्त्वजोऽप्रमादी नियमे स्थितः । परं ३ वैराग्यमास्थाय ध्यानयोगपरायणः ॥३॥ जितेन्द्रियो जितप्राणो जितनिद्रो जिताशनः १४ । जितश्रमो जितद्वन्द्व स्वल्पमात्रपरिग्रहः ॥४॥ ग्रानिविण्गोऽप्रतिष्ठञ्च निर्ममो निरहंङ्कृतिः । निरामिषो निरपेक्षो निर्द्वंन्द्वो निष्परिग्रहः ॥४॥ ग्राहिसकः सत्यवादी श्रुचिः सन्तुष्ट एव च । श्रक्कोधनो धर्मचारी १४ ग्रुहभक्तो ह्यकम्पनः १६ ॥६॥

१. म्रोतप्रोतव्य॰ ख। २. चेतसी ख। ३. ज्ञातृत्वमथ ख। ४. अनेकपशु॰ ख। ४. सुसम्पूर्णी ख। ६. सर्वहृच्छिवः ख। ७. ये संख्यानाव-ख

१०. धर्माधर्मादीश्वरस्य ख। ११. इत्याद्ये देव्यवतारे तृतीयोऽध्यायः। १२. अयं पाठोनास्ति। ख।

१३. इहत्र ख । अमुम् इति क पुस्तके पाठान्तरम् ।

१४. जितासनः ख। १६. ह्यकल्मषः ख।

१५. ब्रह्मचारी ख।

सन्दिग्धः सर्वभूतेषु सर्वलोकजुगुप्सितः । पुण्यान् देशाँश्चरिन्नत्यं समलोष्ठाश्मकाञ्चनः ॥७॥
सकृद्भैक्ष्यं दिवा सेवेद्रात्रौ च स्थण्डिलं वसेत् । परिपूताभिरद्भिश्च नित्यं कुर्यात् प्रयोजनम् ॥६॥
सिन्निधानं न कुर्वीत सर्वांवस्थोऽपि भिक्षुकः । सिन्निधानकृतैदोंषैर्यतिः सञ्जायते कृमिः ॥६॥
सर्वदुःखप्रतीकारं नैव कुर्यान्न कारयेत् । उपेक्षया वा क्षपयेदथ शीघ्रमुपक्रमेत् ॥१०॥
ग्रीष्महैमन्तिकान् मासानष्टौ भिक्षुविचक्रमेत् । दयार्थं सर्वभूतानामेकत्र वर्षगामुषेत् ।।१०॥
ग्रीनिवृत्ते च न ऋतौ पुनस्तत्र प्रतिवसेत् उत्मृष्टतेल वसनो ह्युपपन्नभैक्ष्यो ।
भैक्ष्यवृत्ति रव्यक्तिंलगी विचरेत् पृथिव्याम् यत्रास्तमेति रविरावसथः पथः स तप्स्यित ॥१२॥
इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे चतुर्थः परिच्छेदः ।

#### योग :--पञ्चमः परिच्छेदः ।

शून्यागारे गवां गोष्ठे वृक्षमूले चतुष्पथे। नदीतीरे इमशाने वा देवतायतनेषु च ॥१॥ ग्रप्रच्छन्ने निवाते च निःश्राब्दे जनर्वाजते। ग्रसंसक्ते शुचौ देशे योग-दोष-विर्वाजते ॥२॥ स्नात्वा शुचिष्पस्पृश्य प्रराम्य शिरसा भवम्। योगाचार्यान् नमस्कृत्य योगं युञ्जीत योगवित्।३। पद्मकं स्वस्तिकं वापि स्थालिकं जिलकं तथा। पीठार्थं चन्द्रदण्डञ्च सर्वतोभद्रमेव च ॥४॥ ग्रासनं रुचिरं बद्ध्वा ऊर्ध्वकाय उद्दुमुखः। नान्य पद्माञ्जीलं कृत्वा निश्चलः सुसमाहितः। ।।। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः सर्वेभ्यो विनिवर्त्तयेत्। सर्वसङ्गान् परित्यज्य ग्रात्मन्यात्मानमाश्रयेत्।।६॥ उत्तमान् मध्यमान् मन्दान् सगर्भास्त्रविधांस्तथा। प्राणायामान् शनैः कुर्यात् कुम्भरेचकपूरकान् ।७।

## प्राराायामदिहेद्दोषान् धाररााभि श्च किल्विषम् ।

## प्रत्याहारेण विषयान् ध्यानेनापीश्वरान् गुणान् ॥८॥

गायत्र्या योगसिध्यं जपं कुर्यात् समाहितः। वाचिकं बाह्यजप्तं वा भ भक्त्या मानसमेव च ॥६॥ जप्यन्तु चिन्तयेन्नित्यं न च शून्यो भवेदृद्विजः। स्थित्वा कालान्तरं किञ्चिदोमित्येतदनुस्मरेत् ॥१०॥

१. वर्षां वसेत् ख।

४. चतुर्थः खः।

७. योंगाचार्यं ख।

६. नाभ्यां० ख।

२. चेल० ख।

५. श्रयं पाठो नास्ति ख।

३. तस्य ख । ६. यतनेऽपि स्त ।

म्थलिकं पनिकं तथा ख।

१०. वाऽप्युपांशुर्वा ख।

म्रोंकारं प्रग्नवो बहा ग्रक्षरं परमं पदम् । इत्येते ध्यायनोपाया न्द्रिषिभः परिकीर्तिताः ॥११॥ यम-नियम-रतानां बहु-विध्न-भयेषु च लब्ध धैर्याणाम् । भवति जयो विदुषां प्राण-वायु-धारण-लब्ध-लक्षागानाम् ॥१२॥ इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे पञ्चमः परिच्छेदः ।

### योग :--षष्ठः परिच्छेदः ।

यमानां नियमानाञ्च स्रवान्तरिक्रयासु च। सर्वदिग्देशकालेषु योगाभ्यासो विशिष्यते ॥१॥
यदि स्यात् पातकं किञ्चिद् योगी कुर्यात् प्रमादतः। योगमेव निषेदेत नान्यं मन्त्रं कदाचन ॥२॥
सर्वेषामेव मन्त्रानां योगमन्त्रं विशिष्यते। तस्माद् योगः सदा सेव्यः सर्वावस्थागतैरिप ॥३॥
यस्तु कायकृतान् भोगान् ध्यायमानन्तु सेवते। स्रत्पवीर्यं हि तद्योगं योगशास्त्रेषु गहितम् ॥४॥
यो ध्यात्वा युञ्जेत ध्यानं यज्ञेयं यत्प्रयोजनम्।

सर्वाण्येतानि यो वेत्ति स योगी योक्तुमहंति ॥ ॥

म्रात्मा ध्याता मनो ध्यानं ध्येयः सूक्ष्मो महेश्वरः । यत्तत् परममैश्वर्यमेतद्ध् यानप्रयोजनम् ॥६॥ द्वे बह्मनी वेदितव्ये शब्दब्रह्मपरञ्च यत् । शब्दब्रह्मिण् निष्नातः परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥७॥ मन्तः शरीरप्रभवपुदानप्रेरितञ्च यत् । वागुच्चार्यं श्रोत्रवृत्ति शब्दब्रह्म तदुच्यते ॥६॥ शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म तस्मिन् क्षीर्णे यदक्षरम् । सदा तं मनसा ध्यायेद् यदीच्छेच्छ्रेयः म्रात्मनः ॥६॥ विक्तुकामो यदा वाच्यमर्थं सम्प्रति पद्येत । बुद्ध् यहङ्कारसंयुक्तो तथा ध्यानं समाचरेत् ॥१०॥ उपलब्धिः स्मृतिध्यति सङ्कल्पः प्रणवं प्रति । कल्पना भावना चिन्ता ध्यानिमत्यिभिधीयते ॥११॥

पवनिवरिहतो यथा प्रदीपः स्थित इव लक्ष्यते निश्चलस्वभावः । विषयविरिहतं तथा हि चित्तं स्थितिमव लक्ष्यतेऽमितप्रवृत्ति ॥१२॥ इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे षष्ठः परिच्छेदः ।

१. ध्यानिनोपायान् ए.।

४. ध्याता ख॰।

२. पञ्चमः ख.।

४. योगमहंति ख।

३. कामकृतान् ख।

६. वच्ठः ख ।

### योग :--सप्तमः परिच्छेदः ।

ध्यायमानस्तमोङ्कारं प्रार्णैर्यदि वियुज्यते । तस्य तत् परमैश्वयँ भिन्ने देहे प्रवर्त्तते ॥१॥ श्रोंकाराद् भ्रश्यते चित्तं क्षिप्तं क्षिप्तं धुनः पुनः । शब्दादिभिरसम्पृक्तं भूयस्तिस्मन् नियोजयेत्रे ॥२॥

ग्रनिविण्णस्तु युञ्जानः श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कालेन तदवाप्नोति गुह्याद्गुह्यतरं पदम् ॥३॥ देव-मानुष-तिर्यक्षु जन्तुः कर्म-वशानुगः । तावद् भ्रमित संसारे यावद्योगं न विन्दित ॥४॥ निवृत्तं सर्व सङ्गोषु बुद्धया चाधिष्ठितं मनः । चित्तमोङ्कारसंयुक्तं योगाय न निवर्त्तते ॥४॥ ग्रनेन क्रमयोगेण यस्योङ्काराधिवासितम् । तस्योङ्कारं परित्यज्य चित्तं नान्यत्र गच्छिति ॥६॥ एकमात्रं द्विमात्रं वा त्रिमात्रं कृत्स्नमेव च । हृस्वं दीर्घं प्लुतं शान्तं शान्तेन मनसोद्वहेत् ॥७॥ तैलधारामिवाच्छिन्नां दीर्घंघण्टानिनादवत् । श्रोङ्कारसन्तिंत कुर्याद् विशुद्धेनान्तरात्मना ॥६॥ विशुद्धमनसा युक्तः शान्तात्मा मोहर्वाजतः । ग्रासाद्य परमं योगमक्षयं लभते पदम् ॥६॥ श्रोङ्कारेण विशुद्धात्मा परं ब्रह्माधगच्छित । परे ब्रह्मिण सन्ध्याय संसाराद्विप्रमुच्यते ॥१०॥

यो ज्ञात्वा बहु-विध-दोष-दुष्टमेतत्र संसार सततमभिप्रवर्त्तमानम् । योगाय प्रवर्त्तते योगमार्गवेत्तासौ भुङ्कते फलमतुलं शिवप्रसादात् ॥११॥

इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे सप्तमः परिच्छेद. ।

### योगः---ग्रष्टमः परिच्छेदः ।

एकाग्रप्रिशिधानञ्च ग्रप्रमादात् तथैव च। युञ्जानस्तु सदा योगं योगद्वारं प्रपश्यित ॥१॥ योगद्वारं परं गुह्यं सर्वतापप्रणाशनम्। पिवत्रमतुलञ्चेव दुई र्शमकृतात्मिभः ॥२॥ न तं पश्यिन्ति विबुधा न तिर्यञ्चो न मानुषाः। कामभोगपरिव्यग्रा बहूपकृतिकित्विषाः ॥३॥

१. क्षिप्रं क्षिप्रं ख:

२. संयुक्तं योगाय न निवर्तते ख। ३. लभते परमं पदम् ख।

४. सन्धाय ग्रासंसाराद् विमुच्यते ख ।

५. हष्टमेतं ख।

६. ग्रात्मवेत्ताऽसी-ख।

७. सप्तमः ख ।

द. त्रिदशा ख।

योगद्वारेण यतयो युक्तात्मानो दृदबताः। भ्रोंङ्काररथमारुह्य गच्छन्ति परमां गतिम् 11811 योगद्वारमतीतानां नान्यो लोको विधीयते । यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते प्रासादा च IIXII यथा पथि हितं मार्गं गमनायोपपद्यते। तद् ब्रह्ममयं तत्त्वमैश्वर्यायोपपद्यते 11711 तस्य ब्रह्ममयं तत्त्वं भित्त्वा मनिस वर्त्तते। ग्रवशस्यापि सततं तस्य सिद्धिनं दूरतः 11911 येन येन हि भावेन मनः संयुज्यते नृगाम् । तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मिग्पर्यथा 11511 इष्टद्रव्यं यथा कश्चित् प्रणष्टिमव विन्तयेत् । तद्वत् सुसूक्ष्मोङ्कारं प्रणष्टमिप चिन्तयेत् 11311 गुरुवचननियुक्ता ज्ञानविज्ञाभतृप्ताः कलिकलुषवियुक्ताः सर्वधर्मानुरक्ताः । विविधगुणमहान्तं शंङ्करं वा<sup>४</sup>ऽनुरक्ताः प्रणविनयतचित्तास्ते कृतार्था द्विजेन्द्राः ॥१०॥

इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रेऽष्टमः परिच्छेदः ।

### योगः ---नवमः परिच्छेदः ।

चित्तोत्पत्तौ न चोत्पत्तिर्न च चित्तक्षये क्षयः । ग्रनादिमध्यपर्यन्तः सर्वव्यापी महेश्वरः ॥१॥ भावोत्पत्तौ तयोः सङ्गमन्तःकरणपूर्वकम् । भावाभावौ तयोरेव नियोग उभयोरिप 11711 न दीर्घो न चासौ ह्रस्वो न प्लुतश्च महेश्वरः । ध्यानकाले निमित्तं हि सर्वथा ह्युपचर्यते ।

शब्द-तत्त्वे च भावे च संज्ञायामक्षरेषु च ॥३॥

पञ्चस्वर्थेषु सततमोङ्कारमिति निर्द्दिशेत्। तत्त्वचिन्ताभिसंवद्धं चिन्ता मनिस वर्तते 11811 मनः क्षेत्रज्ञसंयुक्तं स्वशरीरे व्यवस्थितम् । शब्द स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धस्तथैव च ।

सम्प्राप्तो नोपलभ्येत<sup>५</sup> एतद् युक्तस्य लक्षरणम् ॥४॥ सुखदुःखञ्च मोक्षञ्च स्वशरीरेएा विन्दति । शीतोष्एां नाभिजानाति एतद् 'युक्तस्य लक्षराम्' ।६। शङ्ख-दुन्दुभि-निर्घोषेविविधैगीत-वादितैः । क्रियमानैर्न वुध्यते एतद् युक्तस्य 11911.

१. रक्तात्मानी-ख।

२. प्रसादा० ख।

३. प्रग्रष्टमपि क।

४. विमुक्ताः क ।

५. ये ख।

६. भावोत्पत्तौ ......इत्यारम्य महेश्वरः इति यावत् पाठो नास्ति ख।

७. सम्बन्धं ख।

८. सम्प्राप्ता नोपलभ्यन्ते ख।

मोहञ्च स्वे शरीरे ख।

योगकर्मणि युक्तस्य दिशेषाद् विघ्नकारकाः । उपसर्गाःप्रवर्त्तन्ते तान् जित्वा प्राप्यते सुखम् ॥६॥ उपसर्गोऽपि सृष्टस्य नैव सिद्धिनं साधनम् । तस्माद् विघ्नाः सदा हेयाः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥६॥ प्रतिमा श्रवणञ्चेव वेदनं स्पर्शनं तथा । भ्रमो मोहस्तथा वर्त्त उपसर्गाः प्रकीर्तिताः ॥१०॥ ध्यपगत-कलुषाणां नित्य-स्नानोदकानां शिवमतिपरमार्थो जिप्यभैक्ष्येन्धनानाम् ।

गुरुवचन-रतानां नित्य-धर्मोद्यतानां दर्शनमपि पुण्यं योगमार्गस्थितानाम् ॥११॥ इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे नवमः परिच्छेदः ।

### योग:--दशमः परिच्छेदः !

धारणां सम्प्रवक्ष्यामि कर्तव्या या प्रयत्नतः। मनसो हृद्यवस्थानं धारग्रेत्यभिधीयते 11811 यथा चक्षुः प्रकाशेन दृष्टरूपाणि पश्यति । तद्वत् सूक्ष्मयोगेन युक्तस्तत्त्वानि पश्यति 11711 निर्मलत्वाद् यथादर्शे प्रतिश्विम्बानि पश्यति । तद्वद् विशुद्धे मनिस निष्कलं ब्रह्म पश्यति ॥३॥ यथा ज्ञानप्रकाशेन सुसूक्ष्मार्थान् प्रपश्यति । तद्वत् सुसूक्ष्ममोङ्कारं प्रणिधानेन 11811 मनसा ग्राह्ममनौपम्यं महाद्युतिम् । प्रधानपुरुषेशानं सर्वभूतपति IIXII स्थितं स्थिनेन मनसा शुद्धं शुद्धेन चेतसा । परापरस्वरूपेण यत्सूक्ष्ममुपनयेत् पुनः ॥६॥ <sup>\*</sup>तिच्चत्तस्तन्मयो युक्तस्तन्निष्ठस्तत्परायगः। दोषेर्योगाग्निनिर्दग्धैः शिवं पश्यति शाश्वतम् ॥७॥ अनुत्पाद्यं सर्वगतं सर्वज्ञं सर्वकारणम् । <sup>५</sup> ग्रक्षतै श्वर्य-सम्पन्नं देवमेकं महेश्वरम् यं दृष्ट्वा लभते सिद्धि समानगुणलक्षणम् । यं दृष्ट्वा जन्म-प्रोहाम्यां नेव संयुज्यते पुनः ॥ ६॥ एष संक्षेपतो योगो व्याख्याने चास्य विस्तरः। महर्षीनामनुकम्पार्थमुद्धृतो मम सूनूनां ॥१०॥

ध्यत्प्राप्य नारदः सिद्धो विद्याविद्यार्थ तत्त्वतः।

इदममृतपदं शिवप्रसादात् प्रवचनमुक्तवान् सनत्कुमारः।

श्रमित्वमारिय करोति सिद्धि परिमह विन्दते स रुद्रतत्त्वम् ॥११॥ इति सनत्कुमारीये योगशास्त्रे दशमः परिच्छेदः । इत्याद्ये देवीपुरागे दशमोध्यायः ।

१. उपसर्गोपसृष्टस्य ख उपसर्गाय इति क पुस्तकस्य पाठान्तरे । २. परमाग्नौ ग । ३. नवमः स ।

४. तस्मात्तत क.। ५. प्रकृतैश्वयं व् । ६. यं प्राप्य खं।

७. ग्रनिधगत • क । ६. इत्याद्ये देव्यवतारे सनत्कुमारीयं दशाष्यायिकं योगशास्त्रं समाप्तम् ।

# एकादशां अध्यायः।

ब्रह्मोवाच ।

प्राप्तयोगो यदा शत्रुर्नारदो मुनिप्तत्तमः । तदासौ जपते विद्यां विधिना शिवभाषिताम् ॥१॥ एवं प्राप्ता पुरा वत्स सिद्धा विद्या च नारदे । तदा स साधयेच्छत्रुस्तस्या वरप्रसादतः ॥२॥

शक्र उवाच।

एवं विद्या यदा तिद्धा कथं मत्त्र्येषु असा गता। एतदिच्छान्ति विज्ञातुं प्रसादात् प्रस्रवीहि नः ॥३॥ स्रह्मोवाच ।

पूर्वं मया महाप्राज्ञ! सृष्ट्यर्थं परमेच्छया । विद्यानां याचितः शम्भुस्तथा चाप्यपराजितम् । भविष्यानाश्च कार्यांगां मन्वन्तरयुगादिषु ॥४॥

सा मया कर्त् कामेन दत्ता विद्या प्रजापतेः । तत श्रिङ्गिरसे तेन श्रिङ्गिराञ्च बृहस्पते ॥४॥
गुरुणा सिवतुदंत्ता तेन मृत्योः प्रकाशिता । मृत्युना चापि इन्द्रस्य विशिष्ठस्य ततो गता ॥६॥
विशिष्ठेनिप सा दत्ता तथा सारस्वते पुनः । सारस्वतास्त्रिधामाय त्रिधामा त्रिवृषाय च ॥७॥
त्रिवृषेण भरद्वाजे श्रन्तरीक्षस्य श्रागता । श्रन्तरीक्षेरा बह्व चे बह्व चस्तांरुरोञ्च देवे ॥६॥
तस्यारुरोन बलजे तेनिप च कृतञ्चये । कृतञ्चयेन ऋणजे भारद्वाजेन प्राप्तवान् ॥६॥
भारद्वाजेन सा दत्ता गौतमस्य महामुनेः । गौतमादुत्तिम श्राप्ता उत्तिमञ्च व्रिंचर्चने ॥१०॥
हर्यन्चने पराधा तु तेन वाजश्रवाय च । वाजश्रवास्तथा स्मेमे सोमाच्छुष्मादनोऽलभत् ।११॥
शुष्मादनात् तृग्विन्दुस्तृग्विन्दोस्तरक्षुकः । तरक्षौ शक्तिग्वा प्राप्ता शक्तेः पराशरेण तु ॥१२॥

१. सुरा ख।

४. विद्येमां ख।

७. भौशनेन ख।

१०. दुत्तमे ल।

१२. ह्यंच्यंवात् ख।

२. तस्य वरप्रभावतः ख।

५. च ग्रपराजिताम् ख।

८. त्रय्यारुऐ ख।

११. उत्तमे च ह्यंच्चंने ख।

१३. च-ख।

३. मर्त्येतु ख।

६. ग्रीशनसे ख।

त्रयारुग्नेन धनजे स।

१४. जतु ल ।

पराशराज्जातुकर्णो<sup>९</sup> जातुकर्णात् तथा पुनः । द्वैपायनेन सम्प्राप्ता एवं मर्त्ये समागता । विद्या लोकोपकाराय<sup>२</sup> दृष्टादृष्टप्रसाधनी ॥१३॥

नारदेन तथा शक्र जप्ता विद्या महोदया । यया सम्मोहितो वत्स ग्रमुरः सह मन्त्रिगा । तथा मींत समाधाय गिरिकन्या पींत प्रति ॥१४॥

#### शक्र उवाच।

पदमाला महाविद्या सुरासुरविमोहिनी<sup>3</sup>। एतत् कार्यकरी विद्या तथा चाप्यपराजिता ॥१५॥ सूचिता हि न सा उक्ता कि वीर्या कथमागता?।

### ब्रह्मोवाच् ।

यथा देवास्तथा दैत्या उभावेतौ व्यवस्थितौ । ग्रनादिदेवस्तु तथा यथा सृष्टिस्तथा क्षयः ॥१६॥ पूर्वमासीन्महाबाहो हुताग्निर्माम दानवः । मम होमावसाने तु उत्पन्नः सुरमर्द्कः ॥१७॥ माञ्चापश्यत् तथा सो वे लयः कर्त्तुं समुद्यतः । तपसा महता तेन तोषितोऽहं पुरन्दर ॥१८॥ वरं बूहि मया सोक्तो याचितञ्च तदा विभो । जयामि त्रिदशान् सर्वान् सर्विष्ण्न् सपुरन्दरान् ।१६। तथेति स मया उक्तस्तथासौ पृथिवीतले । गतो द्वीपं महावाहो शाकं सर्वमनोरमम् ॥२०॥ स च तत्र समाः स्थित्वा दश पञ्च च वासव । उद्घाहिता तदा तेन कालपुत्रस्य पृत्रिका ॥२१॥ तस्य पुत्रो वज्रदण्डश्चण्डतुल्य पराक्रमः । तेन द्वीपाधिपान् जित्वा दिवमुत्सहते जये ॥२२॥ निर्जित्य सर्वदेवांस्तु तथा विष्णुमिमद्रवत् । तस्य केतो स्थितो ध्वाङ्कः सर्वकेतुभयङ्करः ॥२३॥ तथा मया महादेवं तोषियत्वा त्रिलोचनम् । वराय वरयाञ्चक्रे विष्णोः केत्वर्यतस्तदा ॥२४॥ वरं बूहि शिवस्तुष्टो यत् ते हृदि व्यवस्थितम् । मया स याचितो देहि केत्ं दैत्यनिवारणम् ।

विष्णोस्तु यत् सदा देव साहाय्यं विजयावहम् ॥२५॥

तेन किङ्किणिशोभाढ्यं घण्टाचामरमण्डितम् । विचित्रपीठकोपेतं । शतसूर्यसमप्रभम् ॥२६॥

१. जतु।

४. अनादिवैरं ख।

७. तथा स।

१०. निबहं एम् ख।

२. लोकोपचाराय ख।

५. तदा ख।

द. केतुस्थितो ख।

११. विचित्रपटकोपेतं स ।

३. विमोहनी ख।

६. याचितोऽहं ख।

त्रिशूलिनम् ख।

वृषाङ्कगरुडावस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् । महच्चित्रं सुरोपेतं दुर्गमूध्वं यमासनम् ॥२७॥ इन्द्र-विह्न-यमे-रक्षोजलवातैर्धनाधिपैः । ईशान-सूर्य-कालाश्च राहु-राकि-शशीन्दुजैः ॥२८॥ गुरुणा सर्वतोभद्रं कृत्वा दत्तन्तु शम्भुना । तं दृष्ट्वा स्तवते विष्णुः स्तवेन बृषभध्वजम् ॥२६॥ जय कृष्ण करालास्य कृष्णमेधसमप्रभ । कृष्णसार महाबाहो कृष्णसर्पविभूषण 113011 कृष्णशान्तिकरो देव कृष्णदंष्ट्राभयङ्करः<sup>४</sup> । नीलस्यन्दपरिध्वान्ततमः षड्वारुणोपमः<sup>६</sup> 113811 ब्रह्मशिरोनिकृन्तन । सर्वग सर्वदेवेश सर्वावस्था-दिगम्बर महाकपालमालाय ॥३२॥ इमशानभस्मभूयिष्ठ भस्मभूषणभूषित । कृष्णमेखलधाराय वासुको-उपवीतिने 113311 सर्वजन्तुहितार्थाय वेदवेदाङ्ग<sup>म</sup> वादिने । यज्ञेश यज्ञहोता च यज्ञभावाय वे नमः ॥३४॥ ग्रह-ज्वर-महारूप-शमनाय नमो नमः। सर्वात्मना महादेव त्वया वापि सुरेश्वर וואצוו विघातः सुरशत्रूणां कर्तव्यो वृषभध्वज । स तथेति तदा तुष्टः केतुंतस्य समर्पयत् ॥३६॥ तव विष्णो महाबाहो केतुं सम्पश्य वैरिणः । येऽसुरा ये च गंधर्वा ये दैतंया महाबलाः 113911 ते ते नाशं समाजग्मुस्तवकेतुप्रदर्शनात् ॥

तथेति विष्णुना उक्ता गृहीतं तच्च सादरम् । उच्छ्रियित्वा तु तं हश्याच्चण्डं तं हतविह्नजम् ।३८। शक्रस्य तु पुनर्दत्ता सर्वशत्रुविनाशिनी । एवं ते कथितं वत्स यथावृत्तं सुरेश्वर ॥३८॥ शक्र उवाच ।

केन ता विधिना लब्धा मम तुल्य परागतैः । विशेषतो विधि तस्य पृच्छामि कथयस्व नः ॥४०॥

### ब्रह्मोवाच ।

गङ्गायाः सिकतासंख्याः क्रियन्ते सुरसत्तमः। न भवेद् दैत्यवंशस्य देवराज जिगीषिणः ॥४१॥ विष्णुना घातिताः केचित् केचिद्दे वेन शम्भुना । गुहेन निहताश्चान्ये मया केचित् जिघांसिताः ॥४२॥ देवीभि बंहवश्चान्ये तथापि न क्षयोऽभवत् ॥४३॥

१. गरुडोपस्यं ख।

२. दन्तु ख।

५. भयङ्कर ख।

द. वेदान्त • ख।

३. वृषवाहनम् ख।

६. वरणोपम ! ख।

६. मया ख।

४. कृष्णभाव० ख।

७. सवँगः ख ।

१०. वंशक्रमागतैः ख।

सुबलो नाम दैत्येन्द्रो हंसकेतु भैहाबलः । मम वंशे समुरपन्नो दण्डघातस्य वासव 118811 स्बलेन जिता देवाः भौत्ये मन्वन्तरे विभो। समागताः समस्तास्तु सह इन्द्रेण वासव।।४५॥ यथा न शक्ताः समरे देत्यान् योद्धुं पितामह । शत्रूणां परिभूतानां शरगं त्वां गता वयम् ॥४६॥ यथाहं चिन्तयामास शक्रविष्णुदिवौकसाम् । केतुना शम्भुदत्तेन उदितेन असंशयम् 118911 ततो मयासुराः सेन्द्रा विष्णुमाराधयन् पुरा । स दास्यति महाकेत्ं सर्वदैत्यविमोहनम् 118211 ते गता मम चादेशात् क्षीरोदे यत्र केशवः । परापरस्वरूपस्थमजमव्ययं 113811 श्री वत्साङ्क महावाहुं कौस्तुभोरस्क भूषएाम्<sup>४</sup> । स्तुवन्त्येते समहेन्द्रा देवाः शत्रु भर्यादिताः ॥५०॥ त्तोष केशवस्तेषाँ वरं ब्रूहि पुरन्दरः। तदा तैर्याचितो देवः केतुं ददौ सुरारिहा<sup>४</sup> 114811 तेन तद् भूषियत्वा तु दत्तं देव भयापहम् । इवेतच्छत्र महातेजः स्रग्मालापिटकान्वितम् 112511 किङ्किरगीवर-नादितम् ।चामरव्यजनोपेतं शम्भुलक्षरणलक्षितम् ミスタニ तद्दृष्ट्वा सौबलं सैन्यं मग्नं स च निपातितम् । तदा प्रभृति हे शक्र ! केतुस्तव क्रमागतः ॥५४॥ श्रन्येषाञ्चेव राज्ञाञ्च उच्छ्रयो विजयावहः। मया हरेण देवेन विष्णुना वासवेन च किश्चेदेवेदं नुपतिरुच्छ्रियिष्यति । स समस्ताधिपो भूमावजेयश्च भविष्यति ॥४६॥ श्रगस्त्य उवाच ।

एवं शकस्य शब्देन कथितं केतुमुच्छ्रयम् । मयापि तव विद्येश सर्वं तच्च प्रकाशितम् ॥५७॥

# इत्याद्ये देवीपुराएो इन्द्रोच्छ्रयलब्धिर्नामैकादशोध्यायः"।

१. सपंकेत् • ख ।

२. तेन पूर्वं ख।

३. उच्छितेन ख।

४. कौस्तुभो वक्षभूषितम् ख।

५. सहेन्द्रा व ख।

६. ददस्व चारिहा ख।

७. इतिपाठो नास्ति ख।

# द्वादशोऽध्यायः।

### नृपवाहन उवाच।

भगवन् श्रोतुमिच्छामि तस्य उत्थापनं यथा । क्रियते दिन ऋक्षे तु द्रव्य-मंत्र-विधि वद ॥१॥ ग्रगस्त्य उवाच ।

ब्रह्मणा कथितं पूर्वं वृहस्पति-समीपतः। यथा तथा प्रवक्ष्यामि विधि केतोः समुच्छ्रेय ॥२॥ वृहस्पति उवाच ।

शुभे ऋक्षेऽथे करणे मुहूर्ते शुभमंगले । देवज्ञः सूत्रधार् च वनं गच्छेत् सहायवान् ॥३॥ देवी प्रतिष्ठाविधिना यात्रा या वा प्रचोदिता । गत्वा वृक्षं शुभं नेष्टं धवमर्जुनं प्रियंगुकम् ॥४॥ उदुम्बराश्च कर्णश्च पंचेते शोभना हरेः । ध्वजार्थं वर्जयेद्वत्स देवो उद्यानजान् द्रुमान् ॥४॥ कन्या मध्या तु या षष्ठो करमानेन कल्पयेत् । एकादशकरा वत्स नव-पञ्च-करा-परा ॥६॥ प्रवनोष्ठां कृमिविद्धां तथा पिक्षनिषेविताम् । वल्मीक-पितृ-वनजां सशुष्क-कोटरां तथा ॥७॥ कृद्जां च घटिसक्तां च तथा स्त्री-नाम-गिहताम् । विद्युद्वज्ञाहतां चेव दग्धां च परिवर्जयेत् ॥६॥ प्रलामे चन्दनमाम्नं कलं शाकमयं च वा । कर्त्तं व्यं शक्त सिद्धार्थे न चायं वृक्षजं क्वचित् ॥६॥ शुभमूमिभवं प्राह्यं शुभतोयं शुभावहम । ततः संपूजयेद्वृक्षं प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽिप वा ॥१०॥ नमो वृक्षपते वृक्ष त्वामाराधयिति पाधिवः । ध्वजार्थं तद्वतो नाथ ग्रन्यया तेत्र गम्यताम् ॥११॥

र. शुभाहे ऋक्षेक । शुभा ऋक्षंग । ३. यात्रायांग ।

४. देव उद्यानजान् द्रुमान् ग। ५. कल्पमध्ये ग।

भवलत्वां कृषिद्धां तथा यक्षनिषेविताम् ग।

७. शालम् ग। इ. चिन्हार्थे त।

प्राङ्मुकोदं सुक्कोऽप वा ग-का।

१०. त्वामाचरति न।

रात्रौ देयो बलिस्तत्र युगवृक्षं तथैव च । वासवानां महावृक्ष कृत्वा चान्यत्र गम्यताम् ॥१२॥ ध्वजार्थे देवराजस्य न क्षान्तिस्तव श्रत्र च । पूजियत्वा ततो वृक्षं बींल भूतेषु वापयेत् ॥१३॥ प्रभाते छिन्दयेद वृक्षं शुभ स्वप्नादिदर्शनैः। शुक्लाम्बरधरं चैव समुद्रतरएां नदी ॥१४॥ वक्षान् नम्नान् शुभ्रान् क्षीणानारोहयेद् देवतालयम् । देवं द्विजं तथा साधुं लिङ्ग ब्रह्म हरेरिप ।१४। प्रतिमा पूजिता स्वप्ने क्षिप्रं सिद्धिः फलप्रदा। मत्स्य-मांस दिध-लाभ-रुधिरं मृतरोदनम् ॥१६॥ ग्रगम्य-गमनं हृष्ट्वा ग्राशुसिद्धिः शुभप्रदा। द्रुमाद्रि-लंघनं धन्यं शत्रुनाशस्तथाशुभः ॥१७॥ फल-पुष्प-सिता दूर्वा स्वप्ने लब्धा जयावहा । शंखं गावस्तथा दंति लाभो<sup>3</sup> राज्य-प्रदायकाः ।१८। गौः सवत्सा नवसूता हुष्टा पुत्र-फल-प्रदा । पंक्तंमुत्तरग्गं रूपे प्याधि मोक्षकरं चिरात् ॥१९॥ एवं स्वप्नान् शुभान् दृष्टवा तथा द्दिन्देत पादपम् । उदङ्मुखः प्राङ्गुखो वा मधुर-क्राक्त-पर्शुना ।२०॥ पूर्वोत्तरेण पतनंमशब्दः शुभ दो व्रणः। ग्रलग्नः पादपे चान्ये ग्रन्यथा तु परित्यजेत् ॥२१॥ त्यजेन्मूलेग्रेद्धं तु जले क्षिपेत्। तथा तमानयेद्वत्स शकटेन वृषेण वा ॥२२॥ प्रधानेर्बलसम्पन्नेर्नयेत्तत्पुरतः पुरम्। नीयमाना यदा यष्टी समाना चतुरस्रका वृत्ता वा भंगमाधत्ते राज्ञः पुत्र पुरोहितान् । ग्रावभंगे बलं भिन्द्यात् नेम्यो नाज्ञ क्षयं तथा ॥२४॥ ग्रथंस्य क्षयभंगेन शांति तत्र तु कारयेत्। इन्द्रज-छत्र-मंत्रेण जातवेद समापि वा ॥२४॥ तदा नीत्वा शुभे लग्ने पुरस्तादुपवेशयेत्। द्वारशोभां पथरथ्यां गृहे हट्टे च कारयेत् ।।२६।। पदु पटह निनादांश्च वेश्यशंखं द्विजातयः। मंगलेर्वेदशब्देश्च तान्ते यागंत्र उच्छ्येत् ।।२७॥ तत्रस्थं-चित्रकर्मार-निर्मितेस्तां तु वेष्टयेत् । वस्त्रैश्चांडजवोंडोत्यैः शुभ्रौः सूक्ष्मैर्यथाक्रमम् ।।२८॥ नन्दोपनंदसंज्ञाञ्च कुमार्यः प्रथमांगगाः। देव्यो जयविजयाय्या बोड्यांज-व्यवस्थिताः।।२६।। ग्रधिके शक्रजननी दत्ताइच दैवतैध्वेजाः। ध्वज परिमाणत्र्यंश परिधेः प्रथमं पिटम् ॥३०॥ षोडशाँश विहीनानि कुर्याच्छेषाणि बुद्धिमान् । रसनां विचित्रवर्णां प्रथमां दद्यात्स्वयंभुवः ॥३१॥ सुरक्तां चतुरस्रां च विश्वकर्मा द्वितीयतः । श्रष्टां श्रीं तु स्वयं शक्रो नीलरक्तां प्रदापयेत् ॥३२॥

१. भूतेभ्यौ ग।

२. देवो द्विजस्तथा साधु ख।

१. नभोराज्य ग

४. कूपे ग।

४. भ्रनग्नः ग।

६. समावाल ७. संक्षयम् ग-क।

८. तथा ग।

६. चाण्डाल ग।

कृत्स्नं यमेन वृत्तं च वरुगोन षडश्रकम् । मंजिष्ठा जलदाकारं रथभेदी स्वनः शुभः ।।३३॥ नीलवर्णं च तद् युक्तं स्कंदो बहुविचित्रितम् । वृत्तं तु दहनो दद्यात् सुवर्णञ्च तथाष्ट्रमम् ॥३४॥ बैड्यं सतृर्णिमद्रो ग्रैवेयं दापयेद्बुधः । चक्रांको कृति तु सूर्यां विश्वेदेवाः प्रपूजिताः ॥३४॥ भषयोनि वसं दद्युः पद्मनीलं नीलोत्पलम् । वरुणा शुक्रेंग ततो विशालमूर्ध्वतो न्यस्तम् ॥३६॥ ग्रहैर्विचित्राणि बहुमातृभि स्वानि रूपाणि। यत्नेनैव प्रदेयं तु केतोस्तु तस्य भूषराम् ॥३७॥ तदेव न तं विजानीयात् मंत्रादिभिः समुच्छ्रयेत् । प्रथमं प्रविशमानः भूमि यस्तिष्ठति राष्ट्रम् ॥३८॥ बालानां तालशब्देन देशघातं समादिशेत्। नृपवधकरो विशीर्णं सर्वशान्ता शुभावहा ॥३६॥ चन्द्र-सूर्य-यम-शक्र-सोम-अनद-वारुगैः । वह्नीश-ऋषिमंत्रैश्च होतव्यैः दिधचाक्षतैः शुक्र-स्कन्द-गुरु-रुद्र ग्रप्सरादि प्रपाठयेत् । हुत्वा तु विधिवद् विद्धि ज्वालां लक्षेत बुद्धिमान् ॥४१॥ सुतेजाः सुमनोदीप्तः संहतो रविसंप्रभः । रक्ताशोकसमाकारो रथभेरीस्वनः शुभः ॥४२॥ शंल-दुंद्भिमैघानां नादाः शस्त्रास्तु पावके । ततः कदलीक्षुदंडान् पताकाश्च समुच्छ्रयेत् ॥४३॥ म्रन्याश्च विविधाः शोभाः शक्रकेतुं समुच्छ्येत् । प्रौष्ठपदेतु ध्रष्टम्यां शुक्लायां शोभने दिने ।४४॥ म्राध्विने वाथ शुक्लायां श्रवरोनाथ उच्छ्रये। पौर-जन-नग्न-वृन्दैः पट्ट-भेरी-निनादितम् ॥४५॥ वितानध्वजशोभाढ्यं पताकाभिः समुज्वलम् । विष्णवीश-शक्रमंत्रेण सिंह रक्षाकृतेन च ॥४६॥ दृढ़ं च मातृकरस्थं शुभतो रणमाकुलम् । ग्रविलंवितमुत्थानं भग्नं पिटकं तथा 118911 न द्रुतं वा समुत्थाप्यं केतुं वासवजं विभो । उत्थितं रक्षयेत्प्राज्ञः काकोलूककपोतयोः ॥४८॥ नसदलीपनं दद्यादन्येषामिप पक्षिणाम् । यंत्रोद्देशेन तं कुर्य्यान्मुखं केतोर्यथाविधि 113KII तथा सुसंस्थितं पूज्यं सुखयंत्रस्वयंत्रितम् । रात्रः जागरएां कुर्यादिद्रमंत्रानुकीर्त्तनम् IIXOII पुरोहितः सदैवज्ञः शुभशांतिरतः सदा। छत्रपातो नृपं हन्यात्पताका महिषीवधम् 112811 पिटके युवराजस्य ससचिवमनुकंपने । राष्ट्रं तोरणपातेन ध्वजेन ग्रन्नक्षयो भवेत् 112311 पतिते शक्रदंडे तु नृपमन्यं समादिशेत् । कृमिजालकउत्थाने शलभात्तस्कराद्भ्यम् IIX3II

१. मोजिघा ग।

३. गयः ग।

४. नास्ति गपुस्तके.

६. प्रोष्ठपद्यां ग ।

२. वासुदेवो मयूरकम् क-ग।

५. नीलोत्पलाभासम् ख।

७. नृपमन्त्रं ग ।

सुसमे संस्थिते शांतिनृ पस्य नगरस्य च । यावदुच्छितं तिष्ठन्ति तावत्पौरा हृष्टाः सदा ॥१४॥ केतोनिरतायजने भंजीयाद्विप्रकन्याश्च । पूजा यादृशी उत्थाने कुर्यात्पाते तथैव च ॥१४॥ रात्रौ शुभकृत्पातनं दृष्टं काककापोतेः । याति नृपःसहराष्ट्रं केर्तु यश्चेव कारयेत् ॥१६॥ नगरे वा पुरे खेटे पौरा यद्येवं कुर्वते । पुरनगरस्य द्वारे वृष्विसह-खगोत्थितम् ॥१७॥ केतुं समस्त घोराणां नाशनं जयदं मतम् । एवं पूर्वं हिरः केतुं प्राप्तवान् वृषवाहनात् ॥१६॥ तथा ब्रह्मस्य तेनैव ब्रह्मणः शक्रमागतम् । तेन सोमस्य ततो दक्षे तङ्गन्तुं समागतम् ॥५६॥ तदा प्रभृति कुर्वन्ति नृपा ब्रद्धापि उच्छ्यम् । एवं यः कारयेद्वाजा केतुं विजय कारकम् ॥६०॥ तस्य पृथ्वी वलोपेता सद्वीपा वश्गा भवेत् ॥६१॥

इत्याद्ये श्री देवीपुराग्ये देव्यवतारे ध्वजलक्षग्यं नाम द्वादशीऽध्यायः ।

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

१. लोकाः क । २. केतोनिरतोजने ख

३. इत्याद्ये देव्यवतारे इन्द्रध्वजलक्षराम् ग।

# त्रयोदशोऽध्यायः ।

#### ग्रगस्त्य उवाच।

एतत् ते सर्वमाख्यातं केतुख्यापनमागतम् । भूयः कि पृच्छसे राजंस्तन्नो ब्रूहि वदामि ते ॥१॥ नृपवाहन उवाच ।

कथितं विद्यामाहात्म्यं योगं नारद-पृच्छितम् । केतोः समुच्छ्रयः पुण्यः सर्वकाम-सुखप्रदः ।।२॥ भूयस्तात पुनः पृच्छेत् कथं घोरो महाबलः । नारदेन सपत्नीकः सहमंत्री विमोहितः ।।३॥ श्रगस्त्य उवाच ।

यथा स पृष्टवान्वत्स शक्रस्त्वसुरसत्तमः। एवं पितामहं पूर्वं विद्यायोगस्य कौतुकम्।।४॥ देवं भूयोऽपि संपृष्टो घोर-बुद्धि-विघातनम् । कथं कुर्य्यान्महाबाहो नारदो मुनिसत्तमः ॥४॥ ब्रह्मोवाच ।

तस्य जपनशीलस्य प्रतापात् सुरसत्तामः । देवानां महती वृष्टिः सर्व्वा सुखप्रदा भवेत् ॥६॥ वनस्पतिः समस्ताश्च फलपुष्पः सुशोभिताः । मोहिता घोरसेना तु सहमंत्रिपुरोहिता ॥७॥ विधमंपथगा सर्व्वा भर्तुरन्वेषणे रता । वंचने तस्य दारादेर्थनस्य विभवस्य च ॥६॥ सन्मागं सत्पथं त्यव्त्वा तेन ते मोहितासुराः । विकर्मनिरता वत्स विधमंमितशीलिनः ॥६॥ ताञ्च शोलमतीं राज्ञीं दिगम्बरपरायणाम् । ग्रनेक व्रत-भूयिष्ठां हेतुवाद-मनोनुगाम् ॥१०॥ पाषंड-सर्व-धमंस्थां शिव-विष्णु-जुगुप्सिताम् । न चाग्निहरणे भिक्तिनीतिथौ गृहपूजने ॥११॥ न मातरो महाभागा न गावो न च ब्राह्मणाः। एवं सा नारदोच्छिष्टान् धर्मान् कुर्यात् सदा सती ।१२॥ एवं विधम्मंमाधाय तस्य घोरस्य वै सभाः । सुपथमुष्कियित्वा तु उन्मागेन प्रवित्तरे ॥१३॥

१. केतूत्थापन सागरम् क ग। २. ब्रहंग। ३. देवंग। ४. विद्यातकम् ग।

५. सुशोभितैः कग। ६. शशीमतीम् ग। ७. पापंतु सत्त्वधर्मस्थां गा द. वै सताम् ग।

#### घोर उवाच।

ब्रह्मपुत्र महाबाहो शैलपुत्र्या नये मम<sup>े</sup> । को योग्यो ह्यत्र योधानां द्रुतकार्यस्य ब्रूहि नः ॥१४॥ नारद उवाच ।

यतः शशाद्ध-सम्पूर्णा बिलाञ्छन इवाननाः । तां हृष्ट्वा मुनयः क्षोभं कि पुनरसुराधिपाः ॥१६॥ तथा त्वं सर्व्व-सैन्येन एको वा विगतायुधः । व्रजस्व यत्र ताः कन्याः शैलराज-सुतोत्तमाः ॥१६॥ दिक्षणा सार्वदैवत्ये पौर्णमास्यां समाययौ । सवाहन-बलामात्यः सपुरोहितः सायुधः ॥१७॥ सुवेग कुरु हुद्धारं देवल-विभु-दारुणः । वाग-केशव-चामुण्ड-अनुह्नाद महाबलेः ॥१८॥ सामन्तप्रवर्रय्योधेम्मं झुलैराशिभिस्तथा । मुहूर्ते अभिजिन्नाम्नि मध्याह्ने त्यजते पुरम् ॥१६॥ तस्य निर्गच्छतो वेगात् श्वानो वास्थिमुखोऽभवत् । ध्वजे रुरोह कापोतः श्वान श्यामा च दक्षिणा ।२०। पिझला रूलगोधा च शूकरी कबलास्तथा । गज-बानर-सेनाज-शिखिच्छिवा च वामतः ॥२१॥ पन्थानं भिन्दते सर्पः कुम्भोदकं व्यशीय्यंत । रूराव वानरो ऋक्षो मार्ज्जारो ह्यतिभैरवम् ॥२२॥ तैल-तक्र-तृण-केश मुण्डाम्यक्तादि दर्शनम् । वान्तोन्मत्त-जड़-मूक कुत्क्षाम-नक्रजं वरम् ॥२३॥ तुष कार्पाशलवर्णा निन्दितानाश्च दर्शनम् । रक्ताम्बरधरं मुण्डं पङ्कामिषं तथा वसाम् ।२४॥ ललाटं शक्रजं चापमुल्कापाता ध्वजाननाः । दिशां दाहो महीकम्प सरजः कलुषंनभः ॥२५॥ निस्तेजास्तपते भानुनंद्यः प्रतिमुखावहन् । उष्णोदकं महाकूपं दारुणं दीर्घंकासु च । अप्रालविकृतिः पृष्पफलानामभवत् तदा ॥२६॥

शीत उद्गा विर्ययासा मेघनादाश्च दाह्माः । ग्रारण्य-सत्त्वा ग्रामेषु ग्रामजारण्यवासिनः ।।२७॥ कृष्ण सर्प समूहाश्च शशश्चल<sup>१</sup> पिपीलिकाः । ध्वांक्षाणां महती सेना<sup>१२</sup> मृगाणाञ्च तथेव च ।२८। एते च पुर प्राकारे निपतन्ति वसन्ति च । दुर्गन्धः शर्करो वायुर्दीना योधा हत प्रभाः ॥२६॥ शक्नुन्मूत्राश्रुपातानि गजा ग्रह्वा<sup>१3</sup> प्रचित्तरे । ध्वजच्छत्र<sup>१४</sup> पताकानां स्फुटनं दण्ड भेदनम्<sup>१४</sup> ।३०।

१. नयनं मम गं।

४. सवाहन बलोमेंत्रि क ग ।

७. कुम्भोदकं विशीर्यंत ग्।

१० प्रतिमुखावहन् ग ।

१३. अरवः ख।

२. विलाञ्जन क ग।

५. महारते क ग।

द. वसा ग।

११. श्वानः क ग।

१४. ध्वजछत्र ग।

३. दक्षिणाधीशदैवत्ये ख।

६. वाशिभिः ग।

६. मथदारुणाः क ग।

१२. मेहा क।

१५. भिदना ख।

कलङ्कमिस-चक्रेषु नाहंताद् दुन्दुभे रवः । ज्यातल त्रुटनं चापे नाराचानाञ्च कुण्टता । ॥३१॥ गदानां मुद्गराणाञ्च शीर्णतादाय भिन्नता । शुष्कप्ररोहणञ्चार्कः सार्द्रपातस्तयेव च ॥३२॥ प्रतिमारुदत् प्रस्वेदं मृतकानाञ्च जल्पनम् । गवां रासभमारोहः स्त्रीणाञ्च बह्वपत्यता ॥३३॥ स्त्री सुते प्रविद्दागादि प्रजमृत सुशोभनम् । बालानां घातनं युद्धो निस्त्रिशः सकलाः प्रजा ॥३४॥ मिक्षकादंशमङ्का बहुशो नाश दर्शनम् । निस्तेजा दहने विह्नः सूप्तः स्कुटते मुहः ॥३४॥ एवंविधास्तथोत्पाता दृष्टा शोरेण वासव । प्रपृच्छ नारदं सोऽपि किमेतच्च रे कृतं द्विज ।३६।

#### नारद उवाच ।

श्चेलराजः क्षितिधारीः वासवांशः श्वेशवात्मकः श्वे। देवानां ता स्त्रियः श्वे कन्याः हियतामसुराधिप ३७ साग्निदेवगणास्तत्र तेनेदमाकुलं जगत् श्वे। प्रयाहि मात्रं त्वं तिष्ठ कालो हि बहुदोषकृत् ॥३८॥ तदा स नारदेनोक्तः प्रययौ शीघ्रगामिभिः । विन्ध्याचलस्य रसना नम्भंदा श्वे यत्र निम्नगा ॥३६॥ यत्र सा वीचिकत्त्रोल-कल गीत १६-महोत्सुका । मत्तमातंग संधृष्ट तरु-पर्व्वत-सङ्कः ला ॥४०॥ यत्र कुररकारंड वक्रवाकोपशोभिता । यत्र र्वाहण पारीन्द्र श्वे कलहंसोपनादिता ॥४१॥ राजहंस महावात काल केलीविहिहिभैः । पारावात शुक् श्वे सिद्धि सारिके रूपपाटिभिः ॥४२॥ नक्षः मत्स्य महाग्राह श्वे मकराकुल चोदका श्वे । भ्रमरी सरि चम्मार कल सैरन्ध्रि विलका श्वे ४३ कालपट्ट महासेन पाठिन भवरोहिताः । गह्वराः सिंह तुण्डो जीवा जलजातयः १४॥ ॥४४॥

१. न हता दुंदुभी खान् क, न। हृतायुः भीरवित् ग।

२. जातनाकृत्त कग। ३. ताद्यथ गक।

४ रोदन कग। ५. सूतकानां क।

६. रांसमारोहः क । ७. सूतेह्यविद्यांगादि अजाविश्रुणोजनम् क ।

घातगा युद्धानिस्त्रिशाः क ग ।
 १०. निस्तेजा न दहेद्वन्हिः क ग ।

११. न देव्या क ग। १२. पप्रच्छ नारदं सौतं किमेतद्धित क। १३. वासवांसः क।

१४. शिवात्मज: क ग । १४. श्रिय: क ग ।

१६. सा श्रीदेंव गता तत्र तेनेदमा कुलं जगत् क ग । १७. नर्मदा क ग ।

१८. वीचिकल्लोलक ग। १६. वैकुरवकारंड क ग। २०. पारेन्द्र क ग।

२१. शुकि, सारिक, पाठिभि: क । २२. मतस्य मत्स्य क । २३. कुलि तोदका क ग ।

२४. भ्रमरां शवि चर्मारकण शैरंध्रि विल्लिका क ग । २५. गद्धरासिंह तुंडौष्ठ राजीव जलजाभयः क ग ।

तत्र गत्वा महाबाहो घोरसेनावतिष्ठत । यत्रासौ भूधरेन्द्राएगं विन्ध्यो नाम महागिरिः ॥४५॥ यत्र दारित-मातङ्ग-केशरी-नख-मुक्तिभिः । यत्र शूकर संघस्य शूकराश्च भयप्रदाः ॥४६॥ खिंड्ग-द्वीपि-महागन्डैः रुक्-मिहष-शल्यकैः । तरक्षु- भ्ऋक्षशाद्ध्तैः शाखामृग-महामृगैः ॥४७॥ कृष्तसारैः सदाचारैश्चरिद्धः स्वेच्छयान्वितैः । मुनिदारकसंशक्तं सततं सिमधानने ध 118511 कन्दमूल-फलाशनाः<sup>७</sup> । वाद्यम्वुकणशाकान्न पक्वमांससमाशनाः पृष्पपत्र-फलाहारा 113811 वेद-वेदाङ्ग-तत्त्वज्ञास्तत्क्रिया ध्यानतत्पराः । योगाभ्यासरता<sup>५</sup> नित्यं शिव-विष्णु-परायणाः ॥५०॥ ब्रनेक शाखशाखान्ता निवसन्ति तपोर्शियनः । वेशु ° सम्भव सन्तान सम्भूता बर्ब्बरा वराः १ । ५१। पुर्लीदाः १२ शवरातङ्काः कपालि १३ म्लेच्छ जातयः । कन्दमूल फलाहाराः यत्र वल्कल-धारिणः ।५२। गुञ्जाश्ररण कुष्माङ्गा भ माला हारावलम्विनः । शतपत्र-कृता वोढा शुक-पिच्छविभूषणाः । ५३। धात्-मण्डित-सर्वाङ्गा नित्यं-मुदित-मानसाः । कान्ताङ्ग<sup>ी६</sup>क्रीडनसक्ताः करिकुम्भ करिन्छदः ॥५४॥ निस्त्रिशप्रसाशतृष्टि दण्डमुद्गरधारिणः। वसन्ति यत्र मातङ्गाः संघशो दन्तधारिगः १७ ॥५५॥ गृहेषु कृत<sup>१६</sup>-संस्काराः शाखिच्छाया कृतेषु च । प्रशोक चूत बकुलमाधवी<sup>९६</sup> धनबेणुषु ।।५६॥

> म्रिरिष्ट बिष्ट<sup>२°</sup> कपालु<sup>२९</sup>तमालार्ज्ज् न पादपैः । प्रणष्ट<sup>२२</sup> सूर्य्यसन्तापाः<sup>२३</sup> शालतालै नभस्पृशैः॥५७॥ इङ्गुदोदुम्बर खर्ज्ज्र्रैरः<sup>२४</sup> मातुलुङ्ग<sup>ै:२५</sup> सदाड़िमैः । फलैस्तृप्ति प्रपद्यन्ते बाला मातङ्ग जातयः ॥५८॥

पतङ्गकर संघात छादिताश्च सुपूजिताः २६ । वसन्ति यत्र नीरौघ-मुचः संवर्त्तकादयः ॥५६॥

२५. मालतुङ्ग क ग।

२६. पतंग कर संहात ग्रीष्मताप सुपीड़िता क।

२. शुक्तिभिः क ग। १. वैतिष्ठतां क ग। ४. रुरगेहितशल्लकः क ग। ५. रिक्षुकग। ३. शूकराइवा भयं प्रदाः क ग। ६. सक्ता सक्तं सिमधानने क। ७. पूष्पपत्र फल।हाराः स्कंदमूलफलाशनाः क ग। शाखान्तात् क। १०. रेगु ख। ११. घर्घरारवाः ग। १२. पुलिदाः क ग । ५. पराक। १३. कपाटा क । १४. कृष्णांग क । १४. वोटशुकपिञ्जविभूषणाः क । १६. कांतांक क ग। १७. सज्यकोदंडधारिएाः क ग। १६. वकुला चूत माधवी क ग। २०. रिष्ट ग। २१. कम्पिल्लत्मालार्जुन क। १८. निजकग। २४. खर्जुर क। २२. प्रनष्ट क। २३. संताप क।

म्रथ तस्मिन् महाशैले घोराणीकावतस्थिरे । हयेन रथपादातं बहुधा समावसत<sup>२</sup> ॥६०॥ वाद्यचिन्हलोद्घुष्टा नग्नवृन्द-प्रपीडिभि: 3। स्रजायत महानादः सहसा गिरि-पूरकः 118811 कन्दरेषु विचित्रेषु नादाः प्रतीमुखाहताः । मृगेन्द्रतोषजनकाः कपिसैन्यानुवर्तिनी गइशा प्रिंगिर्गता प्रहृष्टात्मा वासवाय वरप्रदा । विचित्रदाम-शोभाढ्या बाला-भरण-भूषिता गिइ३॥ अक्रीडत सार् बालाभिः कन्यकाभिः समागता। मार्कण्डऋषयावासं पापौघतमनाशनम् ॥६४॥ तत्र तामागतां दृष्ट्वा मुनीनां सर्व्वसिद्धिदाम् । घोराहरप्रवृत्यर्थं देव्या हेतोः समागता ॥६५॥ दानवापि तदा कृष्टाः कालपाशेन वासव । शैलेन्द्रं बोधयामासुः भास्वराद्या महाभटाः १° गाइइ॥ त्रज पादे<sup>11</sup>तथा ऋक्षे दानवस्य बरुथिनी । स चारिवन-प्रथमाहे गिरीन्द्रमवरोहयेत<sup>१२</sup> ॥६७॥ तदा दुर्म्मुख नामानं महाबल-पराक्रमम् । अग्रगः भे सर्व्व सैन्यस्य प्रददी स तु दानवः तत्रैव विजया देवी क्रीडनाय समागता । स च तां प्रेक्ष्य दैत्येन्द्रः कामविह्वलचेतनः ॥६६॥ करं प्रसारयेद् देव्या १४ देवी तमवलोक्य च । गतासुरच स दुष्टात्मा पपात धरग्गीतले १४ ॥७०॥ संध्यायां विजया गत्वा कारणाय<sup>१६</sup> निवेदयेत् । आगतो दानवो देवि मया स धरणोत्सुकः ॥७१॥

> यावत् क्रुद्ध्वा प्रपश्यामि तावत् स विगतासवः । तत् श्रुत्वा १७ चिन्तयेद् देवी घोरो ह्यत्र समागतः ॥७२॥

घातनीयो मया दुब्दः पूर्वं शापेन शापितः । घोरोऽपि स्वप्नान् पश्येत् १ निशान्ते शृशु वासव ।७३। श्रम्यङ्गा<sup>१६</sup> कटुतैलेन रक्ताम्बरविभूषितः । कुरूंडकुसुमामोद पुष्पमालाभिमालितः <sup>२०</sup>॥७४॥ उद्वाहकरणं प्रेक्ष्य २१पक्वमत्स्यामिषाणि च । नृत्यन्ते २२ दानवाः सर्व्वे कृष्णवस्त्रविभूषणाः ॥७५॥

२१. प्रेक्ष्य पक्व क।

१. चावक्रीडते क । २. समवासत क । ३. द्युष्टनग्नवृन्द प्रपाठिभिः क । ४. प्रति मुखागताः क ग । ५. तं श्रुत्वा विजया देव्याच्छंदानुवर्तिनी क ग। ६. किपसैन्यमयापट्टा ग। ७. सं चोघतमनाशनम् क। देवी क ग। ६. हंतुं क। १०. भासुराद्यामहाभटाः क ग । ११. तदा क। १२. सा चाखिलाः प्रथमाहेगिरीन्द्रमववोधयेत् क ग । १३. ग्रग्रतः क ग। १४. देव्ये क ग। १५. थारणी तते क। १६. कारणायां ख। १८. स्वप्नात् प्रापश्यन्। १७. तं स्मृत्वा क। १६. अभ्यक्तः कग। २२. नृत्यते क। २०. मालिप्तः ख।

कृष्णायसाः सालङ्काराः कृष्ण-स्रग्-गन्ध्य-र्चाच्चताः । कृष्णाम्वरधर-स्त्रीभिः सर्व-दैत्या वगूहिताः ॥७६॥

उत्दारहँ स्तथा पुम्भः पाशदण्डोद्यतेर्महान् । नीयते ह्यवशाः सर्व्यं तुषकेशास्थिसङ्कुलैः ।।७७॥
तमोन्धकारे कान्तारे पद्भक्षपगताः परे । शृगालैः श्विभर्मक्ष्यन्ते ह्यपरे विगतासवः ।।७८॥
प्रपरे वायसैर्गृ ध्रौस्तरक्षैर्वानरैः परैः । एवंविधेर्महासत्त्वैः महासैन्यानुपाद्गुतान ॥७९॥
दृष्ट्वा क्षुभितो घोरञ्छद्धि मूर्च्छादि विह्वलः । पपात शिखरारूढ्स्ततो भरवरूपिणी ॥८०॥
जयापुष्पकृता शोभा गर्दभारूढ्वाहनः । ग्रस्थिमाला लसद्ग्रीवा महाशुकरानना ॥८१॥
निर्मासा केकराक्षी कुद्धकेशा भयंद्भरी । ग्रागत्य सहसा नारी पाशाङ्कुशकरोद्यता ।।८२॥
धूम्रायमाणा च तथा गृहोतोऽयं निरायुधः । याम्याय तथा नीतः ग्रनन्त पथ देवलः ।
एवं दृष्ट्वा तदा घोरः प्रबद्धः शर्वरीक्षये । ॥८३॥

इत्याद्ये धीदेवीपुराएो घोरवधे स्वप्नदर्शनो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ५४॥



१. सर्वे तेह्य क ग।

३. सर्वसैन्यान्उपाद् तान् ख ।

५. रासभारूढ क ग।

७. मयंकरा क ग।

२. तमोंधकारे कांतारे क।

४. क्ष्मिते घोर श्रृदि मुर्ख्वादि विह्नलः क ग।

६. ललद्ग्रीवा महाशूल करानना कग।

चाभ्यान क याम्याननं ग। E. देव्यवतारे क।

# चतुर्दशोऽध्यायः ।

#### इन्द्र उवाच ।

एवंविवेस्तथा स्वप्नेः हष्टे घोरेए पद्मज। प्रभाते किमभवत् तस्य शुभं वाप्यथवाशुभम् ॥१॥ कि वा सा वाहिनो तस्य तथा मन्त्रि पुरोहितौ । चकार तत् समाख्याहि कौतूहलपरा वयम् ॥२॥ ब्रह्मोवाच ।

शृणु वासव तत्वेन वदतो ह्यांखलं मम। उत्थाय स तदा वीरो देवमन्त्रमनुस्मरन् ॥३॥ तावन्नष्टाः स्मृतिस्तस्य महामोहविमोहितः । प्रतीक्ष्य वासरात् पंच तावत्-कालः समागतः ॥४॥ तेन श्रुत्वा हतं वीरं दुर्मुखमिरसूदनम् । शंलराजेन्द्र-कन्याया विना कोपान्निरायुधः ॥४॥ ततः स कालकालेन प्रोरितो वदतेऽसुरान् ॥६॥

#### काल उवाच ।

तया निपातितो वीरो दुर्मुखो ह्यरिमर्द्नः । तां कन्यां कुत्र पश्यामि तन्नो वदत सुव्रताः । यदि पर्वतराजेन्द्रो रक्षते सह शंभुना ॥७॥

तथापि प्रत्यनिघ्नामि यदि वा केशवो भवेत्। इत्युक्त्वा तदा कालः पूर्णकालो महाबलः ॥६॥ निवारितः सुवेगोन मन्त्रिणा न च संस्थितः। काल-भरव-चामुंडा पिङ्गलाक्षा महासुराः ॥६॥ म्राक्ष्य पर्वतं वीरास्तर्ज्ञयंस्तां च कन्यकाम्। तान् दृष्ट्वा उष्ट्रारुढ़ान् केचित् स्यन्दन-संस्थिताः।१०। जया च म्राक्ष्यारोहत् गजमिव महाबलम्। कृपाण पाणिनी तर्ज्यं तदा कालं महाबलम्॥११॥ मायारूपं सुरास्त्रज्ञं युद्धशास्त्र-विशारदम्। मायोत्थं निम्मंमे तिहं गजराजभयङ्करम्॥१२॥ महिषं च महाघोरं यमस्य इव वाहनं। भरवं तं समास्थाय विजयामिममदंयेत्॥१२॥

१. चामुंहपिंगलाख्या, क ग।

यमान्तकस्तथा रौद्रं विभुं प्रह्लाद-दुन्दिभिः । ग्रजितां मृगमारूढ़ां मर्दयेत् सहसा तदा ।।१४॥ वामनर्द् ष्ट-लोभाक्षे हिलाहल-भयङ्करैः । दशधा वेष्टिता देवी या सा नान्नापराजिता 112811 दशधा शतधा चैव तथायुताथलक्षधा। निगूढजंतवः शक्र देवाः पश्यन्ति शङ्किताः । 113811 ततःकणिक-नाराच-भुषुण्डि मुद्गरैस्तथा। ववर्ष दानवी सेना देवीनां सहसोपरि ॥१७॥ तदा जया तु संक्रुद्धा शरपातेन पोडिता। प्रासं प्रक्षेपयेत् काले तस्याः सिंह निपातनम् ॥१८॥

> तं प्रासघाताहत-छिन्नबन्धं निस्त्रि शमादाय तदा तु कालः । चम्में ए। वामं भुज पूरियत्वा जयामुखोऽधावत क्रुद्ध कोपात् ॥१६॥ प्टब्द्वा तु कालं सहसा पतन्तं कृपाणपाणि सुविवृद्ध-मन्युम् । जया मुमोचोपरि तस्य शक्ति कृपाण-घातादिप तां जघान ॥२०॥ र्शाक्त हतां पक्ष्य तदा जया तु नाराच-धारा जल वारि वाहै:। कालस्य सेनोपरि सा ववर्ष कालोऽपि भिन्नः शतवारणघातैः ॥२१॥ स देविघाताहत भू-निषण्णो लब्ध्वा तु चेष्टां सुविस्रव्ध चेता । **ब्रादाय वज्राञ्चान वज्रकोपः खुरं प्रमुमोच मुतीक्ष्णधारम् ॥२२॥** तमापतन्तं तु देवी शरेभ्यश्चिचछेद यान्यान्यपि तस्य मोच । एकेन यानमपरेण अश्वा भनन्येन छत्रं सपताकदण्डम् ॥२३॥ चिच्छेद सा<sup>६</sup> काल महाबलस्य देवीं शरेस्तस्य विवृद्धमन्युः। तथापि कालो गदतां मुमोच देवीमुखो धावितुं सम्प्रवृत्तः ॥२४॥ चक्रेण तं काल भटस्य तंतं देवी विमुक्तेन गता स्वभूमौ । कालं हतं भैरव सन्निरीक्ष्य निषण्एामृत्युः स विवृद्धमन्युः ॥२४॥ गदां समादाय जयां प्रवृत्तः खरप्रघातादिष सो गतायुः १°।

१. संकिताक।

३. तुमापतम् क।

६. याक।

६. गदा स्व भूमी ख।

२. कातराणां घातैः ग।

४. तस्य ख।

७. गदया क ग।

१० कौरव कग

५. ग्रहवाम् क।

चावति ख।

११ सुखदप्रभातावपि ख।

एवं स कालो हत-भरवञ्च चामुण्डपिंगाक्ष महाबलक्च ॥२६॥ ं मायाविनो मत्तमतङ्गरूपा देव्या समासाद्य ज्वलन्तकोपाः। ते देवि वाणाशनि भिन्नरक्षा<sup>२</sup> गतासवः प्रतपथं प्रयाताः<sup>3</sup> ॥२७॥ एवं हते कालबलें स्रशेषे देवा मुमोचोपरि पुष्पवृष्टिम्। मेघाश्च शीतोज्वलवारिविन्दून् वाता ववाहापि दिव्यगन्धाः ॥२८॥ नृत्यन्ति विद्याधर-सिद्ध-संघा महाप्सरा-किन्नर-चारगाइच । ।।२६।। इति श्रीदेवीपुराएो देव्यवतारे कालवधोनाम चतुर्दशोऽध्यायः ।

राज्या तु राज महत्ता परुष प्रमानवृत्ति संवद्भ

MED IN PLANTAGE OF THE PLANTAGE IN

१. भैरवस्य ग।

२. भिन्तरूपा ग। ३. प्रयाति ग।

४. इति देव्यवतारे कालवधः ग।

## पञ्चदशोऽध्यायः ।

### ब्रह्मोवाच ।

हते काले कालवल प्रभावे सुहृष्ट देवाः सह वासवेन । घोरस्य पत्नी विमना विषण्णा हृष्ट्वा तु शक्र स्तुवते तु देवीम् ॥१॥ शक्र उवाच ।

जय जय सुराणां परित्राणभूते महाहरे सङ्गरसुप्रतापे ।
समस्त भीतान् परिरक्षणाय त्वां देवीं मुक्त्वा अपरो न चास्ति ॥२॥
महाबलं घोरबलं प्रधानं यमस्य वह्न रेऽपि संचितारम् ।
वयं सब्राह्मणाः सवायुयक्षास्त्वया पुनर्देवि दिवं निविष्टाः ॥३॥
सर्वेऽपि भीता भवतीं प्रणम्य भयेभ्य मुञ्चन्त्यविचारणेन ।
महार्णवे सिंह-गजाभिभूतास्त्वामाश्रिता वीतभया भवन्ति ॥४॥
ग्वालौधकालानल-सम्प्रवृद्धं यं ब्रह्मविष्णोरिप मोहकत्ती ।
तं प्रेक्ष्य देवी सहसा महान्तं समं गतं प्रावृषिणवे पांशु ॥४॥
यं दुन्दुभिः ब्रह्मजनाद्वंनैश्च न निज्जितं भास्कर-वायु-यक्षैः ।
जले सरक्षैः सहसा विभेति तं देवी दृष्ट्वा भस्मीप्रयातम् ॥६॥
त्वं भूमि वायु ख जल हुताशं दिशो दिवं सागर ऋक्षचक्रन् ।
यां सर्व्वदेवाः सततं नमन्ति तां देवदेवीं शर्णां वजामि ॥७॥

१. काले हते क ग।

४. विमानां क।

६ परित्राण भृत् क ग।

प. क्षेजक।

२. प्रभवेक।

५. तनुवते तुदेव्यां ख ।

७. महाहर संग वस्तु प्रभाते क । महोदर संगरसुप्रभाते ग ।

३. मुरेण ख।

यां ध्यानयोगैरिप योगशनत्या ध्यायित नित्यं परतत्त्व देवीम् । वेदान्त वादी सततं च कृत्स्नां यां याजिनो नित्यमश्वेषु यज्वाः ॥६॥ यां सांख्ययोगैः सपतञ्जलाख्यैः सिद्धान्त-मन्त्रेरिप मन्त्रवादी । या डाकिनी भूतप्रहैः प्रशस्तान् सत्त्वान् समस्तानिप मोचयेति ॥६॥ न चादिरस्य न च मध्यमन्तं न रूपकान्तिनं च स्तोत्रमन्यत् । यां शंङ्करः सर्व्वगतोऽपि स्तौति तां देवदेवीं शर्गं प्रपद्ये ॥१०॥ एवं तां तोषयांञ्चक्रे जयां कालनिवर्हणाम् । प्रददौ सा वरं तस्य देवराजस्य वासव ॥११॥

इदं घोरबलं हत्वा भूयोऽिप सुरसत्तमः। तव पुष्टि<sup>५</sup> करिष्यामि सर्व्वकालं पुरन्दर ॥१२॥ यो ह्योतद्विजया स्तोत्रं भक्तितः सम्पठिष्यति। प्रणष्ट-राज्यद्रव्याणि पुनरेव लभिष्यति ॥१३॥

### ब्रह्मोवाच ।

श्रुत्वा हतं तदा कालं सह भैरवं पिङ्गलम् । वज्रदण्डस्तदा क्रुद्धो देव्या योद्धं व्यधावत ॥१४॥ पाश-मुद्गरदण्डाद्ज कुन्त-बाण-कृपाणभृत् । ववर्ष सहसा बज्जः प्रावृण्मेघ इवाम्बुभिः ॥१४॥ न दिशो न तदाकाशं न च भूवायुगोचरम् । लक्ष्यते बाणधारोघेवं ज्ञदण्डमहाध्वनैः ॥१६॥ देव्या धनुषि वज्जेण शराः पञ्चाशत् प्रेरिताः । तैविविध्य धनुर्देव्या कोपानल-सुदीपिता ॥१७॥ विमोक्षे वारुणं शस्त्रं महामेघ-समप्रभम् । तं नदन्तं महाघोरं विद्युत्पूर्व्वा दिशो दश ॥१८॥ ववर्ष प्लवते सन्वा दानवीं वाहिनीं तदा । तं हष्ट्वा वज्ञदण्डेदं महामाया-समुद्भवम् । वायुं मुमोच मेघानां तेन ते शिमता घनाः ॥१६॥

४. वदन्ति ख।

१. सक्ताग। २. देवीं ख।

३. वेदी ग।

५. सांख्ययोगौरिप योग सक्ताच्यायंति सपतं जाख्यै:क ।

६. निवहंणीं क ग।

७. चकग।

प. इंटर ग I

सह भैरविपगंलां ग ।

१०. यमीवरम् ग।

११. वारुएामस्त्रं ग।

दृष्ट्वा घनान् वज्रानिलेन शान्तान् देवी तदा क्रोधिववृद्धमन्युः ।

मेघाद्रिमाला इव द्रोणतुल्यान् सभूधरान् सर्व्वदिशो विचिक्षिणे ॥२०॥

तं वायुशस्त्रं सहसा निरुध्य वज्राशींन वीण-शिला ववर्षेः ।

हत्वा तदश्वान् यदरक्षरक्षम् संसारींथ छत्र धरं च दण्डम् ॥२१॥

जिघांस वज्रं वल-वज्र-वीर्य्यम् शरेण हेमदल पत्रितेन ।

हतन्तु वज्रं सहसा च दृष्ट्वा यमान्तको यत्र जया जयन्तम् ॥२२॥

मुमोच वाणान् सहसा सकोपात् देव्याहतः सोऽपि परं प्रयाति ।

यमान्तकः प्रेतपर्थं महान्तम् ॥२३॥

इति देव्यवतारे श्रीदेवीपुराएो वज्रवधोनाम पञ्चदशोऽध्याय ॥२४॥

१. प्रयातः क।

। २. इत्याद्ये देव्यवतारे वज्रदण्डवघः क ग



HE TO THE OWN THE PARTY SERVICE PRINCIPLE STREET, SERVICE BEAUTY

HEYO THEFT PROPERTY THE WATER THE PARTY THE PARTY OF THE

meet the series of the represent to the state of the series of the serie

# षोडशोऽध्यायः ।

### ब्रह्मोवाच ।

हते बज्जे महावीरे हते चापि यमान्तके । घोरसेनाहिता भूता हतवीर्ध्यपराक्रमा ॥१॥
तान् दृष्ट्वा निहतान् वीरान् सुषेणः प्रत्यभाषत । मया त्वं देव-देवानां बुद्धिमद्भ्योधिको मतः।
येन पूर्वं सुरः स्वामी श्रच्युतः परितोषितः ॥२॥

यः समः सद्वंभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। यस्य राज्य-मदोत्सेकान्न विकारः प्रश्रंद्धितः ॥३॥ यस्य मातृसमाः सर्वाः परदाराः स्नुषा इव। यस्य काश्चनलोष्टानां विशेषो नोपलभ्यते ॥४॥ यस्य शब्दादयो भावा न बाधन्ते मनागि । यस्य कामजक्रोधादिनं गणो विश्वते तनुम् ॥४॥ यस्य दुर्गाष्टकारम्भे नित्यञ्च करुणोदयम् । यस्य व्यूह-क्रियां भावमण्डलं तत्त्ववेदिता ॥६॥ प्रत्यक्षं वत्तंते नित्यं करस्यमिषधात्रिजम् । यस्य करि महागन्धा मदमत्ता न राष्ट्रजाः ॥७॥ यस्य हारकदण्डानि छत्रेषु न जने क्वचित् । यस्य घाता ग्रद्भवोष्ट्रेषु न पुरे न च खेटके ॥६॥ यस्य भूताः प्रियाकोपे काम्मुंकाणां न विग्रहे । यस्य चाध्वरयज्ञेषु चाश्चपातो न शोकजः ॥६॥ यस्य शक्ति कृपाणेषु कलङ्को न च भीकृतः । यस्य स्वप्न प्रभा मिथ्या न च वक्तव्ययाजने ॥१०॥ यस्य वाले मुखाभङ्को न च भीकृतः । यस्य स्वप्न प्रभा मिथ्या न च वक्तव्ययाजने ॥१०॥ यस्य वाले मुखाभङ्को न च क्रोधात् भयात्कवित् । एवं विधस्य ते देव सर्व्वशास्त्रविदस्य च ॥११॥ यापदो या विश्वन्तोगास्तन्महदद्भुतं रिपुः । यत्र यावद्यावत् समाधाय घोरो मन्त्री प्रचक्रमे ॥१२॥ तावत्रारद ग्रायातो विष्णुब्रह्मे शप्रेषितः । यत्र सा परमा देवी त्रयाणामिष कारणा ॥१३॥ निष्कता शान्तिदानन्ता मुनीनां त्राग्धामणी । स्थिता सा वस्त्ररूपेण जया द्यौ शम्भुराज्ञया ॥१४॥

१. ग पुस्तके नास्ति इलोकोऽयं।

४. समवायं क।

२. वाणेषु ज्याभंगो ग। ४. प्रचमेत्क।

३. विशंत्ये हतमहत्पद्भुतंविदुः क।

६. दाशांतामनन क।

ताश्च कृत्स्नां तदा ध्यात्वा नारदस्तत्त्वविन्महान् । दुव्विज्ञोयां महादेवीं मन्त्रनामस्तुतोष सः ।१५।
॥ नारद उवाच ।।

जय शम्भुनुते देवी जय रुद्रततूद्भवे । जय केशव ब्रह्मेश उत्पत्तिस्थित कारिक ॥१६॥ जय-संहार काराय रुद्रदेहभवाय च । जय परार्थं भावेश जय वागेश मङ्गले ॥१७॥ जये सव्वं मते माते जय नामवरप्रेद । सव्वंगे सव्वंनामेभ्यः प्रसीद मम शङ्करी ॥१८॥ नामान्युदीरियष्यामि यानि ते प्रथितं त्रिषु । यैस्तु नामैः सदा लोके ग्रत्रैवमनुगीयसे ॥१८॥ दुर्गा शाकम्भरी गौरी वरदा विन्ध्यवासिनी । कात्यायनी सुप्रसादा कौशिकी कैटभेश्वरी ॥२०॥ महादेवी महाभागा महाश्वेता महेश्वरी । त्रिदशा वन्दिनीशानी भवानी भूतभाविनी ॥२१॥ ज्येष्ठा षष्ठी तमोनिष्ठा ब्रह्मिष्ठा ब्रह्मवादिनी । ग्रपणं चैकपापा च सुपणं चैकपाटला ॥२२॥ त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशांच्चिता । त्रिश्लानी त्रिनयना त्रिपदा त्रिगुणात्मिका ॥२३॥ श्रद्धा स्वाहा स्वधा मेधा लक्ष्मीः कान्ति अभावती । वृद्धि समृद्धि बुंद्धिश्च शुद्धि संशुद्धि रेव च ।२४॥ सर्व्वं सर्व्वंतोभद्रा सर्व्वंतोक्षि शिरोमुखो । सर्व्वंभूतादिमध्यान्ता सर्व्वंतोकेश्वरेश्वरी ॥२६॥ मानवी यादवी देवी योगनिद्राथ वैष्ण्वो । ग्रष्ट्या बहुरूपा च सुरुषा कामरुषिणी ॥२६॥ शैलराजसुता साध्वी स्कन्दमाताच्युतस्वसा । जया च विजया देवी ग्रजिता ग्रपराजिता ॥२७॥ शैलराजसुता साध्वी स्कन्दमाताच्युतस्वसा । जया च विजया देवी ग्रजिता ग्रपराजिता ॥२९॥

श्रुतिः स्मृतिः धृतिः क्षान्तिः शक्तिः शान्तिरथोन्नितः ।

प्रकृतिः विकृतिः कीर्तिः स्थितिः सन्तितरेव च ॥२८॥

कालरात्रि महारात्री भद्रकाली कपालिनी। चामुण्डा चण्डिनी चण्डी चामुण्डिवनिशिनी ॥२६॥ रुद्राणी पार्व्वतीन्द्राणी शंकरार्द्ध शरीरिणी। दीक्षा दाक्षायणी चैव नारी नारायणी तथा।।३०॥ निशुम्भ-शुम्भदमनी महिषासुरद्यातिनी। सहस्रनयना धोरा रेवती सिहवाहिनी ॥३१॥ विश्वावती वीर्य्वती वेदमाता सरस्वती। मायावती भोगवती सती सत्यवती तथा॥३२॥

१. पराई क।

४. सिद्धि क।

६. चंडा शिखंडिनी क ग।

६. देवमाता क ग।

२. ब्रह्मने ब्रह्म चारिएगी क ग।

५. च्यूतम्बरा ख।

७. युधिनी क।

१०. भगवती क ग।

३.शान्तिः कग।

वीराकग।

समस्त कार्यकरणी ईिन्सितार्थ-त्रसाधको । व्रजानि शरणं देवो शरणागतवत्सलाम् ॥३३॥ भीमामुग्रां तथा व्रुम्प्रामिक्बकां त्र्यम्बक-प्रियाम् । त्वं ही भावप्रयन्नानां हृदिस्था पापनाशिनी ॥३४॥

जयञ्च समरे नित्यं विद्यालाभञ्च दुर्लभम् । दीर्घमायुरयोत्साहं पार्थिवानाञ्च इच्छताम् ॥६४॥
पुत्राश्च गुणसम्पन्नाः परापर परागितः । त्वया ह्यातानि प्रार्थ्यते ममापि वरदा भव ॥२६॥
एवं स्तुता ततो देवी नारदेन महात्मना । ददर्श सहसा शक्र सिहारूढ़ां महावलाम् ॥३७॥
चम्मासि-धनु-नाराच-शूल-खट्वाङ्मधारिणीम् । वज्र-शक्ति-गदादण्ड-पशु-मुद्गर-विश्रती ॥३६॥
पाशाङ्कुश-ध्वज-वीगा-घण्टा-डमरू-धारिगो । चित्र दण्डा तथा मुण्ड कनकाभेदीनी तथा ॥३६॥
द्विपाद्रं चम्मं सा रौद्र शंलकृतश्चारिणी । ग्रक्ष सूत्र करा देवी वरदोच्चत-पागिनी ॥४०॥
भक्तानां भक्ति-जननी पावनी जननी तथा । याच याचेती वाचन्ती वरं ब्रुह्य मनोगतम् ॥४१॥
ततः स प्रणतं उचे घोरं देव-रिपुं वध । तथेती नारदमुक्त्वा तावद् घोरः समागतः ॥४२॥

॥ इति श्री देव्यवतारे देवीपुरासे देव्यानारददर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥

१. पादशनी क।

२. हुतभुग्धारिणी क ग।

३. मनोनुगां क।

# सप्तदशोऽध्यायः।

#### इन्द्र उवाच।

नारदस्य वरं दत्ते घोरे तत्र समागते । किमकुर्व्वंद् भगवती कि वा घोरो महावलः ॥१॥ किञ्च लोक प्रमाणन्तु हतशेषस्य नो वद । एवं पृष्टस्तदा ब्रह्मा ग्रशेषं वासवेन तु ॥२॥ विमृष्य कथ्यते सर्व देव्या घोरं महारणम् । यदिदं पृच्छसे शक्र देव्या घोरस्य सङ्गरम् ॥३॥ ब्रह्मोवाच ।

तं ब्रवीमि यथावृत्तं प्रत्येकं न तु वाहिनी। वाणितुं शक्यते शक्र समग्रैन्थिभः कोटिभिः ॥४॥
तथापि किञ्चित् संक्षेपात् कथयामि सुराधिपः। रथानां कोट्यांस्त्रशत् सप्तलक्षास्तथायुतम् ॥४॥
कोटिशतानि पञ्चाशद् गजानां सप्तितस्तथा। लक्षायुत सहस्राणि षिटः पञ्चाधिका विभो ॥६॥
कोटि लक्षाणि चाश्वानां पंच पंचाशद् वासव । लक्षा द्वात्रिशत् पञ्चाशत् सहस्रपरिसंख्यया ॥७॥
लक्षा द्वासप्तितः शक्र तथायुतत्रयं त्रयम्। हतशेषन्तु घोरस्य तिष्ठतेऽमरपुङ्गवः ॥८॥
घातितं द्विगुणमेतज्जया विजयासङ्करे ॥६॥

यमान्तकस्तथा काल दुर्मु ख-वज्र-भैरवै:। स्वयन्ते घातितं देव्या महाकाल्या ह्यनेकशः ॥१०॥ ं शक्र उवाच।

हतशेषबलो ब्रह्मन् घोरो घोर-पराक्रमः। भीतो वा प्राणरक्षार्थं किं वा युद्धमनोनुगः ॥११॥ ब्रह्मोवाच।

हतशेषबलः शक्र घोरः क्रोधाग्नि—दीपितः । चकार मायया सेनां हताहतसहस्रधा ॥१२॥ तां घोर—मायामनुभूतभूतां सेना ययौ वासव सप्त लोकान् भूम्यन्तरीक्षान् सहसप्त<sup>४</sup> द्वीपान् पाताज लोकान्तरच्याप्त मार्गान् ॥१३॥

१. किं कुर्वद्भवती तत्रिक वा घोरो महाबल: क। २. किं बलं क ग।

रे. महावलं क ग। ४. कोटि लक्षाणि चारवानां पंच पंचाराद्वासन क ग। ५. सद्वीप क ग।

विष्णुं समस्तेश-सुरेश-वन्द्यं शक्रं महामत्त-मतङ्ग-यानम् ।
रक्षोऽनलं वायुं तथा कुबेरमीशञ्च रुद्रं जगदीशितारम् ॥१४॥
सोमं र्रांव दीप्तवतां वरिष्ठं रुद्रान् समस्तान् ह्यथ विश्वदेवान् ।
ऋक्षान् ग्रहान् नाग-सुसिद्ध-सङ्घान् विद्याधरान् किन्नरभूत-पितृन् ॥१४॥
सर्वान् समस्तानिष पीडियत्वा देव्यस्तथा घातियतुं प्रवृत्तः ।
तां घोर-माया-मिति -मुग्ध -चेताः शम्भुस्तथा संस्मरते परां ताम् ॥१६॥
ईश्वर उवाच ।

जय-जय हरिहर कमलासनाम्याच्चिते नमो देवी शिवे शम्भु वक्त्रोद्भवे।
चण्ड रूपे सुवक्त्रे सुनेत्रे सुगात्रे सुवेशे सुविम्वाधरोष्ठि महायोगिनि बहिणीव ॥१७॥
पिच्छध्वजे तुहिनकर – कुमुदकुन्देन्दु—सवर्णाभिरत्यन्ततीक्ष्णाभिर्दंष्ट्राभिः संदृश्यते।
भैरवी भीषणी वीरभद्रे सुभद्रे श्मशानित्रये पद्मपत्रे क्षणे घोर रूपे ॥१८॥
जयन्ती जये मानसि मानवि मर्त्यमाते मृगेन्द्रध्वजे सर्व्वंसिद्धिप्रदे।
जलनिधि वरदुन्दुभि मेंघनिर्घोष हासस्वने ॥१९॥
बाह्मि कौमारि माहेन्द्रि माहेश्वरि वैष्णवि वाराहि वायरग्न्यादमजे।

ब्राह्म कौमारि माहेन्द्रि माहेश्वरि बैध्णिव वाराहि वायुरग्न्यात्मजे।
हेमकूटे महेन्द्रे हिमाद्रौ महोधारिणि विन्ध्यसह्यालये श्री गिरौ संस्थिते॥२०॥
ह्रस्व दीघें: कृशे: स्थूललम्बोदरस्तालजङ्कां महाभैरवै: प्रमथलक्षणौर्वृते।
दिनकर-कोटि कल्पान्तर वह्निप्रमे हेमवर्णे सुवर्णे रित-प्रीति दक्षे ॥२१॥
मित-शान्ति-लक्ष्मी-धृति-ऋद्धि-द्युति-सिद्धि-बुद्धि-कृति -तुष्टि-पुष्टि-स्थित।
सृष्टि-वृष्टि-प्रिये वेद-माते कृतज्ञे कुमारि ध्रुवे शाश्वित तापिस सांख्ययोगोद्भवे॥२२॥

१. मिभ का।

४. रूपे स्वरूपे क ग।

७. निर्घोष महासुरे क ग।

<sup>€.</sup> रक्षेका

२. दुग्धं क।

५. सुवेशे सुकेशे क ग।

प. जङ्घै: कग।

१०. गति क।

३. ग्राच्चिते देविमाते क।

६. पद्मवक्त्रे क।

विषधरहल-मूसल-परशु-पाषासि-चक्राब्ज-खट्वाङ्ग-दण्डांकुशानेकशस्त्रोद्यते ।

शू जाक्षसूत्रधनुद्धारिणी दैत्यविद्रावणि हारिणी घारिणी बन्धिन मोक्षणि ॥२३॥

दुरितानि मारिण कीर्तिविस्तारिणी दीष्ति सञ्जीवनी मेदनी तापिन ।

शुक्तमूर्धे उमे चिण्डके भीम वक्त्राम्बुजे त्रिपुरदहने हरस्याई हिथते ॥२४॥

शुब्कमूर्धे उमे चिण्डिके भीम वक्त्राम्बुजे त्रिपुरदहने हरस्यार्द्ध ³स्थिते ॥२४॥ विद्युदुत्कामुिख कृष्णमूर्धे नवम्यष्टमी पञ्चमी पौर्णमासी चतुर्थी तथैकादशी कृष्णपक्षीत्सवे । इन्द्रनीले महानील-मुक्ता फलेः पद्मरागैः स्फिटिकैर्मणि-मरकतैर्वज्रवेडूर्यचामीकरालङ्कृते ॥२५॥

तूपुरैः कुण्डलैर्मुकुट-केयूर-हार-द्युति-विभूषिते हेमरत्नोज्ज्वले वल्कल नील कौशेय पोताम्बरे ।

कनक-कलश तुल्येन पीनोन्नतेनातिरम्येण हेमांशु जालोग्रनिष्पीडितेन स्तनेनोरसा मध्ये ॥२६॥ तन्वङ्गयष्टा नितम्बस्थले नाभि संबर्द्धनेनाम्बिके<sup>४</sup> त्र्यम्बके नृत्यमाना<sup>६</sup>सदा शोभसे। वर-वृषभ-हंस-मातङ्ग-नील-गति-गामिनि-मेक सञ्चारिनिसागरान् शोषणि पर्वतान् पूर्वान् ॥२७॥

> कद्रु सावित्रीं गायत्रीं धात्रीं विधात्रीं दितिम्बीक्ष्य माया जितेन्द्रियस्य विद्रावर्णी ब्राह्मि वेतालि ।

कङ्कालिका कपालिनि भद्रकालि महाकालि कालानले कलिकाले कले निष्कले ॥२८॥
जय जय मङ्गलोद्घृष्ट्ररावे धारिगिभिर्मही सिद्धसङ्घः सुशब्दः सहायः सुसन्नद्धः त्वङ्गः ।
भिविमानैश्च दिव्यैर्गजेन्द्रे सुनीलैस्तुरङ्गः भिसुवेगः सितैश्चातपत्रश्च संछादिते स्रम्बरे ॥२६॥
रवतमौले गर्गार्देवभ्य देत्येन्द्र यक्षाप्सरैवन्दिभिः स्तूयसे लोलिजह्विर्नलदुग्र केशः शरण्ये वरण्ये ।

१. साधकांस्तरगा ख पुस्तके नास्ति ।

३.देह क ।

५. सद्वर्तुं लेनांविके क ग।

७. महाक।

६. स्वसम्बद्ध क ग।

१२. ग्रमूरेवल्गमानैर्गणै देवि क।

२. संजीवनी छेदनी क।

४. चीराम्बरे क।

६. नेत्रमाना क।

पुष्टरारध्व निमिमंहासिद्ध संङ्खेःसुसङ्खे सुशब्दैः क ।

१०. वर्दें: क।

११. तरंगैं: क।

महारुक्षे घण्टा रवोद्गीत कर्णोत्सवे वेशू-वीगा-ध्वनि-स्तोत्र-वादित्र-गन्धर्व-नित्यप्रिये ॥३०॥ कृतभुजगवर भ कुण्डलोद्धृष्ट गण्डद्वये सर्व्वभूतालये सर्व्वभूतोत्तमे । गौरि गान्धारि मातङ्गि धूमेश्वरि धम्मंकेतू दक्षविध्वंसिनि महिष मृत्युप्रदे ॥३१॥ शुम्भ निशुम्भनी मोहिनी दीपनि वर्षणि रेवति कालकर्गी सुकीणि जगत् सृष्टि संसारकत्री। योगेश्वरि<sup>६</sup> सर्व्वलोकेश्वरि खेचरि गोचरि चण्डि मातिङ्ग धूम्रे शशाङ्कानले गिरिवरतनये ॥३२॥ वरे मन्त्र मूर्ति महामूर्वे दिग्व्यापिनि सुप्रसन्ने प्रसन्नाचिते सुव्रते । गोतिम कौशिक पार्व्वति भूतवेतालि कात्यायिन ऋग्यजुः भ सामाथव्विप्रिये देवी नित्ये ॥३३॥ शुभे भींमनादे महावायुवेगे सरस्वत्य्रुन्धत्यमोघे असंख्यात बाह्दरेऽनेकवक्त्रे। विविध-मृत्यु-मारीति वशाकमभरी शैलशृङ्गेषु तुङ्गेषु नित्यम् वत 13 कन्दरवासिनि भीमसङ्गी नित्यं त्वमेवीच्यसे ॥३४॥ कुवलयादल नील लोला लसै: १४ लोचनै: १६ स्नेहयुक्ते, शताक्षेपवक्त्रा<sup>१७</sup> म्बुजोद्भासिभिः कालनिर्णाशिनि । काम सन्दीपनि साधकालोकानि स्वर्ग-पाताल-मोक्ष-प्रदे, चक्रवर्तिप्रदे श्रींधरे पुत्रवत् पश्य माम् ॥३४॥ दर्भरोमाग्नि जिह्वे त्रिगुरो प्रमेये त्वमेवोदधिवीचि भानौःसुषुम्ना

ईडा पिङ्गला सौमनाडी तु सौत्रामनीं किङ्किणी चण्डी निर्घोषजुष्टा ॥३६॥

१. महारुक्त २. घंटावरोद् गीत क। ३. चारुकर्गीत्म वे क ग। ४. नित्यप्रिये ख । ५. कृत्य भुजंगवर क। ६. क पुस्तके नास्ति । ७. पदे क। वियोगेश्वरी क ग। ६. महामूर्ति क ग। १०. भूतानि ख। ११. ऋग्यजुः क . १२. मारीच कग। १३. रते क ग। १४. भीमसंज्ञोति क। १५. लोल लीला क ग। १६. स्नेह दिग्धै: क । १७. सितैसूलताक्षे क।

त्वमेवोषधी कालनिर्णाशनी जाह्न्वी त्वं जटाभिर्मया धारिणी गम्भीरघोरस्वने ।
सर्घ्वं शस्त्रोद्यते सर्घ्वंदेवंवृते रक्ष रक्षस्व मां दिग्यमाल्याम्बरे दिग्यगन्धानुलिप्ते ॥३७॥
धार्य ताराह<sup>9</sup> मृता सत्यवादित्यजाता जिता क्रोधनावमेव क्रोधनिष्ठा<sup>२</sup> ।
विभुत्याहूती कालरात्री शची कामरूपी स्वधावेशिनी<sup>3</sup> विध्न निर्णाशनी स्यातिर्नारायणी ॥३८॥

कृष्ण पिङ्ग प्रगल्भानिलभ्रामणी देवदैत्येन्द्ररक्षोरगैः किन्नरैः।

यक्ष गन्धव्वं विद्याधरे वेन्दिते मुनिवरैः संस्तुते भगवती तव कीर्ति नामुच्यते ॥३६॥

कालपाशे निवद्ध सुरेन्द्रैश्च नीतमृषीन्द्रैश्च शप्तं मृगेन्द्रैगृंहीतं गजेन्द्रै विभिन्नं ग्रहेन्द्राभिभूतम्।

खगेन्द्रै विलुप्तं भुजङ्गेश्च दष्टं जले वापि मग्नं स्थले

वापि खिन्नं वने वापि मूढं रखे शरीभन्नदेहम् ॥४०॥

परै: सम्मुखस्य विवादे निरस्तं महाग्राहग्रस्तं तथाराघ्यमानन्तु मातेव संरक्षसे पुत्रवन्नित्यशः । विविधकितकलुषपापाधिये मानवास्तेऽपि सिञ्चन्त्य देवी त्वदीयं मुखं पूर्णचन्द्रप्रभम् ॥४१॥ सोम सूर्याग्निनेत्र प्रद्योतित कुण्डलैलीलसंघृष्टगंडद्वये तेऽपि पापान् प्रभुञ्चित ।

संसारघोरार्णवे<sup>६</sup> मज्जमानांस्तथा शत्रुमघ्यगतान् यानपात्रस्थितान् श्रृंङ्खलेवेंष्टितान् तस्करेरावृतान् ॥४२॥ त्रासि सर्व्वान् सदेवान् सरक्षान् सगन्धर्वं नागान् सविद्याधरान् सादिवनान् । सग्रहान् सप्त पातालभूलोंक दिव्यान्तरीक्षस्थितान् नात्र कुर्याद् विकल्पं महादेवी सञ्चिन्त्य त्वाम् ॥४३॥ ण्डिके शिवपुरवरमार्गं सोपानमेतन्महादण्डकं शिवकृतं घोरनिकृत्तं पापनिणशिनं स**व्वंका** 

चिण्डिके शिवपुरवरमार्ग सोपानमेतन्महादण्डकं शिवकृतं घोरिनकृन्तं पापिनिणशिनं सर्व्वकामप्रदम् । नामभिश्छान्दसंः साधकानां हितार्थाय संक्षेपतः कोर्तितं सारमुद्धृत्य दघ्नाज्यमिव सर्वदा ॥४४॥

१. त्वमेवाय्यं भावा क ।

२. क्रोधनिष्ठा क ग।

३. सुधावेशनी क ।

४. संप्रतस्थं क ।

५. सिचित्व क।

६. संसार घोगंतरे क ग।

७. क्षुत्पिपासादितान् वृक्षसायागतान् यंत्रसंपीतान् क ।

प. सराक्षन् क।

६. संयोगतः क।

ये पठिति सदा भक्त्या तेषु वक्षाम्यहं शृणु । वाजपेयाद्यवमेधाग्निष्टोम अगोदानादिकं तथा ॥४५॥ ऋक् सोपानादिकं यज्ञ पुण्यं लभ्यते तथा भूतले यानि तीर्थानि चान्यानि वा। तेषु तीर्थेषु देवाद्यंन-स्नान-होमोपवास-स्तुति-दानं पुण्यं व्रतं सर्व्यमेतत् फलम् ॥४६॥ यः पठेत् दण्डकं दंण्डकेनापि सिद्धो दिवि क्रीडते ब्रह्माविष्ण्विन्द्र लोकोत्तमेः।

दिव्ययानेर्महाकल्पकोटि सहस्राणि सिद्धैर्वृतः साधकः ॥४७॥
तह विनिपातकाले व्रजत्यग्नि कालाग्नि हद्वं शतं नारकं विशतिश्चाष्ट कोटि समेतम्।
तथा भूभूवः स्वमंहर्जनस्तपः सत्यं लोकान्तिकं ब्रह्मणोंऽङं विनिर्मद्य हद्वान् ॥४८॥

द्वि पञ्चाशत् संख्यास्तथा तोय-तेजो-नीलाकाश गुह्याष्ट्रकम् । ग्रष्ट्रषष्टिमतिक्रम्यत् प्राकृतं पौरुषं नियतिकालं समग्रं सविददेश्वः ॥४६॥ चक्राति शक्तिकलां वापि सूक्ष्मां त्यजित्वा व्रजन्ते परं यत्र नित्यम् । पदं सर्वभूतोत्तमं सर्वंगं निष्फलं ध्यानहीनं विशन्ते सदा ॥५०॥

इति श्री देवीपुराए। घोरवधे शिवकृतो देवीस्तवो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥

१. पठन्ते क।

३. मेधानल क।

६. पुरा यानि क।

समापं सिवद्यरेवरं चक्रवित्तं स्व शक्ति कग।

६. इत्याद्ये देव्यवतारे घोरवघे देव्यास्तव: क ग।

२. गपुस्तके नास्ति। ४. लभन्तेकग। ४. कपुस्तकेनास्ति।

७. रद्धा क।

# अष्टादशोऽध्यायः।

### ब्रह्मोवाच ।

स्तुता हो वं पुरा देवी देवदेवेन शम्भुना । हिताय विष्णुशकारणामन्येषामि देवताम् ॥१॥ तन्माया तमसाच्छन्नमशेषं सचराचरम् । उद्योतितं कार्णनेव भानुना तद्यथा विवम् ॥२॥ प्रवृद्धि शक्ति संरम्भाः सर्व्वे देवाः सवासवाः । ववर्षु पुष्पमालािश्ममंवान्याश्चरणाम्बुजे ॥३॥ प्रथ तं दनुपितं घोरं प्रावृद्काल घनोपमम् । मर्दयन् विहसन् देवी अमुनोक्ष्णिनिश्चतः शरे॥ श्राह्ता शरवर्षेण दानवस्य तु वाहिनी । देवी-कर-विमुक्तेन लाघवेन बलेन च ॥५॥ निश्चेष्टं दानवं सैन्यं तदा ह्यासीत् पुरन्दर । एवं कात्यायनीं वार्णिनिष्प्रभं घोरजं बलम् ॥६॥ चक्राविद्धं न लक्ष्येत् दानवंविगतौजसेः । सुषेणस्तु तदा क्रुद्धो मन्युमास्थाय वासव ॥७॥ मायागज—समूहन्तु चकार मदिवह्वलम् । तान्नागान्मदगन्ध्यादैविल वृन्देनिषेविताम् ॥६॥ चोदयामास दिव्याया जयायामसुरोत्तमः । जयापि दानवं वीक्ष्य सिहमारोह भास्वरम् ॥६॥ गजान् विमर्द्येत् सर्व्वात् विशीर्णा इव दिग्गजाः । गजसैन्ये हते शक्र दानवः सुरदर्पहा ॥१०॥ श्रादाय तरसा खङ्गं जयायाः सिहघातकम् । ग्रथं सिहे हते देवी कौशिकोपरिसंस्थिता ॥११॥ श्रादाय तरसा खङ्गं जयायाः सिहघातकम् । ग्रथं सिहे हते देवी कौशिकोपरिसंस्थिता ॥११॥

मुषेणस्य शिरश्छेदं रथाङ्गेन तु वासव॥१२॥

इति श्री देवीपुराणे सुषेणवधो नामाष्टादशोऽध्यायः ।

१. म्क्तनाक।

४. प्रवृद्ध क ग।

७. म्व क ।

२. उद्योतयन् क।

५. तं तत्तु राति क।

द. मदगंघादैः ख।

३. तुक।

६. अई यन् विसहं कः।

६. भामुग्म् ग ।

१०. ग्राद्ये देव्यवतारे मुवेगावधः क ग।

# एकोनविंशोऽध्यायः।

### ब्रह्मोवाच ।

हते तिस्मिन् महादैत्ये दानवस्य वरूथिनी । निलनी हिमपातेन शिमतेव विभाव्यते ॥१॥ सुषेगो निहते शक्र दैतेयः सुरमर्द्दकः । सुषेगा-सदृशान् योधान् मायोत्थां चिक्ररे बहून् ॥२॥ ग्रजा-विवदनान् घोरान् सिह-शूकर ग्राननान् । गजाश्वरथमारूढान् चर्म्मखड्गकरोद्यतान् ॥३॥ ते सर्व्वे ग्रजितां योद्धुं महाबल-पराक्रमाः । मकरस्थां पाशहस्तां दन्डांकुशकरोद्यताम् ॥४॥

ते हृष्ट्वा ग्रजितां सर्व्वे न विभ्यथु मनागिप ।

अथ तै: कलकलारावं कृत्वा देवी विचेष्टिताम् ॥५॥

दशधा शतधा शक तथा ह्ययुत-कोटिधा । देग्या शरासनं चकं चिच्छेदुर्दनुसत्तमाः ॥६॥ विमोच शरा जालानि देवी सर्वे ह्युंपद्रुता । सम्पीडितवलान् दृष्ट्वा तृतीयाञ्चापराजिताम् ॥७॥ शमितुं श्वारवर्षेण दानवानां भयङ्करीम् । घोरमायासमुत्थानां वाहिनी यमपन्थगा ॥६॥ प्रयाता दानवी शक्र-गजाश्व-भट पत्तिषु । निह संख्या तदा ह्यासीत् द्विविधासु बलासु च ॥६॥ हतसेनस्तदा घोरो बहुमायी पुरन्दरः । इन्द्र-चन्द्राकं-विष्णूनां रूपाणि बहुधासृजत् ॥१०॥ चन्द्रं चक्रेण सम्पीड्य विष्णुमिन्द्रं तथैव च । देवीनां सम्मुखो देग्या द्वन्द्वयुद्धेन प्रेषयेत् ॥१२॥ ता मायां घोरजां देग्या जयापाशेन पाशिताः । निकृत्याशिव पद्मानि गजैरिव महाहृदे ॥१२॥

इति श्री देवीपुराए। मायासैन्यवधो नाम एकोनिवशोऽध्यायः ॥

१, महामाये क महामात्ये ग

२. तथा ग।

३. मुमोचकग।

४. शमेतुम् क ग।

४. प्रेषितां क ग।

६. शरक।

प्राण्णे देश्यवनारे गायासैन्यवधः क ग ।

# विंशोऽध्यायः।

### ब्रह्मोवाच ।

यां यां चकार दैत्येन्द्रो मायां मायाविदां वरः। तां तां निकृन्तते देवी नयं देवो यथा गुणः ॥१॥ शक्ति-त्रय-समोपेतः पौरुषेण समन्वितः। बल-वाहनयुक्तोऽपि देवेनेकेन पीडितः।॥२॥ शक्र उवाच।

यदा हि बलवान् दैव एकः शत्रुवलं जयेत्। तदा गजाश्वयोधानां व्यर्थता ह्यनुमीयते ॥३॥ न धम्मों नापि चाधम्मों न मन्त्रो न पुरोहितः। दैव एव हि कत्तां तु शुभाशुभफलप्रवः॥४॥ ग्रश्वमेधादि यज्ञा ये ब्रह्महत्यादि पातकाः। दैव एव हि कत्तां च न पुण्यं न च दीषभाक्॥४॥

> भिषक् सम्वत् असरामाद्यं नं हि किश्चित् प्रयोजनम् । कृषि कम्मान् वार्ता च देवं सब्वं करोति हि ॥६॥

यदेतत् कथनारम्भे देव्या श्राद्यवतारणम् । तत करोति विधिर्बाह्मन् किमेतद् भवता कृतम् ॥७॥

म्रनेनेवानुमानेन शुश्रूषा विनयेन हि

श्रगस्त्य उवाच।

एवं पूर्वं भवानासीत् चक्र ब्रह्मस्य देविके ॥६॥ पौरुषस्यानुसन्धाय यतते कमलोद्भवः।

ब्रह्मोवाच ।

देवो हि सर्व्व-शक्तीनां बलानां परमं बलम् ॥६॥

चिन्त्याः ग्रन्य पदार्थाः स्युर्देवं केनापि चिन्त्यताम् । देवानुकूलता शक्त शक्ति पौरुष चेष्टितम् ॥१०॥

१. पातितः क ग।

२. ध्यनुमीयप्तो ख।

३ संवत्सरा क ।

फलते सर्व्वलोकानां कृषेवृं ष्टिरिव द्वयम् । तथापि पौरुषं शक्र यतितन्यं । जिगीषुणा 118811 निह शय्यागतां कान्तां दैवमेवावगूहते । तस्मात् पुरुषकारोऽपि सिध्यत्येव नियामितः 118811 तथापि शक्ति युक्तेन बलायतो असमिन्वतैः । परं पुरुषकारस्य यतितन्यं सदा विभो 118311 देव दानव गन्धर्व्वा ऋषयो मानवाः सुराः सर्व्वे दैववशाः शक्र दैवोऽपि हि शिवा मता 118811 स च दानव रूपेण देव रूपेण वासव । स्थित्युत्पत्ति विनाशाय ब्रह्म-विष्णु-शिवा 112811 नाना रूपधरा भूत्वा सर्व्वं हंति करोति च । तेनेमां दानवीं मायां घोरो घोरां प्रचक्रमे ॥१६॥ एवं ब्रह्मा पुरा शक शकेण समभाषत । यावत् सा वाहिनी देव्या दानवेन विमिद्दिता ॥१७॥ तथास्तं प्रापिते सूर्ये सन्ध्यायां समुपस्थिता । ग्रजिता सन्वैदेवानामभयाय न प्रेषिता ॥१८॥ ब्रह्म विष्ण्विन्द्र रुद्राणां योगनिद्रा च सा स्मृता । सा रक्षा परमा भूता काल-वन्धन-कारिका ॥१६। तथागता महादेवी देवता एक्ष स् निशि । कालोऽपि सार्द्ध यामे तु यामिनि विगते विभो ॥२०॥ भ्रनेकाकारिणो भूत्वा बहुमायी महाबलः । प्रावृट्काले समारम्भे कालनीलानिलप्रभुः ॥२१॥ रक्ताक्षो भैरवाकारः सुरासुरभयङ्करः । यमवाहनकोटीनां सह्य वेको विनिर्मितः ॥२२॥ तस्य सञ्चरमानस्य कम्पते च वसुन्धरा । निम्नोन्नतानि कुरुते भयं जग्मुः सुरासुराः ॥२३॥

घोरो महाघोर तनुं विधाय देव्या समं जग्मुर्महाहवाय ॥
संज्ञुद्धकाला नलदीप्ततेजां तां पश्यते सिंहवरे निविष्टाम् ॥२४॥
भयानि कुर्व्वन् दनुजाधिपस्य सुराधिपे चाभयरूपरूपाम् ।
देत्यान्तकों सृष्टिकरीं सुराणामालोक्य देवीं सहसा तु घोरः ॥२५॥
पादान्त रन्ध्रेषु ११ गिरीन् स कृत्वा चम्द्रार्कतारागिशिरे ध्वनित्वा ।
सिहेन योद्धं सहसा प्रवृत्तः सिहेऽपि तञ्चाङ् ध्रनरवैविविध्य १३ ॥२६॥

१. जिततव्यं यः क।

३. वलायति क ग।

५. मानवेश्वराकगा

द. तथात्वं क ।

११. पादांतकवहिनपु ख।

२. उक्तेवक।

४. वृधै: क ग।

६. दैबोपिद्धि का

६. समुपस्थितो खः।

१२. धुनित्वा क.।

७: मायावीं का।

१०. महारभ्भी क।

१३. सिहोपि तं ग्रिजिन्दः विविध्य क ग।

नखप्रहारमंहिषस्य काये असृक् प्रवाहौध-विनिर्गता ये । दिवौकसैस्तैः सहसा प्रदिष्टां कुरुण्ड माला इव वध्य-काये ॥२७॥ तद् धोर-श्रुङ्गाग्र-प्रहार-भिन्नो हरिर्ननाद सहसा च रिवन्नः । संकोपितं देत्य-निपात-घातैर्हरिः प्रजघ्ने नरव-दंष्ट्र-घातैः ॥२८॥ देव्याः शिरे मुद्गरपाशघातात् वहून मुमोच शर-दण्ड-घातान् । तथापि नो वाधियतुं स शक्तः पञ्चाननः शृङ्गहतः पपात ॥२६॥ तं घोरघाताहत-सिंह-राजं भूमी गतं घोर भटे: प्रहटब्वा। ते दानवाः क्रोधवशं प्रपन्ना देवीतनावस्त्रवराणि चिक्षिपुः ॥३०॥ प्टब्वा तु देवीं तै: पोड़िताङ्गीं निवारयेताम् विजया जया च । निवारिते घोरबले समस्ते मायासमूत्थे तमपायरुपे ॥३१॥ कृपारोन तमापतन्तं चिच्छेद ग्रीवां धरणीं निपात्य। दृष्ट्वा सुरास्तं निहतं सुरारि पुष्पारिण देवी चरराषु चिक्षिपुः ॥३२॥ तस्य शिरव्छेद-समुद्भवन्तं रक्ताननं रक्तविलोचनान्तम् । क्रुद्धाननं मुक्त-कचं सुघोरं कृपाणपाणि शत-घोर-कारम् ॥३३॥ देव्याननं तर्जन गर्जमानं शङ्कावहं निर्भय देवतानाम् ॥ तं दृष्टमात्रं सहसा तु देवीं पाशेन संपाश्य मुमीच नैनं ॥३४॥ शूलेन मूध्नि सहसा विभिन्नं तं मुक्तवीर भपतद् गृहीतम् ॥ ऋक्षाधिपे चास्तगतेऽसुरेशे देत्याधिषाः प्रेतपथं प्रजग्मुः ॥३५॥ इति श्री देवी पुराए देव्यवतारे घोरवधो नाम विशोऽध्यायः ।

१. बूरुण्टकग। २. तंक।

३. सहस च खिन्न: क ग।

४. क्रांतचकान् क। ५. ग्रमुराग्गि चिक्षियुः कग।

६: निष्पीड़ितांगी कग। ७. जीवं कग।

द. इत्याद्ये देव्यवतारे घोरवधः समाप्तः क ग।

# एकविंशोऽध्याय: ।

### ब्रह्मोवाच ।

हते घोरे महावीरे सुरासुरभयङ्करे । देवीमुपासका देवाः प्रभूता राक्षसास्तथा ॥१॥ ग्रागता घातितं दृष्ट्वा महिषं तं सुदुर्ज्यम् । ब्रह्म-विष्णु-सुरेशाना-इन्द्र चन्द्र-यमानिलाः ॥२॥ ग्रादित्या वसवः साध्या ग्रहा नागाश्च गुह्मकाः । समेताः सर्व्वं देवास्ते देवीं भक्त्या तुतोषिरे ॥३॥ वरञ्व सर्व्वंलोकानां प्रददौ भयनाशिनो । बलिञ्च दद्युभूँतानां महिषाजामिषेण च ॥४॥ पुरेषु शङ्क्षभर्यश्च शतशोऽथ सहस्रशः । हता दुन्दुभिनादाश्च पदुशब्दाः समर्द्दलाः ॥४॥ पताका-ध्वज-छत्रादि-घण्टा-चामर शोभितम् । तिद्दनं कारयाञ्चक्रुदेवीभक्ताः सुरोत्तमाः ॥६॥ एवं तिस्मन् दिने वत्स भूतप्रेत समाकुलम् । कृतवान् सर्व्वदेवश्च पूजाश्च शाश्वतीर्महान् ।॥॥ जलदान्ते ग्राध्वने मासि महिषाजि-निर्वाहणीम । देवीं सम्पूजियत्वा तु ग्रष्टमीध्वद्धं रात्रिषु । ।।।

ये घातयन्ति सदा भक्त्या ते भवन्ति महाबलाः । बलिञ्च ये प्रयच्छन्ति सर्व्यभूत-विनाशकम् ॥६॥

तेषान्तु तुष्यते देवी यावत् कल्पन्तु शाङ्करी । क्रीडते विविधिर्भोगे देवलोके सुदुर्लभे ॥१०॥ नाधयो व्याधयस्तेषां न च शत्रु-भयं भवेत्। न च देवा ग्रहादित्या नासुरा न पन्नगाः ॥११॥ वाधयन्ति सुराध्यक्ष देवीपादौ समाश्रीतान्। यावद् भूर्वाय्वाकाशं जलं विद्धिशित्रग्रहाः ॥१२॥ तावच्च चिष्डका पूजा भविष्यती सदा भुविः। शरत् काले विशेषेण ग्रहिवने ह्यष्ट्रमीषु च ॥१२॥ महाशब्दो नवम्याञ्च लोके ख्याति गमिष्यति। एतत् ते देवराजेन्द्र स्वर्गवासफलप्रदम् ॥१४॥

परस्पर विभागन्तु क्रियायोगेन कीर्तितम् ॥१५॥

इति श्री देवीपुरागो देव्यवतारे नवमीक्रियासूचनं नामैकविशोऽध्यायः।

१. समेत्यसर्वं क ग।

२. कृता क।

३. व्रताश्च क । ४. महा शाश्वतीः क ग।

५. ग पुस्तके नास्ति ।

६. अर्द्ध रात्रेष्टमी मखे क।

७. पश्न् भक्ष्यान्ते क ।

प. कलयतु शांकरं क।

६. पोडयन्ति क।

१०. प्रावृट्क।

# द्वाविंशोऽध्याय:।

### ब्रह्मोवाच ।

चन्द्रप्रभा गता यत्र श्रास्ते घोरः प्रतापवान् । कैलाशं परमं स्थानं नवमे-घशशि-प्रभा<sup>९</sup> ॥१॥ एवं महाबलं शक्र पुरा देवारिकण्टकम्<sup>२</sup> । हत्वा देवी वरं प्रादाद् <sup>३</sup> विष्ण्वादीनां प्रतोषिता ॥२॥ इन्द्र उवाच ।

ग्रादिवने घातिते घोरे<sup>४</sup> नवम्यां प्रतिवत्सरम् । श्रोतुमिच्छाम्यहं तात उपवास व्रतादिकम् ॥३॥ व्रह्मोवाच।

श्रृणु शक्र प्रवक्ष्यामि यथा त्वं परिपृच्छिसि । महा-सिद्धि-प्रदं पुण्यं सर्व्वशत्रु-निवहर्णम् ॥४॥ सर्व्व लोकोपकारार्थं विशेषादृषिवृत्तिषु । कर्त्तंव्यं ब्रह्मणाद्यं श्च क्षत्रियेर्भूमि<sup>६</sup>पालकैः । गोधनार्थं विशेर्वत्स शूद्रैः पुत्रसुखार्थिभिः ॥५॥

महाव्रतं भहापुण्यं शङ्कराद्यं रनुष्ठितम् । कर्त्तव्यं देवराजेन्द्र देवी-भक्ति-समन्वितः ।।६। कन्या संस्थे रवौ शक्र शुक्लादारभ्य नन्दिकाम् ।

ग्रयाची त्वथ<sup>६</sup> एकाशी नक्ताशी ग्रथवा घृतम् १° ॥७॥

प्रातः स्नायी जितद्वन्द्वस्त्रिकालं शिवपूजकः । जपहोमसमायुक्तः कन्यकां भोजयेत् सदा ॥८॥ श्रष्टभ्यां नवगेहानि दारूजानि शुभानि च । एकं वा वित्ताभावेन कारयेत् सुरसत्तम ॥६॥ तस्मिन् देवी प्रकर्त्तव्या हैमा वा राजतापि वा । मृद्वार्क्षी लक्षणोपेता खङ्गे शूलेऽथ पूजयेत् ॥१०॥

१. यह नहीं है क। २. कटकम्। क ३. दद्युः कग। ४. ग्राश्विनस्य सिते पक्षे क।

५. धन्यं क ग। ६. क्षत्रियैलॉंक क।

७. सीभाग्यार्थं स्त्रिया कार्यमन्यैश्च धनकाक्षिभिः क ग।

कत्यकां कग.।इ. ग्रथ क।

सर्व्वोपहारसम्पन्नोवस्त्र-रत्न-फलादिभिः । कारयेद्रथदोलादि पूजाञ्च बलि वेदिकाम् ॥११॥
पुष्पादि द्राण-विल्वाम्त्र-जाती-पुन्नाग-चम्पकैः ।
विचित्रां रचयेत् पूजामष्टम्यामुपवासयेत् ॥१२॥

दुर्गाग्रतो जपेन्मन्त्रमेकचित्तः सुभावितः । तदर्छ-यामिनी शेषे विजयार्थं नृपोत्तमैः ॥१३॥ सर्व्वाङ्ग<sup>3</sup> लक्षणोपेतं गन्ध पुष्प<sup>8</sup> स्नर्गाच्चतम् । विधिवत कालिकालीति जप्त्वा खड्गेन घातयेत्।१४। तस्योत्थं रुधिरं मासं गृहित्वा पूतनादिषु । नैर्ऋताय प्रदातव्यं महाकौशिकमन्त्रितम् ॥१५॥

तस्याग्रतो नृपः स्नायाच्छत्रुं कृत्वा तु पिष्टजम् । खड्गेन घातियत्वा तु दद्यात् स्कन्दिवशाखयोः ॥१६॥

ततो देवीं स्नापयेत् प्राज्ञः क्षीरसाँपर्जलादिभिः । कुङ्कुमागुरुकपूँर चन्दनैश्चािप घूपयेत् ॥१७॥
हेमादि पुष्परत्नािन वासांसि म्रहतािन च । निवेद् य च प्रभूतं तु देयं देव्याः सुभावितैः ॥१८॥
देवीं भक्ताश्च पूज्यंते कन्यकाः प्रमदािद च । द्विजा दीनानुपासन्नान् भन्नदानेन प्रीणयेत् १९॥
नन्दा भक्ता नरा येतु महावतधराश्च ये । पूजयेत् तान् विशेषेण यस्मात् तद्भू पर्चाडका ॥२०॥
मातराणाञ्च देवीनां पूजा कार्य्या तदािनिशि । ध्वजछत्र-पत्नाकािदमुच्छ्येच्चिच्चका गृहे ॥२१॥
रथ यात्रा बिलक्षेपं पट्टवाद्य वराकुलम् । कारयेत् तुष्यते येन देवी वस्त्र तिपातनैः ॥२२॥
म्रश्वमेधमवाप्नोति भक्तिनां सुरासत्तम । महानवम्यां पूजेयं सर्व्वकामप्रदाियका ॥२३॥
सन्वेषु सर्वं वर्णेषु तव भक्त्या प्रकीितता । कृत्वाप्नोति यशो राज्यं पुत्रायुर्धन सम्पदः ॥२४॥

इति श्री देवीपुराणे देव्यवतारे नवमी कल्पो नाम द्वाविशोऽध्यायः ।।

१. देविकाम् क ग। २. पुष्पेश्च- क। ३. पंचाद्वङ्ग, क ग। ४. धूप कग ५. पिष्टजम् क ग। ६. रत्न पुष्पाणि क। ७. द्विजादीनांधपाषंडा कग। ८. नरा ये च क।

१०. पशुकग।

११. भक्तितः क ग।

१२. वत्स- कग।

# त्रयोविंशोऽध्याय: ।

### ब्रह्मोवाच ।

क्षीराशी निन्दिका रम्य देव्या भिक्तरतो नृषः । शाक यावक एकाशी प्रातः स्नायी शिवारतः ॥१॥ पूजयेत् तिलहोमेस्तु दिध क्षीरघृतादिभिः । कार्य्यन्तु देवीमन्त्रेरा श्रृणु पूजा फलं हरे ॥२॥ महापातकसंयुक्तो युक्तो वा सर्व्वपातकः । मुच्यते नात्र सन्देहो यस्मात् सर्व्वगता शिवा ॥३॥ ग्रन्यो वा भावनायुक्तो ग्रनेन विधिना शिवाम् । स्वयं वा ग्रन्यतो वापि पूजयेत् पूजापयेत वा ॥४॥ न तस्य भवति व्याधिनं च शत्रुकृतं भयम् । नोत्पातग्रहदुःखं वा न च राष्ट्रं विनश्यति ॥४॥ सदा सुभाव सम्पन्ना ऋतवः शुभदा घनाः । निष्पत्तिः शस्यजातानां तस्करा न भवन्ति च ॥६॥ प्रभूतपयसो गावो ब्राह्मणाः स्विक्रयापराः । स्त्रियः पितव्रताः सर्व्या निवृत्त-वैरिणो नृपाः ॥७॥ फल-पुष्पवती देवी वनस्पतिः महामितः । भवते नात्र सन्देहश्चिच्चकाविधिपूजनात् ॥६॥ जयन्ती मञ्चला कालो भद्रकालो कपालिनी । दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ॥६॥ ग्रनेनेव तु मन्त्रेण जपहोमन्तु कारयेत । प्रातः संस्मिरिता वत्स महिष्यनी प्रपूजिता ॥१०॥ ग्रनेनेव तु मन्त्रेण जपहोमन्तु कारयेत । प्रातः संस्मिरिता वत्स महिष्यनी प्रपूजिता ॥१०॥

### श्रघं न शयते क्षिप्रं यथा सूर्योदये तमः ॥११॥

सिंहारूडा ध्वजे यस्य नृपस्य रिपुहा उमा। द्वारस्था पूज्यते वत्स न तस्य रिपुजं भयम् ॥१२॥ किपसंस्था महामाया सर्व्वशत्रुः विनाशिनो । वृषे यथेप्सितं दद्यात्कलशे श्रेयमुत्तमम् ॥१३। हंसे विद्यार्थं कामांस्तु विहिंगो सुतिमिष्टदा । गरूतमगा महामाया सर्व्वरोगविनाशिनी ॥१४॥ महिषस्था महावारो शमते ध्वजसंस्थिता । करिस्था सर्व्वकार्येषु नृपैः कार्य्या त्रिश्चलिनो ॥१४॥

१. कात्तिकां क ग।

२. उपपातकै: क ग।

३. स्वभाव क ग।

४. धात्री शस्यानि रसवंति च।

पद्मस्था चिंचका रोप्या धर्मकामार्थ मोक्षदा। प्रोतस्था सर्व्वभयदा नित्यं पशु-निपातनात् ॥१६॥ पूजिता देवराजेन्द्र नीलोत्पलकरा वरा । भवते सिद्धिकामस्य चित्ताग्रे संव्यवस्थिता ॥१७॥ गन्ध पुष्पाचिंचतं कृत्व। वस्त्र होम मुर्चींच्चतम्। फलशालियव शुचि वर्द्धमाना विभूषितम् ॥१६॥ शोभने उच्छ्रये लग्ने पताकां वा मनोरमाम्। चामरं कलशे शङ्ख्यमा तपत्र वितानकम् ॥१६॥ भवते सिद्धिकामस्य नृपस्य शुभदायकम् । ऊं नमो विश्वेश्वरिद दुर्गे चामुण्डे चण्ड हारिणी ॥२०॥ ध्वजं समुच्छ्रियिष्यामि वसोधिरां सुखावहाम् ॥२१॥

इति श्री देवीपुराएं। देव्यवतारे चित्रएा विधिनाम त्रयोविंशोऽध्याय: 3 ।।



१. घरांक ग। २. इलोकोऽयं नास्ति क ग पुस्तके ।

३. आद्ये देवीपुराएी चिन्हविधिः ग।

# चतुर्विंशोऽध्यायः

#### ब्रह्मोवाच ।

पक्षाहादि क्रमेन तु । सूक्ष्म-स्थूल-विभागेन देवी सर्व्वगता विभी ॥१॥ ऋतुमास द्वादशैव समाख्याता समा संक्रान्तिकल्पनाः । सप्तधा सा तु बोद्धव्या एकेकेव यथा शृह्या ॥२॥ मन्दा मन्दाकिनी ध्वांक्षी घोरा चेव महोदरी। राक्षसी मिश्रिता प्रोक्ता संक्रान्तिः सप्तधा नृप ॥३॥ मन्दा ध्रुवेषु विज्ञेया मृदौ मन्दाकिनी तथा। क्षिप्रे ध्वाङ्क्षीं विजानीयादुग्रैर्घोरा प्रकीर्तिता ॥४॥

चरैमंहोदरी ज्ञेया क्रूरैऋं क्षेस्तु राक्षती । मिश्रिता चैव निर्दिष्टा मिश्रिताक्षेस्तु संक्रमे ॥४॥ त्रिचतुः पञ्च सप्ताष्ट्र नव द्वादशमेव च । क्रमेण घटिता ह्येतास्तत्पुण्यं पारमाथिकम् ॥६॥ श्रतीतानागतान् भोगान् स्राद्यः पंचदश स्मृताः। सान्निध्यं भवते तत्र ग्रहाणां संक्रमे रवौ ।।७॥ व्यवहारो भवेल्लोके चन्द्रसूर्योपलक्षितःः । कालोऽपि कलते सर्व्यं ब्रह्माद्यं सचराचरम् ॥८॥ पुण्य-पाप-विभागेन फलं देवी प्रयच्छति। एकधापि कृतं तस्मिन् कोटि कोटि गुर्णं भवेत् ॥६॥

> धम्मों विवर्दते ह्यायू राज्यं पुत्र मुखानि च<sup>3</sup>। ग्रधम्मं व्याधि<sup>४</sup> शोकादि विषुवायन सन्निधौ ॥१०॥

विषुवेषु च यज्जप्तं दत्तं भवति चाक्षयम् । एवं विष्णुपदे चैव षडशीति मुखेषु च ॥११॥ श्रयनेषु विकल्पो पस्तन्मे निगदतः भृगु । यार्वोद्वशकला भुंक्ते ह तत् पुण्यमुत्तरायग्रे ॥१२॥ निरंशे भास्करे हुद्धे दिनान्ते दक्षिणायने । भ्रद्धंरात्रे तु सम्पूर्णे दिवा पुण्यमनागतम् ॥१३॥

१. क्षोभ क ग।

२. ग्रहाणा पातुमेव व ग।

३. सुखादयः क ग। ६. युक्ता क ग।

४. ह्याधिक।

५. कल्पो क।

सम्पूर्णे चार्द्धरात्रे तु उदयास्तमनेऽपि च। मानार्द्ध भास्करं पुण्यमपूर्णे शब्वँरोदिने ॥१४॥ सम्पूर्ण उभयोज्ञ यमविवेकेऽपरेहिनः । षडशीतिमुखेऽतीते वृत्ते च विषुवद् वये ॥१४॥ भविष्यत्ययते पुण्यमतीते चोत्तरायगो । स्रादौ पुण्यं विजानीयाद् यदा भिन्नातिथिभवेत् ॥१६॥ ब्रद्धरात्रे व्यतीते तु विज्ञेया चापरेऽहिन । मन्दा विप्रजने शस्ता मन्दाकिन्यस्तु राजिन ॥१७॥ ध्वांक्षी दैश्येषु विज्ञेया घोरशूद्रे शुभावहाँ। महोदरी तु चौराएां शोण्डिकानां जयावहा ॥१८॥ चाण्डाल-पुक्वशानान्तु ये चान्ये क्रूरकर्मिणः। सर्वेषां कारुकाणाञ्च मिश्रिता धृतिविद्धिनी ॥१६॥ न्पान् पीडित पूर्व्वाह्ने मध्याह्ने च द्विजात्तमान् । ग्रपराह्ने तु सा वैश्याञ्छ्रदानस्तमने रवेः ।२०। पिशाचांश्च प्रदोषे तु ग्रर्द्ध रात्रे तु राक्षसान् । ग्रर्द्ध रात्रे व्यतीते तु पीड्यन्ते नटनर्तकीः ॥२१॥

उषःकाले तु संक्रान्तौ हन्ति गो स्वामिनो जनान् ।

हन्ति प्रविज्ञतान् सर्व्वान् सन्ध्याकाले न संशयः ॥२२॥

एतत् स्थल विभागन्तु भक्ति कामस्य कीर्तितम् । परमार्थेन या संख्या कथयामि नृपोत्तम ॥२३॥ मुस्थे नरे मुखासीने यावत् स्पन्दति लोचनम् । तस्य त्रिशत्तमं भागं तत्परं परिकोतितम् ॥२४॥ तत् पराच्छतभागं तु त्रुटिरित्यभिधीयते । त्रुट्याः सहस्रभागाद्धः तत्कालं रवि-संक्रमे ॥२५॥ तत् कालेषु द्वीभूतं त्र लोक्यं सचराचरम् । व्यतीपातेऽपि एवं स्याद् भवेत् पुण्यं समाधिकम् ॥२६॥ तत्र बह्मापि सन्दिग्धमुवाच सुरसत्तम । दानाध्ययनजापादि विशिष्टं घोर होमतः ॥२७॥ वसोद्धीरासु लभ्येत ग्रन्यथा न कथञ्चन । देवीकालगता वत्स यथा सूक्ष्मं प्रकीर्तिता ॥२८॥ साधकी सर्व्वकामाणां महाभय विनाशिनी । कथिता ते मता सा तु कि भूयः परिपृच्छिसि ॥२६॥

इति श्री देवीपुराएो संक्रान्तिविधिनीम चतुर्विवशोऽध्यायः ।

१. दले क।

३. ग पुस्तके नास्ति।

५. पीडयन्ति क।

७. यत्र का।

२. ग पुस्तको नास्ति ।

४. शुभप्रदाकग।

६. नन्तका क गा।

द. होत्र ख।

ग्राद्ये देवीपुरागो संकान्तिविधि क ग।

# पञ्चितंशोऽध्यायः।

SETTLE PRODUCT TO LOW THEM THE PARTY

#### विद्याधर उवाच।

यथा सा सर्वगा देवी सर्व्वेषाञ्च फलप्रदा। तथाहं श्रोतुमिच्छामि वसोर्द्धारां सुविस्तराम् ॥१॥ श्रगस्त्य उवाच ।

ब्रह्मणा या समाख्याता देवराजस्य पृच्छतः। विधिश्च पापहा श्रोतुः शृग्रुष्वावहितो मम ॥२॥ वसोद्धारा स्थिता देवी सर्व्वकाम प्रदायिका। तथा ते कथयिष्यामि शृर्ण् पुण्यविवृद्धये ॥३॥ सर्वेषामेव देवानां कथिता देवी चोत्तमा । विशेषेग तु विह्नस्था ग्रायुरारोग्यदा मता ॥४॥ विजयं भूमिलाभन्तु प्रियत्वं सर्व्वमानवान् । विद्या-सौभाग्य पुत्रादि कुण्डस्था संप्रयच्छति ॥५॥ तस्मान् नृषेण भूत्यर्थे वसोर्द्धाराश्रिता शिवा। पूजनीया यथा शक्त्या चण्डी कामफलप्रदा ॥६॥ रुद्रादित्या ग्रहा विष्युर्वयं यक्षाः सिकन्तराः। हुताशनमुखाः सर्व्वे हुब्टाप्टब्ट-फल-प्रदाः ॥७॥ गोदानं भूदानञ्च रत्नं सर्विस्तिलानि च। दानानि महतान्याहुस्तेषां धारा विशिष्यते ॥ ६॥ विप्राणां कोटिकोटीनां भोजियत्वा तु यत् फलन् । तद्वृत्त-निरतैः शान्तैरेकेनापि च तद्भवेत् ॥६॥ व्यतीपाते न सन्देहः स च सूक्ष्मः प्रकीर्तितः। ग्रयने विषुवच्चेव दिनच्छिद्रं तथैव च ॥१०॥ दुष्प्रापं दानं होमानां धारायां लभते मृतः । तस्मान् नृपेण वृद्ध्यर्थं हृष्ट्वाहृष्ट जिगीषुणा ॥११॥ वसोर्द्धारा प्रकर्त्तव्या सर्वकामं जयावहा। समं वा ग्रथवाद्धं वा ऋतुमासार्द्धवासरम् ॥१२॥ कृत्वा विभवरूपेण शास्वतं लभते फलम् । एकाहमपि यो देवीं कल्पयित्दा हुताशने ॥१३॥ पातयेत् सर्पिञो धारां स लभते िसतं फत्रम् । देवी-मातृ-समीपस्यं शिव-विद्गाु-समीपगम् ॥१४॥

१. सर्वेषां ख।

२. कथिते यंक। ३. चाश्रुग।

४. ग्रयनं क ग।

५. लभ्यते क ग।

६. समं क।

७. अभेदोप्सितं क ग।

### भानोः प्रजापतेर्वापि वसोद्धारा गृहे भवेत्।

चिरन्तनेषु तिद्धेषु स्वयं वा संस्कृतेषु च। पर्व्वतेषु च दिव्येषु नदीनां सङ्गमेषु च॥१४॥
गुहासु च विचित्रासु गृहगर्भेषु भूमिषु । दत्त्वा स्मीहितान् कामान् विधिना लभते नृषः ॥१६॥
ग्रथ सामान्यतो गेहं समसूत्रं जनोन्मुखम् । वास्तुसंगुद्धि -विन्यासमेकादशकरं परम् ॥१७॥
त्रीणि पञ्चाथ सप्ता वा दश वा नव कारयेत् । विशेकं वा वहुनां वा विशेष्ठाद्ध वं न कारयेत् ॥१८॥
पक्वेष्टं शैलदाव्वं वा सिलङ्गं सहतोरणम् । पञ्च सप्त नवास्यं वा गवाक्षक विभूषितम् ॥१६॥
सद्यंतो भद्रविन्यस्तं क्रम वृद्ध्याविवक्षितम् । अर्ध्वंषूमस्य निष्कासं सप्रकाशं विशेषतः ॥२०॥

# इति श्री देवीपुराणे तोरणविधिनीम पञ्चिवशोऽध्यायः १°।

. \*

१. पंक्तिरियं नास्ति क ग पुस्तके।

३. सर्वेषु क।

५. वस्क संशुद्ध क ।

७. भावन्यूनं क।

६. नव वा क ग।

२. चिरंतनिषु क।

४. लम्यते क ।

६. पंचाथ वा सप्त दशवा नव कारयेत क।

द. पष्ठाङ्क ख I

१०. ग्राद्ये देव्यवतारे शरणविधिः क ग।

# षड्विंशोऽध्यायः।

#### ब्रह्मोवाच।

सदेवं सग्रहं कार्य्यमथवा देव तोरणम् । तस्य मध्ये भवेत् कुण्डं हस्तादिलक्षणान्वितम् ॥१॥ चतुष्कमथ वृत्तं वा पङ्काकृति चाथ वा । पृथिवी जयदं शक्र वृत्तं कामफलप्रदम् ॥२॥ पङ्किज जयमारोग्यं योग-ज्ञान-प्रदायकम् । शेषाः कार्यविभागेन कुण्डाः कार्या विजानता ॥३॥ सामान्यं सर्व्वहोमेषु शक्र कुण्डं वरोत्तमम् । विस्तारं खाततुल्यन्तु मेखलं स्त्रिभिभूषितम् ॥४॥ चत्वारि त्रीणि द्वे कुर्यादङ्गः लं कुण्डमानतः ।

द्विगुरणान् द्विगुरणे कुण्डे होम मात्रेण कारयेत् ॥४॥

एवं संसाधयेद्वित्र स्तुतः पात्रं सश्टुंखलम् । हैमं वा राजतं वापि ताम्नं वा लक्षणान्वितम् ॥६॥ चत्वारि कटकोपेतमयः श्रृंखल संग्रहम् । तस्य मध्ये भवेद्वन्ध्रं कर्णाद्धं स्य शलाकया ॥७॥ होमोत्थया प्रमागोन चतुरङ्गुलमानया । धृतनिष्क्रमणार्थाय कुर्यात् सम्यक् विपश्चितः ॥६॥ पलैदंशभिरद्धोन्यैनन्यिकान्तु मया ब्रजेत् । पश्चभिस्तु शतेहोमः सप्तत्या च षडस्रया ॥६॥ यथा पूर्णा ब्रजेद् वत्स तथा कुर्यान्न चान्यथा । हस्तमात्रं भवेद् हैमं श्रृंखलं भुजगाकृति ॥१०॥ रन्ध्रे सूत्रनिबद्धश्च ग्रवलम्ब्य ग्रधस्तनम् । मणि वा पङ्कजं पात्रमाश्वत्थं कारयेत् तले ॥११॥

एवं कार्यांनुरूपेण द्विगुरां त्रिगुरां पिवा । कुर्यात् पात्रं धृतं वेधं प्रतिष्ठा-विधिवोदितम् ॥१२॥

१. देवतै: समंकग।

४. सारेण ग।

७. शृंखलं च भुजा कृति ग।

६. सर्वे काल प्रदो यदा क।

२. दंशाकं कुडं वरी शास्त्रं ग।

५. चतुभि क ग।

द. देवि क।

३. शाकंकग।

६. रत्नम् ग।

उद्देशं किञ्चिदत्रापि कथयामि नृपोत्तम । समायन ऋतुर्मांस पक्षाहोरात्र पूर्व्वत् ॥१३॥ लग्नादि विशोधयेद् वत्स सर्व्वकाम प्रदा यथा । क्षणिकेषु च कार्य्येषु भक्तियुक्तं क्षिणो शुभे ॥१४॥

क्षरणं देवी च द्रष्ट्रच्या यथा सर्व्वगता शिवा। तत्त्वभूता ग्रहा नागास्त्रिगुणापि शिवा गुणाः ॥१५॥ नित्ये नैमित्तिके होमे मन्त्रयोगेन दापयेत्। यो यस्य भक्तिमासक्तस्तस्य कुर्य्यात् तु सन्निधिम् ॥१६। सग्रहान् लोकपालाँस्तु मातरा भुजगं पिवा। कल्पयेत् सर्व्वहोमेषु देवी एतेर्व्यवस्थिता ॥१७॥ स्थूलरूपा तु तैस्तुष्टेस्तुष्टा देवी महाफला। कालादिबलि गन्धादि प्रतिष्ठावच्च कारयेत् ॥१८॥

यदा<sup>४</sup> सम्पत्ति सम्पन्नः सर्वकाले<sup>४</sup> प्रदापयेत् । तदां मन्त्र-ग्रह-भूतान् लोकपालान् निवेशयेत् ॥१६॥

हैम<sup>६</sup>राजत ताम्रा वा<sup>°</sup> सुनिवे शोपलक्षिता । वस्त्र<sup>६</sup> पुष्पविलगंन्धदक्षिणादि यथाक्रमम् ॥२०॥ मातरं लोकपालानां ग्रहाणाञ्च यथाविधि । हृदयेन प्रदेयन्तु मूलमन्त्रेः पुरातनैः ॥२१॥ ग्रथवा सर्व्वसामान्यां वैदिकामिप कारयेत् । ग्रथव्वं विधिना वत्स पूर्वोक्ता वा यथा पुरा ॥२२॥ प्रभूत-मन्त्र-नैवेद्ये भूँरि-दक्षिण-संयुतेः । कुर्य्यान्महाप्रयत्नेन ग्रन्यथा न कथञ्चन ॥२३॥

छेदे भयं विजानीयात् तदथ तन्न कारयेत्।
सहस्राहुति होमेन यत्र तत्र निवेशयेत् ॥२४॥
मूल मन्त्रेण देव्यायाः शृंखला हृदयेन तु।
घृतञ्च शिरोमन्त्रेण शिखायां तत्र पातयेत् ॥२४॥

कवचेन तथा विह्य रक्षयित्वा प्रदापयेत् । ग्रहवमेधेन मन्त्रेण सर्व्वं सर्व्वासु निक्षिपेत् । ॥२६॥

१. भक्तियुक्त य।

३. कालादिवनि क ग।

४. संपर क.

७. वान क।

६. विजायात् क।

११. सर्व सव्वीस्त्र निक्षिपेत् क।

२. तद्भूता ग्रहा नागा क ग।

४. तदाकग।

६. इमा क ग।

द. वर्गं क।

१०. क पुस्तके नास्ति।

लोकपालान् ग्रहान्-नागान् द्वादशाद्धेन पूजयेत्। शिवाद्यान् सनकाद्यांश्च देवाद्यानिष पूजयेत्॥२७॥

नित्येषु च महा प्राज्ञ नैमित्तेषु विशेषतः। पञ्चकानि च सप्तादि नवकानि क्रियादिकैः॥२८॥
ग्रग्ने वर्णाश्च गन्धश्च शब्दाश्चाकृतयस्तथा।

विकाराइच तथा वत्सं बोद्धव्याः सिद्ध्यसिद्धिदाः ॥२६॥

तदन्ते च स्तवं कार्यं सर्व्वकामप्रदायकम् । येन सान्तिध्यमार्याति सर्व्वहोमेषु मङ्गला ॥३०॥ सहस्राच्चि महातेजा नमस्ते बहुरूपिरो । नीलकष्ठ शितिकण्ठ पीतवासाय पावने ॥३१॥ स्नुवमेखलधाराय ब्रह्मरो दहने नमः । सर्व्विशने सर्व्वभन्ने पावकाय नमो नमः ॥३२॥ दुर्गाय उमारूपाय स्त्रीलिङ्गाय सुतेजसे । वसु श्रश्विनरूपाय सर्वाहाराय व नमः ॥३३॥ त्वं छद्र घोरकर्मासि घोरहा परमेश्वरः।

विष्णुस्तवं जगतां पालो<sup>४</sup> ब्रह्मा सृष्टिकरः स्मृतः ॥३४॥

त्वञ्च सर्वार्थको देव यमाय पिशिताशिने । वरुणानिलाय सोमाय ईशदेवाय व नमः ॥३४॥
सूर्याय चात्रिपुत्राय भूसुताय बुधाय च । बृहस्पतये शुक्राय शनि राहोऽथ केतवे ॥३६॥
सर्वा ग्रहरूपाय व्याल मातङ्ग रूपिरा । वृष्टि सृष्टि स्थितिर्भृति कर्ताय वरदाय च ॥३७॥

नमस्ते स्कन्द मातस्त्वं पित्रे चापि नमो नमः ।

कुण्डे वा मण्डले वापि स्थंडिले वापि त्वं विभो ॥३८॥

महानसे वा त्वां देव हुत्वा इध्टं लभेन्नरः । घृत-क्षीर-रस-धान्य-तिल-ब्रीहि-यवान् कुशान् ॥३६॥ भावादभावतो वापि सततं होमयेदनले । एवं विधिवहीनोऽपि नरो विगतिकित्विषः ॥४०॥ कि पुनित्यहोमं तु वसोद्धीरा हुताशने । सब्वं मङ्गल मन्त्रेण पूर्णाहुर्ति प्रदापयेत् ॥४१॥ लोकपाल ग्रहाणां तु श्रोंकारेण ननोऽतिकैः । स्वैः स्वैमंन्त्रेस्तु शेषाणां होमं कार्य्यं नृपोत्तम ॥४२॥

१. लोलाकपाल क।

२. व पथा क।

४. नील क।

६. देव लोकपाल तत्स्थित क इन्द्रा पवह्यये क ।

E. यवं कग।

३. तथा राश्चतथा क ।

५. जगत्पालोसि कग।

७. वाल्य ख।

६. भावाय भावतो वापि ख।

अन्नं विचित्रं शुष्कञ्च संस्कृतं घृतपायसैः। होमयेद्विधिवद् वित्रो बिलिश्चापि प्रदापयेत ॥४३॥ सितवस्त्रधरो भूपः सबलः सहवाहनः । पूजयेत् शम्भुं रुद्रादीन् मातरं पितरं द्विजान् ॥४४॥ श्राचार्य्यान् ब्राह्मणां व्लोकान् सर्व्वाश्रमरताइच ये ।

नट-नर्त्तक<sup>3</sup>-वेश्याश्च कन्यका विधवाः स्त्रियः ॥४५॥

दीनान्ध-कृपणांत्रचैव ग्रन्नदानेन पूजयेत् । एवं निवेशनं कृत्वा नित्यं जप्यं शतं शतम् ॥४६॥ प्रातमध्याह्न संध्यायां स्तवं शान्ति प्रकीर्त्तनम् । भवते नृपराष्ट्रस्य पूर्वोक्तं फलंदायकम् ॥४७॥ इति श्री देवीपुराग्रे वसोद्धीरा-निवेशनविधिः नाम षड्विशोऽध्यायः ।



१. पूजयेच्छत्र रतना दन मातरं द्विजात् क।

३. नरनेर्नक क।

२. बांघवान् क ग।

४. इत्याद्ये देव्यवतारे वसोर्धारानिवेशनविधिः क ग।

### सप्तविंशोऽध्याय:।

#### ब्रह्मोवाच ।

तप्तहाटकवर्णेन सूर्य्य-सिन्दूर-कान्ति कृत । शङ्खकुन्देन्दू-पद्भाभो वृत-क्षीर निभः शुभः ॥१॥ जवाभोऽशोक-पुष्पाभो लाक्षादर समन्वितः । शुभदः सर्व्वकार्याणां विपरीतो ह्यसिद्धिदः ॥२॥ मेघदुन्दुभि-शङ्खानां वेखुवीणा-स्वनः शुभः । वृषेन्द्र नृप काकानां कोकिला-स्वन पूजितः । ।३॥ कंकुमागुरु-कपूरसित-गन्धि च पूजितः । हंसछत्रेभ-गोकुम्भ पद्माकृतिकरः शुभः ॥४॥ सिह-विहिण-श्येनानां चामरा कृतिरिष्टिदः । सधूमो मृतगन्धा च मूकः षड्वरणोपमः ॥४॥ छिन्न ज्वालोऽथ वा रौद्रो नेष्टः सर्व्वेषु पावकः ।

सु संहतशिखः शक्र ऊर्द्ध् वं वातेऽपि याति यः ॥६॥

लेलिहानः शुभः कुण्डो दीप्तिमान् वरदोऽनलः। एवंविधः सदा पार्थं यज्ञेनैवाह स्थापनैः ।।७।।
यात्रायां शक्रकेतौ च सर्व्वकायेंषु सिद्धिदः। न्यूना या वहेत धारा मानात् सिपनं सा शुभा ॥६॥
नाधिका शस्यते विप्र श दुर्भिक्ष-किल-कारिका। नुदते वहमाना या शसते च हुताशनम् ॥६॥
सापि चान्यं नृपिमच्छेत् यावद् घोरायते भुवि। ऋजुनादो महारूपा मनोज्ञा श प्रियकारिका।।१०॥
सुवर्णा हेमवर्णा च धारा राज्य-विवृद्धये। सततं पतते यातु तनोतीव च पावकम्।।११॥
तनोति नृपराष्ट्रं सा वसोद्धीरा न संशयः। सुगन्धि स्वच्छं विमलं कृमि-कीट-विवर्णिजतम् ॥१२।
शस्यते च वसोद्धीरा सिप्गंव्यन्तु पूजितम्। श्रभावाद् गव्यलाजं व वाहोतव्यन्तु सुशोभनम् ।।१३॥

१. शक्र उवाच ग। २. वर्णाभों क ग। ३. वृषेभ शिखि क ग।

थे. मन शिला कुष्ठ कर्पुर ख। ५. हंस छत्रेभ्यो सिंह वहिंगां शैलानां चा मग कृतिरिष्टद क।

६. छित क। ७. शिष्ट क। ८. स्व क।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. लोधिकाक। १० शक्रक। ११. श्रनोजाक।

१२. गव्यजास्नं क।

# भानोः प्रजापतेर्वापि वसोद्धारा गृहे भवेत्।

चिरन्तनेषु सिद्धेषु स्वयं वा संस्कृतेषु च। पर्व्वतेषु च दिन्येषु नदीनां सङ्गमेषु च॥१४॥
गुहासु च विचित्रासु गृहगर्भेषु भूमिषु । दत्त्वा समीहितान् कामान् विधिना लभते नृषः ॥१६॥
ग्रथ सामान्यतो गेहं समसूत्रं जनोन्मुखम् । वास्तुसंगुद्धि -विन्यासमेकादशकरं परम् ॥१७॥
त्रीणि पञ्चाथ सप्ता वा दश वा नव कारयेत् । विशेकं वा वहुनां वा विशेषत् न कारयेत् ॥१६॥
पक्वेष्टं शैलदाव्वं वा सिलङ्गं सहतोरणम् । पञ्च सप्त नवास्यं वा गवाक्षक विभूषितम् ॥१६॥
सद्यंतो भद्रविन्यस्तं क्रम वृद्ध्याविवक्षितम् । उद्यंषूमस्य निष्कासं सप्रकाशं विशेषतः ॥२०॥

इति श्री देवीपुरागे तोरणविधिर्नाम पञ्चिवशोऽध्यायः १०।

१. पंक्तिरियं नास्ति क ग पुस्तके।

३. सर्वेषु क।

५. वस्त संशुद्ध का।

७. भावन्यूनं क।

६. नव वा क ग।

२. चिरंतनिषू क।

४. लभ्यते क ।

६. पंचाथ वा सप्त दशवा नव कारयेत क।

पष्ठाङ्क ख।

१०. ग्रां देव्यवतारे शरणविधिः क ग।

# षड्विंशोऽध्यायः।

#### ब्रह्मोवाच ।

सदैवं सग्रहं कार्य्यमथवा देव तोरणम् । तस्य मध्ये भवेत् कुण्डं हस्तादिलक्षणान्वितम् ॥१॥ चतुष्कमथ वृत्तं वा पङ्कजाकृति चाथ वा । पृथिवी जयदं शक्र वृत्तं कामफलप्रदम् ॥२॥ पङ्कजे जयमारोग्यं योग-ज्ञान-प्रदायकम् । शेषाः कार्यविभागेन कुण्डाः कार्य्या विज्ञानता ॥३॥ सामान्यं सर्व्वहोमेषु शक्र कुण्डं वरोत्तमम् । विस्तारं खाततुल्यन्तु मेखलंस्त्रिभिभूषितम् ॥४॥

चत्वारि त्रीशि हे कुर्यादङ्गुलं कुण्डमानतः।

द्विगुर्गान् द्विगुरो कुण्डे होम मात्रेण कारयेत् ॥४॥

एवं संसाधयेद्विप्र स्तुतः पात्रं सन्धुं खलम् । हैमं वा राजतं वापि ताम्नं वा लक्षणान्वितम् ॥६॥ चत्वारि कटकोपेतमयः श्रृं खल संग्रहम् । तस्य मध्ये भवेद्रन्ध्रं कर्णार्द्धं स्य शलाकया ॥७॥ होमोत्थया प्रमागोन चतुरङ् गुलमानया । धृतनिष्क्रमणार्थाय कुर्यात् सम्यक् विपिश्चतः ॥६॥ पलेर्दशिभरद्धोंन्येर्नान्येकान्तु मया ब्रजेत् । पञ्चभिस्तु शतेहोंमः सप्तत्या च षडस्रया ॥६॥ यथा पूर्णा ब्रजेद् वत्स तथा कुर्यान्न चान्यथा । हस्तमात्रं भवेद् हैमं श्रृं खलं भुजगाकृति ॥१०॥ रन्ध्रे सूत्रनिबद्धश्च ग्रवलम्बय ग्रधस्तनम् । मणि वा पङ्कजं पात्रमाश्वत्थं कारयेत् तले ॥११॥

एवं कार्यानुरूपेण द्विगुगां त्रिगुगां पिवा । कुर्यात् पात्रं धृतं वेधं प्रतिब्ठा-विधिवोदितम् ॥१२॥

२. दंशाकं कुडं वरी शांस्त्रं ग।

३. शाक्रंकग।

१. देवतै: समं क ग।

४. सारेण ग। ५. चतुर्भिक ग।

६. रत्नम् ग।

७. भ्रुं खलंच भुजा कृति ग।

द. देवि क।

सर्वे नाल प्रदो यदा क।

उद्देशं किञ्चिदत्रापि कथयामि नृपोत्तम । समायन ऋतुर्मांस पक्षाहोरात्र पूर्व्वत् ॥१३॥
लग्नादि विशोधयेद् वत्स सर्व्वकाम प्रदा यथा ।
क्षणिकषु च कार्येषु भक्तियुक्तं करो शुभे ॥१४॥

क्षरणं देवी च द्रष्ट्रच्या यथा सर्व्वगता शिवा। तत्त्वभूता यहा नागास्त्रिगुणापि शिवा गुणाः ॥१५॥ नित्ये नैमित्तिके होमे मन्त्रयोगेन दापयेत्। यो यस्य भक्तिमासक्तस्तस्य कुर्य्यात् तु सन्निधिम् ॥१६। सग्रहान् लोकपालाँस्तु मातरा भुजगं पिवा। कल्पयेत् सर्व्वहोमेषु देवी एतैर्व्यवस्थिता ॥१७॥ स्थूलरूपा तु तैस्तुष्टैस्तुष्टा देवी महाफला। कालादिबलि गन्धादि प्रतिष्ठावच्च कारयेत् ॥१८॥

यदा सम्पत्ति सम्पन्नः सर्वकाले प्रदापयेत् । तदां मन्त्र-ग्रह-भूतान् लोकपालान् निवेशयेत् ॥१९॥

हैम<sup>६</sup>राजत ताम्रा वा<sup>®</sup> मुनिवे शोयलक्षिता । वस्त्र<sup>६</sup> पुष्पविलगंन्धदक्षिणादि यथाक्रमम् ॥२०॥ मातरं लोकपालानां ग्रहाणाञ्च यथाविधि । हृदयेन प्रदेयन्तु मूलमन्त्रैः पुरातनैः ॥२१॥ ग्रथवा सर्व्वसामान्यां वैदिकामिप कारयेत् । ग्रथव्वं विधिना वत्स पूर्वोक्ता वा यथा पुरा ॥२२॥ प्रभूत-मन्त्र-नैवेद्ये भूरि-दक्षिण-संयुतेः । कुर्यान्महाप्रयत्नेन ग्रन्यथा न कथञ्चन ॥२३॥

छेदे भयं विजानीयात् तदथ तन्न कारयेत्।
सहस्राहुति होमेन यत्र तत्र निवेशयेत् ॥२४॥
मूल मन्त्रेण देव्यायाः शृंखला हृदयेन तु।
घृतञ्च शिरोमन्त्रेण शिखायां तत्र पातयेत् ॥२४॥

कवचेन तथा विह्न रक्षयित्वा प्रदापयेत्। ग्रव्यमेधेन मन्त्रेण सर्व्यं सर्व्यासु निक्षिपेत् ।।२६॥

१. भक्तियुक्त य।

३. कालादिवनि क ग।

५. संपर क.

७. वालक।

६. विजायात् क।

११. सर्व सञ्बीस्त्र निक्षिपे त् क।

२. तद्भूता ग्रहा नागा क ग।

४. तदा क ग।

६. इमा क ग।

द. वर्णं क।

१०. क् पुस्तके नास्ति।

लोकपालान् ग्रहान्-नागान् द्वादशाद्धेन पूजयेत्। शिवाद्यान् सनकाद्यांश्च देवाद्यानिष पूजयेत्॥२७॥

नित्येषु च महा प्राज्ञ नैमित्तेषु विशेषतः। पञ्चकानि च सप्तादि नवकानि क्रियादिकैः॥२८॥
अग्रे वर्णाश्च गन्धश्च शब्दाश्चाकृतयस्तथा।

विकाराक्च तथा वत्सं बोद्धव्याः सिद्ध्यसिद्धिदाः ॥ २६॥

तदन्ते च स्तवं कार्यं सर्व्वकामप्रदायकम् । येन सान्निध्यमार्यात सर्व्वहोमेषु मङ्गला ॥३०॥ सहस्राच्चि महातेजा नमस्ते बहुरूपिरो । नीलकण्ठ शितिकण्ठ पीतवासाय पावने ॥३१॥ स्त्रुवमेखलधाराय ब्रह्मरो दहने नमः । सर्व्विशने सर्व्वभन्ने पावकाय नमो नमः ॥३२॥ दुर्गाय उमारूपाय स्त्रीलिङ्गाय सुतेजसे । वसु श्रविवनरूपाय सर्वाहाराय व नमः ॥३३॥

त्वं रुद्र घोरकर्मासि घोरहा परमेश्वर:।

विष्णुस्तवं जगतां पालो<sup>४</sup> ब्रह्मा सृष्टिकरः स्मृतः ॥३४॥

त्वञ्च सर्वार्थको देव यमाय पिशिताशिने । वरुणानिलाय सोमाय ईशदेवाय व नमः ॥३४॥
सूर्यांय चात्रिपुत्राय भूसुताय बुधाय च । बृहस्पतये शुक्राय शनि राहोऽथ केतवे ॥३६॥
सर्व्वो ग्रहरूपाय व्याल मातङ्ग रूपिएो । वृष्टि सृष्टि स्थितिर्भूति कर्त्ताय वरदाय च ॥३७॥

नमस्ते स्कन्द मातस्त्वं पित्रे चापि नमो नमः ।

कुण्डे वा मण्डले वापि स्थंडिले वापि त्वं विभो ॥३८॥

महानसे वा खां देव हुत्वा इध्टं लभेन्नरः । घृत-क्षीर-रस-धान्य-तिल-क्रीहि-यवान् कृशान् ॥३६॥ भावादभावतो वापि सततं होमयेदनले । एवं विधिविहीनोऽपि नरो विगतिकिल्विषः ॥४०॥ कि पुनित्यहोमं तु वसोद्धीरा हुताशने । सर्व्व मङ्गल मन्त्रेण पूर्णाहुर्ति प्रदापयेत् ॥४१॥ लोकपाल ग्रहाणां तु स्रोंकारेण ननोऽतिकैः । स्वैः स्वैर्मन्त्रेस्तु शेषाणां होमं कार्य्यं नृपोत्तम ॥४२॥

१. लोलाकपाल क।

२. व पथा क।

४. नीलक।

६. देव लोकपाल तत्स्थित क इन्द्रा पवह्यये क ।

८. यवं कग।

३. तथा राश्चतथा क ।

५. जगत्पालोसि कग।

७. वाल्य ख।

६. भावाय भावती वापि ख।

अन्तं विचित्रं शुष्कञ्च संस्कृतं घृतपायसैः। होमयेद्विधिवद् वित्रो बलिश्चापि प्रदापयेत ॥४३॥ सितवस्त्रधरो भूपः सबलः सहवाहनः। पूजयेत् शम्भुं रुद्रादीन् मातरं पितरं द्विजान् ॥४४॥ ग्राचार्य्यान् ब्राह्मणां व्लोकान् सर्विश्वमरताश्च ये।

नट-नर्त्तक<sup>3</sup>-वेश्याश्च कन्यका विधवाः स्त्रियः ॥४५॥

दीनान्ध-कृपणांत्रचैव ग्रन्नदानेन पूजयेत् । एवं निवेशनं कृत्वा नित्यं जप्यं शतं शतम् ॥४६॥ प्रातमध्याह्न संध्यायां स्तवं शान्ति प्रकीर्त्तनम् । भवते नृपराष्ट्रस्य पूर्वोक्तं फलंदायकम् ॥४७॥ इति श्री देवीपुराणे वसोद्धीरा-निवेशनविधिः नाम षड्विशोऽध्यायः ।



१. पूजयेच्छत्र रतना दान मातरं द्विजात् क।

३. नरनेर्नक क।

२. बांघवान् क ग।

४. इत्याद्ये देव्यवतारे वसोर्धारानिवेशनविधि: क ग।

### सप्तविंशोऽध्यायः।

#### ब्रह्मोवाच ।

तप्तहाटकवर्णेन सूर्य्य-सिन्दूर-कान्ति कृत । शङ्खकुन्देन्दू-पद्भाभो घृत-क्षीर निभः शुभः ॥१॥ जवाभोऽशोक-पुष्पाभो लाक्षादर समन्वितः । शुभदः सर्व्वकार्याणां विपरीतो ह्यसिद्धिदः ॥२॥ मेघदुन्दुभि-शङ्खानां वेग्रुवीग्णा-स्वनः शुभः । वृषेन्द्र नृप काकानां कोकिला-स्वन पूजितः ॥३॥ कंकुमागुरु-कपूँरसित-गन्धि च पूजितः । हंसछत्रेभ-गोकुम्भ पद्माकृतिकरः शुभः ॥४॥ सिह-विह्ण-श्येनानां चामरा कृतिरिष्ट्रिदः । सधूमो मृतगन्धा च मूकः षड्वरणोपमः ॥४॥ छिन्न ज्वालोऽथ वा रौद्रो नेष्टः सर्व्वेषु पावकः ।

सु<sup>=</sup>संहतिशखः शक्र ऊर्द्ध्वं वातेऽपि याति यः ॥६॥

लेलिहानः शुभः कुण्डो दीप्तिमान् वरदोऽनलः। एवंविधः सदा पार्थ यज्ञेनैवाह स्थापनैः ।।७।।
यात्रायां शक्रकेतौ च सर्व्वकार्येषु सिद्धिदः। न्यूना या वहेत धारा मानात् सिर्पनं सा शुभा ॥८॥
नाधिका शस्यते विप्रभे दुर्भिक्ष-किल-कारिका। नुदते वहमाना या शसते च हुताशनम् ॥६॥
सापि चान्यं नृपिमच्छेत् यावद् घोरायते भुवि। ऋजुनादी महारूपा मनोज्ञाभे प्रियकारिका।।१०॥
सुवर्णा हेमवर्णा च धारा राज्य-विवृद्धये। सततं पतते यातु तनोतीब च पावकम् ।।११॥
तनोति नृपराष्ट्रं सा वसोद्धीरा न संशयः। सुगन्धि स्वच्छं विमलं कृमि-कीट-विविज्जतम् ॥१२।
शस्यते च वसोद्धीरा सिर्पाव्यन्तु पूजितम्। श्रभावाद् गव्यलाजंभे वा होतव्यन्तु सुशोभनम् ।।१३॥

१. शक्र उवाच ग। २. वर्णाभों क ग। ३. वृषेभ शिखि क ग।

थे. मन शिला कुष्ठ कर्पुर ख। ५. हंस छत्रेभ्यो सिंह वहिंगां शैलानां चा मग कृतिरिष्टद क।

६. छित क। ७. शिष्ट क। ८. स्व क।

ह. लोधिका क।१० शक्त क।११. श्रनोजा क।

१२. गव्यजास्नं क।

घृतक्षौद्र पयोधारा सर्वपीडा निवारिग्गी। गुड्वीश-कलैहींमं सहकारदलैः शुभैः 118811 अश्वत्था मालती दूरवा श्रायुरारोग्यपुत्रदा । सौभाग्यञ्च श्रियं देवी प्रयच्छत्यविचारणात् ॥१५॥ म्रकादि वा शुभा वत्स सफला सर्व्यकामिका । होतव्या सर्वकालन्तु मातरादविच्छेदिनी ॥१६॥ सर्व्यकालं वृतं प्रोक्तं निमित्ते चात्मवित्तमः । विशुद्धि सर्पिषा यानि तानि नात्र विचारयेत् ।१७। ज्वारा वर्गं शुभं गन्धं सर्व्वहोमेषु लक्षयेत् । संयतो संयताहारैः सर्व्वशास्त्रार्थपारगैः॥१८॥ जप होमरतेभूप धारा देया च ति द्वदैः । पाषन्ड विकलान् लुव्धान् धम्मिपितान् स्रसंयतान् ॥१६॥ सर्व्वकाल-प्रदायी तु न वदेग्नावलोकयेत् । मृत्युञ्जयं महातत्त्वं चतुः सप्ताष्ट्र जापिना ॥२०॥ भाव्यं वे नित्यहोमे तु श्रन्यथा विफलं भवेत्।

सामान्या या भवेद्धारा तस्मिन् जप्यं शतं शतम् ॥२१॥

प्रातर्मच्याह् ण-सन्ध्यासु सर्व्वकाम-समृद्धये । वसु-द्रव्यं घृतमाज्यममृतं हविः कामिकम् 115311 तस्य धारा सदा देया वसोर्द्धारा हि सा मता । वसुना स्वर्गं-कामेण दक्षेण च महात्मना 112311 मया च विष्णुना शक रहेण च सहोमया । ग्रात्मानश्च स्वरूपेण धारायान्तु प्रदापयेत् 112811 देवी सान्निध्यमायाता सन्वंकाम-प्रदायिका। तस्मात्त्वमि राजेन्द्र वसोर्धारां प्रपातय 112211 नातः परतरं पुण्यं विद्यते नृप-सत्तम । वसोद्धारा प्रदानस्य एकाहमपि यद्भवेत् ॥२६॥ नृपेणायुषकामेण पुत्रदारसुर्खाथिना । देया धारा सदा वत्स रिपुनाशाय बुद्धिना प 112911 विच्छेदो नित्य-होमस्य न च कार्यं कदाचन । महादोषमवाप्नोति ये तत्र विमुखाः नराः ॥२५॥ द्रव्याभावे घृताभावे नृपतस्करजे भये। यदि नो वहते धारा तदाच्छिद्रं न विद्यते 113811 होनं कृत्वा क्षमावेत देवदेवीं नृपोत्तम । पुनः प्राप्तौ भवेद्होमं प्रतिष्ठा विधिचोदितम् 113011 महा भ्राविष्य मासे तु भ्रष्टमी नवनीषु च । कार्तिक्यां माघचैत्रे तु चित्रायां रोहिणीषु च ॥३१॥

१. प्रियं क ग।

२. सकला हस कामिका क।

५. सर्वकामेगा क ग।

वृद्धिमान क ग

१०. पिऋ तुद्धिद्रायां क।

रे. चार्थं क ग। ४. विकलं क ग।

६. प्रपातितम क ग। ७. नृपेगा पुत्र राज्य जिगिषुगा क ग।

६. गवामेत ये तत्र विमुखा सुरा क ग।

वैशाख्यान्तु प्रदातव्या ज्येष्ठां ज्येष्ठस्य सत्तम । श्राषाढे द्वादशी होमं श्रष्टमी पूर्णिमा नमे ॥३२॥ नभस्ये रोहिणी वत्स चतुथ्यां स्कन्दजे दिने। संक्रान्तिषु च सर्वासु गुरुसौरि भवासु च ॥३३॥ चन्द्र-सूर्योपरागेषु प्रतिष्ठा यज्ञ-कर्मणि। शक्रोच्छ्रये प्रदातव्या जन्मपुष्याभिषेचने ॥३४॥

मार्गे व्रतनिबन्धे तु शुभे वा केतुदर्शने । प्रहकृत्योपसर्गेषु धारा देया शुभावहा ॥३४॥ एवं यो वाहयेद् धारां शास्त्र दृष्टेन कर्मणा । तस्य भूः सिध्यते सर्वा सनागा सहसागरा ॥३६॥ पुष्यं दिनहोमात् प्रजायते। वाजपेयशतं रात्राविनश्चोमशतं ॥ थड़ा। ब्राधयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन । ब्रायुरारोग्यमैश्वर्यमिह चान्ते शिवी भवेत् ॥३८॥

इति श्री देवीपुराए। वसोधीरादानविधिनीम सप्तविंशोऽध्यायः ।

Holl Depost school Depost Depost I delinester existenting

A 30 PREFERENCE IN THE THE PROPERTY OF THE PRO

१. सत्तमा क।

२. क पुस्तके नास्ति ।

४. वाते शिवा भवेत क। ५. इत्याद्ये देवीपुराणे वसोर्घारा समाप्ता क ग।

### ऋष्टादिंशोऽध्यायः।

#### ग्रगस्त्य उवाच।

शूलिनो ब्रह्मणा प्राप्तिमिन्द्राच्च मम ग्राग्तम् । मयापि ते यथा वृत्तं तथा राजन् प्रकाशितम् ।१। ब्रह्म विष्णु शिवानाञ्च भहाभय विमोक्षदम् । मन्त्रितं शक्र-गोविन्द-वाचस्पित-पितामहैः ॥२॥ रुद्रस्तोत्रं महादेव्या विष्ण्वाराधन-घोरजम् । वधं महिषरूपस्य भूमौ देव्यवतारणम् ॥३॥ वतं व्रजोच्छ्यं धारा मङ्गलेषु पठेत् सदा । देव्यायतने देवस्य शङ्करस्य हरेरपि ॥४॥

गोष्ठे वा चन्वरे शैले गृहे वा सुमनोरमे ।
देवीं सम्पूर्जियत्वा तु भोजियत्वा कुमारिकाः ॥ ॥
तद्भिक्ति भावितान् विप्रान्-सद्वृत्ताञ्छास्त्रतत्परान् ।
यथाशक्त्या च पूज्येत् हेमवस्त्रविभूषग् ॥ ६ ॥
ततस्तान् स्वस्ति वाचियत्वा पूजियत्वा तु पुस्तकम् ।
सुगन्थ-गन्ध-धूपेन पुष्पमाल्येः सुचन्दनेः ॥ ७ ॥

घण्टाचामरशोभाढ्ये दर्पएं रूपशोभिते । दुकूले वस्त्राभरएो दण्डयन्त्रे निवेशयेत् ॥६॥ वाचकं पूर्णियत्वा तु यथाविभवविस्तरेः । वाचयेत् ततो राजा देवी माहात्म्यमुत्तमम् ॥६॥ तदन्ते शान्ति शब्दस्तु जनस्य स नृपस्य च । १गो ब्राह्मण पूजानान्तु वनस्पति मुखेषु च ॥१०॥ क्षत्र-विट्-शूद्र-बालानां सर्वमेव शुभं तु वः । ग्रनेन विधिना राजा यः पठेत् शृण्णुयादिष ॥११॥ चिन्तयेद् वाचयेद् वाषि तस्य पुण्यफलं शृण्णु । ग्रश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयशतस्य च ॥१२॥॥

१. सुराएां च क।

२. यथा क ग।

३. मारिका क।

४. दत्ते क।

५. इत परंग पुस्तके नास्ति।

ग्रग्निष्टोम महाष्टोम राजसूय महामखै:।

यत् फलं लभ्यते तात तत् फलं शतधा भवेत् ॥१३॥
गङ्गातोया भिषेकादैस्तीर्थंने मिष पुष्करेः। यत् फलं लभ्यते राजंस्तत् फलादयुताधिकम् ॥१४॥
ब्रह्महत्यादिपापानां शमनं परमं शतम् । वर्द्धं नञ्चाथ-धर्म्भाणां काम-मोक्ष-फल प्रदम् ॥१६॥
पुत्रदं पत्निदं तात जयदं सौख्यदं परम् ।

ग्रनेन विधिना वत्स प्राप्नोति श्रवणान्नरः । इह कीर्ति श्रियं ब्राह्मीं परत्र भवति लयम् ॥१७॥

इति श्री देवीपुराएो देव्यास्तव-पठन-माहात्म्यं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः ।।



१. इत्याद्ये देवीपुरासे देव्याः पुस्तकपठनमहात्म्यम् क ग।

# एकोनत्रिंशोऽध्यायः ।

#### शक्र उवाच।

एवं सर्व्यप्रदा देवी यथा नाथ प्रवर्णिता । तस्याहं श्रोतुभिच्छामि व्याख्याराधनपूजनम् ॥१॥

ब्रह्मोवाच ।

न परा चापरा देवी पूर्वं वा च पुरन्दरम् । तस्यास्त्वं भक्तिमापन्नः कथनादेव वासव 11711 यदा सद्भावता तस्या व्याप्तिभावेन विद्यते । तदा त्वं सुरराजेन्द्र शृणुष्वेकमनोधुना 11311 एका एव पराशक्तिः सर्व्वगा व्यापिनी किल । स्वभावात् कर्तृ रूपत्वात् भूताद्यैः पञ्चधा स्थिता ।४। भूत तन्मात्र-वुद्धाख्य कम्मवर्ग मनोधिषु । ग्रहङ्कार प्रधानेन प्रभावात् सा व्यवस्थिता 11111 हेमजन्तु महद्दण्डं सहस्र किरगोज्वलम्<sup>२</sup> । तप्तहाटक-सङ्काशं कोट्यायुतसम<sup>3</sup>प्रभम् ॥६॥ शतकोटि प्रविस्तीर्गं समन्तात् परिवर्त्तनम् । तञ्च वर्षं सहस्रोग द्विधाभूतं पुनस्ततः र 11911 मध्ये तस्याभवद् ब्रह्मा चन्द्र-सूर्येक्षणो विभुः। सकलं भू दिवं भूत खं दिशो मनौगोचरम् 11511 स सिमृक्षु प्रजाः सर्व्वास्तदादेशेन वासव। स एव स्थितये विष्णुविनाशे रुद्रः सोभवत् 11311 स्थावरस्य चरस्यास्य दृश्यादृश्यस्य वासव । जरायुजान्डज स्वेदानामुद्भिदानां तथैव च 118011 नगानद समुद्राणां विशेषे तद्भवोऽभवत् । विद्यावेदन-वेदानां वाञ्जनी जननी तथा 118811 माता मातृक भेदेन वर्ण भेदेन सा स्थिता । मन्त्र-तन्त्र-क्रिया-मुद्रा-विष-भूत-ज्वरादिषु 118511 म्रन्यापि तत् प्रभावेण शमन्ते भिषजो रुजः । न च वर्णान्तराभावा स्राश्रमाणां क्रियास्तथा गिर्इ॥

१. शृगुष्व कमलामुता क।

२. किरएगोज्वलम् क। ३. शशि क।

४. समन्ता ये विर्ह्णं क ।

४. तत पुन क।

६. स न व स्थितं यो विहतो विनाशे रुद्र सोमवत् क ।

ईक्षते मन्त्ररूपेण सूर्यस्य इव रश्मयः । सा च वर्ण क्रमाद्भूता द्विजाति ब्रह्मचारिगी ॥१४॥ सङ्कर प्रभावाणाञ्च वर्णानां करगो स्थिता। ग्रान्विक्षकी त्रयी वातः दण्डाख्या सा च कीर्तिता ॥१४॥ दीष्तिः सूर्यो क्षमा भूमौ कान्तिश्चन्द्रे जले प्लुति । ज्वाला वह्नी गतिर्वायौ व्योग्नि सा व्यापिनी भवेत् ॥१६॥

यजमाने तथा दीक्षा धारणा योगिनामिष । प्रज्ञा प्रज्ञावतां सा तु वाग्मिनान्तु सरस्वती ॥१७॥ लक्ष्मी सा तु धनाढ्यानां सिद्धि सिद्धिप्सूनाप्रिष । दया दयावती सातु प्रीति प्रीतिमतामिष ॥१८॥ ज्ञारा खड्गे ज्याधनुषि शब्दो वाश्चेषु सा स्मृता । परस्य सा परत्वेन शिवस्य शिवगामिनी ॥१६॥ भिक्त मुक्ति प्रदा देवी ब्रह्मादीनान्तु सा मता ॥२०॥

इति श्री देवीपुराएो व्याप्ति प्रशंसा नाम<sup>४</sup> एकोनित्रशोऽध्यायः ।

१. शंकर क।

४. शिवगेंसिना क।

२. जसे ह्वाति क। ३. शब्दो राज्येषु सा स्मृता क।

५. इत्याद्ये देवीपुराणे व्याप्ति प्रशंसा क।

# त्रिंशोऽध्यायः।

#### ब्रह्मोवाच ।

शृगु तस्या सुराध्यक्ष ग्राराधन-विधि पराम् । यथा सा तोषिता पूर्व्वं शङ्कराद्यैः फलेप्सुभिः॥१॥ कर्म्म-यज्ञेन देवेश तथा त्वामिप पूजयेः। शम्भुः पूजयते देवीं मन्त्र शक्तिमयां शुभाम् ॥२॥ ग्रक्षमालाकरो नित्यं तेनासौ विभववान्नरः । ग्रहं शैलमयीं देवीं यजामि सुरसत्तम ॥३॥ तेन ब्रह्मत्वमेवेदं मया प्राप्तं सुदुर्लभम् । इन्द्रनीलमयीं देवीं विष्णुरर्च्चयते सदा विष्णुत्वं प्राप्तवांस्तेन श्रद्भुतैः कंसनाशनाम् । देवीं हेममयी कान्तां धनदोऽर्चयते सदा 11 11 तेनासौ धनदो देवो धनेशत्वमवाप्नुयात् । विश्वेदेवा महात्मानो रौप्यां देवीं मनोहराम् 11311 यजन्ति विधिवद्भक्त्या तेन विश्वतृत्दमाप्नुयुः । वायुः पूजयते भक्त्या देवीं पित्तलसम्भवाम् ॥७॥ वायुत्वं तेन तत् प्राप्तमनौपम्य गुणावहम् । वसवः कामिकां देवीं पूजयन्ते विधानतः ॥ ॥

> प्राप्नुवस्तन्महात्मानो वसुत्वं हि शुभावहम्। ग्रहिवनौ पार्थिवीं देवीं पूजयेत विधानतः ॥६॥ तेन ताविश्वनौ देवौ दिव्य-देह-गतावुभौ। स्फाटिकां शोभनां देवीं वरुगोऽच्चयते संदा । १०॥ वरुणत्वं हि संप्राप्तं तेन ऋद्धया समन्वितम् । देवीं मन्त्रमयीं पुण्यामग्निर्यजते भावितः ॥११॥ श्रग्नित्वं प्राप्तवांस्तेन तेजोरूपसमन्वितम् । ताम्रां देवीं सदा काल भक्त्या देवो दिवाकरः ॥१२॥

१. सेन्द्रे क।

३. वरुणोऽर्चयते सदा क । ४. कपुस्तके नास्ति ।

२. यनोरमाम् क।

ब्रन्वंते तत्र संप्राप्तं तेन सूर्य्यत्वमुत्तमम् । मुक्ताफलमयीं देवीं सोमः पूजयते सदा ॥१३॥ तेन सोमेन सोमत्वं संप्राप्तं सततोज्ज्वलम् । प्रवालकमयीं देवीं यज्ञत्ते गुह्यकादयः ॥१४॥ तेन भोगवलोपेताः प्रयान्तीक्वर-मन्दिरम् । वज्जलोह-मयीं देवीं यज्ञत्ते मातरः सदा ॥१४॥ मातृत्वं प्राप्य ताः सर्व्वाः प्रयान्ति परमं पदम् । एवं देवाः सगन्धन्दाः पिक्ताचोरणराक्षसाः ।१६। पूजयन्ति सदाकालं चिन्चकां सुरनायिकाम् । तथा त्वमपि देवेन्द्र यदीप्सिसः परां गतिम् ॥१७॥ शिवां मणिमयां पूज्य लभसे मनसेप्सितान् ।

कामान् सुरवराध्यक्ष कामिकैः पूजिता सदा। ददाति सर्व्वलोकानां चिन्तामणिर्यथा शिवा ॥१८॥ इति श्री देवीपुराणे द्रव्य-विधि-पूजा-देवीमाहात्म्यं नाम त्रिशोऽध्यायः ।

तेन नागास्तु भोगाद्याः प्रयांत्यंते परं पदम् ।
कृष्णायसमयीं देवी पूजयन्त्युत्तरोत्तमाः ।
राक्षसाश्च महात्मानो तेन ते सितविक्रमाः ।
प्रयूसीसमयीं देवीं पिशाचाः पूजयंतिर्द्वताम् ॥
तेन ऋद्धि वलोपेताः प्रयांति परमं पदम् ।
त्रैलोहकीं सदा देवीं यजंते गुह्यकादयः ।

१. संप्राप्त सोम क।

२. पतगोत्तमा क।

<sup>3.</sup> 

४. नरं देवी क।

५. पिशोचोरगरोल्लसा क।

६. कामक।

७. इत्याद्ये देवीपुराणे द्रव्य-विधि-पूजा देवी माहात्म्यम् । एष ग्रघ्यायः ग पुस्तके नास्ति ।

# एकत्रिंशोऽध्यायः।

#### ब्रह्मोवाच ।

भूयस्ते संप्रवक्ष्यामि देव्याराधनमुत्तमम् । यत् कृत्वा सर्व्व कामाणां व्याप्तिः तृप्ति भिविष्यति ॥१॥

दिन्तदन्तमयैर्दन्डे हैंमबद्धैः सुशोभनैः । विचित्र-पद्मरागाद्यं मेरिएभिरूपशोभितैः 11711 रथं तै: कारयेद् देव्याः सप्तभौमं मनोहरम् । दुकुल वस्त्र संच्छनंमर्छचन्द्रोप्यशोभितम् 11311 घण्टा किङ्किएगी शब्दोद्यं चामरैः कन्दुकान्वितैः । पताकाध्वजशोभा द्यं दर्पर्गेरूपशोभितम् ।४। तं रथं पूजयेच्छक जाती-कुसुम-मन्दकैः पारिजातसु पुष्पैश्च रक्त कर्द्म चन्दनैः सुगन्धि यूपितं कृत्वा देवीं तत्र निवेशयेत् । प्रतिमां शोभनां वत्स महासुर-क्षयङ्करीम् । पूजयेद्रथविन्यस्तां सर्व्वमङ्गलमङ्गलाम् । दुर्गा कात्यायनी देवी वरदा विनध्यवासिनी १२ 11911

> निशुम्भ-शुम्भ-मथनी महिषासुरघातिनी उमा क्षमावती माता शङ्करस्यार्द्ध-कायिका ॥८॥ प्रसीदतु सदा मेऽस्तु यच्च नो वाञ्छितं हृदि । अनेन विल पूर्वेण<sup>१४</sup> नमस्कार युतेन च ॥६॥

पूजायत्वा तता नेवा समस्ताप्सरगीतकैः। पञ्चमी सप्तमी पूर्णा नवम्येकादशीषु च ॥१०॥

१. भ्वयंते क। २. व्याप्ति ख। ३. हेमवंधा क। ४. मनोरमं क। ४. कंटुकाचितं क। ६. शोभातं क। ७. नास्ति क पुस्तके प्जयछंक ताती कुसुमलिप्तै: कः। परिजात ख । १०. कुलाक। ११. पंकरी क।

१२. विघ्यवासिदतु मदा नेस्क य घनोह्दिवांछितं क । १३. नास्ति क पुस्तके। १४ वल पूर्वेण क।

१५. पूजियत्वा क।

तृतीया शिव विघ्नेश दिवसे वत्सरेषु च । महानदी-नद नसङ्ग-पर्वत-स्रवणेषु च ॥११॥
तत्र मन्डप विन्यासं महादाविष्ट निम्मितम् । शैलं वा मृन्मयं वापि कृत्वा वास्तु विभावितम् ।१२।
सर्व-लक्षण-सम्पूर्णं सर्व्व-शोभा-समन्वितम् । पूर्व्वं च कारपेच्छक पश्चाद् यात्रां प्रचक्तिरे ॥१३॥
महाजनपदोपेतां महास्त्री-सङ्घ-संकुलाम् । सर्व्वान्न-याव-नैवेद्यः समस्तैरिष पूजयेत् ॥१४॥
दद्याच्च दिग्वांल शक सर्व्वादिक्षु समन्वितः । भूत-वेताल-सङ्घस्य मन्त्रेणानेन सुत्रत ॥१४॥
जय त्वं कालि भूतेशी सर्व्व-भूत । नस्मावृते । रक्ष मां निज भूतेम्यो वाल गृह्ण शिविष्रये । ॥१६॥
मातर्माते वरे दुर्गे सर्व-कामार्थ-साधिनि । स्रनेन बिलदानेन सर्व्यांन् कामान् प्रयच्छ मे १४ ॥१६॥
एवं दत्त्वा वाल शक ततो १४ देव्यावतारयेत् । विन्यसे-द्रुद्वपोठेतु मण्डलेक्ष्पशोभितम् ॥१८॥
तत्रस्थां पूजयेद् देवीं हैम रोध्यश्च तास्रजेः । कलसैस्तु सहस्रण गन्धोदक-सुपूरितेः ॥१६॥
समस्त-फल-सम्पूर्णेर्याज्ञियेर्थ पल्लवैः । स्नापयेदेकमेकेन रत्नाभाँ नंवं हदैः ॥२०॥
वेद-मङ्गल-शब्देन शङ्ख-वादित्र निस्वनैः । वेग्रु-वीणा-मृदङ्गेश्च घण्टा-किङ्किणीरावृते । ॥२१॥
सनापयित्वा ततो देवीं भूषयेद् दुकुलेः । शुभैः । गोमयादिकृतेः पद्यौदीपवत्यैः विरोधितैः ॥२२॥

स्वस्तिकं नंन्दिकावर्तः शङ्खेर्नीलोत्पलोत्पलैः १६। यव शालाङ्कुरोद्भिन्नैर्य्यव-वास-समन्वितः १६॥२३॥

प्रत्येकं तु ददेद्भूयं प्रत्येकं कलशैः स्नपेत्। तथा कर्प्रक्षोदेन चन्दनः कुङ्कु मेन च ॥२४॥
गोरोचना समेतेन देवीमालिप्य पूजयेत् । हेमजेर्जातिजेर्माल्येः रत्नन्यासैरनेकथा ॥२४॥
वासोभिः सुमनैदिचत्रैः पुनध्र्पं समुत्क्षिपेत् ।

भक्षयेत् तु २२ तथा कन्यां द्विजान् दीनान् सुदुः खितान् २३ ॥२६॥

| १. मृत्यवेषु क।                                  | २. महानद नदी क!            | ३. भद्र क।                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ४. विनासंक।                                      | ५. कुलवासक्त क।            | ६. विभागवित क।                                                    |
| ७. सपरंक।                                        | ८. सहास्त्री संकुला क।     | <ol> <li>समस्तैराये क।</li> </ol>                                 |
| १० दृद्यैव्वरि खर्लि शक्त सर्वे दिक्षि समंतता क। |                            | ११. समावृतो क।                                                    |
| १२. ग्छहसदा प्रिये क।                            | १३. सर्वक। १४. प्रयच्छमेक। | १५. प्रथाक।                                                       |
| १६ रावित क।<br>१६ यव साल्यं कुरोद्धि             | १७ मज्जे दंद कै: शभी: क ।  | १८. नीलोत्पलैः क ।<br>२०. चन्दने क ।<br>२३. दीनी तु दूःखितात् क । |

भक्त भोज्यानतपानेन तत्र सर्व्वांश्च प्रोणयेत्। भोजियत्वा क्षमायेत देवी मे प्रोयतामिति।।२७॥ तथा देरया रथे कृत्वा पुनरेव गृहं नयेत् । अशान्त-रेग्यु-पथं सर्व्वं पुष्प-दूर्विक्षतंर्जले: ।।२६॥ प्रक्षिप्यमार्गः कन्याभिः स्त्रीभिः मङ्गलवादिभिः ।

सिललेन पथि पांशुं कृत्वा पङ्कं प्रचिकरे ॥२६॥

पुरशोभां पथि शोभां द्वारशोभां गृहे-गृहे । कारयीत तथा शक सर्व्ववाधां निवारयेत् ॥३०॥ ग्रन्छेद्यास्तरवस्तस्मिन् प्राणिहिंसा विवर्जयेत् । वन्धनस्था विमोक्तव्या<sup>प</sup> वध्या क्रोधादि शत्रवः ।३१। म्रकाल कौमुदीं शक्र रथयात्रान्ते कारयेत्। सर्व्वदा सर्व्वदेवैस्तु शङ्कराद्यैः प्रतिब्ठिता ॥३२॥ रथ यात्रा तदा शक्र सूरैः स्वर्गे सदा कृता । तथा किन्नर-गन्धर्वैः भू-पाताल निवासिभिः ॥३३॥ रथ यात्रा प्रभावेगा मोदन्ते दिवि देवताः । स्रादित्यो रथयात्राकृद्रथेन नभसः क्रमेत् ॥३४॥ देवा दिव्य-विमानस्था रथयात्रा प्रभावतः । क्रीडन्ते विविधिभौगैः सर्वातङ्कभः विविजिताः ॥३५॥ तथा :वमिप देदेन्द्र रथयात्रा-करोभव । शिवायाः शिवदातायाः परमेन समाधिना

#### ग्रगस्त्य उवाच।

रथ-११यात्राश्रितं पुण्यं १२ ब्रह्मणा वासवस्य तु । पूर्व्वं यत् कथितं तात ते ते सर्व्वं मयाखिलम् ।३७। ख्यापितं नात्र सन्देहो देवी माहात्म्यमुत्तमम् । यः पठेत् शृशुयाद्वापि भक्तिमान् नृपसत्तम ॥३८॥ स सुखं यशः सौभाग्यं पुत्र प्राप्ति यथेप्सिताम् । लभते नात्र सन्देह इत्येवं ब्रह्मणोऽब्रवीत् ॥३६॥ सुवलेन कृते राज्ये पुरा शक्रस्य कीर्तिता । धनदस्य पुरा प्रोक्ता वरुए।स्य च वायुना ॥४०॥ कृते स्थाने कृतानेन तथा श्रुत्वा च निऋ तैः । भुञ्जीत 13 परया हृष्ट्या पुरी भगवंती शुभा ।४१।

इति श्री देवीपुराएो रथयात्रा विधिमाहात्म्यं नामैकत्रिशोऽध्यायः १४।

६. कारयात क।

१. भाजियला क। २. पुनरेव गृहश्येत क। ३. क पूस्तके नास्ति i ४. वाहिभि: क। ४. पथे क।

७. शिवारघेत् क।

वंघनस्त्वापि तथा मोक्तव्या क ।

१०. सवतिक क।

१३. भुंजजे क।

६. सदाहुता क।

११. क पुस्तके नास्ति १२. ब्राह्मण् कं। १४. रथयात्राविधिमाहात्म्य क । ११. एष अध्याय ग पुस्तके नास्ति ।

# द्वात्रिंशोऽध्यायः ।

#### अगस्त्य उवाचा।

रथयात्रासु माहात्म्यं ब्रह्मणा उपर्वाणतम् । श्रुत्वा प्रीति परां जग्मु कर्म्मयोगमपृच्छत् ॥१॥ शक्र उवाच ।

भगवन् देवता <sup>3</sup>गारमच्र्वास्थापन पूजनम् । सम्मार्ज्जनमुपलेपं दोप-वैतानजं फलम् ॥२॥ कृत्वा देव्या ह्यशेषन्तु किं लभन्ते ब्रवीहि नः ।

#### ब्रह्मोवाच ।

गङ्गा नम्मंदा विन्ध्याद्रि मुज्जियन्यामथाव्वंदे ॥३॥

हिमवान्तिषधे द्रोगो सान्तिध्यात् तिष्ठते शिवा । नदी तीरे तु दुर्गे च रथ्या-पितृ-वनेषु च ॥४॥ स्थापिता भवते देवी सर्व्व कार्यार्थ सिद्धिदा । मारगां शत्रु वर्गस्य पितृ स्थाने समर्चिता ॥५॥ एकलिङ्गे द्रुमे शेले गृहे गोष्ठे त्रिकण्डके । पूजिता यत्र द्रव्याणां सुखदारोग्यदा भवेत् ॥६॥ तथा च सर्व्वगा सर्व्वमीक्षदा पूजिता मता । गुरौ मेषगते शक्र देव्याची यः प्रतिष्ठयेत् ॥७॥

इहैव स भवेद धन्यो मृतो गच्छेत् परं पदम्।

तस्मान्मेषगते ° शक्र उत्तमा नवमी मता ॥८॥

महाद्यस्मिन् नामाऽनन्तं सामं च सर्व्वकामदम् । देवीं तत्र तदा शक्र पांसुजा ग्रपि स्थापिता ॥६॥ भवते फलदा पुंसां किस्थे च वृषध्वजम् । समष्टष्टि गतं कृत्वा ग्रजौ माधव कल्पसम् ॥१०॥

१. ग्रघ्यायोऽयं गपुस्तके नास्ति ।

४' उज्जयन्पय ग्रव्दि क ।

७. पुत्र क।

१० स्थिते क।

२. प्रपूकच क।

५. सारएां प्राक्त क।

**द. ससर्व** क ।

११. लभते फलं दास्त्रंस्य क।

३. भगवत् देवता क

६. मदाचिता क।

६. सर्वभवेद् क।

स्थापयेद् देव देवेशं सर्व्वकामाथिनो धिदा विशेषः कथितश्चात्र सर्व्व कालेऽपि मङ्गला ॥११॥ येन केनचिद् द्रव्येगा सर्व्व काम फलप्रदा। तथा ये सिद्ध गन्धर्वा नृपा वा राज्यकांक्षिणः ॥१२॥

ते यजन्तु सदा देवीं स्थापियत्वा विधानतः । न तिथिन्नं च नक्षत्रं नोपवासोऽत्र कारणम् ॥१३॥ वयमस्य प्रभावं तु देव्याया भक्तिकारणम् । पूजिता विधिना शक्र नृणां भोगान् प्रयच्छति ॥१४॥ हेम भावा च मृद्वक्षी शैलचित्रायसापि वा । शक्ति शूलेऽजिता देवी सर्व्वकाम फल प्रदा ॥१४॥

यो यस्य ग्रायुधः प्रोक्तस्तिः स्मिस्तं प्रतिपूजयेत् । देवी शक्त्याच्चिता पुंसा राज्यायुः सुतसौख्यदा ॥१६॥

याम्ये ब्रह्मा भवेत् काये रक्त वर्णो जवोपमः । मध्ये रुद्र ऋजुः शुक्रो वामे कृष्णस्ततो हरिः ॥१७॥ देवयक्षग्रहा नागा लोकेशः सचरापराः । शूले संपूजिते वत्स सर्व्वं भवति पूजितम् ॥१८॥

वार्क्षं वा शैलजां वापि रत्नधातुमयामपि ।
देव्यामेवं समं ऋक्षं वेलाकरणवासरम् ।
विधिना शक्र हुष्टेण दशबाह त्रिलोचनाम् ।।१६।।

कारयेद् भिक्तमान् यस्तु देवीं शास्त्र विशारदः । सर्व्वलक्षणसम्पूर्णां सर्व्वाभरण भूषितास् ॥२०॥ राजन्तीमुक्तमाङ्गोन कवरी स्विम्बतेन च । ग्रथ मुक्तानि भारेण धिम्मत्व दंशितेन ॥२१॥ व्यामिश्र सित पुष्पैर्वा ग्रिलिपङ्कत्तीव संस्थिता । रुद्दित तमवक्रोण तिरस्कृतं निशाकरम् ॥२२॥ ग्रायतैः कर्णमर्थ्यादैस्तरलालोल निम्मंलैः । भ्रुक्षेपाक्षिधृतैः पक्षैः ऋजुः जिह्वावलोकनैः ॥२३॥ भ्रूभङ्गः चाप दण्डेन भिनत्ति इष्टि सायकैः । मध्योन्नत सगर्व्वेगा ग्रधरेण विराजते ॥२४॥

ग्रारक्ता विद्रुमाभेन स्मितं किञ्चित् स्मितानना । मयूख दन्त ज्योत्स्नेन चकासान्तीं तिडिदिव ॥२४॥

१. कामान्वितो क।

२. विधानता क।

३. वर्षमस्य क ।

४. वेलाकरएां वासव क।

५. श्लोकपंचकं क पुस्तके नास्ति ।

६. करवालं क।

७. भिदती क।

त्रिरेख कन्धरां शान्ति ग्रंबैयक विभूषिताम् । कठिन स्तन भारेण संशक्तो तौ निरन्ध्रणौ ॥२६॥
महा समुन्नतौ पीनौ वक्षौ पीनौन्नतौ शुभौ । तनोरतनुः मध्येन मध्ये च त्रिवली मता ॥२७॥
रोमराजी नितम्बोर्छ ह्यनङ्गाङ्कः र सूचिवत् ।
विस्तीर्ण जघना कार्या रम्या-गर्भोरु कोमलौ ॥२८॥

गृह गुल्की तु पद्माभौ पद्माङ्कित सुतूपुरौ। काञ्चित् किङ्किणी भावं तं ब्रह्म सूत्रेण राजते ॥२६॥ केयूर नाग बन्धेन ह्माङ्किदैः रक्तकाञ्चनैः। ग्रेवेयका किरोटोर्ह्वे सावशेष विशेषकम् ॥३०॥ राजते च तृतीयेन लोचनेनालकेन च । राजन्ती पीतवासेन छुरितारूण रेग्नुना ॥३१॥ हिभुजा या च विशाष्ट तावद्दोद्देन्डधारिग्गी ग्रस खेटक हस्ताभ्यां गदा दण्डेन चापरौ ॥३२॥ शरचापपरेताभ्यां समुद्गर चापरौ। परशु चक्र धरौ चान्यौ डमरू दर्पण चामरौ ॥३३॥ शक्ति कुण्डथृतौ चान्यौ हल मूषल चापरौ ।

पाश तोमर चान्यौ तु ढक्कापराव चापरौ । तर्ज्यन्तीव चान्येन कुर्वन्ती कलकलारवैः ॥३४॥ ग्रमयं स्वस्तिकाङ्कोन अष्टाविशमुजा शिवा । सिंह पद्मासना संस्था सिंहासन व्यवस्थिता ॥३५॥ महिषद्मी शिरश्छेदान्तरं शस्त्रोग्रपाणिनाम् । तर्ज्ञमानं हतं मूर्धिन नागपाशेन वेष्टितम् ॥३६॥ धातमान। रिपं देवी पूजनीया पुरन्दर । स्थापिता पूजिता शक्क स्मरता पठतापि वा ॥३७॥

प्रयच्छिति शुभान् कामान् मनोऽभीष्टान् यजेन्नरः ।
पङ्कोषु र् शंल दार्व्य वा मृन्मये वापि वासव ।।३८।।
सोपवासः शुचिः स्नात्वा कामक्रोध विविज्जितः ।
सर्व्यसङ्गोजिभतः १००० प्रीतस्तन्मना भावभावितः ॥३६॥
पुष्प गन्धोपहारंश्च हविष्यात्तंरनेकशः ।
तिल सीपर्यवान् हत्वा सर्व्यमङ्गल मन्त्रितान् ॥४०॥

२. वांघन क।

१. महाममुत् तौ पानौ बक्तो त्तौ शुभौ क।

३. मधिरोष क।

४. कल्पनाक।

५. परशुं चक्रधरी क।

६. शक्ति कुंत क।

७. शरप का

द. स्यद्ध् कः ।

६. पंकेष्टे क।

१०. सत का

११. स्यत्रतात् क।

वस्त्र हेमाम्बु सम्पातः कलसैर्देवींन्तु स्नापयेत् । ततस्तच्छास्त्र वेत्तारः प्रतिष्ठान्तु प्रकारयेत्रे ।४१। देवी शास्त्रार्थ-तत्त्वज्ञैमितृ मण्डल वेदिकैः । भूत तन्त्र ग्रह वाल गारुडे़षु कृत श्रमैः ॥४२॥

प्रतिष्ठान्तु<sup>3</sup> शिवान्तेस्तु यथा शक्त्या तु दक्षयेत् ।

पूजयेद् ब्राह्मणाञ्छक्र कन्यां बालास्तथैव च ॥४३॥

दोनादि विकलान् सर्व्वान् यथा शक्त्या क्षमापयेत् ।

तदन्ते स्वस्ति वाच्यन्तु मङ्गला प्रीयतां मम ॥४४॥

सुखं तिष्ठन्तु राजानो गौ ब्राह्मणप्रजास्तथा ।

क्षत्र विट शूद्र वालेभ्यः सर्व्वशान्ति<sup>४</sup> कराभवा ॥४५॥

सर्व्वान् कामान् प्रयच्छन्तु ये जनाः फल कामिनः ।

तथा स्तवेन चान्येन शिवगीतेन तोषयेत् ॥४६॥

इति श्री देवीपुराए देव्यवतारे प्रतिष्ठाकर्मयोगोनाम द्वात्रिशोऽध्याय:3 ॥

१. वस्त्र हेमांतु संवीत कलवर्ग वातु स्नायेत् क।

३. प्रतिष्ठाप्य क। ४. शोत क।

६. वानेन शिवगीतेन तोषितः क।

२. प्रतिष्ठा तं न कारयेत् क।

५. ये जन्म यानि कामिनः क।

### त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ।

#### श्रगस्त्य उवाच।

श्रुत्वेवं देवराजेन कर्म्मयोगं पितामहात् । प्रपच्छ च स्तवं भूयः शम्भुगीतं यथा पुरा ॥१॥ शक्र उवाच ।

स्तवं देव पुरा देव्याः शम्भुना भार्गवस्य यत् । कथितं सिद्धिकामस्य तन्मे ब्रूहि पितामह ॥२॥ ब्रह्मोवाच ।

गुक्रोग च पुरा शक्र तपस्तप्तं सुदुश्चरम्<sup>२</sup>। दिव्यं वर्षं सहस्रन्तु कैलासे शिखरोत्तमे ॥३॥ तथापि<sup>3</sup> नोऽभवत् तस्य वरदस्त्रिपुरान्तकः । पुष्पदन्तगणः स्तोत्रमुदीरयत् मधुरस्वरः ॥४॥ तं बुध्वा तद्गतं चित्तं गुक्रो वेदविदांवरः ।

स्तवेनानेन देवेशं तोषयामास भागंवः । विचित्र पद बन्धेन लितितं मधुरेण च ॥५॥ शुक्र उवाच ।

शक्क वेद विदं कृताञ्जिल पुटं भक्त्या भवे भावितम् ।

संसाराद् भयभीत खिन्न मनसां विज्ञापयेत् शंकरम् ॥

देहं पश्यत नित्यरोग बहुलमायास-दुःखावृतम् ।

भुक्षिभि तृषितं विभीषण करं निर्लज्ज-कामातुरम् ॥६॥

हष्ट्वा वञ्चित मीक्षमार्ग रहितं क्रोधानलोद्दीपितम् ।

शुक्रोवाच महेश्वरस्य पुरतः स्तोत्रं तवाराधनम् ॥

१. ग पुस्तके अध्यायोऽयं नास्ति ।

रे. उत्तपापि क।

४. शम्भुः क।

३. देहस्थानस्य क ।

७. दू:वृतं क।

२. सुदुस्तरां क।

५. खिर क।

द. भक्षोमि क।

संसाराद्विविधान् महाभयकरादत्यन्त शोकान्वितान्। कम्मा वन्धे सुयंन्त्रितात् प्रतिसवां प्राणी घटी यन्त्रवत् ॥७॥ हृष्ट्वा चञ्चल तोय बुदबुद समं प्राप्येह मानुष्यकम्। सर्वं सर्व्वगतेन नान्यमतसा नैवाच्चितो मोहतः ॥ ते धन्या भुवि मानवाः सुकृतिनस्ते सात्त्विकास्ते <sup>४</sup> क्षमाः । तेषां जन्म कृतार्थकं न च मृताः शोच्या भवन्तीह ते ॥ = ॥ परमार्थतः पशुपति सन्वत्मिना संश्रिताः। देवं प्राप्तं किन्तु न तैः प्रधानपुरुषे हु द् वाञ्छितं तत् फलम् । ब्रह्मोपेन्द्र महन्महेन्द्र वसूभि विद्याधरैः सादरैः। लिङ्गः यस्य सर्वाच्चितं मृनि गर्गरन्येश्च दैत्यादिभि: ॥६॥ व्याप्तं येन चराचरं जगदिदं विश्वात्मना मूर्तिभिः। कस्तं कारण-कारणं पशुपति देवं परं नार्च्येत् ॥ त्रैलोक्य राज्यञ्च तथामरत्वं नागेन्द्रकन्या सुरयोषिताश्च । एतानि चान्यानि च ते लभन्ते येषां हरः प्रतिमना बभूव ॥११॥ ये लोकेषु विभूतिकान्ति वपुषो धम्मर्थि कामप्रदा। विभ्राणा मणिरत्न कुण्डलरुचि प्रोदभासि गण्डस्थले ॥ कुर्व्वन्ति स्व मयूखकान्ति किरएौद्धष्टान्धकारा दिश । तत् सन्वं विविधं प्रसाद्य विवुधाः प्राप्ता विभूति पराम् ॥१२॥ यन्नीलोत्पल<sup>६</sup> पत्र गन्ध सुर्भि पीत्वा<sup>६</sup> तु रात्रौ मधु । कामं चारू विलासिना भे सुलिततं सत्त्रेममालिङ्गितम् ॥

१. वद्ध क।

४. साहतः क।

७. सदाचिते क।

२. स्वक।

४. षंलिकास्ते क।

पशीक।नीलाक।

३. प्रतिसवात् क।

६. कृत्वांतितं क ।

१०. बिनासिनी क।

यद् विद्याधरतां गताः सुकृतिनस्त्यक्त्वा तनूं मानुषीम् । तत् कामारि निषेवणादपगतं तेषां फलं शाश्वतम् ॥१३॥ यनमातङ्ग तुरङ्ग मार्गेण रथाः प्रस्यात योघा रशो। मत्तैश्चापि गर्जेर्मदौद्य विसवैः प्रक्लिन्न गण्डस्थलैः ॥ सं चूर्णान्त मुदान्विता सह नृपैः व्वेतातपत्रोच्छितैः। रुद्रेज्याभिरतस्य तत् फलिमदं सम्मुच्यते नान्यथा ॥१४॥ ऐइवर्यात् प्रवरेगंजैश्च तुरगैर्यद् गम्यते लीलया । लग्नैलंग्न विशिष्ट शोभन गुर्एयंन्नाम संकीर्त्यते ॥ ताम्बूलं त्रिफलेन्द्र पल्लव युतं विप्रोषु यदुगीयते। तिच्चतं हर साध्यपादपतनादु भिक्तस्तु मोक्षे स्थिता ॥१५॥ यन्नीलाम्बुज कोष कोमल दल प्रोत्फुल्लनेत्राः स्त्रियः। काञ्ची मेखल नुपुरोरुयुगल व्यासक्तचींनांशुकाः ॥ दास्यं यान्ति विकम्पितस्तनभर व्यावन्दिता भ्रूलताः। प्रीत्यर्थं रितनाथ<sup>६</sup> देहदहनः संसेक्यते नान्यथा ॥१६॥ सिन्दूर बद्ध<sup>°</sup> मधुवासित नागवृन्दम्। यद् भूपते प कनक दण्ड सिसञ्च छत्रम् ॥ यच्चञ्चलं चामर चारू विध्यमानम्।

तत्सर्व्वमीश चररो प्ररातस्य पुंसः ॥१७॥

१. एकोमाविक।

३. सं चूर्णति सहस्त्र खङ्ग निशितैः सैन्यानि यस्यालिषां, २. माक्वलस्थाः क । विश्रांजन्तिनृपाः शिवार्धन रोधन्सर्वं हित चेष्टितम् । सत्तं भैमंदवारिघीतवदने नीलालसैः पाथियां, कुर्वां वरसाजिभिः दृश दिशो रेण्वंधकाराकुलाः क । ४. परीनांवुज क ।

५. कोमलासन दला क।

६. रतिदयित क।

सिंद्रभक्त क।

यद्वीयते क ।

बीणा-वेगु-मृदङ्ग-वाद्य पणवैः सँयोग भावान्वितैः। नारीभिः मद-विह्वलाभिरनिशं ये गीयमाना नृपाः ॥ शङ्क्वोन्दु स्फटिकावदातधवले हम्योत्तमे संस्थिता । ते मोदन्ति दिवौकसा इव चिरं येषां प्रसन्न शिवः यत् कान्ता वदनारिवन्द दशन ज्योत्सनाभिरामोज्वलम् । व्वासामोदचल तुरङ्ग चपलं प्रोङ्खेलना चञ्चलम् ।। विन्यस्तं मणिभाजनेषु विधिदद् बन्धूक रागं मधु। नीलाम्भोरहवासितं सुर गुरौ शुश्रूवया पीयते ॥१६॥ यत् काञ्ची कल नाद पीन जघनव्यासक्त चीनांशुकाः । कर्णान्तायत लोचनाः सुवदना लायण्य लब्धारपदाः ।। यद्दासीत्वम्यागताः क्षितिभुजामाशा दिथेयाः स्त्रियः । - तत् सर्व्वं भव-भक्ति पूर्त मनसां राज्ञां जगत् तत्फलम् ॥२०॥ ये सुप्ता रजनीषु मन्दिरवरे पर्य्यङ्किबम्बे शुभे। नारीभि म्मदिवह्वलाभि रनिशं भोतुकण्ठमालिङ्किताः॥ निन्द्रानाशमिहोपयान्ति मधुरैः सङ्गीत तूर्य्यस्वनैः । तत् सर्वं समुपाजितस्य विधिवच्छम्भोः प्रणीतं फलम् ॥२१॥ नाना यन्त्र सहस्रसापि रचितं भीमावरुद्धाकुलम् । तं भित्वा प्रविशन्ति चारू विमलं दैत्याङ्गनान्तःपुरम् ॥ सिद्धं द्रव्य रसायनं युवतयः कामाइच कामानुगाः। तत् सव्वं सुलभं भवेत् सुधियां प्रीतेन कामारिणा

१. हम्पेत्ति मे क।

३. पंक्तिरियं नास्ति क पुस्तके ।

४. पंक्ति द्वयं नास्ति क पुस्तके ।

६. तिदुत्वा क।

२. शंविद् क।

५. साभिनाल क।

ये सर्वे शरणागताः सुपुरुवास्त्यक्तान्यकार्या दशा। त्रैकाल्यार्च्चन जप्य होम निरताद्रोगादिभि विजताः ॥ ते भोगान् विविधानुभूय सकलान् कालेन कम्मं क्षयाद्। वित्तैश्वर्यं समन्विताः क्षितितले जायन्ति ते भूमिपाः ॥२३॥ ये मूढा न श्रयन्ति वरदं संसार-दुःखच्छिदम् । देवं सर्व्वसुरासुर प्ररामितं शम्भुं परं कारराम् ॥ ते लोके पर्रापंडतपंणपरा दीनाः सदा दुःखिता। जायन्ते भुवि मानवाः कुवसना धम्मर्थि कामोज्भिताः ॥२४॥ ये लोकाधिपति सुरासुर गुरू ब्रह्मेन्द्र सम्पूजितम् । वेदाद्यन्त षङङ्ग योग विहितं सांख्यादिभिः कल्पितम् ॥ सर्व्वज्ञं प्रभुमीश्वरं त्रिनयनं सर्व्वात्मना भाविताः। ते भूयो न कला कलङ्क गहनं पश्यन्ति योनिमुखम् ॥२४॥ ये त्वन्ये सुकृतेषिरगः प्रतिदिनं प्रोत्थाय भावान्विताः । कपू रागुरु चन्दनैः सुरुचितैः स्नग्भिस्तथा भूषगौः ॥ क्षीरादिस्नपनेविधान विहितेः कुर्वन्ति शब्विच्चनम् । भोगान् सर्व्व गतानुभूय सुधियो गच्छन्ति दिव्यं पदम् ॥२६॥ ये केचित् कुपथाश्रिता जडधियो मन्दाममज्ञाः शठाः। देवं शान्तमजं प्रधानपुरुषं निन्दन्ति मोहान्छिवम् । मृत्योद्गोचरमागताः यम भटेर्नानाविधेः शासनैः।

मृत्योद्गोचरमागताः यम भटैर्नानाविधेः शासनेः। शाम्यन्ते नरकेषु ते प्रतिवलैश्चाक्रन्दमाणा भृशम् ॥२७॥ दानं भूतदया गुरूपदशनं क्षान्तिर्न चेवांजिता। सत्यं शौचमहिस्रता शमदम त्यागोऽनुकम्पा तथा॥

१. कारणान्ते क।

येषां नैविमहास्ति मूढ़मनसां शव्विच्चनं क्वचित्। तेषां नष्ट पिशाच कागतिधयां पुंसां विभूतिः कुतः ॥२८॥ द्वैष्टारस्तु शिवस्य ये कुपुरुषा गच्छन्ति तेऽधोगतिम् । तामिस्र क्रकचासि पत्र नरके कुम्भी महा रौरवे॥ योनी मार्ग सहस्र खिन्नगमनाः प्राप्येह मानुत्यकम् । रोगार्तो<sup>3</sup> जड़ वासनान्धविधरा जायन्ति योनौ खलाः ॥२६॥ जन्म-व्याधि -जरा दियोग मरग क्लेशादिभिः सन्तताम् । भांत चञ्चल सागरोमिचपलं स्वप्नोपमं जीवितम् ॥ माता-पित-कलत्र-पुत्र सुहृदो ये केऽपि बन्धात्मका । ज्ञात्वैवं नरलोकमध्रुविममं शब्वं सदा संश्रयेत् ॥३०॥ यैर्दत्तं न धनं यथाविभवतः पात्रेषु दीनेषु वा । विद्या नागमिता यशो न विततं शीलं न संरक्षितम् ॥ सत्यं नाधिगतं तपो न चरितं कीर्त्तिनं विक्रामिता । तेषां क्षेम शिवं न विद्यति नृणां मुक्त्वा हराराधनम् ॥३१॥ येषां न शम्भुचरणाग्रत भक्तिवादः । क्षुण्णां ललाट शतजज्जंरितं कपालम्।

तेषां कृतो बहुल चन्दन चर्चिचतानि ।।

मुक्ता फलाञ्चित वधूस्तन-मण्डलानि ॥३२॥ ये त्वां विभो सुपरिकल्पन कल्पितेषु ।

सम्यक् चरन्ति विविधेषु शिवार्च्चनेषु ॥ ते चारू तुङ्ग घनकुङ्कुमपिञ्जरीषु ।

विद्याधरिषु निवसन्ति कुचान्तरेषु ॥३३॥

१. द्वैष्टारस्ता क।

४. दीनेषु क।

२. कुम्भाक।

३. रोगांत्रो क ।

४. निष्कासिता क।

प्रवच्या न कृता विधान विहिता उक्ता तु या शम्भुना ।
शेवज्ञान महार्णवस्य विधिवन्नेवश्च पारं गतम् ॥
पुष्पैश्च सुर्कीणकार तिलकैः नाम्यिच्चतः शृलधृक ।
कालोऽयं पर पिण्ड तर्पण परंः काकैरिव प्रेषितः ॥३४॥
न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत् संसार विच्छित्तये ।
नेवाभि श्रुतिभि स्तुतोऽहरहः शम्भुः विभुभूतले ।
नेवाप्युत्कट गन्धशूप कुसुमैः पूजा कृता शङ्करे ।
धात्रा नूनमकारणं वयमिह सृष्टा जगत् पूरणे ॥३४॥
संसर्गात् कौतुकाद्वा क्षणमिप यैः जप्तं पादेषु पद्मेषु शम्भो ।

याति ब्रह्में न्द्र विष्णु द्रविरा पति पुरांस्त्रीनित क्रम्य लोकान् ॥ शान्त्या भावेन यस्तं प्ररामित सततं सर्व्व विन्यस्त सर्गी ।

संछिन्नः क्लेश पाशैः प्रविशति विरजो रुद्र तेजो निधानम् ॥३६॥ यत् किञ्चासन जप्य होम निरता रागादिभिः विज्जताः।

शंमभोः पाद निपात घृष्ट शिरसः प्रत्यङ्मुखाः पत्निषु ।। तेषामेव निगूढ़ नूपुर वरा चञ्चच्चलन् मेखला।

सम्भ्रान्ताग्रज<sup>४</sup> पङ्कजोद्यतकरा पर्य्येति लक्ष्मोः स्थिरम् ॥३७॥ यैर्नाद्याप्यन्यजन्मन्यसितकुवलयेः मिश्रिताभिः सिताभिः ।

मालाभिः मालतीनां त्रिभिरमरगुरुणाञ्चितो नोलकण्ठः ॥
ते विद्यावित्तहोनाः प्रचलित मनसः क्षुत्तृषाक्षामकण्ठा ।

लोकेऽस्मिन् दोषदुष्टाः परिभवं विभवास्ते च नित्यं भवन्ति ॥३८॥

१. पंक्तिरियं नास्ति क पुस्तके ।

३. पत्सु क ।

५. यैशेठा क।

२. रायंति लोका क।

४. भुंतायत क।

६.पंक्तिद्वयम् नास्ति क पुस्तके ।

ये मानवा विगतराग परापरज्ञा योगेश्वरं सुरगुरुं सततं स्मरन्ति । ध्यानेन ते प्रहत किल्विष मोहजाला मातुः पयोधर रसं न पुनः पिवन्ति॥३६॥ तद् गात्रं प्रणिपातरेखुधवलं सर्व्वस्य यत् सर्व्वदा ।

ते नेत्रे तपसाज्जिते सुरुचिरे ताभ्यां हरो दृश्यते । सा वृद्धि विमलेन्दु शङ्क धवला या शङ्करध्यायिनी।

सा जिह्वा मृदुभाषिणी हितकरी या स्तौति नित्यं शिवम् तिच्चत्त चपलं चिनोति क्ञालं यन्निश्चलं राङ्करम् ।

ते श्रोत्रे परमे शिवामृतरसं याभ्यां हरः श्रुयते ।। ते हस्ताः शिव धर्ममं कर्ममं निरताः पूजा प्रमाणोत्सुका।

तौ पादौ समयौ प्रदक्षिणरतौ नित्यं विभोभीवितौ ॥४१॥ पापं पाप रतं ह्यशुद्ध मनसं निर्लंज्ज भग्नव्रतम् ।

क्र्रं तस्करमीर्षकं वे शठिधयं तृष्णाधिकं निर्द्यम् । काम-क्रोधवशं कृतघ्नचपलं तृष्णातुरं जिह्मलम् ।

मूर्खं हिंसन सूचकं पशुपते दोषाकरं त्राहि माम् ॥४२॥ दोनं दुःखितकं क्चैलमिलनं जिह्यं शठं दुर्भगम्।

क्षुद्रं पापमति स्वधम्मं चलितं बह्वाशिनं निर्द्धं नम् । ग्रन्धं व्याधित निष्ठुरं व्यसनिनं सद्भिः सदा निन्दितम्।

मूर्लं धर्म्म विवर्ण्जितं पशुपते दोषाकरं त्राहि माम् ॥४३॥ इमं स्तवं शक्र विनिर्मितं पठन् दिने-दिने क्रतुफलमाप्नुयान्नरः।

लभ त्यसौ यद्भिहितं पुरातने तल्लक्षये गच्छति शाश्वतं पदम् ॥४४॥

१. ते विद्या क।

२. सर्वस्य यत्सर्वदा क।

३. पंक्ति नास्ति क पुस्तके।

४. कूरं तकृर मीर्घ्यं क। ५. धर्म सूचक हिंसकं क।

६. ग्रजंक।

७. निघुरं क।

एवं स्तुतः पुरा शम्भुः स्तोत्रेगानेन वासव । तुतोष देव देदेशः शशाङ्काङ्कित शेखरः ॥४४॥ ईश्वर उवाच

वरं ब्रूहि ग्रहाध्यक्ष यत् ते मनिस वर्त्तते । सुरासुराधिपत्यं ते ददामि भृगुनन्दनम् ॥४६॥ शक्र उवाच ।

यदि तुष्टोऽसि मे देव कृपा वा वर्त्तते तव । तदाह्याराधनं देव्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥४७॥ -ईश्वर उवाच ।

शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि देव्याराधनमुत्तमम् । कम्मंयज्ञन्तु यज्ञानां सुकरं सुमहत्कलम् ॥४८॥ सांवत्सरी यथा पूजा सुकालेन असमारभेत् । एवं नक्षत्रवेधादीं नृष्कुर्य्यात् कन्द फलाज्ञिनः ॥४६॥ यव स्पिःप्रधासी च गोमूत्रं दिध गोमयम् । पित्रं विहितं तन्त्रे असक्तानाञ्च भागंव ॥५०॥ देवी वतं प्रवक्ष्यामि सर्व्यंकाम प्रसाधकम् । श्रावणे शुक्त पक्षे तु अष्टम्यां वायु-भोजनः ॥५१ स्नात्वा सार्व्यदी भूत्वा जितकोधः क्षमान्वितः । देवीं संस्नाप्य तोयेन पुनः क्षीरेण स्नापयेत् ।५२। ततो गूगुल थूपञ्च सतुरुक्षं प्रदापयेत् । ततो गन्धोदकस्नातं पुनस्तां येन स्नापयेत् ॥५३॥ शी खण्डेन समालभ्य बित्वपत्रैश्च पूजयेत । पायसं वापयेद् देव्या निवेद्य तेन भोजयेत् ॥५४॥

कन्या द्विजांश्च शक्त्या तु तेषाँ दद्याच्च दक्षिणाम् । कात्यायनीति उच्चार्य प्रीयतां मम सर्थ्वदा ॥५५॥ ग्रात्मतः पावनं तच्च कृत्वा श्राप्नोति भागंव । ग्राश्वमेध फलश्चाग्र्यं वेद्या लोकञ्च गच्छति ॥५६॥

तदागत इमां भूमि पृथिव्यां जायते नृपः । तेन स लभते योगं शिवा प्राप्ति करं परम् ॥५७॥

मासे औष्ठपदे शुक्र गोश्रृङ्गाग्र गृहीतया । मृदया ह्यात्मजो ह्यंगमुपलिप्य तु स्नापयेत् ॥५८॥

१. हृदि व्यवस्थितम् क।

४. घेन्वाहिकगा

७. पठो क।

१०. पारएां क।

२. श्रोतुंतत्वतः क।

५. प्रसत्तीर क।

द. तथा क।

११. कुलाह् क।

३. ग्राफलेन क।

६. गोत्सरं क।

६. पत्रेण क ग।

१२. मश्रं क ग।

तदा ग्रामलकैः स्नात्वा शुचिः सङ्गविर्वाज्जतः । पूजयेत् यूथिका पुष्पै देवीं क्षीरेण स्नापिताम् ॥५६॥

चन्दनोदक मिश्रेण कुङ्कुमेन विलेपयेत् । ततः पूपक नैवेद्यं कन्दवन्याँश्चे दापयेत् ॥६०॥ ग्रुगुरुं थूपेन दद्यात् तिल तैलेन दीपिकान् । तेन ता भोजयेत् कन्या द्विजान् सद्वृत्तिवर्तिनः ॥६१॥

पाषन्डान् नावलोकेत नीचान् शास्त्र-बहिष्कृतान्।
दक्षिणा शक्तितो देया स्वस्ति वाच्येत मङ्गलम् ॥६२॥
पावनञ्चात्मनस्तच्च सौत्रामणि-फलं लभेत ।
गच्छते विष्णु लोकञ्च तदा विप्रोऽभिजायते ॥६३॥

धनाढ्ये महित गोत्रे वेद वेदान्त पारगे । पुत्रवान् धनवान् भोगी सुखं प्राप्य शिवी भवेत् ॥६४॥

ग्राध्विने ग्रब्टमी शुक्ले नदी मृद्भिश्च स्नापयेत् । ततो देवी स्नापयेद् वत्स दिधना ह्युदकेन च ॥६४॥

म्रालभ्य रोचना मन्त्रेर्ध्यो देयस्तु<sup>४</sup> बालकम् । संनखं सित-तामिश्रं पद्म<sup>४</sup>पुष्पैश्च म्रच्चयेत ॥६६॥ नैवेद्यं रोहितं<sup>६</sup>मांसमाजं वा शल्यकं तथा<sup>७</sup> । गोशूम विकृति भक्ष्यान्<sup>च</sup>घृत पक्वानि दापयेत् ॥६७॥

> तेन कन्यास्तु भोजीयाद् द्विजांश्चापि क्षमापयेत्। शक्तितो दक्षिणा देया स्नात्मनस्तच्च भोजनम् ॥६८॥

गो सहस्र प्रदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः । भ्रारोगी सुखवान् धन्यो जायते इह मानवः ॥६६॥

दुर्गा नामन्तुं कींर्तयेत् १°तस्या लोके महीयते ।

कात्तिके दर्भमूलाभिमृद्भिः स्नायात् तु भागंव ।।७०॥

देवीं गन्धोदकैः स्नाप्य ग्रौशीरैःपूज्य लेपयेत । धूपं पञ्चरसं देयं तिल तैलेन दीपकान् ॥७१॥ नेवेद्यं पायसं सिंपः कन्या विप्रेषु चात्मनः । भोजनं स्वस्ति वाच्येत दक्षिरणां प्रीयतां शिवा ॥७२॥

१. स्नीला क।

३. मृदासि क।

६. रौहिषं क ग।

६. मनस्तवृतभोजनां क ग।

४. चन्द्रै भुंपंदेयं तुक।

७. शल्पंकजंप्रिवा क।

१०. कीत्तिया क ग।

२. कर्णाश्च क ।

५. मिश्रयज क।

प. रिकृति भंका क ।

११. दीपयेत क।

ग्रनेन विधना वत्स विद्यादान फलं लभेत् । वेद वेदाङ्ग तत्त्वज्ञः त स्ते शिवतां व्रजेत् ॥७३॥
मार्गशीर्षे नभे माति ह्यष्टम्यां गिरि पृष्ठतः ।

स्थाप्य देवीं ततः स्नायात् तीर्थ तोयेन भागव ॥७४॥

लेपयेत् वालकं कुष्ठं पूजा जाती गजाह्वयैः । धूपं कृष्णागुरूं दद्याद् घृत दीपान् निवेदयेत् ।।७४॥ दिध भक्तन्तु नैवेद्यं कन्यास्तेनेव भोजयेत् । दक्षिणं शिक्तततो दद्यादात्मनस्तच्च पारणम् ।।७६॥ इमां मे प्रीयतां वाच्यं वाजपेय फलं लभेत् । इहैव धनवान् भोगी देहान्ते ब्रह्मणः पदम् ।।७७॥ पौषाष्टमीषु दूर्व्वाग्रः स्नात्वा शुक्ल परिच्छदः । जित क्रोधो अद्वन्द्वश्च देवी कर्पूर वारिणा ।।७८॥ स्नापयेत् लेपयेच्छक्र मासीवालक चन्दनेः । थूपञ्च निर्दहेत् प्राज्ञः पूजा नील कुरूण्टकेः ॥७६॥ कृषरागुड नैवेद्यं कन्या भोजयेत् तेन व । आत्मनः पावनं तच्च शक्त्या दक्षेत वाचयेत् ॥६०॥ नारायणी सदा प्रीता मम देवी प्रसीदतु । कृतेन ग्रहराजेन्द्र भूरि दान फलं लभेत् ।।६१॥

शुभ गोधन सम्पन्नः परत्र शिवामाप्नुयात् ।

माघे मासि चाजगावं मृद्भिः स्नात्वा तु भागंव ॥ ६२॥

देवीं तोयेन संस्नाप्य तथा क्षीर यृतेन च। स्नापयेत् पुनस्तोयेन लेपयेत कुङ्कुमेन च॥६३॥ पूर्ण देवदलं दद्यात् कुन्दपुष्पैश्च पूजयेत्। घृतपूर्ण्ञ्च नैवेद्यं कन्यां विद्राश्च तेन व ॥६४॥ भोजयेदात्मनस्तच्च दक्षिणां प्रीयतां जया । सर्व्व याग फलं शक्र लेभते नात्र संशयः ॥६४॥ फाल्गुने सर्षपैः स्नात्वा देवीमास्र-फलांबुना। तथा इक्षुरसेनैव भूयस्तेनोदकेन च ॥६६॥ रोचने लेपयेत् पूजा शत पत्रिकया असह । दीपो घृतेन धूपं च चन्दनं घृत शर्करा ॥६७॥ नैवेद्यं शोक वर्ज्यञ्च भोजनं कन्यकासु च। ग्रात्मतस्तच्च कुर्व्वात दक्षिणा स्वस्ति वाचयेत् ।६६॥ विजया सुखदा नित्यमस्तु मे चिन्तितानि च। ग्रात्मतस्तच्च कुर्व्वात दक्षिणा स्वस्ति वाचयेत् ।६६॥

१. ग्रवन क ग।

वन कग। . २. लभेत्क।

३. वेदांते क।

४. अष्टभ्यं गिडि मृद्भिः क ग।

४. पूजियेद क।

६. कुंकुब्ठं क। ७. निबीधयेत् क।

तुमा क ।

१०. भूमि क ग।

११. शिवाकग।

१२. विप्रक।

१३. फलाक।

लभते वासना युक्तो यतो देवीमयं जगत् । चैत्राष्टमीषु स्नापयेत् मातृस्थान मृदम्बुमिः ॥६०॥ देवीं तीर्थं जलैः स्नाप्य लेप्या मदिवलेपनैः । धूपं तुरूष्क ग्रौशीरं युक्तियुक्तेन पूजयेत् ॥६१॥ नैवेद्यं शालिजं भक्तं शर्करा कन्यकास्वापि । ग्रात्मनस्तच्च वाच्यन्तु शक्तितो दक्षिणां ददेत् ॥६२॥

ग्रजिता सर्व्वकामानां पूरणाय सुखाय मे । विप्राःकन्याः समं वाच्या होमदान फलं लभेत् ॥६३॥ सहकार फलं स्नानं वैशाखेऽब्टमीषु च । ग्रात्मनो देवतां स्नाप्य मांसीं बालक वारिभिः ॥६४॥ लेपनं मधु कपूरं भूपं पञ्च सुगन्धिकम् । देव्या पूजाञ्च कुर्व्वति केतको मदनेन च ॥६४॥ क्षीरं शर्कर नैवेद्यं कन्या विप्रेषु भोजनम् ।

म्रात्मनः पारएां तद्वत् दक्षिणां शक्तितो वदेत् ।। ६६।।

ग्रपराजितां भवानीं स्वस्ति नामेन<sup>3</sup>वाचयेत् । प्रीयतां सर्व्वकालं मे ईिप्सितन्तु प्रयच्छतु<sup>3</sup> ॥६७॥ सर्व्वतीर्थाभिषेकन्तु ग्रनेनाप्नोति भागंव । सूर्य्यलोकं व्रजेदन्ते तत् तुल्यो भवते ग्रह ॥६८॥ ग्रष्टम्याञ्चेव ज्येष्ठस्य तिलेः स्नायाद्विचक्षणः । सर्व्वं सङ्ग परित्यागी देवीं जातिफलाम्बुना ॥६६॥ स्नापयेत् लेपयेत् तेन चन्दनेन सुगन्धिना । ततो विजयेन्दुः पुष्पः पूजयेद् ग्रहसत्तमः ॥१००॥

नैवेद्यं सक्तवो देव्याः शर्कराः कन्यकास्विप ।

दक्षिणा शक्तितो देया चिंचकां प्रति वाचयेत् ॥१०१॥

लभते शुक्र यज्ञस्य सौत्रामणिसमं फलम् । श्रष्टमी चैव श्राषाढ़े निशातोयेन स्नापयेत् ॥१०२॥ ततो देवीं जलकुष्ठं वारिणा उदकेन च । स्नात्वा लेपयेत् कर्पू रं चन्दनं रोचनाम्बुभिः ॥१०३॥

धूपं चन्दन कपूँर वालकासित शल्यकैः।
भक्त्या शर्कर पूर्णानि शुभानि यानि कानि च ॥१०४॥

<sup>3</sup>दापयेत् कन्यकां विप्रान् भोजनं ह्यात्मनस्तथा।

शक्तितो दक्षिणा देया महिषध्नीति कीर्त्तयेत ॥१०४॥

१. निवेद्य क ग।

२. नात्मानत्मन क। ३. क पुस्तके विशति पंक्तीं न सन्ति परं ग पुस्तके सन्ति।

दीप माला घृतेनैव सर्व्वकामान् प्रयच्छति । सर्व्वयज्ञ महीदान सर्व्व तीर्थ फलं लभेत् ॥१०६॥ एतद् वत् वरं शुक्र मया ब्रह्मणा विष्णुना । जगतो हितमिच्छिद्भिदचींगं दुर्गा वतं महत् ॥१०७॥ भानुना ग्रह विध्वंसमनेन कृतवान् पुरा । तथा देवासुरा यक्ष-नाग-किन्नर-मानवैः ॥१०८॥ ब्रप्सरोभिस्तथा स्त्रीभिः सौभाग्यस्य विवृद्धये।

कृतवान् ग्रह शाद्दूं ल त्वमपि कुर्या यथाविधि ॥१०६॥ श्रवणादिप प्राप्नोति सर्व्वकाम सुखानि च। इष्टानि लभते पुंसी वन्ध्या पुत्रं प्रसूयते ॥११०॥

इति श्री देवीपूराएं। देव्यवतारे दुर्गावतं नाम न्त्रयस्त्रिशोऽध्यायः।



livin preset popular inp in sta in facel i sampleante un a pare te s

ned proving temp prints and bearing on those are to be a secretaria

१. पंक्तः नं सन्ति क पुस्तके । २. इत्याद्ये देव्यवतारे दुर्गाव्रतम् - क ग ।

# चतुिंत्रशोऽध्यायः।

### ईश्वर उवाच।

देव्या गृहन्तु यः शुक्र काम्यति श्रविशोभनम् । सर्व्वोपकरणं युंक्तं नानावणं सुर्वाणतम् ॥१॥ तिस्मिन् घण्टा ध्वजं छत्रं वितानं दर्पणानि च । दत्त्वा मुरजावंशादि नित्यं सङ्गीतकानि च ॥२॥ देवी शास्त्रार्थ वेत्तारं पूजकं भवने शुभम् । एवं प्रवत्तंते यस्तु तस्य पुण्य फलं शृण्णु ॥३॥ दश पूर्व्वा परांस्तात ग्रात्मनश्चेक विशति । उद्धृत्य च कुलं यायाद् ब्रह्म लोके महीयते ॥४॥ गच्छते भवती यत्र परम पूजिता । तत्र कल्पान्तरं यावद् भोगान् भुक्त्वा मनो रमान् ॥४॥ पुनः कालादिहायातः पृथिव्यामेकराट् भवेत् । स भृत्य-वाहनोपेतः सान्तःपुरपरिच्छदः ॥६॥ भवेत् चिच्चका-भक्तः पूर्व्वकम्मं-प्रभावतः । पुनर्देव्या द्विजातीनां तद्भक्तानां प्रियो भवेत् ॥७॥ कन्या संपूजको नित्यं देवी शास्त्रार्थ पारगः । लभते परं सद्भावं तदन्ते शिवं संव्रजेत् ॥६॥ देव्या गृहन्तु यः शुक्र सम्मार्ज्यति संयुते । तदा गच्छेच्छिवालोकं सर्व्वकाम-फल-प्रदम् ॥६॥ देव्या गृहन्तु यः शुक्र सम्मार्ज्यति संयुते । तदा गच्छेच्छिवालोकं सर्व्वकाम-फल-प्रदम् ॥६॥ देव्या गृहन्तु यः शक्र गोमयेनानुलेपयेत् । स्त्रियो वा यदि वा पुंसः षण्मासन्तु निरन्तरम् ॥१०॥

स लभेदीिष्सतान् कामान् देव्या लोकञ्च गच्छिति । ग्रत्रैव यत् पुरावृत्तं कथयामीति श्रृण्वताम् ।।११।। ग्रसो लुब्द्धो<sup>१९</sup> निराधारः<sup>१२</sup>कैवर्तो मात्स्य घातकः । नेपाले पतने शुक्र प्रययौ मात्स्य बन्धने<sup>९3</sup> ॥१२॥

१. कार व्यात्पति क ग।

४. य क ।

७. प्रयो क ग।

१०. नित्यशः क ।

११. ग्रासील्लवो क।

२. पाठा कुलान्वितं क ।

५. माविछदः क।

इ. शिवतां क ग।

३. गिरंकग।

६. द्विजातानां क।

६. व्रजत क।

१२. निराचार क ग।

१३. वम्भनो क।

स च विन्ध्यादवी मध्ये देवी गेहमपश्यत् । तस्य जालं प्रभूतेन शीएं कालेन भागंव ॥१३॥
देव्या गृहाग्रतो वृक्षस्तिस्मिस्तमुपलम्बयेत् । गतो गृह स्वकं वत्स पुनस्तत्र व कालतः ॥१४॥
ग्रागत कर्परः खन्डं हसमानः सन्नकृत् समः । दत्वा गतः पुनः कोलान्मृतः सोऽभूद्गणाधिपः ॥१४॥

विद्याघर पतिश्चित्रः सर्वं विद्यार्थं पारगः। स्वल्पे मापि हि कम्मेण प्राप्तवान् महती श्रियम्। तथा त्वमपि विप्रोन्द्र देव्या भक्ति परो भव ॥१६॥

इति श्री देवीपुरारो देव्यवतारे देव्या-ध्वज-महाभाग्य पलं नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायः।

१. सर्वविध्यार क।

प्रस्तुतेन क ग।

३. भवं येत् क।

४. ततो क।

४. तथा स भवनात् देवी भक्ति पूर्व समन्वितः ।, ह्वदौध्वजात् सदा शुक्रं भ्रात किकिग् वरकान्वितान् । तेन पूर्व कम्मंगः स्मरेणोऽद्भुत सत्तमः । सर्व योगं समास्थायखङ्गराजस्त्वसारभूत । ग्रनिवारित शक्तिस्तु सर्व द्याधरेश्वरः ॥ क ।

# पञ्चित्रंशोऽध्यायः ।

#### विद्याधर उवाच।

यद्येवं सा महाभागा ब्रह्म-विष्णु-परात्परा। तदहं श्रोतुमिच्छ।मि ध्वजदानं विधानतः ॥१॥ श्रगस्त्य उवाच ।

यथा त्वं पृच्छसे वत्स तथा शक्रेण ब्रह्मणि । पृष्टः पूर्व्वं तथा तेन शम्भुगीतं प्रकाशितम् ॥२॥ शक्रस्य भावयुक्तस्य तदहं ते महात्मनः । कथयामि यथान्यायं ध्वजदानं महाफलम् ॥३॥ शुक्र उवाच ।

देव्या ध्वज प्रमागन्तु विधि दण्डस्य लाञ्छनम् । दीपते च यथा नाथं तदशेषं ब्रवीहि नः ॥४॥ ईश्वर उवाच ।

अन्डजं वान्डजं वापि ध्वजं केश विविज्जितम् । नवं समञ्च इलक्ष्णं च प्रसादाइन्डमिद्धतम् ॥४॥ समं सूक्ष्ममृजं शुभ्रं शैलं वा धातुजं पिवा । तिस्मिन् परे लिखेत् भें सहं सर्व्व-लक्षण लिक्षतम् ॥६॥ रोचना सह चन्द्रेण हेम लेखन्या दूर्वया । प्रसादाच्वो लमानन्तु क्षिति विस्तरतः करम् ॥७॥ ध्वजा पालन कर्त्तव्या दर्शयेद्दिक्षु देवताः । सर्व्वे वाहन-लांछेन लाञ्छिताः सहजेन च ॥६॥ किञ्जिणों चामरो पेतान् घण्टा दर्पण शोभितान् । कृत होम महा प्राज्ञः सहकार-दलान्वितान् ॥६॥ महा मङ्गल शब्देन देव्याः कुव्वंस्तु पूजयेत । सुगन्ध पुष्प नैवेद्यं तथा विभव विस्तरंः ॥१०॥ कन्यका ब्राह्मणान् भोज्ये दिध पायस शकरंः । भूतानान्तु बिल दत्वा तथा तमुपरोहयेत् ॥१॥

१. सूक्ष्म मृज्वं क।

२. शिलं क ग।

३. मिथे क।

४. भक्षण क ग।

५. वर्जपादेन क।

६. वामरो क ग।

७. घंरा हय्यंण क।

प. हत क ग।

६. दलाक।

१०. तद्य क।

सर्व्व कामानवाप्नोति विद्याधर पतिर्भवेत् । मोदते विविधान् भोगान् सर्व्व विद्यार्थं पारगः ॥१२॥
प्रथवा हैमरौप्यस्था वार्क्षं पाथिवदौलजम् । कारयेन्मृग राजन्तु महाकरि महापहम् ॥१३॥
महानखकरोत्थानं मुक्ताफलं गदाप्रभम् ।

एवं विधं ततः कृत्वा नवम्यां पूजयेच्छिवाम् ॥१४॥

सोपवासः शुचिर्दक्षः सर्व्वसङ्ग-विवर्षिजतः । कन्यकाः पूजियत्वा तु विप्रान् वेदविदस्ततः ॥१४॥
देःया भवताः सदाचारास्त्रिकालहवने रता । ते यथा शिदततस्तोष्या ध्दजारोहण कम्मीण ॥१६॥
कन्या दिव्या स्वयं प्रोक्ता कन्या रूपा तु शिलनी ।

यावत्साक्षत योनिः स्यात् तावद्देव्या सुरारिहा॥१७॥

हिजो ब्रह्मा शिवो विष्णुः स्वकीय व्रत पालकाः । पूजितेस्तस्तदा शुक्र सर्व्वे देवास्तु पूजिताः॥१८॥ दीनान्ध कृपनाजान्तु आनं देयन्तु शशिवततः। यथा सर्व्वगता देवी तदुद्दिश्य क्षयं भवेत् ॥१९॥ नाना भक्षाक्षत दिध दूर्वा च शर्करान्वितम् । बलि वे सर्व्व भूतेभ्यो दश दिक्षु निवेदयेत् ॥२०॥

वज्र घोणा तथा जप्ता श्रष्टाविशाक्षरापि वार्ष । सिंहं स्तम्भे समारोप्य सर्व्व मङ्गल शब्दिताम् ॥२१॥ वेदध्विन महामन्त्र कालिका चिच्चका पदम् । न्यस्य सिंहं परं ध्यायेद् याष्टशं पूर्व्वकित्पितम् ॥२२॥

एवं तं वस्त्र संवीतं सर्व्वाभरण-भूषितम् । देव्या महाध्वजं न्यस्य शेषागामिष विन्यसेत् ॥२३॥ ब्रह्मविष्ण्विन्द्ररूद्राणां सोम सूर्य्य दिवौकसाम् । ध्वजदानं महादानं सर्व्वदानोत्तमं मतम् ॥२४ यावन्न विग्वते शुक्र ध्वजः प्रासादमूर्द्धंति । तावन्न तत्र भवेत् वितस प्रासादं देवलाञ्छितम् ॥२५॥ शून्य ध्वजं सदा भूता नाग गन्धव्वं राक्षसाः । विद्वाविन्त महात्मानो नाना वाधा करिन्त च ॥२६॥ तस्माद्देव गृहद्वार पुरपत्तन पर्वतेः । उच्छिताः शान्ति कामाय ध्वजाः शुक्र सदाहिताः ॥२७॥

१. पद प्रदम्क ग।

३. देतुकग।

५. अष्टागेशाक्षरी पिवा क।

७. याह्वी का।

२. दिवांध क।

४. जना क ।

६. कल्पितः क ग।

द. मेदत्स क ग।

न हि बान्यइ ध्वजदानादुत्तमो भवते क्वबित् । दानिकट्ट पुष्ट उच देव्या दोपस्तथेव च ॥२६॥ ग्रनेन विधिना यस्तु ध्वजं शुक्र निवेद्येत् । सर्व्वकामानवाप्नोति स नरः शिवतां क्रजेत् ॥ २६॥ तस्य दर्शन तम्भावादिप पापरता नरः । विमुक्ताः सर्व्वपापेभ्यो दिवं यान्ति न संशयः ॥३०॥ राज्ञा वानेन विधिना देवी लाङ वन लाङ छतम् । शङ्कः चक्र वृषभाक्ष हं सर्विहण वारगाः ॥३०॥ राज्ञा वानेन विधिना देवी लाङ वन लाङ छतम् । शङ्कः चक्र वृषभाक्ष हं सर्विहण वारगाः ॥३०॥ ताबारो भिन्तमास्थाय ध्वज यिद्ध समुच्छ्येत् । न तस्य सङ्करे शुक्र व्याधयो न च वैरिणः । न च शस्त्र कण पीड़ा भवेद् ध्वज-समुच्छ्यात् ॥३२॥

इति श्री देवी पुराणे ध्वजदानविधिनीम पञ्चित्रशोऽध्याय: ।



१. संज्ञा वालेन ख।

# पट्त्रिंशोऽध्यायः।

### शुक्र उवाच।

स्तवः पुरा यथा देव्या मया पृष्टो वृषध्वजः । तमहं श्रोतुमिच्छामि त्वत् प्रसादात् च शूलिनः ।१।। ईश्वर उवाच ।

शृणु शुक्र यथा पृष्टो देव्याः स्तोत्रं सुदुर्लभम् । शमनं सर्व्यापाणां सर्व्व कामफलप्रदम् ॥२॥ यं श्रुत्वा भरते विद्या विद्यते च शिबात्मकम् । परापर विभागन्तु तदहं वचनैर्ध्रुवम् ॥३॥ जय पवन गगन दिनकर हुत वह शिश सिलल ग्रविन ग्रात्मस्थे ।

स्थित जगत् कारण हेतो मूँ क्तित्वे कित्पते नमस्ते ॥४॥
जय सकलाध्व व्यापिनि ग्रनादि निर्लक्ष शुद्धि ग्रात्मस्थे।
ग्राधाराद् वायुनामनेक तत्त्वार्थं रूपिण नमस्ते ॥४॥
जय नाद विन्दु रूपिणी ईशानात्मिनि विद्यामये कितिकाले।
विद्या नियति सरागे पुरूषाव्यक्तवेशाय नमस्ते ॥६॥
खग गगन दहन रूपिण जलधर तत्तु वंध मोचिनि ग्रनाद्ये ।
जय सकल-रूप-मातृ रूपेऽनेकि विशानधारिणि नमस्ते ॥७॥

जय<sup>9 3</sup> काल देह रूपिणि विमुक्त तद्विरामान्ते । विन्दुवन्ध<sup>9 ४</sup>निरूद्धं तद्भेंदमोचिन नमस्ते ।८।

१. तदहं क ग।

२. सुदुर्लभम् क ग।

३. विद्याष्यज्यते च शिवांवर क ग।

४. ब्रुवत्क।

५. दिवकर क।

६. दुल्लंक्ष क ग।

७. आघानाव्वाण क।

विद्यमेये क ग।

६. व्याक्ते पापमिति नमस्ते क ।

१०. खखग क ग।

११. जलवर क।

१२. सुनद्यिक।

१३. सशक्तित्वेन च बंधनि लभावार्थं मोचनि नमस्तै। जय नादांत व्यापिनि नदा नादयुक्तः । क पुस्तके ।

१४. तिछेरंघ क ग।

जय दश-दिशत्व-रूपिणि ग्रशुभाशुभ भागं चोदनि । शुद्ध-ज्ञान-सुचोदिन मन्त्रात्मके मूर्त्यवस्थिते नमस्ते ॥६॥ जय सकल जन्तु मोहनि मायात्मक रूपिणि उदुर्भेदुये। जय<sup>४</sup> काल देह<sup>४</sup>रूपिणि निश्वासोच्च्छास वायुतत्वारसे ।।१०।। व्यक्ति पर्चास च दहने पिन्डत्वात् पालिय वते नमस्ते। जय तत्त्व भाव रूपिणि ग्रत्यन्त सूक्ष्मादलक्ष्ये निर्जये ।।११॥ नोत्पन्ने नानुत्पादनि शिवशक्ति परस्वरूपिण नमस्ते । जय निष्कलार्थं र रूपिणि समस्तवस्त्वन्त संस्थितावस्थे ॥१२॥ परमापर सकलगते भगवति वरदे वरे नमस्ते । जयपृब्यंङ्घिगता ते गुल्माभ्भस्तेजो जङ्गयो ह्यनिलः ॥१३॥ ऊरूम्यां वियद्गुह्येक द्याहङ्कारगते नमस्ते । जय नाभ्यधःस्ताद् बुद्धिनाभ्यां प्रकृति हृदिस्थितः पुरूषः ।॥१४॥ विद्या राग कुचाम्यां नियति परे ह्या रःस्थल गते नमस्ते । जय कालकण्ठ गते कपालि १° घण्टामुखे स्थिता माया ।। विद्या जिह्वां नाशेत् तत्त्वेश्वर संस्थिते ११नमस्ते ।।१५॥ जय त्रुटि गतत्व विन्दुनाद शब्दात्मकञ्च मार्गे तु । शक्ति तद्विराम तत्त्वाघटित तनुं नमस्ते ॥१६॥

१. शुभ भव क ग। २. चोदिन अविधे क। ३. मायात्मक रूप रुपिणि क ग।

४. कलरूप मातृ रुपि ग्रनेक विज्ञान घारिणि नमस्ते । जयकाल क्लेद रुपिश्चि क्षणादि कल्पांत संस्थितावयवै: । विद्या शुद्ध ज्ञानं नैयामथं निस नियति रुपिएए नमस्ते । जय गगां रुपिएए पुरुष'यं वेति चार्थं संवेद्योगुण पर निष्टचेष्टाय कार्यो व्यक्त रुपिणि संभततन्मात्रदंघ निनमति ।।

५. जय शुक्षिर गगन क।

६. पालय सिवरे नमस्ते क। ७. सीपेन्नेत्र पोदिन कग। द. निष्कला कग।

नियति पुर स्थागत नमस्ते क ।

१०. कापालि घंटा क ग।

११. संस्थित क।

जय सकल शत्रु मद्दंनि मृगपति गमन प्रियेन्द्र दीप्ताद्ये। त्वं <sup>२</sup>देवी समरकालेऽत्यदूभुत चेट्टौ त्वं नमस्ते ॥१७॥ जय विप्र<sup>3</sup>दर्शन मात्रात् सहर्ष<sup>४</sup>वेगेण त्रुठितवलयोधम्<sup>४</sup>। ग्रभयमिव घोषयन्तं भवतं शक्रञ्चाभयकारि नमस्ते ॥१८॥ जय सन्यादसन्ये वाणान् मुञ्चल्युज्ज्वलन वलियनि त्र टयन्ति संधिमार्गाः कात्यायनि कञ्चुके नमस्ते ॥१६॥ जल शत्रुं चाभिमुखं दंष्ट्रादेवमुक्त शस्त्रहुङ्कारम्। रिपुभयदामभयदभक्तं मृतमूर्धातंरे नमस्ते ॥२०॥ जय रिपु निग्रह कारिणि नियमयमे दुः ल शोक वैचित्रये। उद्देग भय रूजाद्यैश्चोदयसि नेच्छन्निप नमस्ते ॥२१॥ वजय ये भक्ताः शूलिनि प्रताप मानाभिमान सन्तुष्टाः । तेषां दृष्ट्या पुरतो लक्ष्मीःसञ्चरति च नमस्ते ॥२२॥ इति दुःख शोकिनं त्वं मुखं निर्लज्जं निकृति पिशुनम् । जरा रूज पीडित गात्रं नास्तिक्यं त्राहि मां देवि ॥२३॥ त्वं ज्वर रूज वीचौ ग्रावत्तिकत्य यौवनौल्लोलैः। विषमे दुःख समुद्रे मग्नं त्वं त्राहि मां देवी ॥२४॥ यन् मे किञ्चित् दुःखं तत् सर्वं ते निवेदितार्जेन । यो यस्य प्रपन्नो निवेद्य दुःखं सुखो भवति ॥२५॥ ग्रर्थे शूलिनि दुगें गौरी चण्डी प्रसीद मां देवी। ग्रभिवाच्छितञ्च सिद्ध्यतु मम देवी तव प्रसादेन ॥२६॥ श्रच्चिंयत्वा तु दुर्गौ यः पठित भक्तिमान् नरः ।

१. सकल द्रुम कुनि क।

३. रिपुक।

५. तवनमोघं क।

२. इंद्रे का

४. मात्रा हर्ष का।

६. क पुस्तके नास्ति ।

# करतल गति निर्विष्ना सिद्धिः स्याच्चिन्तिता तस्या ॥२६॥

एवं स्तुत्वा क्षमायेत विक्लवा गद्दगदा गिरा । समन्युद्दगीत उद्वाष्पो वरान् कामान् नृगां कुरु ।२७। पुनः प्रपातमष्टाङ्गं कर्त्तव्यं सिद्धिभाग् भवेत् । सकामो विविधान् भोगान् निष्कामः परमं पदम् ।२६ प्राप्तुयान्नात्र सन्देहो वाच्यमेतत् स्तवं परम् । तत्त्वार्थं रूपिणि देवी यस्मात् स्तोत्र प्रकाशितम् ।२६ तस्मात् प्रयत्नतः शुक्र पठितव्यस्तर्दाथभिः । वेदार्थं चिन्तमानेन विष्णुना पठितः पुरा ॥३०॥ ब्रह्मणा शिव सद्भावं सूर्येण मनुना तथा । दक्षः प्रजापति व्यास देवलासित गौतमेः ॥३१॥ विश्वष्ठ भृगु माण्डव्य पुलहादिभिः सत्तमेः । एतद्देव्याः परं तत्त्वं सर्व्वभावप्रकाशकम् ॥३२॥ पठनात् श्रवणात् शुक्र सर्व्यकाम फलप्रदम् । विद्यार्थो लभते विद्यां सुखार्थी सुखवान् भवेत्र ॥३३॥ बन्धनात् मुच्यते बद्धो रोगाद्रोगी प्रमुच्यते । सर्व्यदान तपस्तीर्थं यज्ञ-पुण्यमवाप्नुते ॥३४॥

इति श्री देवीपुराएं। देवीस्तवोनाम षट्त्रिशोऽध्याय: ।



१. विद्या क ग।

२. तत्वास्व क ग।

३, चितिः क।

४. सुखमुत्तमां क ग।

# सप्तत्रिंशोऽध्यायः।

### ब्रह्मोवाच ।

सर्व्वाणि हृदयस्थानि मङ्गलानि शुभानि च । ददाति ईिंग्सितान् लोके तेन सा सर्व्वमङ्गला ॥१॥ शोभनानि च श्रेष्ठानि या देवी ददते हरे । भक्तानामार्त्ति हरणी मङ्गल्या तेन सा स्मृता ॥२॥ शिबा मुक्तिः समाख्याता योगिनां मोक्षगामिणी । शिवाय यो जपेद् देवी शिवा लोके ततः स्मृता ३।

> धम्मादीन् चिन्तितान् यस्मात् सर्व्वलोकेषु यच्छति । स्रतो देवी समाख्याता सा सर्व्वार्थानु साधनी ॥४॥

विषाग्नि भय घोरेषु शरण्यं स्मरणाद् यतः । शरण्या तेन सा देवी पुरागे प्रतिपाद्यते ॥४॥ सोम सूर्य्यानिला³स्त्रीणि यस्या नेत्रागि भागंव तेन सा त्र्यम्बिका देवी मुनिभिः परिकीर्तिता ॥६॥

योगाग्निना तु या दग्धा पुनज्जिता हिमालये । पूर्ण सूर्य्येन्दु वर्णाभा ग्रती गौरिती सा स्मृता ॥७॥ जलयाना नरा गौर्य्या समुद्र शयनाय वा । नारायणी समाख्याता नरनारीः प्रकुर्व्वता ॥=॥ स्मरणि भये दुगें तारिता रिपु सङ्क्ष्टे । धारणाद्वत्सनाद् वापि कात्यायनी मता बुधेः ॥६॥ रौद्राणि घोरकर्माणि कारणाच्च रौद्री मता । विन्ध्येऽवतीर्यं देवार्थं हतो घोरो महाभटः ॥१०॥

भ्रद्यापि तत्र सा वासा तेन सा विन्ध्यवासिनी। जयन्ती जयनाख्याता भ्रजिता हैन जिता क्वचित् ॥११॥

१. सहशे क ग।

२. समाख्याता सर्वार्थं प्रथं साधनी क ग । ३. नला क ग

४. संविका क ग।

प्र. शंख क्ंदेदुवर्ण क।

६. यता नरा कुर्यात मद्यत्र शयनाथवा क ग।

७. स्वबलादि क।

५. देवाः शक्रादयो यस्मात् सादुर्गा प्रकीत्तिता । को ब्रह्मा कः शिवः प्रोक्त अश्मशारंचकंमते क ।

६. क पुस्तके नास्ति।

विजित्य पद्म नामानं दैत्यराजं महाबलन् । विजया तेन सा देवी लोके चैवापराजिता ॥१२॥ सिहमाव्ह्य कन्यात्वे निहतो महिषो यथा। महिबच्ती ततो देवो कन्या व सिहवाहिनी ॥१३॥ काली दक्षापमानेन सर्व्व शत्रु निवर्हणी । कलना काल संख्या वा काली देवेषु गीयते ॥१४॥ कपालं ब्रह्मकं जातं करे धारयते सदा। कपाली तेन सा प्रोक्ता पालनाद्वा कपालिनी ॥१४॥ हत्त्वा रूक महादैत्यं वहा-विष्णु भयङ्करम्। तस्य प्रावृत्य वै चर्मा मुन्डं वामकरे तथा ॥१६॥ गृहेत्वा निर्गता भूनी या चामुण्डा ततः स्मृता । नन्दते सुरलोकेषु नन्दने वसते तथा ॥१७॥ हिमाचले महायुग्ये नन्दा देवी ततः स्मृता । स्रत्येनवोपकारेण यस्माल्लोके सुखप्रदा ॥१८॥ कौशेय धारणाद् वापि सुप्रसादाथ कौशिकी । कौमंन्तु वशं कृत्वा गृहीतं तत् पुरं यथा ॥१६॥ सेन सा गीयते देवी पुरागो फंटभेश्वरी । इवेतं शुक्तां शिवं स्थानं-स्थानं यस्मादिहागता र ॥२०॥ महाभार समुत्पन्नः महाक्वेता ततः स्मृता । भाग्यवृद्धिः समाख्याता सर्व्वदिक्कामृतोपमा ।२१। महार्थं साधना देवी महाभागा ततः स्मृता । सुवाहुःस्त्रदशा देवी नन्दिनी दुन्दुभिर्मता ॥२२॥ तंदाञ्च वादिनी नंदी ईशत्वात् त्रिदशेश्वरो । रुद्रो भवः समाख्यातो भवः संसारसागरः ॥२३॥ भवः कामस्तथा सृष्टि भवानी परिकीत्तिता । मातराज्यग्रजा ज्येष्ठा सर्व्वसम्बन्ध कारणात् ॥२४। तमोनिश्च गामित्वात् तमोनिष्ठा विनाशिनो । ब्रह्मिष्ठा देव-मातृत्वाद् गायत्री चरणाग्रजा ॥२५॥ वेदेषु चरते यस्मात् तेन सा ब्रह्मचारिणी । ग्रयणी सा निराहारा एकाशी एकपर्शिका ॥२६॥ पाटला पाटलाहाराद् देवी लोकेषु गीयते । धात्री माता समाख्याता धारणे चोपगीयते ॥२७॥ त्रयाणाञ्चैव लोकानां नाम त्रैलोकधात्रिका । त्रिदशैर्राच्चता देवी देवयागेषु पूजिता भावे शुद्ध स्वरूपा तु सावित्रों तेन सा स्मृता । ब्रह्म विष्ण्वीदा देवानां नयश्च परमं गता ॥२६॥ त्रयाणां शुभदायित्वात् त्रिशूली १ तेन शङ्करी । दक्षिणञ्चोत्तरं लोकं तथा ब्रह्मायर्णं परम् ॥३०॥

१. सदादैत्यं क ग। २. स्थानं यस्माद्यदिह्यागता क पुस्तके नास्ति ।

रे. सुवाहु स्त्रि दशा देवानां दिनीं दुंदुभिम्मंता क ग। ४. प्रकीत्तिता क ग।

समवारायग्रज जयेष्ठा षष्टी सर्वधकारसात् क ।

६. दिवेषु क ग।

७. यत्नात् क ग।

देकाशी क।

E. वेद क ग l

१०. त्रिषं शूली क।

तयं सन्मार्ग धर्म्मस्थं दृष्टौ त्रिनयना मता। पर्देस्त्रिभ बंलिबंद्धो रागादि त्रिपदाथ वा ॥३१॥ उत्पत्ति-स्थिति-नाशेषु रजादि त्रिगुएम मता। सन्वंज्ञा सन्वं वैतृत्त्राच्छान्तित्वाच्छान्तिरूच्यते ।३२। ग्रूल्पा परभावत्वाद् बहुरूपा क्रियात्मिका। जाता शैलेन्द्र गेहे सा शैलराजसुता ततः ॥३३॥ साध्वी पतिव्रतत्वाच्च स्कन्दोत्पादेन मातृका । तारणाद्रिपुशका देस्तारा लोकेषु गीयते ॥३४॥ वामं विरुद्धरूपन्तु विपरीतन्तु गीयते । वामेन सुखदा देवी वामा तेन मता बुधैः ॥३४॥ चिति चैतन्य भावत्वाच्चेतना वा चितिः स्मृता।

महत् व्याप्य स्थिता सर्वे महा सा प्रकृतिर्मता ॥३६॥

स्मृतिः संस्मरणाद्देवी नियता च नियामनात् । मथनं मर्द् नं प्राहुः शुम्भादि भयमाहवे ॥३७॥ निशुम्भ शुम्भ यथनी देवी देवेषु गीयते । रेवा तु नर्मदा देवी नदी वा रेवती मता ॥३८॥ ग्राति लण्डेन रक्षा वा लोके देवी प्रकीत्तिता । ऋक्षी श्रुङ्गाट काकारा कुन्डली वा समुद्भवे ।३६। स्वर व्यञ्जन उत्पत्तौ वेदमाता ततः स्मृता । पूज्यते या मुरंदेवेः महीद्दवेव प्रमाणतः ॥४०॥ वृहदस्य शरीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः । वृहद्विस्तीर्गाभित्युकः ब्राह्मी देवी ततः स्मृता ॥४१॥ धातुमंहैित पूजायां महादेवी ततः स्मृता । सेव्यते या मुरं सर्व्वस्तां इचैव भजते यतः ॥४२॥ धातुमंत्रेति पूजायां भगवत्येव सा स्मृता । तुष तुष्टौ स्मृतो धातुस्तस्य तुष्टा निपातने ॥४३॥ सृजत्येषा प्रजास्तुष्टि त्वाष्ट्रि तेन प्रकीत्तिता । महानिति च योगेषु प्रधाना चैव कथ्यते ॥४४॥ त्रिगुणा व्यतिरिक्ता सा पुरुषद्चेति चोच्यते । हिरण्यगर्भोऽभूद् बुद्ध्या तेन बुद्धिमंता ग्रसौ । ४५॥ विश्वं बहुविथं ज्ञेयं सा च सर्वत्र विद्यते । तस्मात् सा वहुरूपत्वात् बहुरूपा शिवा मता ॥४६॥

एते च असते लोका न एका न च सा स्मृता।

एका च नाशतो लोका एकानंशा च सा स्मृता ॥४७॥

योगी शुक्रादयो देवा सनकाद्याः तपोधनाः । तेषां स्वामी तथा विशेषी ईश्वरी प्रभुपालना ॥४८॥

१. उत्पादन मातरा क ग।

४. वाज्वी श्रृंगीठ क।

६. जापां क।

६. सनकांत सायोवला क।

२. वाक।

३. मदंत्वाहु: शुभादि भय माहवां क।

५. ख पुस्तके नास्ति।

७. स पुरूषः ते क ग। ५. तेन बुद्धिममंहत्यसी क ग। १०. ततो क।

म्रात्मेन्द्रिय-मनादीनां संयोगो योग उच्यते । तेषां वा योजनाद् योगी योगैश्वर्यावबोधना ॥४६॥ स्मृतिः सिद्धिरिति ख्याता श्रिया संश्रयणांसवा । लक्ष्मीर्वा ललना वापि क्रमणात् कान्तिरुच्यते ॥५०॥

स्वराः स्मरणञ्जीलत्वात् ज्ञेया सप्त स्वरात्मिका<sup>3</sup> । ग्रति प्रायण दाने वा तेन देवी सरस्वती ॥४१॥ गायनाद्दमनाद्वापि गायत्री त्रिदशान्चिता । साधनात् सिद्धिरित्युक्ता साधिका वाथ ईश्वरी ॥४२॥ स्वामित्वाद् दानसिद्धित्वात् सिद्धिश्चर्या प्रकीत्तिता ।

स्मरणास्चिन्तनाद् वापि शोध्यते महापातकात् ॥ ५३॥

तेन शुद्धिः समाख्याता देवी रुद्र तनौ स्थिता । महागज घटाटोप संयोगे पार्या स्मरणाद्वारते वाणान् तेन सा कान्डवारिणी ।

विचित्र कार्य्य करणा श्रचिन्तित फलप्रदा ॥४४॥

स्वप्नेन्द्र-जालवल्लोके माया तेन प्रकीत्तिता ।

श्रात्मवेदनशीलत्वादन्वीक्षण पराथवा ॥४६॥

श्रन्वीक्ष्य कुरुते यस्मादान्वीक्षा सा ततः स्मृता ।

ऋग् यजुः साम भागेन साङ्गवेद गतापि वा ॥४७॥

त्रयीति कथ्यते लोके दृष्टा दृष्ट प्रसाधनी । पश्वादि पालनाद् देवी कृषि कर्म्मान्त कारणात् ॥प्रद॥ वर्त्तनाद् वारणाद् वापि वार्त्ता सा एव गीयते । नया नय गता लोके विकल्पेन निरामया ॥प्रद॥

दन्डनाद्दमनाद् वापि दन्डनीतिरितिसमृता।

क्रिया कारण रूपत्वात् सरणाच्च सरिन्मता ॥६०॥
गाङ्गमागमनाद्गङ्गा लोके देवी विभाव्यते । यमस्य भगिनी माता यमुना तेन सा मता ॥६१॥
प्रभा प्रसादशीलत्वाज्ज्योत्सना चंद्रार्क मालिनी ।
रजनी कीर्त्तिता देवी भ्राति प्राप्तिर्मता बुधैः ॥६२॥

१. भूतिः क ग।

२. लालन लीला वाक्तमशोत् क ।

४. कौपेच्ये क।

३. सुरामुरण शीलत्वाद् याख्या सप्त कीत्तितः क ग।

५. संयुगे क ग।

रात्रीति तेन सा लोके परिणाम सुखप्रदा । भयं नरकमाहुः स्यात् कुगति । प्रापरोषु च ॥६३॥ अवति रक्षरो त्रारो भगवत्येव,मङ्गला ।

त्रिदेवास्त्रिगुरगाः काला सुशम्मा शान्तिः कोर्त्यते ॥६४॥

ललये भूषरो वाथ त्रिशूली शूलपूजना। हिंसा हिंसनशीलत्वाद् वलनाच्च महाबला ॥६४॥ द्या दान स्वरूपेण कृपया च कृपा मता। दिव्यानां पार्थिवानांञ्च वंशानामिह सर्व्वशः ॥६६॥ ग्रादित्याददिति ख्याता दितिर्देत्यप्रसूयनात्। भास्वरास्तु करा यस्य सुरारिविनिवारणाः ॥६७॥

भासृ<sup>3</sup> दीप्तौ स्मृतो धातुर्भास्वरा तेन चिंचका । दैत्यान्तकरी देवी दैत्यान्ता सा स्मृता ॥६८॥ बहूंनि यस्य रूपाणि च स्थिराणि च चराणि च । देवमानुषतीर्थाणि बहुरूपी तत उमा ॥६९॥ श्रवाो स्यन्दनार्थे च धातुरेष निपात्यते ।

श्रवगालेजतां चैव सावित्री तेन सा स्मृता ॥७०॥

भ्रवेति रक्षिणे धातु भ्रधिप्राकारने तथा। श्रज वक्रा शिवा तेन ग्रस्रुरामुर विन्दता ॥७१॥ भोवःगो शत्रु सिंहस्य भीषणं स्वीकरोति च। भीषणी तेन सा नित्यं पुराणे चोपगीयते ॥७२॥ यस्माद् वारयते लोकान् श्रृत्तिमेषां दद्याति च। दुधाज् धारणे धातुस्तस्माद् धात्री मता बुधे ॥७३॥ वराण्याशंमु देवा वरदा च वर्राथिनाम् । धातुवृञ्वरणे प्रोक्तस्तेन सा वरदा मता ॥७४॥

शंकु च कीलकमित्याहु वेंगी पंक्ति क्रमस्तथा।

शिरसो राजते तस्यां शंकुवेणीं मता वुधैः ॥७५॥

हस्तं शरीरिमत्याहुर्हस्तश्च गगनं तथा। ज्योतीिष ग्रहनक्षत्रा ज्योतिर्हस्ता ततः स्मृता ॥७६॥ ऐश्वय्यं परमं यस्य वशे चैव सुरासुराः। इदि परमेश्वय्यं च इन्द्राणी तेन सा शिवा ॥७७॥

१. नरक मार्गत्त्वहुति क।

२. मादिलाददिभि: क। ३. तासृकग। ४. दैत्याध्यकरी क।

प. वहू नियस्य रूपाणि चराणि च। देव मानुष तींर्ष्याणि चहु रूपि चतुत्तमा। श्रवणे स्यन्वनाये च धातु वेष निपात्यते। श्रवणी त्तेज सोयांच साविभि तेनसा स्मृताः क।

श्रुट्यादि उच्यते कालः कालश्चान्ते विनाशने ।भद्रं करोति सा धाता भद्रकाली भता ततः ॥७६॥ शक्ता या जगतः कर्त्तुं सर्गानुग्रह संग्रहान् । शक्ति शक्ती समृतो धातुः शिवा शक्तिस्ततः स्मृता ॥७६॥

वसत्यदृष्टा सर्वेषु भूतेष्वन्तिहिताय च । धातुर्वस निवासेति वासना तेन सा स्मृता ॥५०॥ ब्रह्मार्गी ब्रह्मजननी ब्रह्मस्येयं च वा मता। रुद्रस्येयं तु रुद्राणी रौद्रं हन्ति करोति वा ॥६१॥ महादेवात्समुत्पन्ना महान्ति यीक्षते यतः । माहेक्वर्या तनूर्यस्या माहेको तेन सा मता ॥६२॥ कुमार इत्यधारी च कुमार जननी तथा। कुमार रिपुहन्त्री च कौमारी तेन सा स्मृता ॥६३॥ शङ्ख-चक्र-गदाधारी विष्णुमाता तथारिहा । विष्णुरूपाथवा देवी वैष्णवी तेन गीयते ॥६४॥ वराह रूपधारी च वराहो यम उच्यते। तथा वाराह जननी वाराही वर वाहिनी ।। ६४॥ इन्द्राणी इन्द्र जननी शाक्री शक्र पराक्रमा। व्रज्यांङ्कुशधरा देवी वज्त्री तेनोपगीयते ॥६६॥ चन्डं वीभत्सिमत्याहुर्मुण्डं ब्रह्मशिरो मतम्। स्वामी मुण्डमतञ्चान्यै धरिरगी करणार्थं वा॥६७॥ चामुण्डा कीर्तिता देवैर्मातृणां प्रवरा तु सा । एका गुरगात्मा त्रैलोक्ये तस्मादेका सा उच्यते ॥६६॥ देवी सा परमार्थेति वदन्ते भिन्नदर्शिनः । तत्र वुद्धेरमोहाच्च हष्टान्तानि ब्रुवन्ति च<sup>४</sup> ब्रह्माएां कारएां केचित् क्वचिदाहु दिवाकरम् । केचिद् रुद्रं परत्वेन स्राहुर्विष्णुं तथापरे कारणाच्च स्मृता ह्येते कारणार्थे सुरोत्तम । एकां सा तु पृथकत्वेन शिवा सर्व्वत्र विश्रुता ॥६१। यथा तु व्यज्यते वर्णे विचित्र : स्फिटिको मिर्गाः । तथा गुरावशाद्देवी नानाभावेषु वर्ण्यते ॥६२॥ एक्रो भूत्वा यथा मेघः पृथकत्वेनावतिष्ठते । वर्एातो रूपतञ्चैव तथा गुणवशाज्जया 115311 नभसः पतितं तोयं याति स्वाद्वन्तरं यथा । भूमे रस विशेषेण तथा गुणवशाच्छिवा ॥६४॥ यथा द्रव्य विशेषेण वायुरेकः पृथग् भवेत्। दुर्गन्धो वा सुगन्धो वा तथा गुणवशादुमा IIEXII यथा वा गार्हपत्याग्नि रन्य सङ्गान्तरं ब्रजेत् । दक्षिणा हवनीयादि ब्रह्मादिषु तथा च सा ॥६६॥

१. कालक्बांत्यो क ।

२. साच्यातो क ग।

३. शबुक ग।

४. तड़ कग।

४. हकग।

६. स्मृता ह्योताना नार्थेषु क।

७. शिवा देवी निदर्शनैः क।

क पुस्तके नास्ति।

एकत्वेन पृथकत्वेन प्रोक्ता देवी निदर्शनैः । तस्माद् भक्तिः परा कार्या सर्व्वगंप्रसिद्धये ॥६७॥ देव्याया एव सिद्धान्तः परमार्थो महामते । एवा वेदाश्च यज्ञाश्च स्वर्गश्चैव न संशयः ॥६८॥ देव्या व्याप्तिमदं सर्व्वं जगत् स्थावरजङ्गमन् । इत्यन्ते पूज्यते देवी ग्रन्नपानात्मिका सदा ॥६६॥ सर्व्वंत्र शङ्करी देवी तनुभिर्नामभिश्च सा । वृक्षमूव्वर्था तथा वायौ व्योमे स्वर्गे च सर्व्वंशः ॥१००। एवं विधा त्वियं देवी सदा पूज्या विजानता । च्ह्राणी वेत्ति यस्त्वेव स तस्यामेव लीयते ॥१०१॥ ग्रत्येकं वेत्ति यो नाम धात्वर्थ-निगमे नंरः । स दुःखं अज्ञितः सर्व्वंः सदा पापा दिमुच्यते ।१०२। न हि पापकृते शक्न चित्ते भवति चिच्चका । तस्मात् त्वं परया भक्त्या प्रपद्य शरणं शिवाम् ।१०३।

# इति श्री देवीपुराएो देव्यानामनिहक्तिर्नाम सप्तित्रंशोऽध्यायः ॥

३. तथा क।



१. क पुस्तके नास्ति।

२. देवाइच क ग।

४. व्योम्य स्रग्नी क ।

५. विजानत्य क ग।

६. वेत्तियस्थे क।

७. ह्यः पापात् क ग ।

# - अष्टित्रिंशोऽध्यायः ।

#### शक्र उवाच।

केनोपायेन सा देवी वरदा भवते नृगाम् । सर्व्वेषां हितकामानां तथा बूहि पितामह ॥१॥ ब्रह्मोवाच ।

हिमबद् विन्ध्यातिलयेर्यथा व्याप्ता वसुन्धरा । ज्ञिवा मङ्गल नन्दाच्चिर्लोका व्याप्ता परापरा ॥२॥ तथा दक्षिण विन्ध्याद्वर्मलयाच्च यदन्तरम् । मङ्गला सा स्थिता देवी दुर्गां तत्र प्रपूजयेत् ॥३॥ उत्तरं विन्ध्यशागन्तु पिक्चमोदिध पूर्व्या । कुरूक्षेत्रान्तरालन्तु जयन्तीं ज्ञिव-ग्रङ्गगा ॥४॥ कुरूक्षेत्रोत्तरं भागं हिमवद्दक्षिग्येन च । नन्दा देवी कलांशास्तु देव्यास्तत्र प्रपूजयेत् ॥४॥ कालिकाख्या तथा तारा उमा सर्व्यनगेषु च । तथा किष्किन्धिकाद्या या भैरवी चेति विश्वता ॥६॥ रूद्राणी च कुशलान्ने भद्रकाली जालन्धरे । महालक्ष्मीस्तु कोलाख्ये कालरात्री च सज्यगा ॥७॥ ग्रम्बाख्या लोहिता देवी पूज्यते गन्धमादने । उज्जयिन्यान्तु उज्जेनी जम्बुमार्गे तथा स्थिता ॥६॥ महाकालीति विख्याता वैदेहे भद्रकालिका । एता इन्द्रावताराख्या महादेव्यः मुरारिहाः ॥६॥ पूजिताक्ष्मिन्तता वत्स सर्व्यं काम फल प्रदा ॥१०॥

इति श्री देवीपुराणे देव्यवतारे स्यान-कथन-नामाष्टित्रंशोऽध्यायः ॥

9.

मस्यातु कृति रूपेण वाक्षे मृन्मय शैलजाः

वातु रत्न कृता शक पूजयेत् सुखभाग्भवैत ।। पद्भासन स्थिता कार्यां सिंह दंडासने पिवा ।

गजाश्चलरमारूढ़ा सर्वभावकलप्रदाः। क ग।

१. त्वंशे क ग।

२. अगगा क ग।

३. कालशरात्री क।

४. मञ्यगा क।

५. चार्तुदते तथा का

६. वैदिशे क ग।

## एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः।

### शौनक उवाच।

येषु येषु च तीर्थेषु पूजिता सुरसत्तमेः। पूर्व्वमिन्द्रादिशि देवी तीर्थांस्तान् प्रवचीहिनः॥१॥

मनुरूवाच

बह्मणा पुष्करे देवी पूजिता सिद्ध कामिना । कार्तिक्यां सर्व्व देवैश्व तत्रैव मुनिसत्तम ॥२॥ हिमवद्गिरौ महापुण्ये नन्दा रूद्रेण पूजिता । सर्वकाम प्रिसिद्धयर्थं खड्ग बेहेटक धारिणो ॥३॥ कामाख्या जामदग्न्येन किष्किन्ध्ये पर्व्वते नृता । देवी महेश्वरी शक्र पूज्यते काशिकाश्रमे ॥४॥ सर्व्वकाम सुसिद्धयर्थं रजेति वेद पर्व्वते । यजे द्भौमात्मजो देवीं कामाख्ये गिरिकन्दरे ॥४॥ काश्यपो यजते देवीं सरस्वत्यास्तटे शुभाम् । पूर्व्वसिन्धौ यजेद्देवीं सनको नाम भावितः ॥६॥ विक्षणे वाम नामा च कार्तिकेय समन्वित।म् । लङ्कायां यजते देवीं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥७॥ पश्चिमे वर्ष्टणो देवो यजते भावितों असा । उत्तरे निन्दकालौ च केलासे तौ प्रपूजयेत् ॥६॥ ग्रगस्त्य शिष्या मुनयो यजन्ति भावितों शिवाम् । कण्वाश्रमे महापुण्ये धम्मारण्ये सदा शिवाम् ॥६॥ कण्वो नाम मुनि श्रेष्ठो यजते काश्यपात्मजः । महाकाले महादेवी कोटितीथं सुरोत्तमेः ॥१०॥

१. सिद्धि कामिनि क ग।

नैमिषेच तथारण्ये विष्णुना पूजिता शिवा ।
 मल्लाख्ये पर्वतै देवी अम्बा सूर्येण पूजिता ॥ क ।

३. खंड का

४. कालास्य क ग।

५. कालिकाश्रमे क ग।

६. सर्व काम प्रसिद्धयर्थ कुंजो वैवेदे पव्वंते । पतेद्भीमार्थजो देवीं कौलास्य गिरिकंदरे क ।

७. सरस्वत्यास्तटे शुभे क। ८. समन्वितः क। ६. कौरि क।

पूजिता सम्बं कामाणि प्रयच्छत्यविचारणात् । भद्राख्ये तु वरे देवी तुष्टा ह्यासीत् पुरन्दर ॥११॥ पाजता तन्य सं स्वाप्त विश्व प्रशंसितः । दिलीपस्य तथा देवी तुष्टा कावेरि सङ्गमे ॥१२॥ गोकर्णे राजसेनस्य ग्रजापालस्य दन्डके। धन्वन्तरः पुरा तुष्टो गन्डक्याः सङ्गमे मुने ॥१३॥ ब्रात्रेयस्य महाशोर्णे नदे तुष्टा तु ब्रम्बिका । महोदये महादेवी परशुरामेण तोषिता ॥१४॥ कोटि मुन्डेति विख्याता पीठक्षेत्र शिवोपरि । महाराजेति या देवी मुन्डि पीठगता मुने ॥१४॥ सार्व्व भौम शिरैस्तस्याः पीठं रामेण कित्पतम् । खन्ड मुन्डा तथा देवी अपरा तेन पूजिता ॥१६॥ गिंत दिव्यांगतौयेन सह नक्षत्र चारिभिः । मलयाद्रौ तथा देवी ग्रघोरा नाम पूजिता ॥१७॥ जामदग्येन लङ्काद्रौ कालिकेति तथा पुरा। पूजिता विजया नाम शाकद्वीपे महोदया ॥१५॥ कुशद्वीपे तथा चण्डा मिट्वंदेवे-प्रपूजिता ।

## क्रौड़चेऽति योगिनी नाम शाल्मलेऽति वराङ्गना ।।१६॥

मन्दरे घूतिमाख्याता ' 'राम भद्रे जयावहा । पूष्करे की त्यंते देवी नाम्ना नाराथरणीति 'च ॥२०॥ जलमध्ये गता देव्यः प्लवा हेला<sup>१२</sup>प्रकीत्तिताः । पर्व्वतोर्ध्वगता देव्या धारगा धरणा मता ॥२१॥ एताः पौराणिका देव्यो जामदग्वेन पूजिताः । महाधर्मा विनाशार्थं ब्रह्मणामिततेजसा ॥२२॥ महादेवी पुराराध्या वदर्याख्ये तु स्राश्रमे । तपस्तप्यति गोविन्दः १ ३ पूजितः पद्मजन्मना ॥२३॥ एवं सर्व्वगता देवी मन्त्र विद्यागमेषु च । संस्थिता मातृ तन्त्रे च ज्येष्ठे तन्त्रे च भरवे ॥२४॥ पूर्वं शुक्रेण देवेशः पृच्छितो वृषवाहनः। मन्त्राएगं कि बलं देव विद्यानाञ्च महेश्वर ॥२४॥

## ईश्वर उवाच।

मन्त्राणां परमं वीर्व्यं विद्यानां परमं वलम् । श्रूयतां कथियष्यामि संक्षेपाद् भृगुनन्दन ॥२६॥ ब्रह्मणा कथितं पूर्वं तच्छ्गुष्व समाहितः । श्रासीद् दैत्यो वलो नाम महाबल पराक्रमः ॥२७॥

विचारण्यत् क ।
 तृष्टा म्रासीत्पुरंदर क ग ।

३. मांधाता यमराजे इष्टतीये यः प्रशंतां क ।

४. तुष्टा कारेरि हरिसंगमे ख। पोठे क्षेति शिरोपरि क ग्। ६. मुण्डकग।

७. शाल्मनेति वरांगना क। वरांगना कुला क । वर्णी क।

१०. मार्जारे भृति क ग। ११. नाम नारायगोति क। १२. प्रवाहेन क। १३. गौचिद: क।

देव-गन्धव्वं-यक्षाणां चन्द्रेन्द्र-भयकारकः । येन विष्णुर्यमः सूर्योऽिन ग्राजौ प्रपीड़ितः ।।२८।।
ग्रितलानल रक्षाक्च वर्षाकृताः । संयम्य येन नागेन्द्रा महाभोगा महाविषाः ॥२६।।
गङ्डक्च कृतो भृत्यः सदाज्ञामित वित्तनः । येन संलिख्य शैलेन्द्रः कन्दुकाकृति कारितः ॥३०॥
क्रीडार्थं येन विष्रोन्द्र गिरयः प्रथिता भुविः ।

तेन देवाः सब्रह्माद्या दिवि<sup>४</sup>संस्थाश्च चालिताः ॥३१॥

दत्तं स्थानन्तु पातालं समयं शरदां शतम् । तथा ते भयमापन्ना मानं त्यवत्वा गता गुरूष् ॥३२॥ पृच्छन्ति विनयात् सर्व्वे शक्रस्य हितकारिणः । केनोपायेन देवानां स्वर्गवासो भवेद्द्विज ॥३३॥ त्वमेव शास्त्रवेत्ता नो हितः शक्रस्य नित्यशाः । शङ्कोदधि-निमग्नानामतिपोता भव त्वर ।३४। एवं पृष्टः स देवैस्तु गुरूर्वचनमञ्जवीत् ।

## बृहस्पतिरूवाच ।

यदयं दानवः शक न युद्धे भवते वशः ॥३५॥

दाता सत्त्व वलोपेतः स्वकार्यमिखिलेष्विष । ग्रतस्तस्य प्रहेतव्यो विष्णुर्मायामहोदिध ॥३६॥ दिजरूपघरो भूत्वा याचनाय वधाय च । गुरुणा चोदिता देवाततस्ते निधनं प्रति ॥३७॥ रिशेन क्षयमायाति ग्रजयः सङ्गरे यतः । ग्रतः कपटमास्थाय प्रार्थनीयः क्रतुं प्रति ॥३८॥ गताः सर्व्वे ततः शान्ता यत्र देवो जनार्दनः । माधवेन ततो देवा दृष्ट्वा भय समाकुलाः ॥३६॥ क्रमाध्यसिन ग्रालापैः सर्व्वे ते संस्तुता भृशम् । पृच्छितास्ततः सर्व्वेऽिष किमायातावदन् सुराः ।४०।

### देवा ऊवः।

वलेन बलिना देव सन्दें वित्रासिता वयम् । मायावी त्वं वधे तस्य नान्योपायो भवेत् ववचित् ।४१। विष्णु रूवाच ।

करोमि भवतामिष्टं किन्त्वसौ बलसंयुतः । सालिको नयवेत्ता च सर्व्व शास्त्रार्थ पारगः ॥४२॥ गूढ मन्त्र विचारो स्यात् धम्मैंक कृत निश्चयः । तस्य मायां कथं कर्त्तुं शक्यते सुरसत्तमाः ॥४३॥

१. प्रकोडिता क।

२. व्रह्मा च क।

३. महाविषा क।

४. वर्द्धनः क ग।

५. विदिक।

६. भयमापश्य क। ७. मानत्यो क। ८. वलिदानेव क

६. श्लोकपंचकं नास्ति क पुस्तके।

परंका भवते विद्या मम दत्ताथ शूलिना । मोहिनी नाम विख्याता मोहं सा कुरुते भृशन् ॥४४॥ ग्रातेऽहं तस्य नाशाय स्मरामि परमेश्वरीन् । स्मरित्वा परमां विद्यां द्विजभावो जनादंनः ॥४५॥ मध्यकायः सुवेशश्च वेदपाठी सविस्तरी । परिग्रही हुताशस्य ख्यापयन्तो वजन् जपेत् ॥४६॥ यशार्थं याचनां कस्य करोमि कथ्यतां मम ।

तं हुष्ट्वा सूर्य्य तेजाभं युक्तो विश्रवंजेत् सुरः ॥४७॥

वलस्ते यज्ञ निष्पत्तं करोति द्विजसत्तम । हेमकूटे महाशैले तिष्ठते दानवोत्तमः ॥४६॥

त्यां सर्विज्ञोऽिष महामायी वञ्चनाय तदा गतः । मोहिनीं जपमानस्तु विद्यां परम सिद्धिदाम् ॥४६॥

विचित्रं दनुराजस्य पुरं सर्व्व-पुरोत्तमम् । प्राविशद्वे वादात्मा पठमानो जनार्दनः ॥४०॥

द्वारं गत्वा सुरेन्द्रस्य कुर्यात् प्राध्ययनं तदा । द्वारपालो वदत्येवं श्रुत्वा वेदध्विनं शुभम् ॥४१॥

पुराणि रत्नानि शुभं ददामि याच्यं यत् तव । इष्टं दानं द्विजश्रेष्ठं दुर्लभञ्च महामते ॥४२॥

तेनोक्तं दर्शनं द्वाःस्थ दीयतां दनुसत्तम । तदा स पूर्व्वमादिष्टः प्रेषयामास तं नृपम् ॥४३॥

विलनं बल सम्पन्नं दानवं सुरमर्दकम् । दानोद्यतकरं भद्रं दृष्टवा प्रीत्यावभाषत ॥४४॥

किमायातो भवांश्चात्र कार्यं विप्र तदुद्दिश । मोहिनीं जपमानस्तु वदते द्विज केशवः ॥५४॥

### द्विज उवाच ।

श्रहं संप्रेशितो देवेविद्धि मां काश्यपात्मजम् ।

यज्ञाः सेन्द्रै: समारब्धा ऋषिभिश्चासुराधिप ॥५६॥

तस्य निष्पादनार्थाय ग्रागतोहं तवान्तिकम् । दानं मे दीयतां राजन् सिद्ध्यते येन तन्मखम् ॥ १७॥

वल उवाच ।

येन संसिध्यते यज्ञो देवानां भो<sup>४</sup> द्विजोत्तम । तद् वाचय धर्म दारान् शिवमद्य ददामि ते ॥ १८॥

ब्राह्मण उवाच।

येन संसिध्यते यज्ञो देवानामसुराधिष । तद्देयं तच्च स्रादिष्टं सत्यमत्रावयोरिष ॥५६॥

१. क्षपयन्नव्रवीतेजपनख ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. पंक्ति नीस्ति क पुस्तके ।

<sup>3.</sup> देवै क।

४. देवारद्यो क।

#### वल उवाच।

याच्यतां येन ते कार्यं सत्यं विप्र ददामि ते । संस्मृत्य मोहिनीं विद्यां वदते द्विजसत्तम ।।६०॥ ब्राह्मण उवाच ।

न मे धर्नर्न दारैर्वा न भूम्या गज वाजिभिः। रत्नैः कार्य्यं महावाहो देवयज्ञेऽसुराधिप ॥६१॥
येन निष्पाद्यते यज्ञः सुखदश्च विवौकसाम्। तमहं याचयामि त्वाँ दीयतां तद्भुतं मम ॥६२॥
एतत् कार्य्यं भद्र मम ऋषीणाञ्च विशेषतः। देवार्थं तव कायेन सिध्यते तन्मखोत्तमम् ॥६३॥
तदा दत्ता तनुस्तेन दानवेन महात्मना। विष्णुनापि स चक्रेण शिरस्यभिहतोऽसुरः ॥६४॥
प्राकृतं देहमुत्सृज्य दिव्यकायस्त्वभूत्-तदा । तस्यावयव सञ्जाता वज्यादयो रत्न जातयः ॥६४॥

## लोचनेषु च तेजांसि पद्मरागिणि याभवन्।

विशुद्ध पात्र दानेन कायोरन्तः करोऽभवत् ॥६६॥

एवं संघातितः शुक्र विद्या मन्त्र बलेन च। विद्या मोहियत्वा तु न चास्त्रेण न सङ्गरे ॥६७॥ तस्माद् विद्या वलं सर्व्वं दुःसहं सिद्धिदायकत् । स्मारितं भिक्तना विप्रमनेष्सित फलप्रदम् ॥६८॥ स्रथ दैत्ये गते स्वर्गं सुतस्तस्य महाबलः । सुवलः स्मारोपान्तादुत्तरादं समुत्सुकः ॥६८॥ संक्रुद्धो देवराजस्य वधाय वधकांक्षया । दिव्यं रथवरं रुद्धा मनोगामि सद्भवगम् ॥७०॥ पादरक्ष समोपेतं बहुशस्त्र समाकुलम् । कामगं सर्व्वंशत्रूणां प्रधर्ष । च महाबलम् ॥७१॥ सार्थि बहुशास्त्र विशारदः । जयेति दुर्जयो देवैः सार्थिः सौवलोऽभवत् ॥७२॥ पादरक्षो महाबलः सुमायो मन्त्रिसत्तमः । रुक्मो देत्याधियो नेता दण्डाध्यक्षो महावलः ॥७३॥ येन दिष्णुः सुरेन्द्रश्च बहुधा सङ्गरे जितः । न जितः स सुरैः सैन्द्रं क्रंह्म-विष्णुपुरोगमैः ॥७४॥

१. यज्ञेषु स्वयं क ।

२. तव क।

३. ममे भद्र क ग।

४. तु ग्रथोत्तमं क ग।

५. स वक्रे ए विवस्यमिहप्सरः क।

६. दिव्य कासंमूत्रदा क।

७. संज्ञाता वजाकरं भवेत् क। ८. श्लोकाः न सन्ति क पुस्तके।

६. मे हियत्वां विषयानवस्त्रेणातु संगरे क।

१०. फलप्रदा क।

<sup>े</sup> ११. अतस्य क ।

१२. ग्रवल: कग।

१३. अप्रधार्यम् महावलम् क ग।

# ग्रथ तदनुं राजेन्द्रे पितृवैरानलोद्भवे । जज्वाल विह्निवद् देवान् होतृवज्ज्वलिताननः ।।७५॥

यं यं पश्यति दैत्येन्द्रश्चन्द्रे नद्रं पावकं वसुम् । तं तमिमद्रवत् क्रुद्धः पशुं रूद्र इवाज्ञया ॥७६॥ एवं ते दानवैदेवा बहुधामर्षकाङिक्षिः। ष्टब्ट्वा च पीडिता सर्व्वे इन्द्रस्य शर्गा गताः ॥७७॥ यावत् समाजं कृत्वा ते ब्रह्म विष्णु पुरन्दराः । समागतास्तदा सैन्या सौवला वलगिवताः॥७६॥ दन्डोट्यतकराः केविद्दैत्या निस्त्रिक्ष धारिणः । शरचाप्रकराइचान्ये चक्र शङ्का क धारिणः ॥७६॥ शतध्नी शतचक्रो च सहस्रघ्नी धरा परे। वृक्षाद्रिपट्टिशवेत्रशूलिन क्रकचीपरा ॥६०॥ धारयन्तो महाबाहू गज-सिहोष्ट्रगामिनः । दनुजास्ते सुरान् सर्व्वान् अयोध्यन्त तदाहवे ॥ ५१॥ श्रथ भग्नांस्तदा दृष्ट्वा देवान् दैवपितम्मर्हान्। उदयाद्रिसमं रुद्रं गजराज-बुभूषितम्॥ ६२॥ सिन्दूरारूण रागाद्यं घण्टा चामर मन्डितम् । चतुर्दैन्तं सुरूपाद्यं महावेगं महाबलम् ॥६३॥ गजो दनुज सैन्यस्य काल सर्प इवाभवत् । श्रथ तत्र स्थितञ्चेन्द्रं दृष्ट् वा ज्वालो महाबलः ॥६४॥ छागराजं समारूह्य दीप्ता शक्तिं व्यधारयत् । तं हत्ट्वा महिषं धम्मीं दन्डपाणिर्महावल ॥६५॥ म्रारूढ़िचत्रगुप्तश्च कालकेतुसमन्वितः । कृतान्तो निष्ठुरमिव वज्रदन्डो महाबलः गद्गा एवन्त् निऋति निर्मेषे पुरूषे च तदानुजः । खड्ग पाणिः सुरक्ताक्षः क्रुद्धकृष्णाञ्जनप्रभः ॥६७॥ <sup>3</sup>बहुसेन्यान् समादाय इन्द्रसेन्यं समागतः। वरूणो वारूगौर्योधेर्भाषगः पादाधारकः कृष्णसारं समादाय अङ्काुशेन समीरणः। विमाने कामगे यक्षो गदाधारी महाबलः ³कुबेरो यक्ष कोटिभिवृ तस्तत्र समागतः । रूद्राश्चेशानपूर्व्वाश्च वृषगाः शूलपाणिनः ॥६०॥

म्रादित्या रथगाः सर्वे विश्वेदेवाः सुवाहनाः ।

म्राश्विनौ चाक्वगौ<sup>४</sup>भद्र नागा यक्षा ग्रहेक्वराः ॥६१॥

नक्षत्रा बहुरूपात्रच सिद्ध विद्याधरादयः । ब्रह्मा विष्णुस्तदा तस्थौ संन्यगोप्तौ सुरोत्तमौ ॥६२॥

१. होत क।

४. बहुशंकु कुठारिएा: क ग।

६. नैकृति क ग।

६. वाइचगी क।

२. होजीवज्वलनानली क ग। ३. केचिकृति क।

५. इट्वा ज्वालां महोज्वलाम् क ग।

<sup>&#</sup>x27;अ. पुरूषेषु तदात्मज: क। ८. पंक्ती र्न स<sup>र्</sup>न्त ।

महागांव इव तस्थुमंग्यदां न मुमोच सः । सेना भू स्वर्ग पाताल ग्रापूरित-दिगानना ॥६३॥ कोट्यार्ब्वुदायुत संख्या पद्म पद्म प्रमाणिता । ग्रसंख्याता महाबाहो सेना तत्र सुरोत्तमपृ ॥६४॥ गृह्ट्वा तु सुबलो वामे शरेरवर्षत मेघवत् । समन्ताच्छादियत्वा तु प्रावृण्मेघ इवाम्बुभिः ॥६४॥ ननाद धनुरावेगा वाद्ययानस्वनेन च । ग्रथ नादं तदा श्रुत्वा चासुरं भयकारकम् ॥६६॥ शक्ति दीप्तां समुद्गम्य दानवान् मदंयन् शिखी । रुक्मी नाम महादेत्यो नेताऽसौ सौवले वले ।६७॥ ज्वलनस्य रथश्चोद्य दीप्तशूलो महाबलः । नानायुध महासंघ ज्वलितार्कं मितानलः ॥६६॥ शूलं हुताशने प्रोध्य सुर संन्य भयप्रदान् । तैः शूलैः पादकी सेनां बहुधा भय त्रास्तितम् ॥६६॥ शृह्ण् वा श्रांक सुदीप्तान्तु सिञ्चक्षेपाऽसुरोत्तमः । तां सुतेजां महावेगां सुग्यायुतसमप्रभाम् ॥१००॥ विविध्य निशितवर्त्वागाः ददाह च तृणाग्निवत्र । शरैः सातोद्य-ानापि न न्यवर्त्त्यत यदासुरेः ।१०१। तदा शिला-विनाशाय शक्ति चिक्षेप दानवः । ग्रथ शिला हतां शक्ति वृद्ध्वा देवोऽसुरोत्तमः ।१०२। शिलां मुद्गरधातेन हत्वा देत्यं न्यपातयत् । शक्ति कोट्याहतं देत्यं विगतासु रथोपरि ॥१०३॥

रुक्मीं दृष्ट्वा हतं शंखो मन्युना ग्रभ्यधावत ।

शङ्खः उवाच।

हुताशन महाबाहो यागादै भव चाहुितः ॥१०५॥

ग्रन्यथा रुक्मि मोहेन ते संग्रामे तव का स्थितिः।

या शक्तिः शूलिना दत्ता दहतः सौबलं वलम् ॥१०६॥

सा ते हृदये सुवलाद् गृह्य पास्यित प्राण ग्रासवम् ।

पण्य स्त्रीव यथा लोभात् कामुकानां वरायते श्रे ॥१०७॥

एवं ते शोणिते शिक्तह दि संस्कार मिष्यते ।

१. समंताछ्रादइलातु क।

२. नदंयत् बिभी क।

३. प्रदां ख।

४. महावलां क ग।

४. चतुरा गूपत् क।

६. शक्ते:संक्षिप्य क।

७. ग्रायशैल क।

ष. निपारयम: क ।

६. स्वं क।

१०. लोभनोक ।

१९. म.ते । त्राद्यवला ह्यं ह्यनं तव प्राणा संवंप्रति क।

१२. च वासते क।

१३. गिक्तः हृदि संस्कार मिष्यति क ग।

ग्रथ जल्पं तदा काले शङ्घ-वाक्यानिलेरितः ॥१०८॥ दुन्दुभिः दानवेन्द्राणां सैन्यमध्यात् समुत्थितः। कि वाक्यैः शिशुभिस्तुल्यैः प्रमदा इव भाषते ॥१०६॥ वैर<sup>२</sup>निर्घातना शङ्खं वरं ३ हिम भवान् ४ भवेत् । भवे हतेऽथ गोविन्दे शक्रे वा सगुहे हते ।।११०॥ ग्रन्यथा विफलं जन्म उन्मत्त-शिशु-चेष्टितम् । म्रामंत्र्य दुन्दुभिः शङ्खं गजञ्च समरुह्य सः ॥१११॥ इन्द्रायाभिमुखोऽधावत<sup>७</sup>ज्वलितं गृह्य चायुधम् । शूलं शूलि समाकारं न्सव्वियुध निवारराम् ॥११२॥ मुमोच स तु इन्द्राय इन्द्रोऽपि ज्वलिताशनिम् । ज्ञूलाय धारएं क्षेप्य सर्व्वायुध<sup>९</sup> भयङ्करम् ॥११३॥ तं वज्र ज्वलितमिन्द्रं शूल भिन्नं द्विधाकृतम् । भूमौ पपात विफलं भ्रमराएगं चेष्टितं कृतम् ।।११४॥ वज्रे हते तथा चैव वृहस्पति महामतिम् । गोपेन्द्रं शरएां जग्मुर्गृहीत्वा सुरराट् तदा 1128211 वलो हतस्त्वया च स्यात् सुबलस्ते चतुर्गुणः । स शङ्को दुन्दुभिर्नाथ केनोपायेन शाम्यताम् ॥११६॥ पश्य १२ वर्ज्ञाय दण्डं दण्डाय न प्रभो।

विह्वलं देव सैन्यंतु सायुधं गजवाहनम् ॥११७॥ तस्योपायं कथं संख्ये वधायाथ शमाव च । कथयस्व सुरश्रेष्ठ शरणागत वत्सलः ॥११६॥ देवाः सवासवाः सर्व्वे रक्षणीया महाहवे। सुबलं बलसम्पन्नं नयोपाय समन्वितम् ॥११६॥

१. भ्रापते क।

२. विरिक।

३. वलंक।

४. भवान्तरे क ग। ५. शक्रेवास गुहे हते क। ६. स्वरधं क।

७. मुखोधर कग। १०. सर्वासुर कग।

८१. विकलं श्रमल्ली वेस्विवहनं क। १२. तस्य क।

दुःसहं सुरसंधस्य वासवस्य विशेषतः । एवमुक्त्वा तथा मन्त्री विरराम पितामहः ॥१२०॥ उवाच सौष्ठवां वाणी माधवो रिपुनाशनः ।

### विष्णु उवाच ।

या सा म्राद्या परा शक्तिः शङ्करी मन्त्रसम्भवा ॥१२१॥

व्हर्मा विभागेन सा ते क्षे माय वासव । भविष्यति न सन्देहो महातत्वा महास्वरा ॥१२२॥ शकरं तोषियत्वा तु सा मया पदमालिनी । विद्याष्टक समायुक्ता क्षेमा क्षेमाय मानघा ॥१२३॥ दानवो वल संयुक्तो विद्या मन्त्र बलेन च । यदि याति वर्ग कर्त्तुमन्यथा अजयो भवेत् ॥१२४॥ तदा विष्णुः सुरेन्द्रकच बृहस्पित मरुद्गांः । गत्वा शम्भुं समाराध्य असुराणां वर्षेषिणः ॥१२४॥ जय त्वं जयतां श्रेष्ठ पंच मन्त्र तनू मय । गुणहीन गुणत्वाच्च जगतः पालने स्थितः ॥१२६॥ उत्पत्ति स्थापने नाशे रजः सत्वं तमो मयः । अरुपं बहुरूपं रत्वं वचसामप्यगोचरः ॥१२७॥ सर्व्वं सर्व्वं सर्व्वं भावव्यवस्थितः । त्राहि मां दानवानीक-महार्णव गतं हिरम् ॥१२८॥ ससुरं गणमादित्यं वसुं चास्मिन् विलोकयन् । श्रान्ति विधाय जगतः क्षेमं कुरु त्रिशूलिनः ॥१२६॥ एवं गद्गदया वाचा विज्ञाप्य मधुसूदनः । तुतोष च तदा चासौ सोमः सोमार्द्ध-शेखरः ॥१३०॥

वरं वरय गोविन्द अत् ते हृदि व्यवस्थितम्।

यथा च माधवो हृष्टः सुवलं दुन्दुभि वध ॥१३१॥

प्वन्तु याचिते रुद्रे प्रतिज्ञाते वरे हरे। चिनितता परमा शक्ति विद्याष्टक समन्विता ॥१३२॥
तदा गता शिवा चाग्रे मूर्त्ति भूता ब्रवीति सा। यत् कार्य्यं देवदेवेश तदादिशय मे प्रभो ॥१३३॥

तदा देवेन तुष्टेन उक्ता सा सुवलं ब्रध ।

तावत् सञ्चिन्ततं देव्या पूर्वं शाप हतो मया ॥१३४॥

विरुपेग' च हन्तव्यो नायुथेनासुराघमः । एवं सा यौवनं रूप त्यक्त्वा वृद्धाभवत् तदा । १३५॥

१. या ग्राद्या क।

२. गहातला क।

५. तनुम्प्रय क।

द. पंक्तिनास्ति क पुस्तके।

११. यसाक।

३. यचालय क ग।

४. सौजयो भवेत क

६. वसु चारिनना थलोकयत् क ग। ७. गोपेन्द्र क ग।

६. मोह खग।

१०. विद्यारूपेण क ग।

शिरा जालेन सन्नद्धा निम्मांसा कोटरेक्षणा । प्रविवंशंव देव्योघ्ठ विकाशे नागबन्धना ॥१३६॥ श्रद्धालंकृत क्रां चं वामोरूकर संस्थिता। पीठसंस्थेन याम्येन विषादे परमे स्थिता ॥१३७॥ अख्याराष्ट्रस्य विद्यास्या सङ्कम्पन्ती शतायुत च समा यमा । विद्याभिरष्टिभिर्माया गुप्ता गुप्ताभिः संस्थिता ।१३६। पथि पर्वतंत राजस्य द्रोग्रस्य सुमहात्मना । क्रोञ्चद्वीपे महाद्वीपे मध्ये सा मध्य संस्थिता ॥१३६॥ विद्याध्टकं ततस्तस्या दिशेश्च विदिशैः स्थितम् । वृषसिंह गजविह हंस सपैविषा परा ॥१४०॥ सबले ऋक्षराजे च सन्निविष्टा महाबला । कृष्णसारे गति तारे वसुराजे स्थिता परा ॥१४१॥ ता विद्याः शतधा भूत्वा कुल वामसर्दाक्षणाः । परित्राणाय देवानां मर्त्यलोके नृपादिषु ॥१४२॥ ग्रन्तः स्त्रिषु विशेषेण पुलिन्दशवरादिषु । लोकान्तरेण मार्गेण वामाचारेएा सिद्धिदा ॥१४३॥ वेक्यासु गोपवालासु उद्रफूपपरेषु च। पीठे हिमवतक्चंपा जालन्धरेसवैदिशे ॥१४४॥ महोदये वरेन्द्रे च राढायां कोशले पुरे । भोट ११देशे सकामाख्ये किष्किन्छ्ये च नगोत्तमे ॥१४४॥ मलये कोलनामे च काञ्च्याञ्च हस्तिनापुरे । उज्जियन्याञ्च ता विद्या विशेषेण व्यवस्थिताः ।१४६।

> प्रति १२ स्थाने स्थिताः शुक्र शिवाद्या अध्वकेशिकाः। हृष्टाः क्रीडन्ति ता वालै विलतन्त्रेतु जम्भकाः ॥१४७॥ भ्रष्टधा ग्रहराजस्य सखायत्वे व्यवस्थिता । <sup>¹</sup>एवं ता व्यापियत्वा तु विद्या लोकानशेषतः <sup>१३</sup> ॥१४८॥

सुवलस्य वधार्थाय स्थितो भ्रावृत्य ताः पयः । सुवलोऽपि तदा चक्रे शरभञ्चाग्र तोरणम् ११४६। द्रोणाद्रि वासवं हन्तुं त्वरयां वलवाहनम् । महारथौघ-नादेन वाद्यरावेर्ण चाम्वरम् ॥१५०॥

ध्वजैिहचह्नातपत्रेहच नादितं छादितं तथा। श्रथ तस्मिन् नगे हष्ट्वा १४ एतां परिणतां वलाम् ॥१५१॥

१. सजाला इत्वा क।

<sup>3.</sup> मुद्रा कग।

६. पथे क।

६. तंक।

१२. बंक्तिनांस्ति क पुस्तके।

१५. पथे स्थिता क।

२. नागबन्धन ख।

४. वाक।

७. स्थिती क।

१०. ग्रोट्तराथसेसुक ।

१३. शेपसः क।

१. विवितास्या क ग।

परले त्राक्षक।

११. चोत्त क ग।

१४. शरभं ग्रग्रतो बलात् क<sup>ग।</sup>

ग्रावृत्य संस्थितां मार्ग दिङ्मुखानीव भास्करम् । तदा दानव नेता यो वदते त्यजतां पथम् ॥१५२॥ श्रन्यथा रथनागैस्तवं वृद्धे क्षेमं न स्थास्यसि ।

ब्रथ वृद्धा वचः श्रुत्वा दानवेने प्रभाषितम् <sup>२</sup> ॥१५३॥

वदते अन्यथा कृत्वा दानवेन तु कामितम् । आपूरय प्रयत्नेन अन्यथा न शुभं तव ॥१५४॥ अक्षेमं भवते तेषां यो मां वृद्धां न मन्यते । तदा दानव नेता यो गृहोत्वा तां करं किल ॥१५५॥ उत्थापयेद् गतासुः स पपात धरणी तले । नेतारं निहतं हिष्ट्वा शङ्को नामासुरोत्तमः ॥१५६॥ अभ्यधावत् तदा देव्या धरण्यां स निपातितः । तदा तु सुवलो कृद्धो गत्वा देवीं करे किल ।१५७।

गृह्णाति तावत् पतित स क्षितौ विगतासवः ।
एवं तान् दानवान् सर्व्वान् विनाहव निपातितान् ॥१४८॥
पश्यन्ति मस्तो दृष्टास्त्यक्तशङ्काः पितामहा ।
भूतयोनिस्थिताः देव्या शूलासि शर शक्ति भृत् ॥१४९॥

घण्टा डमरु वेर्गान रवकाणि च वादयत् । शरभ शङ्ख्यौ हतौ हष्ट्वा दुन्दुभि वंलदिपतः ॥१६०॥ माधवस्य वधार्थाय विरथेन वजेत् किल । यावद् देवी महालक्ष्मीरे महाविद्या सुरारिहा ॥१६१॥ निहत्य दारुणमाजौ दुन्दुभि संनिपात्य सा । कपाले रुधिरं कृत्वा श्येनकाद्यान् महाग्रहान् ॥१६२॥

> शिवाद्याँ तर्पयेद<sup>१ दे</sup>वीमिप्सितार्थ फलप्रदाम् । एवं तान् दानवान् हत्वा महावलपराक्रमान् ।।१६३।।

ग्रवध्यान् सर्व्वदेवानां वासवे क्षेमदा भवत् । क्षेमं देवेषु सा देवी कृत्वा देत्यपतेः क्षयम् ।।१६४।। क्षेमङ्करी शिवेनोक्ता पूज्या लोके भविष्यसि । अनेनैव तु रूपेण विद्याष्टक समन्विता ।।१६५।।

१. रोवदत्ये त्यज्यत्थां यथा क.।

२. प्रज्ञामासितं क।

३. तुकामितम् क।

४. ग्रपीडयत् कं।

५. ततो कग।

६. सगितातितः क।

७. सुबल: क ग।

प्रहाति क।

६. निपातने ख।

१०. महालच्जा ख।

११. तपंयां क ग्

एका वा नगरान्तस्था पूजिता स्थापिता शुभा । प्रासादे पाठकुड्ये वां पुस्तके जल वह्निगा ॥१६६॥

निस्त्रिशे पूजयेत् क्षेमां सर्व्वकाम फलप्रदाम् । दमनी पदमाला च श्री घोष वज्र शासना ॥१६७॥

ग्रस्त्रं प्रत्यङ्गिरा देव्याः पूजयेत् समुदाहृता ।

एताभिः स्थापनं कार्य्यं शिवासन शवान्तगम् ॥१६८॥

कन्या संस्थे द्विजः सूर्ये भवते सर्व्वकामदम् । यतो देवी भवेद् वृद्धा पितरो वृद्ध रूपिएाः ॥१६६॥ पितृगेह वशे तस्मात् स्थापितव्या शुभार्थिभिः ।

हेमादिमणि रत्नानि देवोञ्चोद्दिश्य स्थापने ।।१७०॥

पात्राणि च वस्त्राणि च कुर्यान्नाना गृहादिषु । शतेन कारयेद् देवं सहस्रं सिन्नवेशने ॥१७१॥ ग्रात्मानं दार सर्व्वस्वं दद्यात् तत् स्थापके शुभे ।

यतः संसारादुद्धरएो नान्यः शक्तो गुरुं विना ॥१७२॥

म्रतो देवी च द्रष्टव्या गुरुर्मन्त्रप्रदायकः । स्थापको भैरवादीनां यो भवेद् द्विजसत्तमः ॥१७३॥ स गुरुम्मन्त्र सिद्धान्तदाता<sup>3</sup> सर्व्व जगद्धितः । ग्रह नागे च क्लोकानां देवानां स्थापने हितः ॥१७४॥ विशेष विल पूजादि वेत्ता देवी निवेशकः । धातूत्तमेन वर्गोन मत्स्यमांस सुरादिभिः ॥१७५॥ देवीभ्यः स्थापनं शस्तं भयदं भवतेऽन्यथा । विहिता देवता विष्र तर्पणीया तु राजसी ।।१७६॥

तामसी तमसा पूज्या सुहृष्टा न तु सात्विकी । मन्त्राः पदमालयाख्यानां क्षेमायाः स्थापने परे ॥१७७॥

पूजने वा क्वचिच्छस्ता नैिंह्ठका न कदाचन । कुल मार्गं तथा वाम मातृ दक्षिण वेदिका ।।१७८॥ देवी पूजाविधे शस्ता न न मन्दा न च नेिह्ठकाः ।

न सिद्धान्तैक भावस्था न च देवैक ११ भाविता ॥१७६॥

१. शीघोगा क।

३. सिद्धान्तेत्तास क।

६. विद्येता क।

द. सालिका क म।

११. वेदकाः क

२. म्रात्मानंदारसर्वस्वं सर्वदा उपस्थापके का

४. निदेशक: क ग।

५. वर्गेगा क।

७. पुप्पंनाया तु राजसा क।

६. कृचिस्थानै क ग।

१०. गुरु क ग।

स्त्री प्रधाना यतो देवी विद्या यत्नैवतो यजेत्। एवं यः पूजयेद्देवीं स्थापेयद् वा द्विजोत्तमः ॥१८०॥

स्थापयन्तु तथा तेन पूजापयित मानवः । स लभते हितान कामानिह लोके द्विजोत्तमः ॥१८१॥ लिखित्वा धारयेद्भक्त्या वाहौ कण्ठे करे वरे ।

राज्यायुः सुत सौभाग्यं प्राप्नुयाद<sup>3</sup>विचारएगात् ॥१८२॥

परत्र भैरवं स्थानं ब्रह्म विष्णु नमस्कृतम् । लभते नात्र सन्देहो सत्येदं देवी पूजनात् ॥१८३॥
स्मरणात् पठनाद्विप्र धारणाद् वा सुभावितः । विद्यानान्तु प्रभावेण लभते मनसेप्सितम् ॥१८४॥
चतुः षिट्षषु विद्यासु यथा वीर्यं महाफलम् ।
विजयादिषु विख्यातं सर्वाभ्युदयदायकम् ॥१८४॥

इति श्री देवीपुराए। विद्या-मन्त्र-भाव-क्षेमकरी प्रादुर्भावो नाम एकोनचत्वारिंशोऽघ्यायः ।



If it in your paints provide the party of the same of

Hall pressure throughout brone rose and representation to the control of the control

१. देव: क ।

२. वा नरः कः।

३. ग्राप्तयाद क।

४. द्वायकम् क ।

५. इत्यादे देवीपुराएो विद्यामंत्रप्रभाव क्षेमंकरी प्रादुर्भावः।

# चत्वारिंशोऽध्याय :।

### उवाच।

महाधर्मासुरो ब्रह्मन् केनोपायेन ब्रह्मणा । निर्जितो युद्ध शौण्डस्तु सर्व्वदेव भयङ्करः ॥१॥ एतत् कौतुहलं देव श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।

## मनुरुवाच ।

कौञ्चारेः स्थानमिन्द्रस्य तपो विघ्न समुत्थितम् ॥२॥

होमावसानिकं घोरमसुरं कृष्ण धर्मिणम् । तं दृष्ट्वा महतीं पूजां कृत्वा चामुण्डाभैरवैः ॥३॥ धातुमंहेति पूजायां महाधम्मा ततः स्मृतः । पूर्वं देवासुरे युद्धे तारकेण महात्मना ॥४॥ ग्राराध्य भगविद्वष्णुं द्वादशाख्यं मंहाव्रतेः । क्रतु भागवतैनिम मार्गाद्यं रुज्जं पिश्चमेः ॥४॥ तोषितो वासुदेवस्तु सर्व्वदेववधेषिणा । ततस्तस्य वरो दत्तस्तेन धर्ममहासुरः ॥६॥ साहाय्यं संगरे तात करिष्यति ममाज्ञया । स तदा विष्णोरादेशात् वरलब्धो महासुरः ॥७॥ समादिशति धर्माख्यं स ब्रह्मेन्द्रो व्यमोहयत् । एवं तस्य समादेशान्महाधर्मा सुहृष्टवान् ॥६॥ स चक्राङ्गमादाय द्रुहिणस्य विनाशने । गतवान् यत्र सेन्द्रस्तु ब्रह्मा तिष्ठित सोऽसुरः ॥६॥ कृद्राराधन युक्तात्मा कृष्णाष्टम्यां फर्लाथिनः । ततस्तस्य महायुद्धमभवच्छरदां शतम् ॥१०॥ सन्नद्धानां तदा तिस्मन् सुरासुर जिधांसया । तावत् स्यन्दनमारुद्धमुग्रसेनं महासुरम् ॥११॥ दृष्ट्वा वलं तदा तेषां देवी ब्रह्मणे चिन्तिताः । भारं परं समास्थाय सर्व्वदेव नमस्कृता ॥१२॥ ग्रागता क्षण मात्रेण उग्रसेन वधंषणी । विनियुक्ता तु संपूच्य वधाय दनुसत्तमे ॥१३॥

१. व्रणा क।

रे. शमैक।

४. लब्ध दंडो महासुरा क ग।

६. हष्ट्वा महावलं तात क ग।

५. दशकग।

मुण्डं संवीडयेद्देवी उग्रसेनस्य नायकम्। ततस्तं पीडितं हष्ट्वा उग्रसेनश्च दानवः ॥१४॥ इन्द्राय प्रेषयत् शक्ति यमदण्डसमप्रभाम् । इन्द्रोऽिष वज्रनाराचे बंहुधोग्रमताडयत् ॥१४॥ उग्रसेनस्तदा क्रुद्ध इन्द्रं खड्गेन ताडयेत्। खड्गाहतस्तदा चेन्द्रो गजोपिर निषण्णवान् ॥१६॥ देवी हष्ट्वा तदा चन्द्रं मूच्छितं व्रणविह्वलम्। उग्रसेनस्य संक्रुद्धा ग्राग्नेयास्त्रं प्रयुक्तवान् ॥१७॥

तेनाहतस्तदा उग्रो दह्यमानः सस्यन्दनः । वारुगां प्रेषयामास शमाय ज्वलनापहम् ॥१८॥ वायव्यं प्रक्षिपद्देवी तदा वारूगा शान्तये । विक्षिप्तमेघसंघातं भग्नपादपभूधरम् ॥१९॥ मृगारुढं तदा देवं पाशाङ्कः श करोद्यतम् । वेष्टियत्वा तु तं चौग्रं महाबल पराक्रमम् ॥२०॥ उग्रसेन बलं हत्वा स च पाशेन पाशितः । श्रस्य शरासनं छित्वा हत्वा चोग्रो निपातितः ॥२१॥

इति श्री देवीपुराएो त्रैलोक्याम्युदये उग्रसेनवघो नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ।

१. संपोडय भग।

३. माजंज्व सुंनापहं क।

२. श्लोकद्वयं नास्ति ग पुस्तके

४. इत्याद्ये त्रैलोक्याभ्युदये उग्रसेनवधः क ग।

# एकचत्वारिंशोऽध्यायः।

### शौनक उवाच ।

उग्रसेने हते तात कि कुर्यात् स महासुरः । कृष्णधम्मा महाबाहो तन्मे बूहि महामुने ॥१॥ मनुख्वाच ।

हते चोग्रे तदा क्रुद्धः कृष्णधर्मा महासुरः। वाले महाहवं चक्रुं ब्रह्मे नद्रं परि रक्षसे ॥२॥ एवं स तर्ज्जीयत्वा तु देवीं चक्रेणाताडयत् । सिहं पंचेषुभिभित्त्वा पुनर्देवीं व्यताडयत्। देवी क्रुद्धा तदा वत्स कृष्णां वज्रेणऽताडयत् ॥३॥

वज्राहतं तदा कृत्वा रथोपस्थगतं तथा। तदा द्रुतं समाधावद् देव्या दण्डकरोद्यतः ४॥॥ स्रायान्तं तं शरेदेंवी पञ्चिभर्यमसादनम् । प्रेषयामास संक्रुद्धा तदा कृष्णस्य सारथिम् ॥५॥ हते कृष्ण रथाधारे कृष्णधम्मा महाबलः। पादस्थश्चक्रमादाय देव्याः स संमुखौ ययौ ॥६॥ स्रायान्तं तं महाबाहुं शरेः सन्नत पर्व्वभिः। विध्यहृदि शिरस्तस्य चक्रघातेनापातयत्॥७॥ एवं तु कृष्णधम्मार्णं महाबल पराक्रमम्। सङ्गरेरिनहतं वत्स ब्रह्मेन्द्र परिरक्षितम् ॥६॥

इति श्री देवीपुराए देव्यवतारे कृष्णधम्मवधो नामैक चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

१. यदि ग।

३. कृष्ण्यमं वधः क ग।

२. संग्रामे क ग।

# द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।

## वशिष्ठ उवाच ।

चन्द्रेशे चोग्रकृष्णे च हते तस्मिन् महाबले। देवास्तुष्टास्तदा देवीं पूजया वाग्भिः सान्त्वयन्।॥१॥

त्वं देवी परि रक्षा नो ब्रह्मादीनां भयाणं वे । यथा कृष्ण महाघोरः क्रीडया विनिपातितः ॥२॥ त्वं वृद्धिः शुद्धिर्मधाश्च कान्तिर्दाप्तिर्मतिर्यशः । रक्षा च परमा देवी विष्ण्विन्द्र द्रुहिणादिषु ॥३॥ रक्षणाय नृपाणाञ्च मर्त्ये त्वं देवो पूजिता । जालन्धरे महादेवो पीठस्थान गता शिवा ॥४॥ त्वदंशगा स्त्रियो देवो भविष्यन्ति वरप्रदाः । भक्तानामभयदाः सर्व्वनाम फलप्रदा ॥४॥ युगानुष्पधम्मेण धर्मिननां कामदायिकाः । स्थाने स्थाने भविष्यन्ति हृष्टाहृष्ट प्रसाधिकाः ॥६॥ मलये सह्यविन्ध्ये च हिमवत्यर्बुदादिषु । चित्रे गोपे नरे काले नीचा एये प्वंते तथा ॥७॥

लङ्कायाञ्चोड्रदेशे च स्त्रीराज्ये काशिकावने । कामरूपे तथा काञ्च्यां चम्पायाञ्चाथ वैदिशे वरेन्द्रे चोद्रियारो च मलाख्ये शिखरे तथा ॥ ६॥

नवदुर्गा स्थले जले चोले हैरण्ये कनकाकरे। सिंहले वेखुदन्डे च कर्णकुब्जे च वैदिशे ॥६॥ नवदुर्गास्थले कृत्वा त्रिमुण्डास्तत्र क्रीत्तिता। देव्याः सर्व्वार्थं दातारः सर्व्वकाम फलप्रदाः ॥१०॥

१. चाभिः सांत्वयत् क।

२. द्वेद्वेरिपव क ।

३. कामदातिमका क।

४. चरिष्यति क ग।

५. लवेकाले क ग।

७. लंपाकेयोध्ट्रदेशे क।

६. क्रुश क ग।

६. नायाख्ये क।

द. चले कग।

वैदिशे मध्यगा देवी सिहयाने व्यवस्थिता। उध्वै जयावहा देवी महाकालीति विश्रुता ॥११॥ परा जम्बुकनाथस्य विह्यभागगता मुने। भद्रकालीति विख्याता महालक्ष्मी गिरौ स्मृता ॥१२॥

यत्र सा साधिता विद्या पदमाला विराजिता ।

मृत्युञ्जयात् तथा चान्या निन्दिकेशो यथाप्तवान् ॥१३॥

रात्रौ जप्ता महाबाहो सा विद्या शशिनः क्षये । विनाशयेन् महामृत्युमपमृत्युं न संशयः ॥१४॥ कलां कलां यदा चन्द्रो गच्छते रिव मण्डलम् । तदा विद्यां जपेद्रात्रौ दिवाचन्द्रे विविद्धिते ॥१४॥ जरामत्यु भयं घोरं ब्रह्म हत्यादि पातकम् । शमते सा नासन्देहो विद्या जप्ता महामुने ॥१६॥

इति श्री देवीपुराएो स्थान प्रशंसा नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ।

३. पातके क।

४ इत्यादे देव्यवतारे स्थान प्रशंसा—ग

१. पराजद्युकनापस्य क ग।

२. पराजिता क ग।

# त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ।

## शौनक उवाच ।

क्यं विद्या तु सा प्राप्ता<sup>१</sup>निन्दिना वृषवाहनात् । कथं तां लभते तात सोमो निन्द सकाशतः ॥१॥ एवं<sup>२</sup>सर्व्वं यथान्यायं कथयस्व महामुने ।

## मनुरुवाच ।

महादेवी त्विदं चोरं हत्वा देवेन विष्णुना ॥२॥

दत्तापराजिता चन्द्रे तेन चन्द्रे बुधे पुनः । क्रमात पुरुषेभ्यः प्राप्तां यावत् पाण्डुसुतादयः ॥३॥ तथा सा कीत्तिता लोके सर्व्वकाम प्रसाधिका । पदमाला महावाहो घोर युद्धे प्रकाशिता ॥४॥ पुष्पाख्या मृत्युनाशाय नन्दिने मृत्युहा मुने । दत्ता विद्या महावाहो तेन रामस्य कीत्तिता ॥४॥ ग्रमयं नाशनार्थाय तेन जप्ता महात्मनार्थ । येन पूर्वा जिता देवा ब्रह्माद्या बहुषा युधि ॥६॥ शशाप कालिका क्रुद्धा बिप्रेशस्य वधैषिणम् । महासुर सुरत्रास यथा त्वं विध्न विद्यत्तिनीम् ॥७॥ वाधसे विध्नकोपेन तदा त्वं पर्शुना हतः । शम कोप समुद्भूते बह्लौ दाहं गमिष्यसि ॥८॥ एवं पूर्व्वं स शापेन ग्रमयः शापितोऽसुरः । जय्याख्यं पर्व्वंतं गत्वा चचार दुश्चरं तपः ॥६॥ कलमूल कणाहारः पर्णाशः ग्रथवाभ्युदः । जपहोम क्रियासक्तः केशवाराधने रतः ॥१०॥ रौहिष्य वत भूयिष्ठः समचित्तः समाधिगः । चचाल तपसा देवान् प्रभुताद्धं मंद्द्गरणान् ॥११॥ क्षात्रं वतं समाधाय तावत् नुष्टो जनार्वनः । ग्रजयस्तवं महावाहु वेवासुर भयङ्करः ॥१२॥ भविष्यसि न सन्देहो नाशं व्यूहे व्रजिष्यसि । पञ्चित्रं क्रमाद वाहं भित्त्वा गत्वासुराधिप ॥१३॥

न योद्धव्यं मया वत्स षट् त्रिशस्तु भवान्तकः । एवं पूर्व्वं महाबाहो तपसा स सुरासुरान् ॥१४॥

१. तुसा माशप्राप्ता क।

४. महामुने क ।

७. ससर्गकान् क ग।

२. एतत् क ग।

५. लंबिघू क ग।

प्रवेद्रुष्टो क ।

३. महादेवष्टदं क।

६. जठराक्षं क।

६. षद्रिज्ञं क्षंतरांतकः क ग।

# विजित्य क्रीडते तात पृथिवीं वन काननाम् । द्विजान् देवान् पितृन् जित्वा ऋषीन् अमुख्यानिभद्रवत् ॥१४॥

परिभ्रमद् यथाकामं त्रिदशैरिप वारितः । दन्डकं वनमासाद्य यत्र देवो गजाननः ॥१६॥ वामित्रत्रः सुहृ ह्टात्मा व्यूह तत्त्व विशारदः । ग्रस्त्रग्राम प्रियोता च निसर्गाह्नाद पूर्वकः ॥१७॥ तत्र गत्वा महाबाहो सुर्मात प्रत्ययाश्रमः । ग्रगस्त्य दुहितरं देवीं गजवक्रियां सदा॥१६॥ तदा क्रुद्धा परशु र्घृत्रू लाघवेन वलेन च । विनिर्यंथौ सुसम्बन्धो गज वक्त्र सुहन्मुने ॥१६॥

### राम जवाच ।

स्थीयतां सुरश्रेट सङ्गराय शमाय च । ग्रन्यथा ग्रद्य ते वक्षे पर्शुः पिवित शोणितम् ॥२०॥ रामवावय शरैः विद्धो ग्रमयो मन्युना तदा । मुमोच सहसा वाणान् प्रावृष्विव घनो जलम् ॥२१॥ तस्य वाण धनाविद्धं ककुभोन्तं न लभ्यते । नीहार शत सञ्छन्ने निशान्ते शिशाः क्षये ॥२२॥ ततस्तं वाण तमसाच्छन्नं ट्रष्ट्वा गजाननः । सुर्मात पृष्टतो दत्त्वा क्रमाद च्यूहान् विनिम्मंमे ॥२३॥ काकपक्षो उरयश्च दन्डाभोगः समन्डलः । सङ्घाताः प्राकृता च्यूहाः सप्त प्रोक्ताः क्रमादिषे ॥२४॥ प्रदधो ट्रक्कोशाद्यः सो नाचोरः सकुक्षिकः । प्रतिष्टः सुप्रतिष्टश्च सञ्जयो विजयस्तथा ॥२५॥ स्थूणाकर्णो विशालश्च वीजाभः स च सुमुखः । ऋष सूची कुवलयो दुर्ज्यश्च तथा परे ॥२६॥ भोगो गोमूत्र शकटो मकरोऽथ पतङ्ककः । मङ्गलः सर्व्वतोभद्रो दुर्धरश्च सुसंयतः ॥२०॥ वज्योधा समुद्दालः काकपक्षस्तथापरः । ग्रद्धं चन्द्रो महाच्यूहः कङ्कटः शृङ्ग एव च ॥२६॥ ग्रिप्टश्चाचलश्चापि तथा प्रतिहतो मतः । प्राकृतेरहितान् च्यूहान् षट्गिश्चतं महामुने ॥२६॥ ग्रुभृत सुतात्मजस्तात शपयामास ग्राहवे । ग्राकारैर्नामरुपैश्चाश्चनागादच पत्तिभिः ॥३०॥ कुर्यात् कमानुरुपेण शतशोऽथ च सहस्रशः। विषमे च समे १० भूमौ तिर्थ्यञ्चः नृपजाङ्गले १० ॥३१।

१. तातृष्टं क ग।

४. तल कग।

६. जनो जले क।

६. ग्रसंद्यतः क।

११. क पुस्तके नास्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. सरलकानां क ।

३. सर्वीन क।

५. ग्रगरूय क।

७. विलंक ग।

फ पुस्तके न सिता।

१०. क पुस्तकं नास्ति।

१२. समेप चिष क ग।

१३. गात्मपजांगले क।

त्र्यवायः व्रत्यवायक्त्व कार्यक्त्वेवावलम्बने । तस्मिन् गजाननस्तात सपताकान् सतोरणान् ॥३२॥
त्र्य्यं-शङ्करवोपेतान् कृत्वा युद्धं समुन्महत् ।

ग्रमयोऽपि तदा क्रुद्धः क्रमाद् व्यूहान् व्ययोधसः ॥३३॥

प्रतिव्यूहेर्यथा योगं यावत् त्रिशत् समाधिका ।

पञ्चभिस्तावतो व्यूहान् स निघ्नन् ग्रिरिमर्दनः ॥३४॥

बर्तित्रेशे च तथा व्यूहे अभिद्य माने सुरारिणा। रामः शरासनं सज्यिमषुभिः सन्तिवारयेत् ॥३४॥ तदामयः सुसंक्रुद्धो शरान् प्रति शरैहंनेत्। छित्त्वा शरासनं मेध्यं पशुं विव्याध पञ्चिभः ॥३६॥ शरैहल्का समाकारैर्दशिभः ताडयेच्छिरे। तदा शराहतं रामं हृष्ट्वा पार्व्वतिनन्दनः ॥३७॥ महामेघ निनादेन मुमोच दारुणं शरम्। विद्युत-पूर्व्व-महारावं मन्त्रोदिध समाकुलम् ॥३८॥ श्रितवृन्द वरारावि श्रितिषदर्दुर सङ्क्षुलम्। केिकिभिश्च सदा थृष्टं चातकेच्छा प्रवर्त्तकम् ॥३६॥ नील लोहित-मध्यान्तं गरलेभ सम प्रभम्।

छादयन्तो दिशः सर्वाः पूरयन्तो नवाम्बुभिः ॥४०॥

पाशोद्यतकरं घोरं समयोदि पपात सः । रथनागाश्वपादातं हृत्यमानं सहस्रधा ॥४१॥ न संख्या विद्यते तात घातमानस्य दानवात् । तदास्यः सुसंकुद्धो वायव्यास्त्रं व्यक्तित्यत् ॥४२॥ सारङ्गं रथमारुढं स पताका ध्वजाकुलम् । नागाद्वि शिखरोत्खातं भग्न प्रासाद तोरणम् ॥४३॥ वारुणं नाश्यामास जलास्त्रं पावनस्तदा । भेत्रता रामेण कुद्धेन ग्राग्नेयं विन्तितं शरम् ॥४४॥॥ विङ्गाक्ष छागमारूढं सप्तजिह्वं भयानकम् । शक्ति हस्तं महा उग्रं कालाग्नि सम तेजसम् ॥४४॥॥ वहत्तं दानवी सेनां भस्मोकुर्वञ्चराचरम् । तदा दानवनाथेन मुक्तं नारायग् शरम् ॥४६॥ वहत्तं दानवी सेनां भस्मोकुर्वञ्चराचरम् । तदा दानवनाथेन मुक्तं नारायग् शरम् ॥४६॥ विद्वात्ते। स्वात्राहस्तं खग पृष्ठ व्यवस्थितम् । तदा शङ्कां सुरा जग्मुस्तेन रामो निपातितः ॥४७॥ विमुत्तोऽद्यस्भोद्यासम् सुराद्यंनेव संकृतिः । प्रकृत्वा संक्षयं याति ग्रिरसँन्यं कदावन ॥४६॥

१. वत्वावले क।

३. क पुस्तके न सन्ति ।

६. केकिकंठ क ग।

प. लीलांक ग।

१०. सारदं क शारंगं ग।

२. पेतान् कृलार्योद वत्समुत्सहे क।

४. नाकुलम्कग। ५. रवाविशिक।

७. छास्त्र वत्तंत्कं क।

६. गवाल क ग।

११. शिखरोत्थात क ग। १२. क पुस्तंत्र न सन्ति।

# चत्वारिंशोऽध्याय :।

### उवाच।

महाधर्मासुरो ब्रह्मन् केनोपायेन ब्रह्मणा । निर्जितो युद्ध शौण्डस्तु सर्व्वदेव भयङ्करः ॥१॥ एतत् कौतुहलं देव श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।

### मनुख्वाच।

कौञ्चारेः स्थानमिन्द्रस्य तपो विघ्न समुत्थितम् ॥२॥

होमावसानिकं घोरमसुरं कृष्ण धर्मिणम् । तं दृष्ट्वा महतीं पूजां कृत्वा चामुण्डाभैरवैः ॥३॥ धातुर्महेति पूजायां महाधम्मा ततः स्मृतः । पूर्वं देवासुरे युद्धे तारकेण महात्मना ॥४॥ ग्राराध्य भगविद्वष्णुं द्वादशाख्यं मंहाव्रतेः । क्रतु भागवतैर्नाम³मार्गाद्यं रुर्ज्जं पिश्चमैः ॥४॥ तोषितो वासुदेवस्तु सर्व्वदेववधेषिणा । ततस्तस्य वरो दत्तस्तेन धर्म्ममहासुरः ॥६॥ साहाय्यं संगरे तात करिष्यति ममाज्ञया । स तदा विष्णोरादेशात् वरलब्धो महासुरः ॥७॥ समादिशाति धर्माख्यं स ब्रह्मेन्द्रो व्यमोहयत् । एवं तस्य समादेशान्महाधर्मा सुदृष्ट्वान् ॥६॥ स चक्राङ्गमादाय द्रुहिणस्य विनाशने । गतवान् यत्र सेन्द्रस्तु ब्रह्मा तिष्ठित सोऽसुरः ॥६॥ रुद्राराधन युक्तात्मा कृष्णाष्टम्यां फर्लाथिनः । ततस्तस्य महायुद्धमभवच्छरदां शतम् ॥१०॥ सन्तद्धानां तदा तिस्मन् सुरासुर जिघांसया । तावत् स्यन्दनमारुद्धमभवच्छरदां शतम् ॥१०॥ सन्तद्धानां तदा तिस्मन् सुरासुर जिघांसया । तावत् स्यन्दनमारुद्धमुग्रसेनं महासुरम् ॥११॥ वृष्ट्वा वलं तदा तेषां देवी ब्रह्मणे चिन्तिताः । भारं परं समास्थाय सर्व्वदेव नमस्कृता ॥१२॥ ग्रागता क्षण मात्रेण उग्रसेन वधं षणी । विनियुक्ता तु संपूज्य वधाय दनुसत्तमे ॥१३॥

१. व्रणाक।

रे. शमैक।

४. लब्ध दंडो महासुरा क ग।

६. दृष्ट्वा महावलं तात क ग।

२. क्रीचा वेत्रारिमत्राद पतयो विद्य समुत्थितं क।

मुण्डं संवीडयेद्देवी उग्रसेनस्य नायकम् । ततस्तं पीडितं हष्ट्वा उग्रसेनश्च दानवः ॥१४॥ इन्द्राय प्रेषयत् शक्ति यमदण्डसमप्रभाम् । इन्द्रोऽपि वज्रनाराचेर्बहुधोग्रमताडयत् उग्रसेनस्तदा कुद्ध इन्द्रं खड्गेन ताडयेत्। खड्गाहतस्तदा चेन्द्रो गजोपरि निषण्णवान् ॥१६॥ देवी दृष्ट्वा तदा चन्द्रं मूर्चिछतं व्रणविह्वलम्।

उग्रसेनस्य संक्रुद्धा भ्राग्नेयास्त्रं प्रयुक्तवान् ॥१७॥

तेनाहतस्तदा उग्रो दह्यमानः सस्यन्दनः। वारुएां प्रेषयामास शमाय ज्वलनापहम्<sup>3</sup> ॥१८॥ प्रक्षिपद्देवी तदा वारूएा शान्तये। विक्षिप्तमेघसंघातं भग्नपादपभूधरम् ॥१६॥ वायव्यं मृगारुढ़ं तदा देवं पाशाङ्कुश करोद्यतम्। वेष्टयित्वा तु तं चौग्रं महाबल पराक्रमम् ॥२०॥ उग्रसेन बलं हत्वा स च पाञ्चेन पाञ्चितः । श्रस्य शरासनं छित्वा हत्वा चोग्रो निपातितः ॥२१॥

इति श्री देवीपुराएो त्र लोक्याम्युदये उग्रसेनवधो नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ।

१. संपीडय कग ।

३. माजंज्व संनापहं क ।

२. श्लोकद्वयं नास्ति ग पुस्तके

४. इत्याद्ये त्रैलोक्याभ्युदये उग्रसेनवधः क ग।

# एकचत्वारिंशोऽध्यायः।

### शौनक उवाच ।

उग्रसेने हते तात कि कुर्घ्यात् स महासुरः । कृष्णधम्मा महाबाहो तन्मे बूहि महामुने ॥१॥ मनुख्वाच ।

हते चोग्रे तदा क्रुद्धः कृष्णधर्मा महासुरः। वाले महाहवं चक्रुं ब्रह्मे नद्रं परि रक्षसे ॥२॥ एवं स तर्ज्जीयत्वा तु देवीं चक्रेणाताडयत् । सिहं पंचेषुभिभित्त्वा पुनर्देवीं व्यताडयत्। देवी क्रुद्धा तदा वत्स कृष्णां वज्रेणऽताडयत् ॥३॥

वज्राहतं तदा कृत्वा रथोपस्थगतं तथा। तदा द्रुतं समाधावद् देव्या दण्डकरोद्धतः ४॥॥ ग्रायान्तं तं शरेदेंवी पञ्चिभर्यमसादनम् । प्रेषयामास संक्रुद्धा तदा कृष्णस्य सारिथम् ॥॥ हते कृष्ण रथाधारे कृष्णधर्मा महाबलः। पादस्थश्चक्रमादाय देव्याः स संमुखौ ययौ ॥६॥ ग्रायान्तं तं महाबाहुं शरेः सन्नत पर्व्विभः। विध्यहृदि शिरस्तस्य चक्रघातेनापातयत्॥॥ एवं तु कृष्णधर्माणां महाबल पराक्रमम्। सङ्गरेरिनहतं वत्स ब्रह्मेन्द्र परिरक्षितम् ॥६॥

इति श्री देवीपुराणे देव्यवतारे कृष्णधर्मवधो नामैक चत्वारिशोऽध्यायः ॥

१. यदि ग।

२. संग्रामे कग।

३. कृष्ण्यमं वधः क ग।

# द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।

## वशिष्ठ उवाच ।

चन्द्रेशे चोग्रकृष्णे च हते तिस्मन् महाबले । देवास्तुष्टास्तदा देवीं पूजया वाग्भिः सान्त्वयन् ॥१॥

त्वं देवी परि रक्षा नो ब्रह्मादीनां भयाणं वे । यथा कृष्ण महाघोरः क्रीडया विनिपातितः ॥२॥ त्वं वृद्धिः शुद्धिमंघाश्च कान्तिर्दाप्तिमंतिर्यशः । रक्षा च परमा देवी विष्ण्विन्द्र द्रुहिणादिषु ॥३॥ रक्षणाय नृपाणाञ्च मर्त्ये त्वं देवो पूजिता । जालन्धरे महादेवो पीठस्थान गता शिवा ॥४॥ त्वदंशगा स्त्रियो देवो भविष्यन्ति वरप्रदाः । भक्तानामभयदाः सर्व्वकाम फलप्रदा ॥४॥ युगानुष्पधम्मेंण धर्ममनां कामदायिकाः । स्थाने स्थाने भविष्यन्ति हष्टाष्ट्रष्ट प्रसाधिकाः ॥६॥ मलये सह्यविन्ध्ये च हिमवत्यर्वुदादिषु । चित्रे गोपे नरे काले नीचाल्ये पर्वते तथा ॥७॥

लङ्कायाञ्चोड़देशे च स्त्रीराज्ये काशिकावने । कामरूपे तथा काञ्च्यां चम्पायाञ्चाथ वैदिशे वरेन्द्रे चोद्रियारो च मलाख्ये शिखरे तथा ॥६॥

नवदुर्गा स्थले कि चोले हैरण्ये कनकाकरे। सिंहले वेग्रुदन्डे च कर्णकुब्जे च वैदिशे ॥६॥ नवदुर्गास्थले कृत्वा त्रिमुण्डास्तत्र क्रीत्तिता। देव्याः सर्व्वार्थं दातारः सर्व्वकाम फलप्रदाः ॥१०॥

१. चाभिः सांत्वयत् क।

३. कामदाहिमका क।

४. चरिष्यति क ग।

५. लवेकाले क ग।

७. लंपाकेयोध्ट्रदेशे क ।

६. क्रुश क ग।

२. द्वेद्वेरिपव क ।

६. नायाख्ये क।

द. चले कग।

वैदिशे मध्यगा देवी सिहयाने व्यवस्थिता। उध्वं जयावहा देवी महाकालीति विश्रुता॥११॥ परा जम्बुकनाथस्य विह्वभागगता मुने । भद्रकालीति विख्याता महालक्ष्मी गिरौ स्मृता ॥१२॥ यत्र सा साधिता विद्या पदमाला विराजिता ।

मत्युञ्जयात् तथा चान्या निन्दिकेशो यथाप्तवान् ॥१३॥

रात्रौ जप्ता महाबाहो सा विद्या शशिनः क्षये । विनाशयेन् महामृत्युमपमृत्युं न संशयः ॥१४॥ कलां कलां यदा चन्द्रो गच्छते रिव मण्डलम् । तदा विद्यां जपेद्रात्रौ दिवाचन्द्रे विविद्धिते ॥१५॥ जरामत्यु भयं घोरं ब्रह्म हत्यादि पातकम्<sup>3</sup>। शमते सा नासन्देहो विद्या जप्ता महामुने ॥१६॥

इति श्री देवीपुराणे स्थान प्रशंसा नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ।

१. पराजद्युकनापस्य क ग। २. पराजि ता कृ ग।

त्वं श्रीवा श्रीर न्यावयः कार्यवाचा ३. पातके क। र प्राचित्र मा

४ इत्यादे देव्यवतारे स्थान प्रशंसा-ग new me the same and the second to the second to the same of the second to the second t

# त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ।

## शौनक उवाच ।

क्यं विद्या तु सा प्राप्ता निन्दना वृषवाहनात्। कथं तां लभते तात सोमो निन्द सकाशतः ॥१॥ एवं रसव्वं यथान्यायं कथयस्व महामुने।

## मनुरुवाच ।

महादेवी त्विदं <sup>3</sup>घोरं हत्वा देवेन विष्णुना ॥२॥

हत्तापराजिता चन्द्रे तेन चन्द्रे बुधे पुनः । क्रमात पुरुषेभ्यः प्राप्तां यावत् पाण्डुसुतादयः ॥३॥ तथा सा कीर्त्तिता लोके सर्व्वकाम प्रसाधिका। पदमाला महावाहो घोर युद्धे प्रकाशिता ॥४॥ पुष्पाख्या मृत्युनाशाय नन्दिने मृत्युहा मुने । दत्ता विद्या महावाहो तेन रामस्य कीत्तिता ॥४॥ ग्रमयं नाशनार्थाय तेन जप्ता महात्मना<sup>४</sup>। येन पूर्वा जिता देवा ब्रह्माद्या बहुधा युधि ॥६॥ <sup>शशाप</sup> कालिका क्रुद्धा बिप्रेशस्य वधैषिणम् । महासुर सुरत्रास यथा त्वं विध्न<sup>४</sup>वाहिनीम् ॥७॥ वाधसे विध्नकोपेन तदा त्वं पर्शुना हतः। शम कोप समुद्भूते वह्नौ दाहं गमिष्यसि ॥८॥ एवं पूर्व्व स शापेन भ्रमयः शापितोऽसुरः। जय्याख्यं पर्व्वतं गत्वा चचार दुश्चरं तपः ॥६॥ फलमूल कणाहारः पर्णाशः भ्रथवाभ्युदः। जपहोम क्रियासक्तः केशवाराघने रतः॥१०॥ रोहिण्य वत भूयिष्ठः समचित्तः समाधिगः । चचाल तपसा देवान् प्रभुताद्धे मंरुद्गरणान् ॥११॥ क्षात्रं वर्तं समाधाय तावत् तुष्टो जनार्दनः । स्रजयस्तवं महावाहु देवासुर भयङ्करः भविष्यसि न सन्देहो नाशं व्यूहे व्रजिष्यसि । पञ्चित्रिशत् क्रमाद वाहं भित्त्वा गत्वासुराधिप ॥१३॥

> न योद्धव्यं मया वत्स षट् त्रिशस्तु भवान्तकः । एवं पूर्व्वं महाबाहो तपसा स सुरासुरान ॥१४॥

१. तु सा माशप्राप्ता क।

४. महामुने क ।

७. ससर्गकान् क ग।

२. एतत् क ग।

५. लंबिघू क ग।

मवद्रुष्टो क ।

३. महादेवष्टदं क।

६. जठराक्षं क।

षद्रिज्ञं क्लंतरांतकः क ग।

# विजित्य क्रीडते तात १ पृथिवीं वन काननाम् । द्विजान् देवान् पितृन् जित्वा ऋषीन् अमुख्यानिभद्रवत् ॥ १ ४॥

परिभ्रमद् यथाकामं त्रिदशैरिप वारितः । दन्डकं वनमासाद्य यत्र देवो गजाननः ॥१६॥ वामित्रः हुहृ ह्टात्मा व्यूह तत्त्व विशारदः । ग्रस्त्रग्राम प्रगोता च निसर्गाह्लाद पूर्वकः ॥१७॥ तत्र गत्वा महाबाहो सुर्मात प्रत्ययाश्रमः । ग्रगस्त्य दुहितरं देवीं गजवक्रियां सदा॥१८॥ तदा क्रुद्धा परशु र्घृ जू लाघवेन वलेन च । विनिर्यं भौ सुसम्बन्धो गज वक्त्र सुहुन्सुने ॥१६॥

### राम उवाच।

स्थीयतां सुरश्रेष्ठ सङ्गराय शमाय च । अन्यथा अद्य ते वक्षे पर्शुः पिवित शोणितम् ॥२०॥ रामवावय शरैः विद्धो अमयो मन्युना तदा । मुमोच सहसा वाणान् प्रावृषीव घनो जलम् ॥२१॥ तस्य वाण धनाविद्धं ककुभोन्तं न लभ्यते । नीहार शत सञ्छन्ने निशान्ते शिशानाः क्षये ॥२२॥ ततस्तं वाण तमसाच्छन्नं ट्रष्ट्वा गजाननः । सुर्मातं पृष्ठितो दत्त्वा क्रमाद च्यूहान् विनिम्मंमे ॥२३॥ काकपक्षो उरयस्य दन्डाभोगः समन्डलः । सङ्घाताः प्राकृता च्यूहाः सप्त प्रोक्ताः क्रमादिषे ॥२४॥ प्रद्यो ट्रक्कोशाद्यः सो नाचोरः सकुक्षिकः । प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठश्च सञ्जयो विजयस्तथा ॥२५॥ स्थूणाकर्णो विशालश्च वीजाभः स च सुमुखः । ऋष सूची कुवलयो दुर्ज्यश्च तथा परे ॥२६॥ भोगो गोमूत्र शकटो मकरोऽथ पतङ्ककः । मङ्गलः सर्व्वतोभद्रो दुर्घरस्य सुसंयतः ॥२०॥ वज्योघा समुद्धालः काकपक्षस्तथापरः । अर्द्धं चन्द्रो महाच्यूहः कङ्कटः शृङ्गः एव च ॥२६॥ अरिष्टश्चाचलश्चापि तथा प्रतिहतो मतः । प्राकृतेरहितान् च्यूहान् षट्गिश्चतं महामुने ॥२६॥ भूभृत सुतात्मजस्तात शपयामास आहवे । आकारैर्नामरुपैश्चाश्वनागाद्य पत्तिभः ॥३०॥ कुर्यात् कमानुरुपेण शतशोऽथ च सहस्रशः। विषमे च समे विर्यञ्चः नृपजाङ्गले । ॥३०॥ कुर्यात् कमानुरुपेण शतशोऽथ च सहस्रशः। विषमे च समे विर्यञ्चः नृपजाङ्गले । ॥३०॥

१. तातृष्टं क ग।

४. तल क ग।

६. जनो जले क।

६. ग्रसंद्यतः क।

११. क पुस्तके नास्ति।

२. सरलकानां क ।

३. सर्वीन क।

५. ग्रगरूय क।

७. विलंक ग।

प. क पुस्तके न सन्ति।

१०. क पुस्तकं नास्ति।

१२. समेप चिष क ग । १३. गातमपजांगले क।

ब्रुवायः प्रत्यवायश्च कार्यश्चैवावलम्बने । तस्मिन् गजाननस्तात सपताकान् सतोरणान् ॥३२॥ तूरर्य-शङ्ख्यरवोषेतान् कृत्वा युद्धं समुन्महत् । इ.मयोऽपि तदा क्रुद्धः क्रमाद् व्यूहान् व्ययोधसः ॥३३॥ प्रतिब्यूहेंर्यथा योगं यावत् त्रिशत् समाधिका। पञ्चभिस्तावतो व्यूहान् स निघ्नन् स्रिरिमर्दनः ॥३४॥

षट्त्रिशे च तथा व्यूहे भिद्य माने सुरारिणा । रामः शरासनं सज्यमिषुभिः सन्निवारयेत् ॥३४॥ तदामयः सुसंक्रुद्धो शरान् प्रति शरैहंनेत् । छित्त्वा शरासनं मेध्यं पशुं विव्याध पञ्चिभः ॥३६॥ शरैरुत्का समाकारैर्दशिभः ताडयेच्छिरे। तदा शराहतं रामं हृष्ट्वा पार्व्वतिनन्दनः ॥३७॥ महामेघ निनादेन मुमोच दारुएां शरम् । विद्युत-पूर्व्व-महारावं मन्त्रोदिध समाकुलम्<sup>४</sup> ॥३८॥ ग्रिलवृन्द वरारावि रिशिलवर्दुर सङ्काुलम् । केकिभिश्च स्तदा धृष्टं चातकेच्छा प्रवर्त्तकम् ॥३६॥ नील नोहित-मध्यान्तं गरलेभ सम प्रभम्।

छादयन्तो दिशः सर्वाः पूरयन्तो नवाम्बुभिः ॥४०॥

पाशोद्यतकरं घोरं सलयोपरि पपात सः । रथनागाइवपादातं हत्यमानं सहस्रधा ॥४१॥ न संख्या विद्यते तात घातमानस्य दानवात् । तदासयः सुसंक्रुद्धो वायव्यास्त्रं व्यचिन्तयत् ॥४२॥ सारङ्ग' रथमारुढ़ं स पताका ध्वजाकुलम् । नागाद्रि शिखरोत्खात भग्न प्रासाद तोरणम् ॥४३॥ वाङ्णं नाशयामास जलास्त्रं पावनस्तदा । १२तदा रामेण क्रुद्धेन ग्राग्नेयं चिन्तितं शरम् ।।४४॥ पिङ्गाक्ष छागमारूढं सप्तजिह्वं भयानकम् । शक्ति हस्तं महा उग्रं कालाग्नि सम तेजसम् ॥४५॥॥ <sup>दहःतं</sup> दानवी सेनां भस्मीकुर्वञ्चराचरम् । तदा दानवनाथेन मुक्तं नारायगां शरम् ॥४६॥ मह्य चक्र गदाहस्तं खग पृष्ठ व्यवस्थितम् । तदा शङ्कां सुरा जग्मुस्तेन रामो निपातितः ॥४७॥ विमुःतोऽदम्भोषात्मा सुरार्च्चनैव संकृतिः । प्रकृत्वा संक्षयं याति ग्ररिसैंन्यं कदावन ॥४८॥

१. वत्वावले क।

३. क पुस्तके न सन्ति।

६. केकिकंठ क ग।

द. लीलांकग।

शारदं क शारंगं ग।

२. पेतान् कृलार्योद वत्समुत्सहे क।

५. रवाविशि क। ४. नाकुलम् क ग।

७. छास्त्र वर्त्तत्कं क।

६. गवालकग।

११. शिखरोत्थात क ग। १२. क पुस्तक न सन्ति।

वैदिशे मध्यगा देवी सिंहयाने व्यवस्थिता। उध्वैं जयावहा देवी महाकालीति विश्वता॥११॥ परा जम्बुकनाथस्य विह्वभागगता मुने। भद्रकालीति विख्याता महालक्ष्मी गिरौ स्मृता॥१२॥ यत्र सा साधिता विद्या पदमाला विराजिता ।

मृत्युञ्जयात् तथा चान्या नन्दिकेशो यथाप्तवान् ॥१३॥

रात्रौ जप्ता महाबाहो सा विद्या शशिनः क्षये। विनाशयेन् महामृत्युमपमृत्युं न संशयः ॥१४॥ कलां कलां यदा चन्द्रो गच्छते रिव मण्डलम्। तदा विद्यां जपेद्रात्रौ दिवाचन्द्रे विविद्धिते ॥१४॥ जरामत्यु भयं घोरं ब्रह्म हत्यादि पातकम् । शमते सा नासन्देहो विद्या जप्ता महामुने ॥१६॥

इति श्री देवीपुराएो स्थान प्रशंसा नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ।

१. पराजद्युकनापस्य क ग।

२. पराजिता क ग।

३. पातके क।

४ इत्यादे देव्यवतारे स्थान प्रशंसा—ग

# त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः।

## शौनक उवाच ।

क्यं विद्या तु सा प्राप्ता<sup>९</sup>निन्दिना वृषवाहनात् । कथं तां लभते तात सोमो निन्द सकाशतः ॥१॥ एवं<sup>९</sup>सर्व्वं यथान्यायं कथयस्व महामुने ।

## मनुरुवाच ।

महादेवी त्विदं <sup>3</sup>घोरं हत्वा देवेन विष्णुना ॥२॥

दत्तापराजिता चन्द्रे तेन चन्द्रे बुधे पुनः । क्रमात पुरुषेभ्यः प्राप्तां यावत् पाण्डुमुतादयः ॥३॥ तथा सा कीर्तिता लोके सर्व्वकाम प्रसाधिका । पदमाला महावाहो घोर युद्धे प्रकाशिता ॥४॥ पुष्पाख्या मृत्युनाशाय नन्दिने मृत्युहा मुने । दत्ता विद्या महावाहो तेन रामस्य कीर्तिता ॥४॥ ग्रमयं नाशनार्थाय तेन जप्ता महात्मना । येन पूर्वा जिता देवा ब्रह्माद्या बहुधा युधि ॥६॥ शशाप कालिका क्रुद्धा बिप्रेशस्य वधैषिणम् । महासुर सुरत्रास यथा त्वं विध्न विह्निम् ॥७॥ वाधसे विध्नकोपेन तदा त्वं पर्शुना हतः । शम कोप समुद्भूते बह्धौ दाहं गमिष्यिसि ॥८॥ एवं पूर्वं स शापेन ग्रमयः शापितोऽसुरः । जय्याख्यं पर्वंतं गत्वा चचार दुश्चरं तपः ॥६॥ फलमूल कणाहारः पर्णाशः ग्रथवाभ्युदः । जपहोम क्रियासक्तः केशवाराधने रतः ॥१०॥ रौहिण्य व्रत भूयिष्ठः समचित्तः समाधिगः । चचाल तपसा देवान् प्रभुताद्धं मंख्द्रगर्णान् ॥११॥ क्षात्रं व्रतं समाधाय तावत् तुष्टो जनार्दनः । ग्रजयस्तवं महावाहु देवासुर भयङ्करः ॥१२॥ भविष्यसि न सन्देहो नाशं व्यूहे व्रजिष्यसि । पञ्चीत्रंशत् क्रमाद वाहं भित्त्वा गत्वासुराधिप ॥१३॥

न योद्धव्यं मया वत्स षट् त्रिशस्तु भवान्तकः । एवं पूर्व्वं महाबाहो तपसा स सुरासुरान् ॥१४॥

१. तुसा माशप्राप्ताक।

४. महामुने क ।

७. ससर्गकान् क ग।

२. एतत् क ग।

५. लंबिघू क ग।

द. भवेद्रुष्टो क।

३. महादेवष्टदं क ।

६. जठराक्षं क।

६. षद्रिज्ञंङ्गंतरांतकः क ग।

# विजित्य क्रीडते तात पृथिवीं वन काननाम् । द्विजान् देवान् पितृन् जित्वा ऋषीन् अमुख्यानिभद्रवत् ॥१५॥

यथाकामं त्रिदशैरपि वारितः। दन्डकं वनमासाद्य यत्र देवो गजाननः ॥१६॥ परिभ्रमद् वामिसत्रः हुहृ घ्टात्मा व्यूह तत्त्व विशारदः । ग्रस्त्रग्राम प्रगोता च निसर्गाह्लाद पूर्वेकः ॥१७॥ तत्र गत्वा महाबाहो सुर्मात प्रत्ययाश्रमः। ग्रगस्त्य<sup>४</sup>दुहितरं देवीं गजवक्रप्रियां सदा॥१६॥ तदा क़ुद्धा परशु घृं जू लाघवेन वलेन च । विनिर्यंभौ सुप्तम्बन्धो गज वक्त्र सुह्नमुने ॥१६॥

### राम उवाच।

स्थीयतां सुरश्रेष्ठ सङ्गराय शमाय च। ग्रन्यथा ग्रद्य ते वक्षे पर्शुः पिवति शोणितम् ॥२०॥ रामवावय शरैः विद्धो ग्रमयो मन्युना तदा । मुमोच सहसा वाणान् प्रावृषीव घनो जलम् ॥२१॥ तस्य वाण घनाविद्धं ककुभोन्तं न लभ्यते । नीहार शत सञ्छन्ने निशान्ते शशिनाः क्षये ॥२२॥ ततस्तं वाण तमसाच्छन्नं दृष्ट्वा गजाननः । सुर्मातं पृष्ठतो दत्त्वा क्रमाद व्यूहान् विनिम्ममे ॥२३॥ काकपक्षो उरयश्च दन्डाभोगः समन्डलः । सङ्घाताः प्राकृता व्यूहाः सप्त प्रोक्ताः क्रमादिषे ॥२४॥ प्रदधो हढ़कोशाद्यः सो नाचोरः सकुक्षिकः । प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठश्च सञ्जयो विजयस्तथा ॥२४॥ स्थूणाकर्गो विशालश्च वीजाभः स च सुमुखः । ऋष सूची कुवलयो दुर्ज्जयश्च तथा परे ॥२६॥ भोगो गोमूत्र शकटो मकरोऽथ पतङ्गकः। मङ्गलः सर्व्वतोभद्रो दुर्धरश्च सुसंयतः ॥२७॥ वज्रगोधा । समुद्वालः काकपक्षस्तथापरः। स्रद्धं चन्द्रो महाव्यूहः कङ्कटः शृङ्ग एव च ॥२६॥ ग्ररिष्टरचाचलश्चापि तथा प्रतिहतो मतः। प्राकृतैरिहतान् ध्यूहान् षट्त्रिंशतं महामुने ॥२६॥ भूभृत सुतात्मजस्तात शपयामास ब्राहवे । ब्राकारैर्नामरुपैश्चाश्वनागाश्च पत्तिभिः कुर्यात् कमानुरुपेण शतशोऽथ च सहस्रशः। विषमे च समे भूमौ तिर्यञ्चः नृपजाङ्गले ॥३१।

१. तातृष्टं क ग।

४. तल कग।

६. जनो जले क।

६. ग्रसंद्यतः क।

११. क पुस्तके नास्ति।

२. सरलकानां क।

३. सर्वीन क।

५. ग्रगरूय क।

७. विलंक ग।

क पुस्तके न सन्ति।

१०. क पुस्तकं नास्ति।

१३. गात्मपजांगले क। १२. समेप चिष क ग।

द्भवायः प्रत्यवायक्ष्य कार्यक्ष्येवावलम्ब्रने । तिस्मिन् गजाननस्तात सपताकान् सतोरणान् ॥३२॥ तूर्य्य-शङ्कारवोपेतान् कृत्वा युद्धं समुन्महत् । द्भमयोऽपि तदा क्रुद्धः क्रमाद् व्यूहान् व्ययोधसः ॥३३॥ प्रतिव्यूहेर्यथा योगं यावत् त्रिशत् समाधिका । पञ्चिभस्तावतो व्यूहान् स निघ्नन् द्रिरिमर्दनः ॥३४॥

षट्त्रिशे च तथा व्यूहे अभिद्य माने सुरारिणा । रामः शरासनं सज्यमिषुभिः सन्निवारयेत् ॥३४॥ तदामयः सुसंक्रुद्धो शरान् प्रति शर्रहंनेत् । छित्त्वा शरासनं मेध्यं पशुं विव्याध पञ्चिभः ॥३६॥ शरैक्त्का समाकारैर्दशिभः ताष्ठयेच्छिरे । तदा शराहतं रामं हृष्ट्वा पार्व्वतिनन्दनः ॥३७॥ महामेध निनादेन मुमोच दारुणं शरम् । विद्युत-पूर्व्व-महारावं मन्त्रोदिध समाकुलम् ॥३८॥ ग्रित्वन्द वरारावि शिखदर्वु र सङ्कालम् । केिकिभिश्च सदा धृष्टं चातकेच्छा प्रवर्त्तकम् ॥३६॥ नील लोहित-मध्यान्तं गरलेभ सम प्रभम् ।

छादयन्तो दिशः सर्वाः पूरयन्तो नवाम्बुभिः ॥४०॥

पाशोद्यतकरं घोरं समयोदि पपात सः । रथनागाइवपादातं हृत्यमानं सहस्रधा ॥४१॥ न संख्या विद्यते तात घातमानस्य दानवात् । तदासयः मुसंकुद्धो वायव्यास्त्रं व्यक्तित्यत् ॥४२॥ सारङ्गं रथमारुद्धं स पताका ध्वजाकुलम् । नागाद्धि शिखरोत्खात भिग्न प्रासाद तोरणम् ॥४३॥ वारुणं नाशयामास जलास्त्रं पावनस्तदा । भित्तदा रामेण कुद्धे न ग्राग्नेयं विन्तितं शरम् ॥४४॥॥ पिङ्गाक्ष छागमारूद्धं सप्तजिह्वं भयानकम् । शक्ति हस्तं महा उग्रं कालाग्नि सम तेजसम् ॥४४॥॥ दहन्तं दानवी सेनां भस्मोकुर्वञ्चराचरम् । तदा दानवनाथेन मुक्तं नारायणं शरम् ॥४६॥ विमुद्धं चक्र गदाहस्तं खग पृथ्ठ व्यवस्थितम् । तदा शङ्कां मुरा जग्मस्तेन रामो निपातितः ॥४७॥ विमुद्धोऽद्यस्थोद्यातमा मुराद्यंनेव संकृतिः । प्रकृत्वा संक्षयं याति ग्ररिसँन्यं कदावन ॥४८॥ विमुद्धोऽद्यस्थोद्यातमा मुराद्यंनेव संकृतिः । प्रकृत्वा संक्षयं याति ग्ररिसँन्यं कदावन ॥४८॥

१. वत्वावले क।

२. क पुस्तके न सन्ति।

५. केकिकंठ क ग।

लीलांकगा

१०. शारदं क शारंगं ग।

२. पेतान् कुलार्योद वत्समुत्सहे क।

४. नाकुलम् कग। ५. रवाविशि क।

७. छास्त्र वर्त्तत्कं क ।

६. गवाल क ग।

११. शिखरोत्थात क ग। १२. क पुस्तक न सन्ति।

दिच्या न संहितिश्चास्य रामप्राग्रेरसंकृतेः। तदा रामेग् क्रुद्धे न ब्रह्मास्त्रं प्रतिवारग्रे ॥४१॥ नारायण विघातार्थं चिन्तितं चतुराननम्। मुञ्ज मेखल दण्डाक्षं स्नृवदमंकृताजिनम् ॥५०॥ हूङ्कार राव वहुलमानत्य पुरतः स्थितम्। तदाभयं महंश्चासीद् देत्येषु च सुरेषु च ॥४१॥ ग्रमोघे दिव्यवपुषे ग्रसंहाय्यं महावले। दिव्यास्त्रे ब्रह्म विष्णुजे कथं मोघान्निरथंके ॥४२॥ ग्रमुल्ता नायकानान्तु स्वं स्वं स्थानं व्रजन्ति ते। एवं ते युद्ध संरब्धे दृष्ट्वा ते ब्रह्म विष्णुजे ॥४३॥ ग्रजाननोऽपि सञ्चित्त्य यत्तत् पाशुपतं शरम्। महारूपं महामायं युगान्ताग्नि समप्रभम् ॥५४॥ पञ्च वक्त्रं महाघोरं दशवाहुं त्रिलोचनम्। सौम्यं घोरं सुघोरस्य ऊर्द्धकेशं भयोत्कटम् ॥५४॥ जटा भारेन्दु गङ्गाहि धारमाग्रं शिवात्मकम् । वेग्रु वीणा शङ्घ घण्टा डमरु शव सङ्कलम् ॥५६॥ उल्कार्थं दन्डोज्वलं जालं गोनागकृत भूषणम्। ललन् मेखला नागेन्द्रं गज चम्मिद्रं वाससम् ॥५७॥ केकरं तर्ज्जमानन्तु शूल खट्वांग धारिणम्। ग्रसमानं समस्तेदं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥५६॥ पुरतो विध्ननाथस्य लेलिहानं व्यवस्थितम्। वद तात भयं कि ते येनाहं स्मिरतस्त्वया ॥६६॥ केन वाक्यस्य नाशाय त्वरया मे उदीरय। एवं तं पूजियत्वा तु ग्रमयोपिर मोचितम् ॥६०॥

तदा स तद्दंमानस्तु भित्त्वा दानव वाहिनीम् । विदार्य्यं ब्रह्म विष्ण्वस्त्रं मध्ये गत्वा विचार्य्यं च ॥६१॥

दानवान्तं तदा चक्रुः कोटिधा बहुधा महत्। कृत्वान्तं दानवानान्तु ग्रस्त्राणां भेदनं तथा ॥६२॥ ग्रमयं घातियत्वा तु ग्रागतस्तं सकारणम्। तेन शूल प्रहारेण विगतासुर्महावलः ॥६३॥

प्राकृतं देहमुत्सृज्य गरालोकं समाययौ ।

ते च ग्रस्त्राणि सम्<sup>६</sup>पूज्य स्वं स्वं स्थानं विसर्जिते ॥६४॥ हते तिस्मिन् महामात्ये सर्व्वदेवारिकण्ट्के । दण्डके पूजिता देवी रुद्राणीति तदा मता<sup>७</sup> ॥६४॥

१. दैत्यस्य च सुरस्य च क ग।

३. शिवात्मजं क ग।

प्र. निवाय्यंवा क ग i

७. रुद्राणी ति ततोः गणाः क ।

२. सैन्य घोरं ग्रघोरास्यः मूर्ढं के शंभयोत्कण्ठं क।

४. शिवाराव भयोत्रासगृध्य वायसवेष्टितं क ग।

६. क पुस्तके न सन्ति ।

नवम्यां कुजवारेण कुम्भ संस्थे तु भास्करे । कृष्णपक्षे तु यामार्द्धे ग्रमयो विनिपातितः ॥६६॥ गणाः सम्पूजिता देवै देवी च विधिना ततः। सर्व्ववाधा विनिर्मुक्ता देवा याता नृपास्तथा । पूजा स्नानं तथा दानं कृतमेतेषु कामिकम् ॥६७॥

इति श्री देवीपुराएं। देव्यवतारे त्रेलोक्याभ्युदयेऽमयवधो नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ।

१. क पुस्तके न सन्ति । २. इत्याद्ये त्रैलोक्याभ्युदये ग्रमयवधः ग । Cincipalis in the ferigir languages i prostructor which are closed



THE FIRE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF A PROPERTY OF THE PARTY OF TH

# चतुश्चःवारिंशोऽध्यायः ।

## मनुख्वाच ।

गजाननोऽपि स्वस्थानं गतो मालव्य भूधरम । रामोऽपि पृथिवीं जित्वा द्विजदेवेषु विन्यसेत् ॥१॥ न्यस्त राज्यस्तदा तात देवीनां कारयेत् पुरम् । सागरान्ते महापुण्यं यशोदण्डमहार्गावे ॥२॥ तत्रस्थामानयेद् देवीं कालिका कालनाशिनीम् । ग्रयोघ्यायां महादेवी तेन सा सन्निवेशिता ॥३॥ तदंशा पूर्व्वमाख्याता या दुर्गा नव कीत्तिताः । महोदये महावाहो ये चान्ये वैदिशे स्थिता ॥४॥ मृत्युञ्जयं महापुष्यं यत्र सन्निहितः शिवः । भृगुणा पूजिता देवी सा वै कालिका मता ॥४॥ रामेण जामद्येन सर्व्वकाम समृद्धये । तथान्येऽपि ये च वात्र देवी भक्ता यजन्ति च ॥६॥ ते विद्यायुर्यशोऽर्थादि सुखं प्राप्नोत्यनुत्तमम् । कामिकं कामिका देवी ददयाद् वै मलयालये ॥७॥ मन्दाक्षे दापयेद्देवी सर्व्वकामास्तु ग्रम्बका । तारा मन्दार शिखरे कामिकं ददते फलम् ॥६॥ वैरोचनेन दनुना कन्याद्धैं चन्द्र पर्व्वते । पञ्चमूर्तिगता देवी पूजिता सर्व्वकामदा ॥६॥

मेघा गौरी यथा ध्यक्षी भज्वालास्या विनध्यवासिनी।

पूजिता संस्तुता ब्रह्मन् सर्व्वकाम फलप्रदा ॥१०॥

किष्किन्ध्ये भेरवी देवी सर्व्वकामान् प्रयच्छति । विन्ध्ये विन्ध्यावटी नाम पूजिता तल सम्बरे ।११। पञ्चास्था पूजिता देवी भ्रपमृत्युं व्यपोहति । एवं संस्थान रूपेण पूजिता तारितात्मिभः ॥१२॥ सर्व्व कामप्रदा तात भवेत् सर्व्व सुखावहा १२ ॥१३॥

इति श्री देवीपुराणे देव्यवतारे त्र लोक्याम्युदये देव्या महाभाग्यं नाम चतुरचत्वारिंशोऽध्यायः॥

१. पुनः ख।

२. भदुस्था क।

३. सासत्तिवेता कग।

४. वैदिको स्थितो क।

४. विगुर्गा क।

६ कामितं क ग।

७. क पुस्तके न सन्ति ।गन्धार शिखरे ग ।

कल्पसेश्री क ग।

६. यतथा क।

१०. पक्ती क।

११. पंकास्क ग।

१२. तवेत् स सुखावहा क ग।

## पञ्चच त्वारिंशोऽध्याय:।

### शक्र उवाच।

स्वर्त्वनेव तु द्रव्येन महापुण्यं यथा भवेत्। तदहं श्रोतुमिच्छामि ग्रहयागं सुरेश्वर ॥१॥ ब्रह्मोवाच ।

श्रुण वत्स प्रवक्ष्यामि यथा त्वं परिषृच्छिसि । ग्रन्पक्लेशं महापुण्यं ग्रहार्कतिथि यौगिकम् ॥२॥ भृगु पूर्णाष्टमी योगं शिव योगेषु चोत्तमम् । मृदु वर्गञ्च भाग्यञ्च उमाया भृगुवासरे ॥३॥ देवयोगाद् यदा षष्ठि पुष्पर्कं रिववासरम् । स्कन्द यागस्तदा कार्यः सर्व्वंकाम प्रसाधकः ॥४॥ वारेण वायदा सूर्यः सप्तमी विजया मता । तदा तु भरते भानोर्योगः सर्व्वंगुणावहः ॥४॥ शिश रिक्तान्यसंयोगे ग्राईर्कं मातरासु च । नवम्यां मङ्गलायोगो भानु मूलिदनं यदा ॥६॥ ग्रष्टम्य वथां चन्द्राहे श्रावर्णेन सुखावहम् । ग्रहि अध्ने कुजाहे तु गर्णेशे तस्य चाहिन ॥७॥ पुनर्व्वतौ गुरुर्वारे द्वादश्यां श्रवर्णेन वा । सोमग्रस्तं तदा योगं विष्णोः सर्व्वार्थं साधकम् ॥६॥ दितीयायां यदा सौम्ये कृत्तिकाक्षं भत्रेत् क्वचित् । ग्रह्यागस्तदा कार्यः सर्व्वंशान्ति-प्रदायकः ॥६॥ स्वातो शिन चतुर्थी च उमायागे वरा स्मृता । उत्तरासु च सर्व्वासु भानु पौर्णाष्टमीषु च ॥१०॥ यान्त्यभीषेक यागेषु सर्व्वकामा वहाष्टमी । गुरोरेकादशी पुष्ये रोहिण्यां वा यदा शिन ॥११॥ सुत सौभाग्यकामाय यागं रुद्रविनायके । पूणिमासु च सर्व्वासु ग्रष्टमी द्वादशीषु च ॥१२॥ चतुर्दश्यां तृतीयासु ग्रहर्कोषु श्रुभेषु च । सर्व्वेषां भवते यागो भिन्त पूर्वो महामुने ॥१३॥

योग ज्ञान<sup>ं६</sup> यशः सिद्धि महादेवादवाप्नुयात् । श्रारोग्यं सप्रतापत्वं भास्करात् प्राप्यते ध्रुवम् ॥१४॥

१. शिवयाषु क।

२. तमया क ग।

३. सोमशस्तं क ग।

४. वसुष्टमी क।

५. पुष्ये क।

६. मंत्रसांधन हव्याय रुद्रयागादवाप्ते । श्री मेधाज्ञा वात्सतय अमायागान्महामुने क ।

७. महादेवाह्यग्रात् क ।

गितिमिष्टां यथाकामं प्रयच्छिति त्रिविक्रमः । विध्नो न भवते तस्य यस्तु पश्येद्विना यकम् ॥१५॥ विगतराविर्भवेत् षष्ठ्यां रेस्कन्दं दृष्ट्वा मखे क्षणात् । मातृ यागान्महा सिद्धि सर्वेषामि जायते ॥१६॥

भवते धनवान् पुंसः प्रथमाहे हुताशनात् । स्वर्गापवर्ग-संसिद्धि र्दुर्गा-यागात् प्रजायते ॥१७॥ माघाद्यं मंङ्गलां सौख्यां उज्येष्ठाद्यं क्रह्मं जं यजेत् । ईषाद्यैः कालिकाद्यास्तु यष्टच्या विधिना मुने ॥१८॥

इति श्रीदेवीपुराएो त्रै लोक्याभ्युदये उदयतिथ्यृक्ष योग माहात्म्य कीर्त्तनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः।

३. गोथाजैष्ठाक ग।



१. पश्येरिक।

२. षष्ठ्यां दृष्ट्वा स्कन्दं मख क्षगात् क।

# षट्चत्वारिंशोऽध्यायः।

## ब्रह्मोवाच ।

देवी गुण त्रयाविष्टं मण्डपं कोटिविस्तरम् । ब्रह्मादि स्तम्बपर्यंन्तमुत्पन्नं सचराचरम् ॥१॥ ब्रण्डे हिरण्यगर्भस्थं यत् तत्वं गर्भसंश्रितम् । तत्रोत्पन्निमदं व्योम रूपाणि द्यौ मही भवेत् ॥२॥ ब्रह्मांद्वं काञ्चन मयद्वतुरस्रोच्छितो महान् । उत्पत्नः स चतुःश्रङ्गो मेरुदेवत संश्रयः ॥३॥ पृथिवी पद्मं दिशः पत्रं भेरुस्तस्य तु कणिका । युगाक्ष कोटि विन्यस्तं तत्र कृत्वा रथं रविः ॥४॥

देवीञ्च संवृतो देवैर्याति तस्य प्रदक्षिणम् ।

तस्मिन् मेरौ त्रयस्त्रिशत् वसन्ते याज्ञिकाः सुराः ॥५॥

रुद्रा एकादश जेया ग्रादित्या द्वादशैव तु । तथैव वसवो ह्या ग्रिश्वनौ द्वौ च याज्ञिकौ ॥६॥ वसन् वदन्ति तु पितृन् रुद्रांश्चैव पिता महान् । प्रिपता महानादित्यार्नाश्वनौ चात्मनस्तनुम् ॥७॥ पितृन् भूयः प्रचक्षिष्ये ऋतुं संवत्सरार्त्तवान् । ग्रतो यज्ञभुजामेषां पृथक् नामानि मे शृ्णु ॥६॥

> श्राजैकपाद हि ब्रह्मन् श्रष्टौ रुद्रश्च वीर्य्यवान् । हरश्चैवाथ सर्व्वश्त्र्यम्बकश्चापराजिताम् ॥६॥

वृषाकिपश्च शम्भुश्च कपद्दी रैवतस्तथा । ईश्वरोपि भुवनश्चेते रद्रा एकादश स्मृताः ॥१०॥ श्रादित्यानान्तु नामानि विष्णुः शक्रश्च वीर्य्यवान् । श्रयंमा चैव धाता च मित्रोऽथ वरुणस्तथा ।११। विवस्वान् सिवता चैव पूषा त्वष्टा तथैव च । ग्रंशो भगश्चाति तेजा श्रादित्या द्वादशा स्मृताः ।१२॥

१. पंक्ति द्वयं नास्ति क पुस्तके । २. व्योमकपाले घौ क।

४. दिव्यज का

६. रुद्रांश्चापि क ग।

द. अर्थमा क।

३. अथो क।

५. चसवो क।

७. सेतु क ग।

१०. पटाजितः क।

ह. प्तोता क ग।

ध्रवो धवश्च भोमश्च श्रापश्चेवानिलोऽनल: । प्रत्यूषक्च प्रमाणक्च वसवोऽष्टौ प्रकीतिता ॥१३॥ ना सत्यश्चेव दस्रश्च स्मृतौ द्वावश्विनौ ग्रापि । विक्वेदेवान् प्रवक्ष्यामि नामतस्तान् निवोध में ॥१४॥

क्रतुर्दक्षः सुरः सत्यः कामः कालो घृतिः <sup>६</sup>कुरुः । मनुमान् रोचमानस्तु विश्वेदेवा दशस्मृता ॥१४॥ वर्त्तमाना इमे देवाः शृद्ध मन्वन्तरो भवान् । यामाश्च तुषिताश्चैव तथैव वशवत्तिनः ॥१६॥

सत्या ब्रद्भुत<sup>5</sup>रजसः साध्याश्च तदनंन्तरम् । षट्सुःमन्वन्तरेष्वेते देवा द्वादश द्वादश ॥१७॥ याम्या गतास्तथा त्वन्ये सत्येः "सतुषितैः सह ।

<sup>१९</sup>एते यशभुजो<sup>१२</sup>देवा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिताः ॥१८॥

ग्रतीतान् वर्त्तमानांश्च<sup>93</sup>पुनश्चापि निवोध मे । ग्रादित्याः मुक्तो रुद्राः कश्यपस्यात्मजाः स्मृताः ।१६। विश्वेऽथ वसवः १४ साघ्या बिज्ञेया धर्म्मसूनवः १४।

एवं धर्म्मसुतः सोमस्तृतीयो वसुरुच्यते ॥२०॥

धम्मोंऽपि ब्रह्मणः पुत्रः पुराएो निश्चयो मतः । श्रथ इन्द्रान् मनुश्चैव नामभिस्तु निवोध मे ॥२१। स्वायम्भुवो मनुः पूर्व्वं ततः स्वारोचिषः १७ स्मृतः । श्रौत्तमस्तामसञ्चैव रैवत १ दिवाक्षुषस्तथा ।२२। इत्येते षडितकान्ता सप्तमः साम्प्रतो<sup>१ ६</sup>मनुः । वैवस्वत इति ज्ञेयो भविष्याः सप्त चापरे ॥२३॥

```
१. घरो धुवश्च क ग।
```

२. स्कृती क।

३. द्वावश्विनाविप क ग। ४. विश्वेदेवान् प्रवक्ष्यान्तिबोधमे क ग।

५. स्रवः क।

६. कालोब्टतिः क ।

७. शृण् मचंतरे क।

द. ग्रभूत क।

६. पट्सुकग।

१०. सत्याः क ग।

११. साध्यान्देवान् प्रवक्ष्यामि नामतस्तथा निवोधये चित्तिर्त्त रोहरइचैवं हंसो धम्मंइच वीर्य्यवान् । विभुश्चापि प्रभुश्चैव साध्या द्वादश कीत्तिताः क ग। १२. यज्ञ भुजो क ग।

१३. ग्रतीता चर्त क ग।

१६. रुच्याते क।

१४. विरवे सवः कगा १४. सूत्रवः ख। १७. इचारोचिषः क। १८. इवेत ख।

१६. विश्वचेत् कग । सप्तर्मसाः सांप्रतं मनुः क ।

तिबामाद्रयोऽर्क मार्वाणः धर्म्मसार्वाणरेष च । तस्माच्च भवसार्वाणः ब्रह्म सार्वाण रित्यतः ॥२४। पञ्चमो दक्षसार्वाणः सार्वणाः पञ्च कीर्तिता । रौच्यो भौत्यश्च द्वावन्यौ इत्येते मनवो मताः ।२५॥ दुन्द्रश्च विश्चभुक ज्ञेयो विपश्चित् तदनन्तरम् । विभुः प्रभुः शिखि चैव तथैव च मनोजवः ॥२६॥ ग्रौजस्वी साम्प्रतस्त्वन्द्वो बलिभव्यस्त्वनन्तरम् ।

ग्रद्भुतस्त्रिदिवा चैव वशमस्त्वन्द्र उच्यते ॥२७॥

मुशान्तिश्च मुकीतिश्च ऋतधामा दिवस्पतिः । इति भूता भविष्याश्च इन्द्रा ज्ञेयाश्चतुर्दश ॥२८॥ काश्यपोऽत्रि विशिष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः । विश्वािमत्रो जमदिन्तश्च सप्तेते ऋषयः स्मृताः ।२६। ग्रतः परं प्रवक्ष्यािम महतोऽन्तोन् पितृन् ग्रहान् । प्रवहो निवहश्चैव उद्भव संभवस्तथा ॥३०॥ प्रवाहो विवहश्चैव परिवाहस्तथैव च । ग्रन्तरोक्षे चरा ह्योते पृथङ्मार्गं विचारणाः ॥३१॥

महेन्द्रप्रविभक्ताङ्ग मरुतः सप्त कीत्तिताः। सूर्याग्निश्च शुचिर्नाम्ना वैद्युतः पादकः स्मृता ॥३२॥

तिर्मिथ्यः पवमानोऽग्निस्त्रयः "प्रोक्ता इमेऽग्नयः। ग्रग्नीनां पुत्र पौत्राह्च चत्वारिंशत् तथैव तु ॥३३॥ महतामिष सर्व्वेषां विज्ञेयाः सप्त सप्तकाः । एवं संवत्सरो ह्यग्निर्ऋतवस्तस्य जिज्ञरे । ॥३४॥ ऋतुपुत्रार्त्तवाः "पञ्च इति सर्गः " सनातनः । संवत्सरक्च प्रथमो द्वितीयः परिवत्सर । सांवत्सरस्तृतीयस्तु " चतुर्थस्त्वनु वत्सरः ॥३४॥

पञ्चमो वत्सरस्तेषां तदेभिः पञ्चभियुंगम् । तेषु संवत्सरो ह्यग्निः सूर्य्यस्तु परिवत्सरः ॥३६॥ सोम इद्वत्सरस्तेषां वायुक्ष्चेवानु वत्सरः । क्द्रस्तु वत्सरो ज्ञेयः पञ्चाब्दा ये युगात्मकाः । द्वादशं पञ्चधा भिन्नाः षिटिभेदा गुरोर्गमात् ॥३७॥

१५. गुरोर्गमाः क।

तेपामात्मोर्क क ग ।
 तस्माच सार्वाग्ण क ग ।
 तिपश्चित्यादनंतरं क ग ।
 विभदः संभवश्चैव क ग ।
 श्र. आत्तीवा क ।
 १४. इद्वत्सर क ग ।

२. ब्रह्म क ग।

४. विद्यतः क ५. ताभ्यश्च क ७. दिवाचैव क ग। ं ५. द्विजपित ख। १०. परमग्नि स्त्रयः क। ११. यज्ञिरे क। १३. सङ्कः कंग।

विष्णुः सुरेज्यः शक्रश्च ग्रग्निस्त्वष्टा तथैव च । ग्रीह व्रध्नः-पितृ-विश्वः-सोम-इन्द्रोग्नि-ग्रश्विनः ३६ भगो द्वादशमस्तेषां युगानां द्वादशो मतः। प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः ॥३६॥ ग्रङ्गिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता वैतयेव च । ईश्वरो वहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः ॥४०॥ चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पाथिवोऽव्ययः । सर्व्वजित् सर्व्वधारी च विरोधी विकृतः खरः ।४१। नन्दनो विजयद्येव जयो मन्मथ दुर्मुखः । हेमलम्बो विलम्बश्च विकारी शर्व्वरी प्लवः ॥४२॥ शोभकृच्छुभकृत् क्रोधी विश्वावसुः पराभवः । प्लवङ्ग कीलकः सौम्यः साधारएा विरोधकृत् ॥४३॥ परिवादी प्रमाथी च ग्रानन्दो राक्षसोऽनलः । पिङ्गलः कालयुक्तञ्च सिद्धार्थो रौद्रदुम्मंतिः ॥४४॥ दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रवताक्षः क्रोधन क्षयः । षष्टि संवत्सरादन्ते पुगै द्विदशिभः स्थिता ॥४५॥ गुरोर्द्वादश मासान्ते वत्सरमुदयास्तयोः । नाम्ना ऋक्ष<sup>५०</sup>विभेदेन पञ्चधा परिवर्त्तनम्<sup>९९</sup> ॥४६॥ ग्रन् गच्छति कालोऽयं ब्रह्मादिकलनोऽथ वा<sup>९२</sup> । सूक्ष्म स्थूलविभेदेन कलते सचराचरम् ॥४७॥ कार्तिकं शोभनं राष्ट्रं १ 3 सौम्यन्तु मध्यमं मतम् । पुष्यमाघौ शुभौ वषौ मध्यमौ फल्गुमाधवौ १४।४८। वैशाखः प्रवरस्तेषां मध्यमः शुचि संज्ञितः । ग्राषाढो ह्यधमः प्रोक्त उत्कृष्टः श्रावराो मतः । ४६। भाद्रपदो मध्यफलः श्रेष्ठफलोऽिवनो वर्षः । कृतिका रोहिणी कायमाषाढेनाभि संज्ञितम् ॥५०॥ स्राश्लेषां हृदयं विद्धि मघा पूषन्तु वत्सरम् । एतेः शुद्धैः <sup>७</sup>शुभं क्रूरहस्तैश्चाशुभं भवेत् ॥४१॥ मध्यमं प्रभवं वर्षमीतयः १ दिनत नो भयम् । चत्वारो विभवाद्याद्य द्योभना वियुता ग्रहैः ॥४२॥ म्रङ्गिराद्याः शुक्षा स्त्रीणि मध्यमावपरौ मतौ । ईश्वरो बहुधान्यश्च शुभौ पापौ प्रमाथिनौ श्राद्यं तु मध्यमे वर्षे युगेऽस्मिस्तु तृतीयहे । श्रेष्ठमाद्यं चतुर्थस्य मध्यं प्रोवतं द्वितीयकम् ॥५४॥

१. शुक्र क ग। २. अग्रीराश्री क।

४. सर्दजित् सर्व सर्वघरीव विरोधीकृत: खर: क ।

६. रुचिरौ क ग। ७. संवत्सरा ह्योते क।

वत्सरंत्रदयो क।
 १०. नाम विद्य क।

१२. कमलाधरक। १३. शछंक।

१५. ग्रापाठो ह्यवमः प्रद्धो उत्तमः श्रावणो मतः क ।

१६. ऋक्षेष हृदयं विद्धैः माघपुष्पं च वत्सरं क ।

१८. प्रवरं वत्सर्थः क ग।

३. ग्रबाधीता क ग।

५. वयो क ग।

द. स्मृताः क ग।

११. परिवर्त्तना क ग।

१४. फाल्गुनाघैएाँ क ।

१७. शुभंकग।

त्रीणि बान्यानि श्रेट्ठानि सर्व्वकाम फलानि च । पञ्चमे प्रवरहेकं सर्व्वधारीति सन्मतम् ॥ ५५॥ एबाः कष्टफलाः सर्व्वे सर्व्वेदोष भयावहाः । चत्वारः शोभना षष्ठे युगे अन्त्यमे शोभनम् ॥५६॥ ब्राधारस्तु सप्तमे वर्षे चत्वारो भयदा मताः। शोभनमन्तिमं वर्षे सर्व्वकाम फल प्रदम् ॥५७॥ ग्रह्मे हो शुभौ चान्यो अशुभं मध्यम मतम् । मध्ये हे चान्तिमे वर्षे गुरुवारवशान्तृप ॥५८॥ ग्राद्यमन्तौ च न शुभौ नवमे द्वे परे शुभे। दशमे मध्यमं श्रेष्ठमाद्यौ ग्रन्तौ च निन्दितौ ।।५६॥ तह्रदेकादशे विद्यादाद्यमध्यन्तु शोभनम् । युगे गुरुवासाद् वत्स शुभाशुभफलं नृणाम् जनमर्लं कृत कम्मेंषु अष्टधानु गतेषु च। परिवर्त्ताः सदा कष्टाः शेषाः सर्व्वे शुभावहाः ॥६१॥ कृम्मंकाल विभागेन यथाचार गमेन तु । शुभाशुभन्तु देशानां प्रयच्छन्ति महाग्रहाः ॥६२॥ <sub>ग्रामेयादि</sub> विभागेन त्रिकर्ण<sup>४</sup>नवधाकृतम् । कूम्माङ्गः भवते लोको यत्रेयं पृथिवी स्थिता ॥६४॥ केचित् कालं वदन्त्यन्ये स्वभावमागमेऽपरे १। ग्रहभाग गतं सर्व्वं हश्यतेऽस्मिन् शुभाशुभम् ॥६४॥ जम्बुद्वीपे तु वे देशे व्यवहारो भवेन्नृगाम् । तदहं सम्प्रवक्ष्यामि संक्षेपात् मुनिपुङ्गव ॥६६॥ मिथिला मेखला काक्या ग्रहिच्छत्रा पुरञ्जकाः।

सूर्यावर्त्तां नाम पुरी कौशाम्बी याश्च शोभनाः ।।६७॥

पाटिलपुत्रं भिरहुतो । भ जङ्गापरं यमुनान्तरम् । स्रानर्त्तपुरं पृथ्वीमध्यान्तं न दृश्यते क्रूरैः ॥६८॥ मागधा ग्रङ्गवङ्गाश्च कलिङ्गाः पूर्व्वसागरम् । माहेन्द्री विषयं गङ्गा मिलिता यत्र सागरे ॥६८॥ समतटं वर्द्धमानक्च शिरोपेते विनक्ष्यति ११। कामरुपं विदेहाक्च नेपालं रेवतो गिरिः ॥७०॥ काश्मीरमम्बरश्चेव<sup>१२</sup>उत्तरपादे विनश्यति । कंकय म्रच्छोदवनं चित्रं कंलाशमेरुश्च ॥७१॥ कनक मुत्तर देशाः कुक्ष्योऽपहते <sup>93</sup>विनश्यन्ति । वाहिका मथुरा वीथी पुरुषपुरा काकोली ॥७२॥

१. यन्मतम् कग।

२. पुरुकग।

३. ग्रंत्यीव नंदिती क।

४. धम्मेषु प्रब्टाघान क ग।

५. अग्रि पादिते भागेन त्रिकत् क।

६. स्वभाव मपरे बुधाः क ग।

७. ग्रहवमतं ख।

प. जंबुद्वीपे तु येद क।

६. मूर्व्यं वर्त्ता नाम पुरा कौशांवी पंच विषयाश्च क।

१०. तिरहुती क ग।

११. विनश्यंते क ।

१२. काश्मीराँ दु वरंचैव क ग। १३. क्षोबोहते क।

पारवें या च मही पिरचमपादे विनश्यन्ति।
वैदिश्चरच सौवीर सिन्धु बाला महाराष्ट्रासा ॥७३॥
सौराष्ट्रपुराधिगता देशाः पुच्छे विनश्यन्ति।
ग्रवन्तिका विदर्भाश्च काँची पुरिकाः सिहला॥७४॥

वलं मलयवासी च लङ्कापुरी तथैव च । चक्राक्षं दक्षिरो पादे हते नश्यिन्त पीडिताः ॥७५॥ नम्मदाया मही मध्यं वैजयन्ती च कोङ्करणम् । पुरुषपुरनामा च सह्याख्यश्च महागिरिः ॥७६॥ ग्ररण्यं गोपुरं शीमं कुक्षौ दक्षिण संयुतम् । वेशं कोशल कान्तार हर कूट महाध्वनाः ॥७७॥

वेण्या तटं समस्तञ्च गताः पूर्व्वाङ्ग्छिसङ्गता । विनश्यन्ति हताः क्रूरैर्ग्रहैरुत्पात सूचिताः ॥७८॥ सूर्यस्योदयमस्तादि संक्रातौ क्रम पीडिताः। तिर्यम् गतश्च मध्याह्ये अस्तमिते अधोमुखो रविश्चरते ॥७६॥

ग्रह निशायां शियतः क्रमते उर्छ् व प्रभाते तु । विनिविष्टस्तु वकारादौ शियतो गरते तिले ॥६०। कोलेव चोच्छितो राशि रिवः भै संक्रमते सदा । धनुः सिंह वृषकुंभैरुपसंस्थैः सदा वरैः क्षेमम्।६१। ग्रनुपचयस्थैः क्रूरेस्ते ह ष्टो लोकनाशाय । ग्र इ त ए कृत्तिका ग्रो व वि वु भै रोहिणी ॥६२॥ वे वो क कि मृग शिराः भे कु घ इ छ ग्राह्मि । के को ह हि पुनर्व्य सु भे ह हे हो ड पुष्या ।

डि डु डे डो १६ ग्राश्लेषा म मि मु मे मघा । मोटिट दु पूर्व्वाफालगुनी १६ टे टो प पि उत्तर फालगुनी ॥ ५४॥

१. वैदेश सौरीवा क।

२. महाराज्यानि क ग ।

४. संह्ता क ग।

७. क्रूरै: अस्पेते सूचिता क।

६. चोत्थितो, क ग।

१२. रेवो का की स्याशिवा क।

१४. को को ही पुनर्वसु, क।

१६. डिमिडेडे, क।

१८. मोठा होदु पूर्वाषाढ़ा, क।

३. पुरुष पुरन्वी सा च कार्यां स्वरंच क।

४. हर क्रोडा महाधनाः क । ६. पूर्वा हने माहताः क।

प. तिर्थागातो मध्योह्ने अस्त महेघोमुवि रविष्वरते क।

१०. शिखिक।

११, चाविधु, को

१३. कु प ठा श्चाद्री, क।

१५. कु हे हो डा पुष्या, क

१७. सोमिस्व मे मघा, क।

पुंषण ह हस्ता वे पोर रि चित्रा । रुरे रो त स्वाती ति तु ते तो विशाखा ।। । । । । । । । । । । ता नि नु ने ग्रनुराधा नो यि यु ज्येष्ठा । ये यो भ भि मूला भुध फ ढ़ पूर्व्वाषाढ़ा ।। । । । ।

भे भो ज जि उत्तराषाढ़ा 'जु जे जो ख' अभिजित्। खि जु खे खो ' 'श्रवणा ग गि गु गे ' धिनिष्ठा ॥ ५७॥ गो श शि शु <sup>3</sup> शतभिषा शे शो द दि ' <sup>४</sup> पूर्व्व भाद्रपदा। दु थ भ ज <sup>१ ४</sup> उत्तरभाद्रपदा दे दो च चि ' <sup>६</sup> रेवती ॥ ५ ६॥

सिद्धि योगाञ्च जायन्ते श्राद्यन्ताः । हिन्ता पश्चिमाः । विशेष षोडशे संख्याताः । पञ्चदश च चतुर्दश ॥ है।। विश्वे सूर्याञ्च ग्रहाश्च सूर्याद्याः शनिपश्चिमाः । छाया सर्वेषु कार्येषु साधनाय प्रकोत्तिता ॥ है।।

विवाह मङ्गलादीनां संप्रतिष्ठाद्यभिवेचनम् । यात्रा पुष्याभिषेके च छाया संसाधनी शुभा । ६३।

इति श्री देवी पुरागेऽभ्युदयपादे कालव्यवस्थानाम षट्चत्वारिशोऽध्याय: ।

११. खिलू खे खो, क।

१२. गा गियू गे, क

१४. सो सा दा दी क।

१५. ल थ ज उत्तर, क

१७. सर्वं दृश्यादृश्यचरां क।

१८. कारकाः क।

२०. विशेषोऽ संखात् क ग।

१. ठिठोषायि उत्तरा क ।

२. पुरागो ठ हस्ता, कः।

४. र रे वो भास्वोती, क।

६. लोपापि पूज्येष्टा, क ।

द. भ घफ ठ पूर्वा, क।

१०. जुजो था, क।

१३. शी सासि सूका

१६. चा ची क।

१६. श्राव्यतां, क ग।

३. ये यो वा विचित्रा, क।

थ. तु ते तो विशांखा क।

<sup>.</sup>७. भे भे मो भा भी मूला क।

भे भो याजी उत्तरा, क।

# सप्तचं त्वारिंशोऽध्यायः।

वर्गाः क च ठ त पादयाः । लोहित भृगु सौम्य- सौरागाम् ॥१॥ सूर्यस्य स्रकाराद्याः शशानो वर्णा<sup>3</sup>यकाराद्याः। मेषादिषु नवभागार्थे सस्वरवर्णाः क्रमेण समभिगताः ॥२॥

वर्गे च परिसमाप्ते पूर्व्ववदारम्यते भूयः । स्वर व्यञ्जन संयोगो भूतत्त्व लता यथा योगम् ।३। धर्मादिकमारभेन्नित्यम् । त्रुट्यनुपक्षमास क्रमायन समादिषु सर्वमेशेष पितरः सर्व्वदेवानां ग्रहादीनां निवोधत । श्रार्त्तवा पितरो ज्ञेया ये जाता ऋतुसूनवः ॥४॥ प्रिंपतामहा ऋतवः पञ्चाशत् ब्रह्मणः सुताः । सौम्या विहिषदश्चैव ग्रग्निस्वात्तिश्च ते त्रिधा ॥६॥ म्रादित्यञ्चेव सोमश्च लोहिताङ्गो वुधस्तथा। वृहस्पतिश्च शुक्रश्च तथा चैव शनैश्चरः ॥७॥ राहुइच धूमकेतुइच एते नवग्रहा स्मृताः । त्रैलोक्यस्य मे नित्यं भावा भाव विवेचकाः ॥८॥ म्रादित्यक्ष्वेव सोमक्ष्व द्वावेतौ मण्डलौ ग्रहौ । राहुक्छाया ग्रहस्तेषां क्षेषास्तारा ग्रहाः स्मृताः ॥**६॥** नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः । पच्येते चाग्निरादित्यो उदकं चन्द्रमाः स्मृतः ॥१०॥

पठ्यते<sup>६</sup>शम्भुरुमां विद्यान् निशाकरम्<sup>९</sup>।

पितामहस्तु विज्ञेय तृतीयोऽङ्गारको ग्रहः ॥११॥ काश्यपस्य मुतः सूर्यः सोमो धर्म्ममुतः स्मृतः । देवासुर गुरू द्वौ च भानुमन्तौ महाग्रहौ ॥१२॥ प्रजापित सुतावेतावुभौ शुक्रवृहस्पती । वुधः सोमात्मजः श्रीमान् सूर्य्य पुत्रः शनैश्चरः सैंहिकेयः स्मृतो राह्रः केतुक्च ब्रह्मणः सुतः । सर्व्वेषान्तु ग्रहाणां वै ग्रथस्ताच्चरते रविः ॥१४॥ रवेरुध्वं स्थितः सोमः सोमात् नक्षत्रमण्डलम् । नक्षत्रभयो वुधस्तूध्वं वुधादूध्वंन्तु भागवः ॥१५॥

१. पालोहित क ग।

२. सौम्य जीव, कग।

३. शशिनांना, क।

४. मिपादिपु नव मागात् सस्वरवर्णाः क्रमेण समिभगताः, क ।

५. भृगु तन्य नता, क।

६. मातरः, कग।

७. विवेकदा: क।

तस्मादङ्गारकः चोर्द्ध्वं तस्य चोध्वं वृहस्पतिः । तस्माच्छनैरचरः चोध्वं तस्योध्वंमृषि मण्डलम् ॥१६॥

ऋषिभ्यश्च ध्रुवश्चोध्वं मायान्ते त्रिदिवं ध्रुवे । स्रादित्य निलयो राहुः कदाचित् सोममागंगः ।१७। सूर्यं मण्डल संस्थस्तु नित्यं केतुः प्रसर्पति । नव योजन सहस्राणि विस्तारो भास्करस्य तु ॥१८॥ विस्तारो त्रिगुगञ्चास्य परिणाहे तु मण्डलन् । द्विगुगाः सूर्यं विस्ताराद् विस्तरः शिशनः स्मृत ।१६। द्विगुगां मण्डलञ्चास्य यथैव सिवतुस्तथा । चन्द्रतः षोडशो भागो भागंवस्य विधीयते ॥२०॥ भागंवात् पादहीनस्तु विज्ञेयो वे वृहस्पति । वृहस्पतेः पादहोनौ वक्रभौरावुदाहृतौ ॥२१॥ विस्तार मण्डलाभ्यान्तु पादहोनास्तयोवुँधः । बुधस्य तुल्यानि ऋक्षाणि सर्व्वह्रस्वानि यानि तु ।२२॥ योजनाद्वं प्रमाणानि तेभ्यो ह्रस्वं न विद्यते । राहुः सूर्यं प्रमाणस्तु कदाचित सोम संशितः ॥ तस्माद् ग्रह प्रमाणस्तु केतुस्त्विनयतः स्मृतः ॥२३॥

भू लोंकं भुवः स्वर्लीकं त्रैलोक्यमिदमुच्यते । महर्ज्जनस्तपः सत्यं सप्त लोकाः प्रकीत्तिताः ॥२४॥
भूर्लीकः पाथिवो लोकात् अन्तरीक्षं भुवः स्मृतः ।

भाव्यो लोको दिवि ह्येताच्छेषा उऊ६व यथाक्रमम् ॥२५॥

भूतस्याधिपति ह्याग्निस्ततो भूतपितस्तु सः । वायु नंभसोऽधिपितस्तेन वायुनभस्पितः ॥२६॥
भाग्यस्य सूर्य्यो ऽधिपितस्तेन सूर्य्यो दिवस्पितः । गन्धव्विष्तरसङ्चेव गुह्यकाः सह राक्षसेः ॥२७॥
भूल्लोंकवासिनः सर्व्वे अन्तरीक्षचरान् श्रृणु । मरुतः सप्तिभः स्कन्धैः रुद्रास्तथैव चादिवनौ ॥२८॥
भ्रादित्या वसवः सर्व्वे तथैव च गवां गर्गाः । चतुर्थे तु महर्लोके तिष्ठन्ते कल्पवासिनः ॥२९॥

प्रजानां पतिः सर्वं सेव्यते पञ्चमो महान् ।

मनुः सनत्कुमाराद्या वंराजाश्च सुताशयः ॥३०॥

पढि तु संस्थिता ह्ये ते देवा देव विबोधकाः । सत्यन्तु सप्तमो लोको ह्यपुनर्भव वासिनाम् ॥३१॥

पहीलोकः समाख्यातो ह्यप्रतिघात लक्षणः । महीतलात् सहस्राणां शतादूर्ध्वं दिवाकरः ॥३२॥

१. वज्र क।
२. क पुस्तके नास्ति।
३. छाया क।
४. समिभ: क गः।

५. वतुर्थेति पहल्लोंके तिष्टंते कल्प वासिनः। प्रजानां पतिभिः सर्वैः सेव्यते पंचमो क। ७. तपाइच्याः कः

दश तानि ध्रुवे यावद् द्विगुरो द्विगुणान्तरे । दश योजन कोट्यस्तु भूमेरूध्वं ध्रुवः स्मृतः ॥३३॥ त्रयोविशति लक्षाणि त्रेलोक्यात् मेघ उच्यते । द्विगुरोषु सहस्रेषु योजनानां शतेषु च ॥३४॥ लोकान्तरमर्थकंकं ध्रुवादूद्वं वं विधीयते । देव दानव गन्धव्वं यक्ष राक्षस पन्नगाः ॥३४॥ भूता विद्याधराश्चेव ग्रष्टो ते देवयोनयः । ते ब्रह्माण्डस्य मध्यस्थाः परतस्तमसावृतम् ॥३६॥ ततोऽग्निर्वायुराकाशं ततो भूतादिरूच्यते । ततो महान् प्रधानश्च प्रकृतिः पुरुषस्ततः ॥३७॥ पुरूषादोश्वरो ज्ञेयो यस्य शक्त्यावृतं जगत् । शिवोमा भानुदेवानां परात्परतरा मता ॥३६॥ इति श्री देवीपुरारो त्रं लोक्याभ्युदये ग्रहगितर्नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥

१. नक्षत्राणि क ग।

२. त्रैलोक्त्सक उच्यते क न। ३. क्रताछ्द्वं क।

४. गध्यास्या क ।

५. समावृतम् क ग।

# ऋष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

#### ब्रह्मोवाच ।

राका चानुमती चेत्र द्विविधा पूर्णिमा तथा । सिनोऽवाली कुहुश्चेव ग्रमावस्या द्विधेव तु ॥१॥ ग्रमा नाम रवे रिहमश्चन्द्रलोके प्रतिष्ठिता ।

यस्मात् सोमो वसत्यस्मात् ग्रमावासी ततः स्मृताः ॥२॥

पूर्व्वादिते कलाभिन्ने पौर्शमास्यां निशांकरे। पूरिंगमानुमती ज्ञेया यश्चांस्तमित भास्करे।।३॥
यस्मात् तामनु मन्यन्ते देवता पितृभिः सह। तस्मादनुमती नाम पूरिंगमा च तदा स्मृता।।४॥
यदा चास्तमिते सूर्य्ये पूर्णचन्द्रस्य चोद्गमः। युगपत् सोत्तरा राका तदानुमित-पूर्व्वका ।।४॥
राका तामनुमन्येते देवताः पितृभिः सह। रञ्जना चेव चन्द्रस्य राकेति कवयोऽद्र्युवन् ।।६॥
सिनी वाली प्रमाणन्तु क्षीरण शेषो निशांकरः। ग्रमांवस्यां विशेत्यंकं सिनीवाली ततः स्मृताः ॥७॥
कृत्वि कोकिलेनोक्तं यः कालस्तु समाप्यते। तत्तत्काल संज्ञा त्वेषा व ग्रमांवस्या कुट्टः स्मृताः ॥६॥
ग्रमुमत्या सराकाया सिनी वाल्या कुट्टं विना। एतासां द्वि-नवः कालः कुमात्रेति कुट्टः स्मृताः ॥६॥
कलाः षोडश सोमस्य शुक्ले वर्द्धं यते रिवः। श्रन् तेनामृतं कृष्ण पीयन्ते देवतः क्रमात् ॥१०॥
पञ्चमो विवते विल्लं द्वितोयां तपनः कलाम्। विश्वे देवास्तृतीयान्तु चतुर्थोन्तु प्रजापतिः ॥११॥
पञ्चमो वरुणाश्चापि षष्ठि पिवति वासवः। सप्तमोमृषयो दिव्या वसवोष्टौ तथाष्टमीम् ॥१२॥
नवमी कृष्णपक्षस्य पिवतीन्द्रः कला मिप । दशमी मरूतश्चापि रुद्रा एकादशी कलाम् ॥१३॥

१. स्मृता क।

४. यदास्तमते क ।

७. कुहेति क।

२. पूर्णमांस्यां क ग।

५. पूर्णिमाः क ग।

द. पल्कालस्तु क l

३. प्रथमा क।

६. करयोब्रुवत् क।

६ पिवतीचन्द्रः कलामपि क ।

द्वादशीन्तु कलां विष्णुर्धनदश्च त्रयोदशीम् । चतुर्दशीं पशुपतिः कलां पिवन्ति नित्यशः ॥१४॥
तत पञ्चदशीञ्चैव पिवन्ति पितर कलाम् । कलावशिष्टो निष्पीतः प्रविष्टः सूर्यमण्डलम् ॥१४॥
ग्रमायां विशति रश्मौ ग्रमावासी ततः स्मृता ।

पूर्वाह्ने प्रविश्वत्यकं मध्याह्ने तु वनस्पति । ग्रपराह्ने विश्वत्यप्सु स्वयोगि वारि सम्भवः ।।१६॥ ग्रापः उप्रविध्य सोमस्तु शेषया कलयेकया । तृण गुल्म लता वृक्षान् निष्पादयति चौषधीः ॥१७॥ तमोषधिः स्थितं गावश्चरत्योऽपः पिवन्ति च । तदङ्गानुगतं गोभ्यः क्षीरत्वमुपगच्छति ॥१६॥ तत्र क्षीरसमवृतं भूत्वा मन्त्रपूतं द्विजातयः । स्वाहाकारवष्टकारैः जुह्वत्या हुतयः क्रमात् ॥१६॥ हुतमग्निषु देवाय पुनः सोमं विवर्द्ध येत् । एवं संक्षीयते सोमः क्षीणश्चाप्यायते पुनः । तस्मात् सूर्यः शशाङ्कस्य क्षयवृद्धि विवेद्विभुः ॥२०॥

इति श्री देवीपुराएो चन्द्रक्षयवृद्धिनाँम अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ।।

parts first a cross sope total after build

१. विशते क ग।

२. पूर्वीहे प्ररि शत्यं कं मध्याहे तु वनस्यति क ।

४. जुहयाद्या क ।

५. ग्रगिनश्चः

७. इत्याचे देव्यवतारे चन्द्रक्षयवृद्धिः क ग।

३. अपरान्हे क।

६. क पुस्तके पंक्ती नं सन्ति ।

## एकोनपञ्चाशोऽध्यायः।

### ब्रह्मोवाच ।

यद्यं वदते लोको वालिशत्वान् महामते। तदहं संप्रवक्ष्यामि चन्द्र सूर्य्योपराणिकम् ॥१॥ यदि सत्यमयं ग्रस्तस्तेजोराशि दिवाकरः। तत् कथन्तूदरस्थेन राहुणा अस्मसात् कृतः ॥२॥ ग्रथवा राहुणाक्रम्य शत्रुवक्त्रं प्रवेशितः। तत् कथं दशनैस्तीक्ष्णेः शतधा च विखण्डितः ॥३॥ विमुक्तश्च पुनर्षं ष्टस्तथेवाखण्डमण्डलः। न चास्यापह् ग्रुतं तेजो न स्थानादपसारितः ॥४॥ यदि वाप्येष निष्पीतः कथं दीप्ततरोऽभवत्। तस्मान्न तेजसां राशो राहोर्वक्त्रं गमिष्यति॥

भक्ष्यार्थं सर्व्व देवानां सोमः सृष्टः स्वयम्भुवा<sup>४</sup> ॥४॥

तत्रस्थममृतञ्चापि सम्भवं सूर्यतेजसा । पिबन्ति यस्तूभयं देवाः पितरश्च स्वधा मृतम् ॥६॥ त्रयश्च त्रिशतं चैव त्रयस्त्रिशत् तथैव च । त्रयश्च त्रिसहस्राश्च देवाः सोमं पिवन्ति च ॥७॥ राहोरप्यमृतं भागं पुरा सृष्टं स्वयम्भुवा । तस्मात् तद्वा हुरागत्य पातु मिच्छति पर्व्वसु ॥८॥ उद्धृत्य पार्थिवीं छायां मन्दकामं तमोमयः । पातुमिच्छत् ततश्चेन्दुमाच्छादयित छायया ॥६॥

शुक्ले च चन्द्रमभ्येति कृष्णे पर्व्वाणि भास्करम्। सूर्य<sup>१°</sup>मण्डल संस्थस्तु चन्द्रमेव<sup>१९</sup> जिघांसति ॥१०॥

तस्मात् पिवति तं राहुस्तनुमस्य विनाशयन् । ग्रविहिसन् यथा पद्भं पिवति भ्रमरो मधु ॥११॥ चन्द्रस्य ग्रमृतं तद्वद् भेदाद्राहुरश्नुते । चन्द्रकांतो मिर्गिर्यद्वत् तुहिनं क्षरते क्षणात् ॥१२॥

. १. मभ्राकारां क।

१. पंक्ती र्न सन्ति क पुस्तके। २. कथनोदरः क ग। ३. राहृनं क ग।

४. गतवान् क। ५. स्वायंभुव ख।

६. पिवत्यं त्रुमयं देवाः पितरः क।

७. येक। द. नत्राद्वाह क।

१०. चन्द्रेख। ११. संस्थातुक।

क्षरन्निष न हीयेत तेजसा नैंच मुच्यते।

यथा सूर्य्यमणिश्चापि सूर्यादुत्पाद्य पानकम् ॥१३॥

न भवत्यङ्ग होनोऽपि तेजसा नेव मुच्यते।

एवं चन्द्रश्च सूर्यश्च छादिताविष राहुगा ॥१४॥

स्वतेजसा न मुच्येते नाङ्गहोनौ वभूवतुः।

पर्व्वस्वथ च चन्द्रस्य माणिक्य कलसाकृतिः ॥१४॥

सोमो देवत संयोगाच्छाया योगाच्च पाथिवे । राहोश्च वरलब्धाद्वे प्रक्षरेदमृतं शशी ॥१६॥ स्वदोह काले संप्राप्ते वत्सं हब्द्वा यथा च गे । स्वाङ्गादेव क्षरेत् क्षीरं तथेन्दुः क्षरतेऽमृतम् ॥१७॥ पितेव सूर्य्यो देवानां सोमो मातेव लक्ष्यते । यथा मातुः स्तर्न पीत्वा जीवन्ति सर्व्वजन्तवः ॥१६॥ पीत्वामृतं तथा सोमात् तृष्यन्ते सर्व्व देवताः । संभूतं पर्व्व योगेषु तथायं क्षरते शशो ॥१६॥ तं क्षरन्तं यथाभागमृपजीवन्ति देवताः । तस्मिन् काले समभ्येति राहुरप्यवकर्षति ॥२०॥ सब्वमद्वं त्रिभागं वा पादं पादाद्वं मेव वा । ग्राक्रम्य पाथिवीं छायां यावंती चन्द्र मण्डलम् ।२१॥ स्मृतः स भागो राहोस्तु देव भागास्तु शेषकाः । तृप्ति विधाय देवानां राहोः पर्व्वगतस्य च २२। चन्द्रो न क्षयमायाति तेजसा नैव मुच्यते । तिथि भागाद्य यावन्तः पुनस्त्वकं प्रमाणतः ॥२३॥

पर्व्वच्छायास्थितः कालस्तावानेवं प्रकीत्तितः ।

ग्रधो°राहुपुरः सोमः सोमादूर्घ्वं दिवाकरः ॥२४॥

पव्यंकाले स्थिति स्त्वेवं विपरीतः पुनः पुनः । श्रतङ्खादयते राहुरभवच्छिशि भास्करौ ॥२४॥ राहुरभ्रकसंस्थानः सोममाच्छाद्य तिष्ठिति । उद्घृत्य पाथिवी छायां धूममेघ इवोत्थितः ॥२६॥ चन्द्रस्य यद्दृष्ट्य्यं राहुणा भास्करस्य वा । नाम्ना च खंडितं तस्य केवलं इयामली कृतम् ॥२७॥

१. सोमी देवत क ग।

३. मृतापि क।

४. शेषगा क ग।

७. ग्रतो ख।

६. घ्यामनी क ।

२. योगाध पार्थिवात क।

४. पंक्ती नं सन्ति क पुस्तके ।

६. हिंड क ग।

प्तः सोममाध क ।

कर्दमेन यथा वस्त्रं शुक्लमभ्युपहन्यते । एकोद्देशे तु सर्व्व वा राहुणा चन्द्रमास्तथा ॥२८॥ प्रक्षालितं तदेवास्तु पुनः शुक्लतरं भवेत् । राहु मुक्तं भवेत् तद्वन्निम्मैंलं चन्द्रमण्डलम् ॥२९॥

राहुणाच्छादितौ वापि दृष्ट्वा चन्द्र दिवाकरौ । विप्राः शांति परा भूत्वा पुनराप्याय यन्त्रितम् । ३०। एवं न गृह्यते सूर्य्यश्चन्द्रमास्तत्र गृह्यते । प्रयुधास्तं न पश्यन्ति मानुषा मांस चक्षुषा । जगत् सन्मोहनं चेव ग्रहणं चन्द्र सूर्ययोः ॥ ३१॥

इति श्री देवीपुराएो ग्रहएाविकल्पो नामैकोनपञ्चाशोऽध्याय: 3।।



१. तदेवेह क ग। २. पंतितम् क ग। ३. इत्याद्ये देव्यवतारे ग्रहण्विकल्पः क ग।

### पञ्चाशोऽध्यायः।

#### शौनक उदाच।

एते क्षणा मुहूर्ताश्च लवाः काष्ठाः कलाः पुषा ।

यामाहः पक्ष मासारच क्रत्वयनसमा युगाः ॥१॥

षच्ठ्यब्द काल संख्याता ग्रह योग बलोद्भवाः । शुभावहा यथा तात तथा नो वक्तुमर्हिस ॥२॥ मनुरूवाच ।

संवत्सर प्रमागोन देव्याः कृत पुरोहिताः । यष्टव्या विधिना तात सर्व्वकाम प्रसिद्धिदा ॥३॥ महाभय विनाशाय महारिपु वधाय च । महाभ्युदयकामाय महा सिद्धि फलाय च ॥४॥ पूजयेद् याजयेद् देवीं षिष्टिधा परमेश्वरीम् । ऋतुनाग कृता पीडा यक्षरक्षो ग्रहोद्भवा ॥४॥ संवत्सर महादोष जन्मक्षंमुपमर्दकाः । केतूल्का शशि राहुभ्यां भौमार्कि सित भानुजाः ॥६॥ शमयेद् यजमानस्य देवी होमरतस्य च । मण्डलादि विभेदेन महास्नानाभिषेचनेः ॥७॥ चन्द्र सम्पूर्ण पुष्यक्षं फल रत्नाभि पूजनेः । मङ्गला मङ्गलं धत्ते विधिना पूजिता मुने ॥६॥ उत्पात क्षोभ निर्धात विकृतीनां शमाय च । कथयामि महाप्राज्ञ श्रृगुष्वकमनाधुना ॥६॥

मङ्गला विजया भद्रा शिवा शान्तिर्धृति क्षमा।

ऋदि वृं द्विरुन्नतिः सिद्धिस्तुष्टिः पुष्टिः श्रिया उमा ॥१०॥

दोंप्तिः कान्तियँशाः लक्ष्मीरीइवरीति प्रकीस्तिताः ।

विशति रचोत्तमा देव्यः सत्त्वभाव व्यवस्थिताः॥११॥

१. फलोद्भवा क ग।

२. कृत्वा क ग।

३. वयजे देवी क।

४. मदंना क ग।

५. केतूत्था शनि रात्था क।

६. समये ग्रजमानस्य क।

७. पिघाने नभ क।

प. विकृतां क।

प्रथमा संस्थिता वत्स सर्व्वं सिद्धि प्रदायिका । ब्राह्मो जयावती शक्तिरजिता चापराजिता । अपन्ती मानसी माया दितिः श्वेता विमोहिनी । शरण्या कौशिको गौरो विमला रित लालसा ॥१३॥

ग्रह्मधती क्रिया दुर्गा राजसा इति चापराः । मध्यभागे स्थिता देव्यो युगानामशुभापहाः ॥१४॥ काली रौद्री कपाली च घण्टाकर्णा मयूरिका । बहुरूपा सुरूपा च त्रिनेत्रा रिपुहाम्बिका ॥१४॥ माहेश्वरी कुमारी च वैष्णवी सुरपूजिता । वैवस्वती तथा घोरा कराली विकटादितिः ॥१६॥ चिच्चका चेति चान्तस्था देव्यस्त्रैलोक्य विश्रुताः ।

पूजितन्या मुनिश्रेष्ठ सर्वंकाम प्रसाधिकाः ॥१७॥

त्रि दशा सुर गन्धर्व यक्षरक्षोरगैन्नं ताः। भावकालाश्रया कार्या द्रव्यरूप फलप्रदाः ॥१८॥ प्रत्येकशः समस्ता वा कर्त्तव्या मुनिसत्तम। ग्रथवा युगभेदेन पञ्च पञ्च प्रपूजिताः ॥१६॥ रत्न हेम कृता देव्यो दृष्टादृष्ट प्रदायिकाः। नव सप्तक भेदेन रूद्रेश हर तुम्बरैः ॥२०॥ ब्रह्मा पितामहो विष्णुः जनार्दन प्रभुःस्थित। मातरो भेद भावेन षट् स्वराः शिवयोजिताः १२१॥ देव देव्योपकाराय मन्त्रा ह्ये ते प्रकीत्तिताः। ग्रहभेदेन ता देव्यो नवसंख्याः प्रपूजिताः ॥२२॥ खलोल्क संवृत्य गा श्राशव इति कीत्तिताः। मन्त्रा गृहे जले वत्स सव्वं ग्रोङ्कार पूर्व्यकाः ॥२३॥ नमस्कारांत संयुक्ताः पूजायां होमे च स्वाहा। लोकपालाः प्रकर्त्तव्या दशधा तास्तु देवताः । १२४।

नागास्तारन्त भेदेन श्रनन्ताद्या विजातिकाः १२। सूर्य्या द्वादश भेदस्था रुद्रा एकादश स्मृताः १३।।२४।।

एवं सर्व्वगता देव्यः पञ्चभूत तनुस्थिताः । पञ्चधा ताः समाख्याता द्वादशा त्रिगुणा शिवा ॥२६॥

१. विशेताक। २. अजितावक। ३. शुभावहक। ४. करालीक। ५. फलाश्रयाः कग।

७. युगभेदेन पंच प्रपूजिताः क ।

द. षट् सुरास्तेवियोजिताः ख।

११. नवभेदिका रसमोदिका क ग।

ध. दिव क।

१२. विजेतिका क।

१०. ससोत्कस व्रवृडा क ।

१३. रुद्रा ग्र कूलभास्कराः क ग ।

एतांस्तानकभेदेन सर्वमंगल ग्रंगगा । प्रभवादि प्रभेदेन कथयामि शृणुष्व तत् । सिहासनस्थिता देवी जटा मुकुट मण्डिता ।।२७।।

शूलाक्षसूत्रधारा च वरदाभय चापधृक। दर्पगं शरखेटञ्च खड्गमुद्गरधरा शिवा ।। २८॥ मुरूपा अलक्ष गोपेता मुस्तनी चारुभाषिता। सर्वाभरण भूषाङ्गी सर्व्वशोभा समन्विता ॥२६॥ 'नेत्रत्रयकृतद्योता सूर्य्यं सोमहुताशनाः । एवं विधा महादेवी गृहे सप्ताङ्गः ुला वरा ।।३०॥ नव द्वादश माना वा द्वादशार्द्ध न पूजयेत्। प्रासादे करमाना सा यावत् पञ्च दशा करा ॥३१॥ कन्यासां मध्यमां विद्धि द्विगुगा त्रिगुणा वरा । हैमा राजत तास्त्रा वा महार्घभणि चिंच्चता ॥३२॥ हेमोत्था सा सदा कार्या सर्व्वकाम प्रसाधिका । राजता आयुरारोग्यं तास्रा सौभाग्यवर्द्ध नी ।।३३॥ चित्रसूत्र चिता देवी गरा गन्धवं पूजिता। समस्त रत्नखिता सर्व्व शोभा समुज्ज्वला ॥३४॥ भाव कार्य्यानुरूपेण प्रभवे स्थापयेत् सदा । एवं कृत्वा शुभां देवीं प्रतिष्ठां कारयेत् ततः ॥३५॥ मण्डपञ्चार्द्व शालाभिः क्षीरि वृक्ष समुद्भवैः । दश द्वादश स्रारभ्य यावद्हस्तशतं १ भवेत् ॥३६॥

> ग्रष्टोत्कृष्टं मुनिश्रेष्ठ वेदी हस्त चतुष्टयम् । तस्य मध्यगता कार्या सप्तहस्ता ऋथापरा ११ ॥३७॥

ईशान पूर्वे चाग्नेये दिग्भागे मन तुष्टिदे<sup>१२</sup>। देवी गेहं प्रकर्त्तव्यं सर्व्व लक्षण लक्षितम् ॥३८॥ एकादश करं कार्य्य यावद्धस्तशतंपि वा। विवृद्ध्या क्रमशो वत्स भ्रष्टोत्कृष्टं विधीयते ॥३६॥

> कराणां धनुषाणां वा शैलं पक्वेष्ट काष्ठजम्। सर्वतो भद्र विन्यास सावष्टंभ मथापि वा 13 ॥४०॥

विजयाख्यं जयं वापि सगवाक्ष विभूषितम् । वेद्या शोभकव्यालाढ्यं मत्तवारण शोभितम् ।४१॥ अनेक चित्र पत्राद्चं पद्भ स्वस्तिक मण्डितम् । शङ्कोत्पल कृतापीडं हंसर्वीहण चींच्चतम् ॥४२॥

१. शालाक्षी सूत्रेधरी क।

३. स्वरुपा क ग।

५. सोम सूर्यं हुताशना क ग।

७. षडम्पर्दं पूजंयेत् क ग।

६. मृदुकग।

२. खड्गचन्ड कराशि वा ग।

४. विभूषिता क ग।

६. घरा क ग।

शैलजापुत्राः कामेन वार्क्षजे प्रियवादिनी ग ।

१०. यावद्धस्त गतं क ग।

११. अथापिवा क ग।

१२. ईशान पूर्वे चाग्रें पेठिंग मागे मल तुष्टि दे क।

१३. यावत्वंष्ट क।

१४. सगराक्षक भूषितम् क।

एवं विधं महासौधं देव्यार्थे कारयेद् बुधः। तस्मिन् प्रतिष्ठयेद्देवीं वेदीं स्तम्भैः समैः कृताम् ॥४३॥

पञ्चोच्छ्रयकरा कार्य्या सपादं क्षितिगं परम् । पादोना चेष्टकोच्छ्रायां पूर्व्वद्वारा समेऽपि वा ।४४। तिष्पादिता यदा वेदी स्तम्भ तोरण भूषिता। तदा मण्डप विन्यासे तोरणं परिकल्पयेत् ॥४५॥ सर्व्व काम समृद्धयर्थमिषो भासः प्रकीत्तितः। चालनं स्थापनं वापि पुनः संस्कारमेव वा ॥४६॥

तस्मिन् देव्याः प्रकर्त्तव्यं महान्तं फलकांक्षिभिः।

स्वल्प वीजान् महालाभं वप्ता काले ग्रवाप्नुयात् ॥४७॥

ग्रथातः संप्रवक्ष्यामि देवी तोरण लक्ष्याम् । सर्व्वासां येन देवीनां यजनाय भविष्यति ॥४८॥
स ज्वर वर्णानह्यते वेंदी स्तम्भैःसमैः शुभैः । कर्त्तव्यं तद्वद्देवीनां तोरणं विस्तरोच्छ्यम् ॥४९॥
हस्तभूमि गतं कार्य्य दृश्यं हस्त चतुष्टयम् ।

न्यग्रोधोदुम्बरोऽइवत्थं प्लक्षेः पूर्व्वा दिशा क्रमात् ॥५०॥

सर्वेषां शिवपट्टस्थं त्रिशूलं लाञ्छनं शुभम् । दर्भचीवर वस्त्राद्यं स्नङ्माला गन्ध चिच्तिम् ।५१॥

विजयेति पदोच्चारात् तोरएां सन्निवेशयेत्।

हरिचन्दन समाकारान् सुरवज्रोज्ज्वलान् सितान्<sup>5</sup> ॥ ५२॥

धूम्र शुक्ल शिरोषाभान् पुष्पापीड<sup>६</sup> विचित्रितान् ।

बहुरूपान् स्वरुपाभाान् "देवाङ्कानुच्छ्रयेद् ध्वजान् ॥५३॥

इन्द्रादि लोकपालानां मध्ये छत्रं सुशोशनम् । सुवृत्तं प्रवरं<sup>११</sup>श्वेतं वृषस्वस्तिकलाञ्छितम् ॥५४॥ चर्तुहस्त प्रमाणान्ता<sup>१२</sup>:पताका हस्तविस्तराः । ऋज्वैरत्रणवंशैश्च उच्छ्येद्विजयेति च ॥५५॥ पदं देव्याः समुच्चार्य्य यत्तद्वे सर्व्वकामिकम् । गर्जासह कृतैः सर्व्वैः कलसै बाँहुसंस्थितैः ॥५६॥

१. कृताः क ग।

३. पाद्नाचेध्ट क।

६. शनै: क।

<sup>&</sup>lt;sup>८.</sup> स्व वक्रान ज्वलने स्थिता क । ११. पुरं क ।

२. करंक।

४. प्रसिद्धयर्थं क ग।

५. लक्षरााम् क ग।

७. कर्त्तव्या च दुर्गे वी एगं क।

पुष्पपीत क ग।

१०. सुपुष्पाभान् क ग।

१२. प्रमाणस्था क।

पञ्च वक्त्रेः समाच्छन्तेः पञ्चवक्त्रैः शरावकैः । सञ्छन्तैर्वारकै शुभ्रे विचत्रविहण शुकाविभि ॥४७॥ वस्त्र रत्न विशेषेश्च भूषयेद्देवि वेदिकाम् । तीर्थं तोयसमुख्याभि सिकताभिश्चिता यदा ॥ १८॥ तदा शाल्यादि चूर्णीत्थै मोिवतकादि रजैलिखेत् । पद्भं याग विधानार्थ्यं मण्डले याष्टशं मतम् । ५६। म्रनेकानि च शोभानि दशँयेद् देविमण्डले । ऐन्द्रादि कुण्डं स्रुवादि<sup>४</sup>पात्रमध्यादि याज्ञिकम् ॥६०॥ फलानि गन्धपुष्पाणि<sup>४</sup>पात्राणि<sup>६</sup>समिधानि च । मृद्वल्कलानि रत्नानि उदकानि समाहरेत् ॥६१॥

ग्रविवासानि पूर्वन्तु होमं कृत्वा दिशां वलिम्। दत्त्वा स्नानं पुरा कृत्वा प्रतिष्ठा विधि होमिते ॥६२॥ गोत्र क्रमेश या देव्या संस्थिता नृपसत्तम । ताःपूज्या मूलमन्त्रेण<sup>5</sup>स्व नाम पद पूज्विकाः ॥६३॥

प्रतिष्ठा तासु कर्तव्या प्रमारान कदाचन । एकाङ्गुलात् समारम्य यावद्द्वादश-ग्रङ्गुलाः ॥६४॥ गृहे तु शोभना भ्रर्चा धर्म्मकामार्थ मोक्षदा । सर्व्व मङ्गल मन्त्रैश्च स्राद्यानां १ स्थापनं भवेत् ॥६४॥ पदमालेति मध्यानामन्त्यानां चर्चिचका पदः। दानं गोभूहिरण्यादि येन वा प्रीयते शिवा ॥६६॥ श्राचार्याय प्रदातव्यं द्विजादेः कन्यकासु च । तत्र देयं सदा वत्स नृप बन्धु जनस्य च ॥६७॥ प्रभवं वत्सरं कार्यं पीत वर्णं सुशोभनम् । चन्दनेन पटे लेख्यं मधुसूदन तस्य पूजा प्रकर्त्तव्या यथा विभवविस्तरः । रुद्रादित्य वसून् देवा देव्यः १ पितर मातरः ॥६९॥

नागा यक्षा मनुष्याश्च ग्रहाश्च त्रिविधाः क्षणाः । मुहूर्ताः ऋतवो<sup>९२</sup>योज्या अयनानि फलानि च<sup>९३</sup>।।७०।।

एवं कृत्वा महायोगं प्रतिष्ठां पूर्व्वचोदिताम् । देव पीठगता वत्स पूजनीया दिने दिने ॥७१॥ प्रातमंध्याह्ण सन्ध्यासु महापूजां सुमङ्गलाम् १४। मन्त्रजापः क्रिया होमः कर्त्तंव्यः सर्व्वसिद्धये ।७२॥

१. मछाल्पोबारकै: क ग।

२. रलक।

३. विघार्थं क।

५. पुष्पादिकग।

६. पात्राणि क।

प्रतिष्ठातासुर्त्तव्या विद्या मंथैश्च षष्ठिभिः क ।

१०. श्राया क।

११. दिव्य: क।

१३. कलानि च क।

४. सुत्यादि क।

७. ग्रधिवासन क ग।

पूर्वादि काल क ग।

१२. रितवो क।

१. प्रातर्मघ्यासु महापूजा सुमंगला क।

एकभवतेन नवतेन अयाचित<sup>ी</sup> उपोषर्गः । क्षीराहारैर्यताहारैः कन्दमूलफलाशिनै ॥७३॥ यवषिटक गोधूमहिविष्य कृत भोजनैः। कर्त्तव्यं यजनं देव्याः सर्व्वकालं जितेन्द्रियैः॥७४॥ ग्रनेनंव विधानेन सर्व्वपापक्षयो भवेत् । महापातकनाशाय इन्द्रेण कृतवान् पुरा ॥७४॥ हिं वृत्रासुरं हत्त्वा पितृन हत्वा सुमालिना । सुतञ्च ब्रतं मनुना गुरुं गौतम काश्यपैः ॥७६॥ <sub>एवं</sub> शुद्धिगता वत्स शक्र<sup>४</sup>देवाः प्रजापते । राज्यार्थं वसुना कृत्वा<sup>४</sup> ब्रह्मणा हरिणा यथा ॥७७॥ ह्रिंग त्रिपुरं दग्धं वित्शुना शरभो हतः। स्रनेनैव विधानेन वेदान् शम्भुः गृहीतवान् ॥७८॥ नक्टां कूम्मतनुं कृत्वा प्राप्तवान् मधुसूदनः । अघृष्टौ कृतवानासीत् क्रतु दंशरेथेन च ॥७६॥ ग्रन्येश्च मुनि शाद्दूँल प्रजायुःराज्यकाङ्क्षिभः । कृतवान् सुरगन्धव्वे र्यक्ष रक्षो सदा नृषे: ॥८०॥

ये पुनर्भक्तिमास्थाय सर्व्वकालं यजन्ति च । तेषामायुः श्रिया ब्राह्मी स्वर्गे॰ स्थानञ्च शाक्वतम् ॥ ५१॥

यावद्भुश्चन्द्रमादित्यौ तावत् क्रीडन्ति ते सुखम् । स्वर्गे विष्णु पुरे रम्ये चन्द्रार्के ग्रह भूषिते ॥८२॥ ग्रागत्य इह जायन्ते नृपा वेदार्थ पारगाः। देवी भक्ताः सदाचाराः सुखिनो विगतारयः ॥ ५३॥ देहान्ते<sup>च</sup> शिवसायुज्यं प्राप्नुवन्ति परां गतिम् । त्रैलोक्याम्युदये पादे प्रभवे मङ्गलादिभिः<sup>६</sup> ॥८४॥ विभवे विजयां देवीं शूलपद्माक्षधारिणीम् । वरदोद्चत सिंहस्थां सर्व्वकाम प्रसाधनीम् ॥८४॥ कृत्वा होमादिलाभेन पूजयेद्यस्तु भागंव ै। सर्व्वदा सर्व्वकामान् स पूर्वोक्तांल्लभते १२मुने ॥८६॥

> भद्रां शुक्ले समे १ ३ कुर्याद् भद्रासन व्यवस्थिताम् । नीलोत्पल कल हस्तां शूल सूत्राक्ष धारिणोम् ॥८७॥

पुष्पराग कृता शोभां पूर्वोक्त विधिना नुताम् । क्षीराशी पूजयेद् यस्तु षडंगेन सुभावितः ॥८८॥ सर्व्योठोपहारेण सुगन्ध कुसुमादिभिः । होमं क्षीरघृतैः कुर्याल्लक्षेकन्तु महामुने ॥८६॥ सर्वकामानवाप्नोति मुच्यते ब्रह्म हत्यया । राष्ट्रस्यास्य नृपाणाञ्च जायते वृद्धिरुत्तमा ॥६०॥

१. भक्तेन आयाचितः क ।

२. रुतं प्रदृत्वां त्राह्यसासंन् क ।

४. पंक्तिनास्तिक पुस्तके।

६. हका

संगला विधानं क।

१२. पूर्वोक्ताक्षभत क।

२. फलाशनेः क।

४. नष्टां कुर्मेतनुं वृत्त्वां प्राप्तवानां शरतर तोहतः क ।

क पुस्तके पंक्ती न सन्ति । ७. स्वलपे क।

११. यस्क भावितः क। १०. पद्माख्या भारिएों क।

१३. शुक्ते शमां क। १४. राष्ट्रमस्य क।

शिवा वृषासना कार्य्या त्रिनेत्रा वरशालिनी। डमरूरगधारी च सशूला वत्सरान्विता ॥६१॥ जटामुकुट चार्थेन्दु वासुकी कृतकङ्कणा। स्थापिता पूर्व्वविधिना शिवांगैः पूजिता मुने ॥ १२॥ पद्म वित्व दिध सिपिस्तिलहोमा वर प्रदा। भवते यजमानस्य देशस्य च नृपस्य च ॥६३॥ शान्तिः प्रजापतौ कार्य्या पद्मासन व्यवस्थिता । श्रक्षसूत्र करा देवी वरदोद्यत पाणिनी ॥६४॥ पूजिता सितगन्धादि क्षीराहाररतंमुं नेः। स्राशु कामप्रदा वेवी भवते नृपशान्तिदा ॥६५॥ ें थितरिङ्गरसे कार्या दण्डासन व्यवस्थिता । पद्म दर्पण धारी च सर्विभरण मूषिता ॥६६॥ स्थापिता पूर्व्वविधिना वामदेवादि पूजिता । मधुक्षीरादि होमाच्च सर्व्वकाम प्रसाधिका ॥६७॥ क्षमा तु श्रो मुखे कार्य्या योगपट्टोत्तरियका<sup>3</sup>। पद्मासन कृताधारा वरदोद्द्यत पाणिनी ॥६८॥ शूल मेखल संयुक्ता प्रशान्ता योग संस्थिता । सित पुष्पोपहारेण सित होमेन सिद्धिदा ॥६६॥ भाराख्ये कारयेष्टींप्त पर्य्यङ्कासन संस्थिताम् । दर्पणालोकः सुमनां तिलकालक भूषिताम् ॥१००॥ मालाचामरशोभाढ्यां वेखुवीणा सदाप्रियाम् । सर्व्वरक्तोपहारेण सर्वकाम फलप्रदा<sup>४</sup> ॥१०१॥ वृद्धि मुधाह्वये कुर्यात् यद्वोपरि व्यवस्थिताम् । रत्नमालाधरां देवी वीजं पूरवर प्रदाम् ॥१०२॥ महाविभव सारेण गन्ध पुष्पपवित्रके । पूजिता संस्तुता वत्स फलहोमा वरप्रदा ॥१.०३॥ धाताख्ये उन्नींत कुर्यात् सर्व्वलक्षरा लक्षिताम् । वीरावादन शीलाञ्च सर्व्वाभररा भूषिताम् ॥४॥ कुङ्कुमागुरु कर्पूर गन्ध पुष्प सुपूजिताम् । सित चन्दन गन्धाद्यां सित पङ्कज भूषिताम् ॥१०४॥ दण्डासनस्थिता वेवी प्रतिहार्योपशोभिता । घृत श्री फलहोमेन ग्रायुरारोग्य राज्यदा विश्व बहुधःन्ये सदा<sup>१२</sup> तुष्टिः कलसोपरि संस्थिता । पाशाङ्कुशकरा<sup>९ 3</sup>देवी पद्म स्वस्तिक धारिणी ।१०७। मिंदरौदन भे गन्धाढ्वा महार्घमणि भूषिता । सर्व्व पीतोपहारेण घृतहोमेन सिद्धिदा ॥१०६॥ प्रमाथिनी १४ समे पुष्टिनंव यौवनगव्विता। खड्गहस्ता महारूपा चर्म्ममुद्गरधारिणी ॥१०६॥

१. ग्राशु काम परा देवी क । २. काम देवांग पूजित् क । ३. यगा क ।
४. भावरुपे ग । ४. फलंप्रदं क । ६. पुवाहये क ।
७. क पुस्तके पंक्ती न सन्ति । ५. सुपूजिता क ग ।
६. सित कुंकुम होमा च ग्रायुरारीग्य वृद्धि दा । सिद्धिश्वधी प्रकर्त्तं द्या सिद्धार्थंक वर प्रदा क ग ।
१०. कुंडामन क ।
११. सिद्धिदा क । १२. समे क ।
१४. मिदरोदान क ।
१४. प्रमांथिने क ग ।

<sub>ग्रध्वा</sub>रूढा महादेवी काञ्मीरागुरु चर्चिता। वनमाल्योपहारेण मधु होमेन सिद्धिदा<sup>९</sup> ॥११०॥ विक्रमे तु श्रिया कार्य्या पद्मासन व्यवस्थिता । पद्म श्री फलधारी च करिएाः कलसान्विते ११११। स्ताप्यमाना महादेवी सर्व्वाभरण भूषिता । कुङ्कुमा गुरु होमेन सर्व्व भोगवर-प्रदा ॥११२॥ वृषे उमा प्रकर्त्तंच्या पद्मोपरि व्यवस्थिता । योगपट्टोत्तरा सङ्गमृग सिंह परीवृता ॥११३॥ ध्यानधारएां सन्तान निरुद्ध नियमे स्थिता । कमण्डलुश्च सूत्राक्ष वरदोद्यत पाणिनी ॥११४॥ ग्रहमाला विराजन्ती जयाद्यैः परिवारिता । पद्म<sup>७</sup> कुण्डलधारीं च शिवार्च्चन रता सदा ॥११४ गन्धमाल्योपहारेण चन्दनागुरु धूपिता । कर्पूरा गुरुहोमेन सर्व्वकाम फलप्रदा ॥११६॥ चित्र भानौ समे दीप्तिश्चन्द्रासन व्यवस्थिता। किरणोज्ज्वलधारी च सिंहासनव्यवस्थिता । रक्त गन्धोपहारेण सर्व्वदा भावपूजिता ॥११७॥

रक्त चन्दन होमेन घृतमिश्रेण सिद्धिदा । सुभानौ कारयेत् कान्ति नीलोत्पल व्यवस्थिताम् ॥११८॥ सर्व्वाभरण भूषाङ्गी कपालोत्पल ° धारिणीम् । जाती पुष्प मालाधरीं महा कर्पू रर्चीचताम् ।११६॥ पूजितां भाव योगेन जाती होमा वर १९ प्रदाम् । यशो तारणनामे तु शङ्खपुस्तकधारिणी ॥१२०॥ पर्यंङ्कोदर संस्था तु पीतवर्णा सुर्चाच्चता १२। परिजातक पुष्पाद्या यज्ञ गन्धानुलेपना ॥१२१॥ नाग केशर होमेन यथेष्ट फल दायिका । पार्थिवे कारये लक्ष्मीं पद्भ<sup>13</sup>गर्भ व्यवस्थिताम् ॥१२२॥

पद्म पूरक हस्ताञ्च महार्घमणि भूषिताम् । श्यामाङ्गीं गन्ध पुष्पाढ्यां कस्तूर्य्यादिभिश्चिंचताम् ॥१२३॥

पूजितामुपहारेण घृत होमे वर प्रदाम् । वयेश्वरी प्रकर्त्तव्या वृषयुग्म व्यवस्थिता ॥१२४॥ जटा मुकुट भालेन्दु त्रिशूलोरग भूषणा । मिएा मौक्तिक शोभाद्या सित चन्दन र्चीच्चता ॥१२५॥

# पूजिता कुसुमैर्ह् द्यैः सर्व्व काम फलप्रदा।

१. विलदानोपहोर्एा मधु होमेन सिद्धिदा क ग। २. पद्भ श्री फल हरेत्तावकरिएाः कलशान्वितः क। ४. विक्रमेतु श्रीया कार्या पद्भोपरि व्यवस्थिता क ग। ३. पूर्वा क। ६. साधारएां क। ५. संगकग। ६. किर्णो ज्वला घारी च सिहासन व्यवस्थिता क। ७. यत्र क ग। पंत्रास क । ११. नातौ होमां वर क । १०. कपालोत्पल कग। १२. सुराचिता क ।

१३. पय क ग।

एताक्चोत्तमभागस्थाः पूजिताः संस्तुताः शिवा ॥१२६॥

सर्व्वकाम प्रदा देव्यो नृप राष्ट्र विवर्द्धंनाः । सर्व्वासां पायसं दद्यादुपहार विलेपनम् ॥१२७॥ चन्दनागुरू कर्पूर विल्व पद्भानि पूजनम् । होमं क्षीर घृतं शस्तं तिलक्षौद्र समन्वितम् ॥१२८॥ जितद्वन्द्वेन कर्त्तव्यं क्षीर पायस भोजिना । सर्व्वलोकोपकाराय स्नात्मनश्च शुभाय च ॥१२६॥ सर्व्वं पाप विशुद्धयर्थं सर्व्वाभ्युदय हेतुकम् । देवीनां पूजनं शस्तं संवत्सर भयापहम् ॥१३०॥

इत्याद्ये देवीपुराएो संवत्सर देवता प्रथम विशति विधिः।।

ब्राह्मी हंसासना कार्या मुञ्ज मेखल भूषिता। चतुव्विवया सकुव्विणा दण्डकाष्ठक मण्डलु ।१३१। म्रक्षसूत्रधरा देवी स्नुवहस्ता च<sup>२</sup>धारिणी। योगपट्टकदण्डाङ्गी वेदोद्गीरित म्रानना<sup>3</sup> ॥१३२॥ कृत्वा प्रतिष्ठयेद्यस्तु सर्व्वजिद्वर्षके शुभे । पूर्व्वक्तेन विधानेन सर्वमङ्गल स्थापने ॥१३३॥

यो विधिविहितस्तात<sup>६</sup>सोऽप्य<sup>०</sup>त्रैव प्रकीत्तिता।

होम जाप्य वाल गन्ध शालि षष्टिक कृष्णशः ॥१३४॥

पायसं दिध भक्तञ्च लडहुकान पूपकांस्तथा । ध्वज माल्योपहारञ्च कुङ्कः मागुरु रोचनाः ॥१३५॥

मिंग मौक्तिक दामानि कृत्वा देवीं निवेशयेत्। सर्व्वकामानवाप्नोति भुच्यते सर्व्वपातकः ॥१३६॥ ग्रश्वमेध समं पुण्यं लभते ह्यविचारगात्

क्षेमारोग्यं सुभिक्षञ्च तस्मिन् देशे प्रजायते ॥१३७॥

यत्रेयं क्रियते पूजा ब्राह्मीमुदिदश्य मानवाः । तुष्टं १२युगं प्रकर्त्तव्यं सूर्य्यरूपं सतेजसम् ॥१३८॥ गो ब्राह्मण नृपाएगाञ्च<sup>13</sup>यजमान सुखावहम् । जयावती प्रकर्त्तव्या सर्व्वधारी तु वत्सरे ॥१३६॥ शरशार्झ वरा देवी सर्वाभरण भूषिता। रक्त गन्धानुलिप्ताङ्गी सर्व्व शत्रु निवर्हणी ॥१४०॥

१. चतुर्वक्त चतुर्कंड काष्ठक मंडलुं क। २. रक्तवस्ताक्ष घारिणी क।

३. वेदोरितमानना क ग।

४. येयस्त क।

६. विहितात क।

लदुकाका क।

१०. दानानि दत्त्वा क ग। ११. वाशेति क।

१२. त्वाब्ट्र क ग।

१३. नृणांच क।

५. जिड्वर्येभे क।

सोय्यं क। ५. कृशरा कग।

१४. शर श्रृगघरी क।

यस्तु व्याप्त अवत्या स लभते प्सितं फलम् । शाकी विरोधीनामें व वज्रहस्ता गर्जे स्थिता ॥१४१॥ सुरुपाङ्क शहस्ता व हार के यूर भूषिता। गण गन्धर्व संयुक्ता सिद्ध चारण सेविता । ॥१४२॥ महाविभव सारेण पूजनीया नृपोत्तसैः। वस्त्रालङ्कार गन्धाद्यैः पुष्पधूप पवित्रकान् ॥१४३॥ द्द्याद्रक्तोपहारन्तु "सर्वं क्षत्र विवृद्धये । गजाङ्क गुगुलं होमं क्षीर सर्पिः परिप्लुतम् ॥१४४॥ तक्षेकं हवमानस्य सर्व्वकामान् प्रयच्छति । ऋायुरारोध्यमेश्वय्यं ददाति त्रिदशेश्वरी ॥१४५॥ म्रजिता विकृते कार्या मकरासन संस्थिता । पाञाङ्क्युंशधरा देवी सुरुपा विभवान्विता । ॥१४६॥ जाती काशोक पुष्पैश्च पूजनीया सुभावितः । होम एलात्वचं कुष्ठं भपयोहारस्य सिद्धिदा ॥१४७॥ खरेऽ दराजिता देवी सिंहारुढ़ा महावला। पिनाकेषुकरा कार्या खड्ग खेटक धारिणी ॥२४८॥ त्रिनेत्रा जटा भारेन्दु वासुको कृत भूषणा । कृत्वा सर्व्वोपहारन्तु प्रतिष्ठा विधि चोदिताम् ।१४६। स्थापनं कारयेत् तात ततः पूजा पुरातनी । महाविभव भावेन होम चन्दन कुङ्कु मम् ॥१५०॥ दिधि भक्तं घृतंक्षीरं नैवेद्यं द्विज तर्पणम्। कन्या भोजन पूजा च सर्व्वकाम फलप्रदा ॥१५१॥ जयन्ती नन्दने कार्या कुन्तशूलासिधारिणी १६। खेटक खड्गहस्ता १७च पूजनीया सुवासितः १८ ।१४२। एला कुङ्कुम कर्पूर गन्धलडडु कर्पूरकैः। प्रयच्छति शुभान् कामांस्तुरगोरगहोमनैः १६ ॥१५३॥ विजये मानसी कार्य्या स्यन्दने संव्यवस्थिता । घण्टा मुद्गर धारी च वज्राङ्गुश करोद्यता ॥१५४॥ सर्विभरण मूषाङ्गी<sup>२</sup> सर्विवेदनमस्कृता<sup>२९</sup>। चम्पकोशीर पुन्नाग पूजनात् सर्विकामदा<sup>२२</sup> ॥१५५॥ माया जये प्रकर्त्तंच्या बहुरुपा सुशोभना। पाशाङ्क्युशधरा देवी मालाचामरधारिगो ॥१५६॥ श्यामवर्ण सुरूपाद्या<sup>२ 3</sup>पीत वस्त्र परिच्छदा । सहकार कृता पीडा मदकुङ्कु स चिच्चता ॥१५७॥

| १. यस्तु क।                |
|----------------------------|
| ४. स्वरुपा क ग।            |
| ७. दद्याद्रक्षो पाचारंतु क |
| १०. विभवानिता क।           |
| १३. पुरातनां क ग।          |
| १५. दिच का                 |
| १८. स्वभाषितैः क्।         |
| ११. देव क.                 |

| २. भक्ताकग।                | ३. विरोधिनामाने क ग। |
|----------------------------|----------------------|
| ५. वारण वदिता क ग।         | ६. पवित्रकात् क।     |
| द. गजां क <b>ा</b>         | ६. धरी क।            |
| ११. नुष्टं क।              | १२ खरेरा क।          |
| १४. होमं कुंकुम चंदनं क ग। |                      |
| १६. कुशतला सिध।रिएगि क।    | १७. ग्रहता क।        |
| १६. कामान्त क ।            | २०. भूषीसी क।        |
|                            |                      |

<sup>ा</sup>क। सी क।

२२. वपशीर पुमा सर्व कामदा क । २३. स्वपाद्या क ।

हेम रत्न मिए वज्र पूजिता विधिना मुने । क्षीर पायस दानेन सर्व्व होमा च सिद्धिदा ॥१४६॥ दिति दैत्यनुतां देवी मन्मथे पूचयेन्मुने । दण्डासन संस्थितां भद्रां सर्वाभरण भूषिताम् ॥१५६॥ फलनीलोत्पलकरामुत्सङ्गिश्चि भूषिताम् । फल गन्धोपहारेण हवनाच्च शुभप्रदाम् ॥१६०॥ इवेतां दुम्मुंख वर्षाद्धें क्वेंतपङ्क्षेज भूषिता । दण्डाक्ष सूत्रधारी च ब्रतस्था योगमास्थिता ॥१६१॥ जपहोमार्च्चनं दानं गन्ध क्षीर बलि प्रियां। रस निर्यास होमेन सेव्या तु<sup>२</sup>शुभदायिका ॥१६२॥ विमोहनो हेमलंबे पीतवर्णा मृगासना। ध्वज शूलाक्षधारी च वेग्रु हस्ता ध्वनि प्रिया ॥१६३॥ सुरुपा यौवनस्था च हारकेयूर भूषिता। मधु पायस होमेन पूजया च शुभप्रदा ॥१६४॥ विलम्बे कारयेद्देवीं शरण्यां वरदाभयाम् । सिंहासन³समासीनामातपत्र विभूषिताम् ॥१६४॥ क्याम चन्दनकोशोर र्चीच्चतां सितवाससाम् । कुङ्काुमागुरूहोमेन चिन्तितार्थ<sup>४</sup>प्रसाधिनोम् ॥१६६॥ कौशिकों कौशिकारूढां कृष्णवर्णा कपालिनोम् । कर्त्तृ कां प्र मुण्डहस्तां च त्रिशूल करभास्वराम् ।१६७॥ बिल मांसोदनाहारां कृष्ण गन्धस्रज प्रियाम् । तुरुष्कागुरूहोमेन विकारि भय नाशिनीम् ॥१६८॥ गौरी शङ्कोन्दु वर्णाभां शर्वरी ग्रभिधे भवेत् । वृष पद्भासनासीनां साक्ष सूत्रकमण्डलुः ॥१६९॥ वरदोद्यत रूपाद्यां सर्व्वमाल्य फल प्रियाम् । तगरागुरुहोमेन कुङ्कु मेन शुभप्रदाम् ॥१७०॥ प्लवाख्ये विमला कार्या शुद्ध हारेन्दु वर्च्चसा 1°।

मुक्ताक्ष सूत्रधारी च कमण्डलु करा वरा ॥१७१॥

नरासन समारूढां श्वेत माल्याम्बर १ प्रिया । दिध क्षीरौदनाहारा कर्पुरमदर्चीचता ॥१७२॥ सित पङ्कज होमेन राष्ट्रायुः नृपवर्द्ध नी । शोभकृदित कर्त्तव्या वसन्तोज्ज्वलभूषणा ॥१७३॥ नृत्यमाना शुभा देवी समस्ता भरगौर्युता । वीणा वादन शीला च मदकर्पुर चिच्चता ॥१७४॥ ग्रशोक स्रज होमेन सर्व्वकाम फलप्रदा १२ । शुभकृत्लालसा कार्य्या करिणी पृष्ठ संस्थिता १३ ।१७४।

१. करा सुत्संगाशशि क।

२. सध्यंते क।

५. कपाशिनों क।

पुराख्ये क ग।

११. होमेन सिद्धिदात्रीघ क।

३. क पुस्तके पंक्ती नं सन्ति क। ४. कुं कुं मागुरुहोमेन वितिताध क।

६. विल सां सोदन हारां क। ७. वाघेदात क ग।

वर्व्या क।
 वर्व्या क।
 पाल्यासुर क ग।

१२ ं क पुस्तके पंक्ती नं सन्ति क। १३. शिलं व क।

वज्र दर्पण हस्ता च सित चन्दन चिच्चता । हारकेयूर शोभाढ्या सुरक्तवसनोज्ज्वला ॥१७६॥ प्परौदन पूजायां जलहोमेन सिद्धिदा । क्रोधिन्य कन्धतो देवी सितवासां वृते स्थिताम् ॥१७७॥ पत्रपुष्पोदककरां चन्दनेन सुर्चिचताम् । होमाध्ययन शीला च फलकन्दाशन प्रियाम् ॥१७८॥ उशीरागुरु होमेन संवत्सरं भयापहा । विश्वावसौ क्रिया कार्य्या यज्ञाङ्गकृत भूषणा ॥१७६॥ स्र्व<sup>°</sup>मेखलाधारी च शुक्तरक्त सितोज्ज्वला ।

पद्मोपरि समासीनां पूजयेत् यस्तु भावितः ॥१८०॥

चम्पकोशीर पुन्नागैः भ लभेतेप्सितान् मुने । दुर्गा दिग्गज मत्तालि पृष्ठगा स्ररिसूदनी । १८१॥ चर्माति शर पिनाक धारिएगी महिषापहा । तिच्छरोत्थ महाकायैस्तद्भटैः परिवारिता ॥१८२॥ रकत स्नगकत नेत्रैश्च क्षीर पायस भोजनैः । वेष्टिता नाग पाशेन केचिद्भिन्ना गतासवः ॥२८३॥ देवी शूल हताः कार्य्या सर्व्वे ते संमुखाननाः । पादोपमासने चैक एको हरि निवेशितः ॥१८४॥ एवं विधेन रुपेण परवसु समेकृताम् । पूजयेत् सततं यस्तु गन्ध श्रूप स्नगादिभिः ॥१८५॥ हेमराजत पत्रैश्च क्षीर पायस भोजनैः । स लिभेतेप्सितान् कामाँस्त्रिगुणा जीवते समाः ॥१८६॥

> श्रनुक्तानान्तु देवीनां होमं क्षीर घृतं मतम्। श्रायुधं खड्ग शूलञ्च नैवेद्यं घृतपायसम् ॥१८७॥ (इत्याद्ये देवी पुराएो संवत्सर देवता द्वितीय विश्वाति विधि:)

काली प्लवङ्गनामे तु दण्डपाशोद्यता भवेत्। कृठण गन्धोपहारेण पूजिता शुभदायिका ॥१८८॥ रौद्रो तु कीलके कार्या मुण्डकर्त्तृ कथारिणी। गन्धोपहारेण पूजिता शुभदायिका ॥१८६॥ सौम्ये कपालिनी कार्या त्रिशूल वर धारिणी। पीत रक्तोपहारेण होमेन च वर प्रदा ॥१६०॥

१. पुशर्ग क ग।

२. दिगाजस क।

३. रक्त स्रगक्त नेत्रेश्च तर्जितास्या महावलै: क ग।

साधारणे सघण्टा तु घण्टाकर्णा त्रिशूलिनों । रक्त कृष्णोपहारेण सर्व्वकामान् प्रयच्छिति ॥१६१॥ विरोध कृन्मयूराख्या मयूरासन संस्थिता । पाश शिवत करा देवी त्रिनेत्रा अलकोज्ज्वला ॥१६२॥ गन्ध पुष्पोपहारेण चन्दनागुरू चिच्चता । पूजिता भाव होमेन सर्व्वकामान् प्रयच्छित ॥१६३॥ परिवाद्यां यजेद् देवी बहुरूपा नरासनाम् । शूल खड्गधरीं वत्स सर्व्वाभरण भूषिताम् ॥१६४॥ शुक्ल रवता सित पीते गंन्ध धूप पित्रक्तेः । पूजिता भावहोमेन विल दानेन तुष्टिदा ॥१६४॥ प्रमाथिने सुरुपां तु हार केयूर भूषिताम् । दण्डासन समारूडां पद्भस्वस्तिक धारिग्गीम् ॥१६६॥ मधु माला स्रजा पीडा सर्व्व गन्धोपर्चाच्चता । विल माल्योपहारेण हवनेन शुभप्रदा ॥१६७॥ म्यानन्दाख्ये त्रिनेत्रा तु शूल पष्टिश धारिणी । जटोरुरग शरच्चन्द्र भूषिता शिव रूपिणी ॥१६६॥ गन्ध माल्योपहारेण पूजिता सित पद्भज्ञेः । प्रयच्छित शुभान् कामान् जपहोम परायणा ॥१६६॥ रिपुहा राक्षसे कार्य्या वज्र चक्र धनुर्द्धरा । पूजिता गन्धमात्येश्च विल होमेन सिद्धिदा ॥२००॥ महिश्वरो वृष्वाख्ढा त्रिनेत्रा शूलधारिणी । रक्त बल्युपहारेण पूजनाहवना शुभा ॥२०१॥ माहेश्वरो वृष्वाख्ढा त्रिनेत्रा शूलधारिगी । वीणा वादनशीला च हार केयूर भूषिता ॥२०२॥ चन्दनगणुरु दिग्धाङ्गी जाति चम्पक पूजिता । कालयुक्ते १ कुमारी तु मयूरासन शिवत भृत ।२०३

त्रिदण्डी वालरुपा च रक्तमाल्य समुज्ज्वला<sup>१२</sup>। रक्तवासा बलिगन्धा<sup>१3</sup>क्षौद्र मांसासविप्रया।।२०४।। पूजिता विधिवद्देवी<sup>१४</sup>हवनात् तुरंगमा शुभा। सिद्धयर्थे<sup>४१</sup>वैष्णवी कार्या शङ्ख चक्र गरुत्मगा<sup>१६</sup>।।२०४॥

वनमाला कृतापीडा वनमाला सुशोभना १७ । पूजिता गन्ध पुष्पाद्ये जाती चन्दनचम्पकः १६ ॥२०६॥

| १. संद्यदातु क।          | २. मयूराक्षी क ग ।    | ३. चर्विकागा                                   |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| ४. बहुरुपानुवासनी क ।    | ५. सित कग।            | ६. सरिश्वंभू क ।                               |
| ७. विप्रहा क ग।          |                       | Anches defe                                    |
| द. वर्णों क              | €. व क ।              | . १.०: व्यक का                                 |
| ११. विल सोमालका हारा घ्व | १२: कुंकुटा क।        |                                                |
| १३. गंघे क ।             | १४. विविध क           |                                                |
| १६. रगदात्मषा क ।        | १७. पीत वस्त्रासुक ग। | १५. सिद्धार्थ क ग ।<br>१८: जाती चंपक चंदै: क । |

वित्तिडुकादानेन सिपषा हवना शुभा। रौद्रे सुरवराध्यक्षा गजराजोपरि स्थिता ॥२०७॥ वज्राङ्कृ शधरा देवी हार केयूरभूषिता। पीत गन्धोपहारेण विलमाल्यनिवेदनैः ॥२०८॥ कर्पूर हवनेन वरप्रदा। वैवस्वती प्रकर्त्तव्या दुम्मतौ महिषोपरि ॥२०६॥ शूकरास्या कपालेन पिवन्ती दण्डधारिणी। रकत माल्य कृता पीडा गन्धासव-सुपूजिता ॥२१०॥ वित होमाज्य दानेन सर्व्वकाम फल प्रदा। दुन्दुशाख्ये अघोरा तु कराल वदनोज्ज्वला ॥२११॥ सिंह चर्मधरा देवी कृष्ण चर्म परिच्छदा । मुण्डमाला कपालञ्च शूलहस्ता विल प्रिया ॥२१२॥ सर्व्व गन्धोपहारेगा पुरहोमेन शान्तिदा<sup>रे</sup>। कराली रुधिरोद्गारी ऊर्द्ध केशी भयानना। ॥२१३॥ मुण्ड माला धरा देवी कर्त्तृका पिशितानना । सर्व्व कृष्णोपहारेण मांसासव प्रपूजना ॥२१४॥ विल्वागुरू घृत क्षौद्र हवना शुभदायिका । रक्ताक्ष<sup>४</sup>विकटा कार्य्या उष्ट्रारुढा महाभुजा ॥२१५॥

> पाशदण्ड<sup>४</sup>करालाख्या सर्व्व सत्त्वे भयङ्करा। कृष्ण गन्धानुलिप्ताङ्गी वृश्चिकशलभान्विता ॥२१६॥ रसोनासवमत्स्यादौ जवाकुसुम चर्चिचता । तेनाद्युक्ता महाकाला<sup>७</sup>साद्री मांस वलिप्रिया ॥२१७॥

जप होमार्च्चना देवी सर्व्व गन्ध विल प्रिया । क्रोधने दु दिति कार्या देवमाता बहुप्रजा ॥२१८॥ भद्रासन समारूढा गीतिभिर्व्वाल कर्वृता । फलपुष्पोप हस्ता च शिशुपालन कोधना ॥२१६॥ चतुर्व्वर्णधरा देवी क्षीराहारस्य सिद्धिदा । पूजिता पङ्कजोशीरैश्चन्दनागुरू चिच्चता ॥२२०॥ फल कक्कोल होमा च घृत क्षीरासने शुभा । क्षये तु र्चीच्चता १२ कार्य्या प्रेतारुढा महाभुजा ॥२२१॥ ऊर्द्ध केशोत्कटा क्षेमा निम्मांस स्नायु बन्धना । नागाभरण भूषाङ्गी कराल वदनोज्ज्वला ॥२२२॥ खड्ग खटवाङ्गधारी च कर्त्तृका मुण्डधारिणी। मातृणा प्रवरा देवी सर्व्वदेव नमस्कृता ॥२२३॥

१. हकग।

२. गांतिदाक। ४. रक्तास्य क ।

५. पादडं क।

७. तैलाम्यक्त महाकर्णा क ! प. क्रीय: क। १०. गातीमि क।

११. लालन क ग। १२. चर्चिता क ग।

३. चारेएा क ग।

६. भाविता क।

६. कर्ते क।

## हैमा वा रत्नवार्क्षा वा शैला चावित्रजापि वा। स्थाप्या पूर्व्व विधानेन सर्व्व काम प्रसाधनी ॥२२४॥

मातृ चक्रो गतः कार्यो वीएगाहस्तः सुरेश्वरः । तुम्बुरु भेरवो नाथ अन्ते विध्नेश्वरो भवेत् ॥२२४॥ गजवक्त्रो महाकायो लम्बोदर वृक्रोदरौ । परशुर्मोदकं वामे करे याम्येऽक्ष सूत्रकम् ॥२२६॥ वरदं दण्ड मत्स्यं वा वामार्खे युवती युवा । सुरुपा शोभना कार्य्या रित नाम्नी गजानने ॥२२७॥ सर्वाभरण शोभादि उभयोरिप कारयेत् । विद्येशो गज्र्जमानन्तु उपवीतं महोरगाम् ॥२२८॥ देवी पट्टांशु संवीता मणि कङ्कण चींच्चता । हार केयूर शोभाभिस्तिलकालक भूषिता ॥२२६॥ कृत्वा तृतीय वर्णेन ६ ड्मेदेन चेश्वरम् । विह्निना भवते देवी श्रौङ्कारा नम चण्डिका ॥२३०॥ एतेऽच्चेंन जप होम प्रतिष्ठा यज्ञ कर्म्मिए। मन्त्रा देवाय देव्यायाः स्वाहान्ता होमने मुने ॥२३१॥

> यासां वाहन होमेज्या वलि स्वायुध<sup>°</sup>कल्पना । नोदिता वत्सं देवीनां तासां शृह्या यथाविधि ॥२३२॥

वृषासना प्रकर्त्तव्या त्रिशुलायुध धारिणी। दघ्योदनं प्रकर्त्तव्यं वलिगन्धं सितं मतम् ॥२३३॥ होमं क्षीरं घृतं क्षौद्रं तिला याव फलानि च । सामान्यानां समस्तानां विद्याष्ट्रक समुद्रकम् ॥२३४॥ ऋतुषट्क प्रकर्त्तव्यं वसन्तादि यथाविधि । वाला युवान मध्यावत् कृष्णाननभवोज्ज्वला ॥२३५॥ गौरी वृद्धा शिशुक्चेति स्त्रीयुग्मा ऋतवो मताः । एकादश प्रकर्त्तंव्याः सर्व्वे रुद्रास्त्रिशूलिनः ॥२३६॥ जटा भारेन्दु वर्म्माङ्गा वासुको कृतकङ्कणाः । त्रिनेत्राः सितवर्णाभाः सर्व्व देव नमस्कृताः ॥२३७॥ पूजिताः संस्तुता वापि सर्व्वकाम फलप्रदाः । महालक्ष्मीः प्रकर्त्तव्या नृत्यमाना कपालिनी ॥२३६॥

कर्त्तृका मुण्ड खट्वाङ्गी नृपलामाबरधारिणी °। कूष्माण्डानां १ प्रतस्था दन्तुरा वर्व्वरा गिरौ १२॥२३६॥ पूजिता नवमासे 3 तु सर्व्वकाम प्रदायिका ॥२४०॥ इत्याद्ये देवी पुराणे संवत्सर देवता तृतीय विंशति विधिः।।

१. प्रसीदनी क ग।

३. तंकग।

४. गजमालीतु क।

२. वृहत्कायो क । ५. नम वांतिका क ग।

६. एता बंन क।

७. ग्रायुघ क।

मामान्यानि समस्तानि क।

वर्मा कावासुकी क। १२. रायवंशी गी क।

१०. मालार्मुडघारिसीक, वृषाम्वर धारिणी ग । ११. कुष्मांडानीषु क । १३. नभकग।

विष्णुः सूर्य्योऽभवन्मेषे युगं विष्णुः प्रकीतितम् । सर्विभरण शोभाढ्यं रक्त माल्याम्बर प्रियम् ॥२४१॥

बहिना पूजयेद्देवं काल युक्तेन भावितः । सर्व्वं कामानवाप्नोति युग पोडाभिमुच्यते ॥२४२॥ दानं होमाज्य गो भूमि दत्वा गोमेधमाप्नुयात् ।

वृषे शुक्रोऽभवत् सूर्यः सुरेज्यो युग उच्चते ॥२४३॥

विद्वयो मणि वैदूर्य्य गन्ध पुष्प उपवित्रकैः । वृषाइवास्तु गजा देया दक्षिणा कनकं पिवा ॥२४४॥ अव्यवस्थि समिधा होमं युग पीडां व्यपोहति ।

ग्रथवा<sup>४</sup>मिथुने कार्यः शुकश्चेति युगं जयेत्<sup>४</sup> ॥२४५॥

रक्त पीतोपचारेगा हेम वस्त्र फलाशनैः। यवा गावः प्रदातव्या युग पीड़ा निवारणाः ॥२४६॥ होमं विन्दित नाम्यन्तु अग्रायुः सम्पद्दायकम्। धाता कि कि ग् यिष्टव्यो युगं विहिंगां प्रपूजयेत् ॥२४७॥ सितरक्तोपहारेण गन्थ पुष्प पवित्रकैः। विद्रू मोत्पलवैदूर्यं हेम हार कृताशनैः ॥२४८॥ युग सूय्यौ प्रकर्तं व्यौ सर्व्वकाम फलप्रदौ । कुङ्कमागुरू कर्पूर रक्त पुष्पोप शोभितौ ॥२४६॥ श्राद्यन्त वल मन्त्रेण पूजितौ युग भेदिनौ । सिहे मित्रेति यष्टव्यौ । युगं त्वष्टा प्रपूजयेत् ।२५०॥

हेमेन्द्र नीलजौ काय्यौ युग सूय्यौ सुशोभिनौ । मालती वकुलाशोक कुरुण्ड कुसुमोज्ज्वलौ ॥२५१॥

पद्म स्वस्तिक धारौ तौ पूजितौ वरदायकौ । यष्टव्यो वरुणः कन्ये म्रहिर्मुन्थ्यो युगं<sup>१२</sup> तथा ॥२४२॥ पुष्परागमयं<sup>१3</sup> सूर्य्यं युगं मोक्तिकजं कुरु । दत्त्वा मौक्तिक दानौ तु<sup>१४</sup> युगपीडा व्यपौहकौ ॥२४३॥ भवतो युग सूर्यौ तु म्रायुरारोग्य वृद्धिदौ । विवस्वान् सप्तमे कार्यः पितुश्चेति युगस्तथा<sup>१४</sup> ॥५४॥

१. प्रकीत्तितः क।

२. योग ग।

३. धूप क।

४. अथता क।

५. यजेत् क ग।

६. यस्तवा गाधः प्रकर्ताच्या क ।

७. विल्वातिलाज्यंतु क ग।

पबारेण क।

६. माद्यांन्तु वर्ण क।

१०. मोहनी क।

११. नष्टव्यो क।

१२. ग्रहिर्वयूनां क।

१३. पुष्पनामयं क।

१४. शत पत्रिक पुष्पैश्च कर्पुरा गुरु चर्चितो क ग ।

१५. दातुतं क।

शङ्ख स्फटिकजौ देवौ रजते परिकित्वतौ । गन्ध पुष्पोपहारेण वस्त्राभरण भूषितौ ।।२५५॥ जप होमं प्रकर्त्तन्यं वसर्वतु शिवेन च । सर्व्वकामानवाप्नोति युग पीडां निवारयेत् ॥२५६॥ वृश्चिके सिवता सूर्य्यो विश्वेति युगमुच्यते । तौ वज्रनील सम्भूतौ हेमधारा सुसिञ्चतौ ।२५७॥ रक्त पीतारुगां शुक्ल वस्त्र संवीत चिंचतौ । कृत्वा कुङ्कुम गन्धाद्यौ पङ्कजोत्पल मालिनौ ।२५८॥

होमं देवदलं नागं क्षीर घृतं क्षीरं विभिश्वितम्।

लक्षेदं दक्षिणा देया गावो ब्रस्त्रं मणि भुवम् ॥१५६॥

युगसूर्यो भवेत् पूजा पञ्चम त्रि चतुर्थकैः । सर्ध्वकामानवाप्नोति युगपीडा विनव्यति ॥२६०॥ पूषा धनुषि यष्टन्यो युगं सोमो विधीयते । महानील भवः सूर्यः शुक्तिकायां तथा यूगम् ॥२६१॥ युगसूय्यो तु हेमस्थौ सितकुङकुम चिंचतौ । वस्त्र पुष्पाक्षतं तौयं भूप नैवेद्य पूजितौ ॥२६२॥ द्विराद्य प्रथमान्तेन च सर्व्वकाम फलप्रदौ । युगपीडा निवाराय यष्टव्यौ रवि संयुगौ ॥२६३॥ यष्टव्यस्त्वथ्टा मकरे इन्द्राग्नि युगसंयुतः । कुरु इन्द्रेन्द्र नीलौत्थौ पट्टोपरि सुसञ्चितं ॥२६४॥ चन्दनागुरु कपूर रोचना मद चिंचतौ। रक्त वस्त्र सुयुष्पाद्यो महार्घ मणि भूषितौ ॥२६५॥ दत्त्वा क्षीरोदनं धूपं पञ्च निर्ध्यास सम्भवम् । होमं कृत्वा मधुर्सापः सिमधारक्त चन्दनैः॥२६६॥ ततः क्षमापयेदेतौ युग विह्वण दिवाकरौ । मण्डलान्तेन कुम्भेन हेम्य भुद्रायतेन च ॥२६७॥ द्विजानां दक्षिणां दत्त्वा सर्व्व याग फलं लभेत्। युगपीडा न जायते तस्मिन् देशे महामुने ॥२६८॥ यत्रायं विधि सम्पन्नः सयुगः पूज्यते रविः। कुम्भे ग्रशोति यष्टव्यो युगाश्विन समायुतौ ॥२६९॥ हेम पट्टकृतौ देवौ युग सूय्यो सराजतौ । वेदि<sup>४</sup> पट्ट परिच्छन्नौ कर्पू रमद चर्चिचतौ ॥२७०॥ कुण्ड कूर्य्यक कौरण्ड पुष्पा पींडा विभूषितौ । दत्त्वा देवदलं भूपं सतुरुस्कं वसान्वितम् ॥२७१॥ पञ्चाब्देन तु मन्त्रेण होमं कृत्वा क्षमापयेत् । द्विजानां दक्षिणां दत्त्वा वाजपेय फलं लभेत् ॥२७२॥ ब्रह्म दत्यां व्यपोहेत युगपींडा न जायते । इन्द्राय कथितञ्चेदं वृत्राघस्योपशान्तये ॥२७३॥ मीने भगोऽतिते जाथो युगञ्चापि भगं तथा । यष्टन्यौ युग सूय्यौं तौ पक्षेन्द्रमणि सञ्चितौ ॥७४॥

१. पितृचेति युग् तथा क।

२. कार्थायी क ग।

३. दलं शगवूत क्षीरं क।

४. मुसंविती क ग।

५. क पुस्तके पंक्ती नं सन्ति।

हेमराजत पात्रस्थौ जाति कामद र्चाच्चतौ । करवीर कृता पीडौ र्काणकार स्रजान्वितौ ॥२७४॥ रक्त वस्त्र परिच्छन्नौ धूपागुरु सुगन्धिनौ । दिधि ग्रोदन क्षीरश्च पायसं विल भोजनैः ॥२७६॥ हुत्वा चादित्य देवेन युगानामुदयेन तु । दत्त्वा दानं द्विजातीनां हेम भूषित वाससी ॥२७७॥ ततः क्षमापयेदेतौ चाञ्चमेध फलप्रदौ । ब्रह्म हत्या सुरापान पितृहत्या विशोधनौ ॥२७६॥ तौ युगाकौ प्रयष्टद्यौ मूर्ति संस्थौ सुशोभनौ । युगपीडा विनाशाय सर्व्वकाम फलप्रदौ ॥२७६॥

मेषादि विष्णु सूर्यंस्तु नारायण युगान्वितः । पूज्या ब्रह्मोक्तन्यायेन अतिमा मण्डलेऽपि वा ॥२८०॥ मण्डपं मण्डपा यत्र मुच्यन्ते कम्मंणोऽशुभान् । संवत्सर भयाद् घोरान् मण्डलाद्वाथ मण्डलम् ॥२८१॥

म्रालं पर्ध्याप्ति भूषायां मण्डलं तेन चोच्यते । वसना भरणाच्चित्त रञ्जनं राजता मता ॥२६२॥ सम सूत्रं कृतं क्षेत्रं पूर्व्वोत्तरप्लवे भुवि । मण्डलं लक्षणोपेतं तत्र कार्ग्यं महामुने ॥२६३॥ प्रागुत्तरेऽथ मध्ये वा यथालाभमथा वले । सूत्रेण वस्तुना शुद्धि न चादिशति वद्धितम् ॥२६४॥ वस्त्रानां पुरुषाणां वा तत्रस्थं सुपरीक्षितम् । वर्णं शुद्ध्यादि रूपेण कुञ्चितं समदपंणम् ॥२६४॥ तिस्मन् मान विभागन्तु बुद्ध्या भागत्रयं कुष्ठ । किणका केशरान्भागे सर्व्वपत्राणि लेखयेत् ॥६६॥ वलाग्राणि मूलभागे पञ्चरङ्गध्वजेऽथवा । त्रिवर्णमेकवर्णं वा द्वारं पद्मासमानि तु ॥६७॥ चतुरेकेऽथ वा प्राच्यां वीथीपत्र विहङ्गमेः । नरनामं पिवा वत्स पद्मनीलोत्पलोत्पलः ॥६६॥ शक्रादिमय वज्यादि लिखेदिवेन्दु गता पिवा । मुक्ताफल प्रवालोऽथ पुष्परागकृता रजा ॥२६९॥ सित कुङ्कुमरागैर्वा नीलैर्मरकतैरि। शालि षष्टिकन्नूर्णोर्वा यव गोधूम जाथ वा ॥२६०॥

१. क पुस्तके पंक्ती ने सन्ति ।

३. यश्वा वह्योक्तन्यायेन क।

४. मंडलं का ग।

६. पूर्वोत्तर पुरेभुवि क।

म्वाक्षादि कं ग।

२. भाद्यादि विष्णु सूर्य्येतु नारायएः। युगात्तितं क ग ।

प्. मरगा भावना चित्तं रंजना वारजा माता क।

७. वस्क्तना शुद्ध क।

मुने क ग।

कौसुम्भ रजनी भृङ्ग पत्र व्रूर्णी कृता शुभा । यवाङ्गुलोच्छ्रयो रेखा समा पुञ्जविर्वाजता ॥ २६१॥

सर्व्व शोभा समायुक्ता मण्डपञ्च विकल्पयेत् । शूलाङ्कुशं करे कुर्य्याते शङ्कराङ्गे शिवं यजेत् ॥२६२॥ पद्म स्वस्तिक नाराच खड्गाङ्को तु शिवां यजेत् । माला वृत्ताब्ज पद्माङ्को व्योमाङ्को तु दिवाकरम् ॥२६३॥ शिक्त बिहण सूत्राङ्को स्कन्दं पीत्वा युगे गरणान् । स्नुवदण्डाक्ष मालाङ्को कमण्डलुकरन्त्वजम् ॥२६४॥ वज्रा कपाल शूलाङ्को देवाः स्वस्वायुधेऽङ्किते । वसवो दण्ड भृङ्गारैश्चक्र शङ्खाङ्कितं हरिम् ॥२६४॥

शूल व्योमासि चक्राङ्के शिव सूर्याम्बिका हिरिम् । यष्टव्याः सर्व्वकामेण योगदारोग्यदा मुने ।२६६॥ रिपुहा सिद्धिदा वत्स स्वाङ्ग षट्क प्रपूजिता । मूलमन्त्रेः स्वकंवार्थ श्रोङ्करेणाभियोजितेः ॥२६७॥ चन्दनागुरु कर्प्र मद रोचन कुङ्कुमैः । गन्ध यूपादि निण्यास तुरुष्कनल शक्रंरेः ॥२६८॥ चम्पकोत्पल पद्मानि जाती-कुब्जक मालिका । बित्वपत्राणि पुष्पाणि नवपत्राश्मि पत्रिका ।२६६॥ निवेद्य घृत भवत्यादि घृतपूर्णादि लड्डुकाः । बितः शाल्योदनं क्षीरं दिध क्षौद्र विमिश्रिता ॥३००॥ पद्मेन्द्र नील वज्यादि रत्नानि बहुधानि च । श्रण्डजोऽण्डज भेदानि विचित्राण्याहतानि च ।३०१॥ ध्वज माला विलानानि चारु रूपाणि कारयेत् । पताका चामरादीनि बहुधा परिकल्पयेत् ॥३०२॥ किङ्किणो शब्द बहुलं घण्टा शब्द वराकुलम् । कर्त्तव्यं देवतागारं विचित्रेन्द्र सदोपमम् ॥३०३॥ श्रुचिः सन्नद्धो न मन्त्रज्ञो मौनी ध्यान परायणः । गतकाम भयाद्वन्द्वो रागमत्सर विज्जितः ॥३०४॥ श्रात्मानं पूजियत्वा तु सुगन्ध सितवाससम् । सुमूहूर्ले यजेद्देवान् स्वकीयासन संस्थितान् ॥३०४॥

१. ग्रया लेखा क।

४. भाना क।

६. करभजां क ग।

६. सूर्यातिमका क ग।

११. वहुवाससी क,

२. चिवर्जित क ग।

३. मंडलं परिकल्पयेत् क ग।

५. स्कदं पास्त्री युध गएांग।

७. रुद्रान क ग।

म्यस्वास्त्रावांकिते क ।

१०. मरुपत्रादि क।

१२. सन्नद्ध क,

१३. बाससः क ग।

म्नाह्वानेनाध्यं पाद्यादि हेम पात्रेण दापयेत्। रत्न विल्वाक्षत पुष्पा दि दूर्व्वा कुशास्तिलाः ॥३०६॥ सामान्यं भव्वं देवानामघोंऽयं परिकल्पितः। म्रभावाद्दिध दूर्व्वादिर्मानसं वाथ कल्पयेत् ॥३०७॥ दत्त्वाध्यं पूजनं कार्य्यं देवाङ्ग लोकपालयोः। गणमातृ म्रहाणाञ्च कलादि शरदां युगम् ॥३०८॥ मुद्रादि दर्शनं कार्य्यमध्यं दत्त्वा जपादिकत् । कृत्वा देवाय तद्गत्त्वा बिलदानं म्रहादिषु ॥३०८॥ विल्मू त्र पिशाचेषु देवरक्षो गरोषु च। शिवादि जम्भकादोनां नागानां पय पायसम् ॥३१०॥ कृसरां पितृदेवानां हिवर्यक्षेषु चासवम्। देत्यानां मत्स्य मांसानि देवीनां पुनर्मोदकम् ॥३११॥ बिल्पूजा प्रदानान्ते ततो होमं समारभेत्। हस्तादि लिखिते कुण्डे समाख्याते समीकृते ॥३१२॥ म्रोध्यमेकाङ्ग लं कार्य्यं नाभी वा दश चायता। म्रष्ट विस्तर सामान्या गजक्षोष्ट्र-समोपमा।३१३॥ चतुरङ्ग लमानेन प्रथमा मेखला भवेत्। एकोना द्वे तृतीया तु एवं कुण्डं शुभावहम् ॥३१४॥ चतुरस्रञ्च पूर्वादिमश्वत्य दल सिन्निमम्। म्रध्नेन्दु कृकटाकारं वृत्तं पञ्चकमष्टधा ॥३१४॥ चतुरस्रञ्च पूर्वादिमश्वत्य दल सिन्निमम्। म्रध्नेन्दु कृकटाकारं वृत्तं पञ्चकमष्टधा ॥३१४॥

पद्भाकारं प्रकर्तव्यं कुण्डञ्चेशान गोचरे ।

शाखा अश्वथ्था अीपणीं स्रुचा रैकङ्कतोऽपिवा ॥३१६॥

ख़िदरासन बिल्वादो स्रुवं हस्तादि देर्घतैः । ग्रङ्गाष्ठ परिणाहाद्यं १ वण्ड कुम्भक भूषितम् ॥३१७॥

दुष्करं ११ पुष्करौ द्वौ तु मध्यं रेखोच्छ्रिताङ्कितम् ।

स्रुचा वसार्द्धकरा कार्य्या दण्डं वृत्तं सुशोभनम् ॥३१८॥

षडङ्गुल परीगाहं भ्रामयन्ति विनिर्गतम् । द्वयङ्गुलं मूल देशे तु कुम्भं पुष्कर मूलगन् । ३१६॥

र्काणका<sup>१ ४</sup>तद्विजानीयात् त्रिभागेण तु पुष्करम्।

वेदी समाङ्गुला कार्या पञ्चवृतं प्रकल्पयेत् ॥३२०॥

१. सामान्यः क ग।

३. जयादिव क।

५. देवानां मलनोदनं क ग।

८. शाकाञ्चत्था ग्रश्नीक।

११. पुष्करंक ग।

१४. युष्र मूलगा क।

२. वेदांगै: कग।

४. वायभूत क ग।

६. लक्षिते क ग।

श्रुतिक ग।

१२. घ् विक।

१५ गंडिका क।

७. एकलांद्धे क ।

१०. परिलामाभ्यां क।

१३. परिणाद्भाभियंत्र क।

१६. देवी सप्तांगुला क ग।

त्रीणि खातं समं कार्यंमग्रं कुर्यात् षडङ्गः लम् । गोकर्णाकृति शोभाद्यं कन्यासाङ्गः लि रन्ध्रगम् ॥३२१॥

घृतं निष्क्रप्तरणं कार्यं यवयत्र सुवेक्षितम् । एवं स्नुवं स्नुचा कार्ये ताभ्यां होमं सुखावहा ॥३२२॥ शमी गभीरिगो कार्या धैर्याद्धस्त प्रमाणिता ।

वितस्ति परिएगहाद्या भध्यं वे षोडशाङ्गः लम् ॥३२३॥

वृत्तं करद्वयोगेतं दशाङ्गः ल सुवृत्तिगम् । स्रापोडं तं समं कार्यं मध्ये स्रायास वन्धनम् ॥३२४॥ घटिकाङ्गारयोगार्थं शगरज्जवा ययाविधि । सुदृढा विह्नि मन्त्रेण पूजियत्वा तु पातयेत् ॥३२५॥ स्रभावे सूर्य्यकान्ते च तदभावात् करीषजा । सामान्यायतनागारे स्रानयेत् तास्रभाजने ॥३२६॥ शरावे मृन्मये पात्रे कुण्डे पूजान्विते न्यसेत् । स्रग्नि चक्र विधानेन सर्व्वं कम्मीिंग् कारयेत् ॥३२७॥ हैमराजत तास्रािग् काष्ठशैल मृदािन च । रत्नादीिन च पात्रािण शुभदेवाङ्कितािन च ॥३२८॥ स्र्यं नैवेद्य पूजार्थं विलदानञ्च कारयेत् । यस्मादेवं विधानेन होमं कृत्वा यथाविधि ॥३२६॥ मण्डलं दर्शयेद् वत्स शुचौ भक्ते उपोषिते । मन्त्रपूतेन १ हस्तेन दत्वा तु शिरिस स्रजम् ॥३३०॥ पृष्पाणि करयोर्दत्त्वा मण्डलान्ते क्षमापयेत् । पतितं यत्र देवीद्धे अतदंशं तं विदुर्मुने ॥३३१॥

एवं दृष्टो शिवो वत्स गत्वा वह्नुं क्षमापयेत् ।

पूर्णाहृति प्रदानञ्च दृष्ट्वा पापात् प्रमुच्यते ॥३३२॥

सर्व्वकामानवाप्नोति विगताघो महामुने । स्नातो मन्त्रार्द्धकुम्भाम्भैः सर्व व्याधि विमुच्यते ॥३३३॥

गो भू हिरण्य वस्त्राणि रत्नवाजि गजादि वा ।

ग्राचार्य्याय प्रदातव्या ग्रात्मानञ्च निवेदयेत् ॥३३४॥

१. घत क ग।

३. एवं श्ववंश्कवि क।

५. अपीडं भस्म संकार्यं क ।

७. सुहष्टा स्वहि, क ।

६. स्वरोधजा च।

१२. क्षिपापयेत् क ।

२. स्वरेखितं क ग।

४. परिएाहाम्यां क ग।

६. अटिकां कुयोगां घं बाल वज्जा प्रमासमा क।

प. अभावात् क ग।

१०. यथाविमि, क ग।

११. नेत्रकग।

१३. पुष्प देवोर्द्धे क ।

१४. समापयेत् क।

द्विजानां दक्षिणा देया कन्यकानां विशेषतः । लोके पूजा प्रकर्तव्या यथाहं च क्रमागता ॥३३४॥ दीनान्ध कृपणानाञ्च ग्रन्नं देयं च सर्वदा । कृमि कीट पतङ्गेषु भूमौ दध्योदनं क्षिपेत् ॥३३६॥ सर्व्वदा सर्व्वभूतानां मुखं कार्यं मुखार्थिना । स्थावरं जङ्गमं वापि ऋतुराज्यं न हिंसयेत् ॥३३७॥ एवं युगादिभिर्देव्यो बहुमेदाः सभास्कराः । यस्तु मण्डल कुण्डस्थां कृत्वा चित्रेऽथवा यजेत् ॥३३८॥ नासावाध्यात्मिकादीनि दुःखानि क्वचिदाप्नुयात् ।

ग्राधि <sup>3</sup>व्याधि कृता पीडा तिस्मन् देशेऽपि नो भवेत् ॥३३६॥ सुभिक्षं क्षेम वैराग्यं गज वाजि सदोज्ज्वलम् । हेमरत्नाकराकीर्गं राष्ट्रं तस्य प्रजायते ॥३४०॥ पर्ज्जन्यः कालवर्षो स्याच्छस्यशाली वसुन्धरा ।

यज्ञ इष्टि रता विष्रा गावो भवि पयोऽन्विताः ॥३४१॥
पतिव्रता सदा नार्यो भृत्याः स्वामिपरायरणाः।
नोपसर्गोऽपमृत्युर्व्वा तत्र देशे भवेत् क्विचत्
यत्रेयं सततं पूजा देवीनां क्रियते मुने ॥३४२॥

इति श्री देवीपुराएं। देवी संवत्सरमण्डल वलिहरएाविधानं नाम पञ्चाशोऽध्यायः ।



१. ऋतुवाह्यं नदीनि दु:खानि क्वचिदप क्रयात् क ।

२. क पुस्तके पंक्तीनं सन्ति ।

३. कामवर्षी स्यात्सस्य मालीवसंघरी क।

### एकपञ्चाशोऽध्यायः।

#### ब्रह्मोवाच ।

येयं देवी इहामुत्र हिताय समुपाश्रिता । स्वार्थ सिद्धौ परार्थे वा भवन्ती कथयामिते ॥१॥
मङ्गला शाकम्भरी काली देव्या या त्रिविधा तनुः । घोरहा रुहा वत्स शुश्रा कन्दक नाशिनी ।।२॥
दमनी महिषद्दी च तथा च महिषासुरा । एता मूलगता देव्यः षिट्धा कोटिधापराः ॥३॥
एतेषां शास्त्रवेत्तारो देवी पूजाविधौ शुभा । मातृ मण्डल वेत्ता च ब्राह्मग्णः क्षत्रियो ऽपि वा ॥४॥
प्रतिचारो विशोर्वापि शूद्रो वा तत्त्वविद्यदि । पूजाविधौ भवेत् श्रेष्ठो न मन्दो न कुशीलवः ॥४॥
न नैष्ठिको विशास्त्रो वा पूजको भवते शुभः । ग्रिभधौ य शिवां पूज्येता परेण नियाजितः ॥६॥
स याति नरके घोरं स्वामी राजा च नश्यति । तस्माच्छिवविधा देवी विष्णुभर्गिव तैः शुभैः ॥७॥

पूजितः शिववतः सूर्यः शिवः ° सर्व्वफल प्रदः। श्रग्रे वा १ शिव सिद्धान्त तिलकादि प्रवेदिभिः ॥८॥

माठरोक्त<sup>१२</sup> विधौ वापि सर्व्वनाम प्रदायकः । ग्रहञ्च<sup>१3</sup> वेद विधिना ग्रहा नागा परे सुराः ॥६॥ सुशास्त्रविधिमाश्रित्य पूजिताः फलदा नृणाम्<sup>१४</sup> । वैपरित्याद्भ्यं कुर्य्यात् ग्रपदे राजनस्थ च ॥१०॥ तस्मात् पराध्यंमुद्दिदश्य पूजां विधि शुभावहा । मधुराम्लादिना केचित् तुष्यन्ते बदुकैः परे ॥११॥ कषाय लवर्णेस्तिक्तेरेवं भिन्ना नृणां मितः । देवा मूक्तिगताः स्थूलाः शब्दगा ध्यानगाः परे ॥१२॥ स्वार्थं सिद्धौ परार्थे वा मनसा यान्ति चिन्तिताः । तथापि उपचारेण जाति भेद क्रियादिभि ॥१३॥ शिवे विवर्ज्ययेत् कुन्दमुन्मत्तश्च हरेस्तथा । देवीनाञ्चार्कं मन्दारौ सूर्य्यं केशयुतं मृगम् ॥१४॥

१. कंभवा क।

४. भेदाः क ग।

७. ससगुनं कुशीनरः क।

१०. शैंबै: कग।

१३. अहच क ग।

२. शुभांधकारी क ग।

४. एतासां क ग।

म्तोत्य क ।

११. मृगै क ग।

१४. फलदान्ययां क

३. मदनी क ग।

६. कृत्रियो क।

६. पूज्येद क ग।

१२. कुमारोक्त क।

एवं विधि समाश्रित्य पूजयेल्लभती फलन्। हेम पात्रेण सर्वाणि लभते च हितान् मुने ॥१४॥ ब्रध्यं दत्वा तु रौप्येग ब्रायु<sup>3</sup> राज्य सुताँल्लभेत् । ताम्र पात्रेण सौभाग्यं धम्मं मृन्मय सम्भवः ।१६। वार्क्षपात्राणि पात्राणि नैष्ठिकादिषु कारयेत्। शैलानि क्रूर जातीनां रक्तादि सर्व्वकामिकम् ॥१७॥ धातूत्तमानि पात्राणि नृपराष्ट्र विवृद्धयै । त्रपुसीस कलौ हानिरन्य जातिषु<sup>४</sup> कारयेत् ॥१८॥ विवाह यज्ञ श्राद्धेषु प्रतिष्ठासु विशेषतः । पात्रागाञ्चादरः कार्यः पात्राग्येवोत्तमानि च ॥१६॥ पात्रेषु पृथिवीं दुग्धा सुधा पात्रेषु धार्यते । वेदाः सोमं क्रतुर्यज्ञाः पात्राग्येव विदुर्वुधाः ॥२०॥ विल होम क्रियादीनि बिना पात्रे न सिध्यति । तस्माद् यज्ञाङ्गमेवाहुः पात्रञ्चाग्प्रं महामुने ॥२१॥ यो यस्य आयुधः प्रोक्तस्तस्य तत्लाञ्छनं भवेत् । वाहन ध्वज ब्छत्रेषु लाञ्छनं परिकल्पयेत् ॥२२॥ षट्त्रिशदङ्गुलं पात्रञ्चोत्तमं परिकोत्तितम् । रस ग्रङ्गुल कीनन्तु न पात्रं कारयेत् क्वचित् ।२३। नाना विचित्र रूपाणि पुण्डरीकाकृतीनि च । शङ्ख नीलोत्पलाकारान् पात्राणि परिकल्पयेत् ॥२४॥ विना पात्राणि यः कुर्यात् प्रतिष्ठां याज्ञिकी क्रियाम् । विफला भवते सर्व्या वाहनाद्धि धनापहा ।२५। बलिहोने तु दुर्भिक्षं गन्धहोने अभोग्यता । श्रूपहोने च उद्देगं वस्त्रहोने धनक्षयम् ॥२६॥ रत्नहीने हरे द्वार्यां पताके ई ण्डनायक । छत्र हीने हरेच्छत्रं विताने मकरं भवेत् ॥२७॥ वेदीहीने तु चालं स्यान्नगरस्य पुरस्य च। कलसे र्बन्धु नाराइच भवति मुनिसत्तम ॥२८॥ तोरणानामभावे तु हरेज्जा<sup>१ 3</sup>तीश्च वान्धवान् । स्रुवि कुण्डविहीनं तु यज्ञं लुप्यन्ति<sup>१४</sup>राक्षसाः ।२६। रजोहीनं १४ तु दौर्भाग्यं प्राप्नुयात् कारक १६ सदा । दक्षिणा रहिते सर्व्वं भवते ग्रविचारएगत् ॥३०॥ मन्त्र विद्या विहीनन्तु सम्पूर्णमपि नश्यति । पात्र मन्त्र समायुक्तं सर्व्वं दोषात् निवारयेत् ॥३१॥

### इति श्री देवीपुराएो पात्रविधिर्नाम एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥

| १. पूजयन् लभतो फलं                    | कग। २. पात्राणिकग।                       | ३. ग्राह क गं।                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ४. रत्नादिक।                          | ५. अतजािकपुक।                            |                                 |
| ६. चायुष कग।                          | ७. पंक्तीन सन्तिक पुस्तके।               |                                 |
| <ul> <li>रत्वादि रचितां कु</li> </ul> | य्यौर तांची मूल सुसंचितान् । यथा शोभा यथ | था लाभं पात्रािण ःरिकल्पये त्का |
| ६. पात्रेशाक।                         | १० वितासवकं क ग।                         | ११. नाशन्तुकग।                  |
| १२. भवते क।                           | १३. हनेतज्ञाक।                           | १४. लुपति क।                    |
| १४. रजहीने का                         | १६. दारकः क ग।                           |                                 |

### द्विपञ्चाशोऽध्यायः ।

#### मनुख्वाच ।

शृ**णु** शौनक तत्त्वेन अप मृत्यु निवारणम् । सर्व्व काम प्रदं पुण्यं रवियाग मनुत्तमम् ॥१॥ ग्रहा माघादि भेदेन **ग्रादित्यं मकरे यजेत्। हस्त मात्रे शुभे** पद्म<sup>े व</sup>कणिका केशरोज्ज्वले ।।२।। कङकुमादि रर्जेलिख्यमष्टपत्रं रवेर्ग्रहम्। स्रादित्यं पूजयेन्मध्ये पूर्व्वपत्रे निशाकरम् ॥३॥ मङ्गलं विह्नपत्रस्थं दक्षिऐन बुधं यजेत् । शनि नैऋंत पत्रस्थं सुरेज्यं वरुणालयम् ॥४॥ वायव्ये सेहिकेयन्तु भागवञ्चोत्तरे यजेत् । केतुं शिवाङ्गगे वेयं यागे सर्व्वशुभोदये ॥४॥ म्रादि वर्ण कृताधारं म्रादित्यं शम्भुना यजेत्। शेषा वारुग वर्गोन म्रष्टधाभि दिवेन तु ॥६॥ गन्ध पुष्पं पवित्रन्तु हृदयेन प्रदापयेत् । वरदाभय मुद्रौ तु मध्ये व्योमं प्रदर्शयेत् ॥७॥ रक्तोपचारन्तु म्रादित्याय प्रकल्पयेत् । स्व स्व वर्गः ग्रहाणान्तु देयं पुष्पविलेपनम् ॥८॥ ितिलाज्यक्षौद्रन्तु पायसन्तु<sup>६</sup> निवेदयेत् । एवं कृत्वा जपं<sup>७</sup> देवमादित्याय सुसंख्यया ।।६॥ होमं स्नानं शिष्याय कर्त्तव्यं मन्त्र पूतेन वारिणा । सर्व्व कामानवाप्नोति यो विधि कारयेदिमम् ॥१०॥

इति श्री देवीपुराएं। आदित्ययागीनाम द्विपञ्चाशोऽध्याय: ।।

१. मिदं क।

२. षक्षेक। ४ घूपकग।

४. वाम क ग।

३. शिवाशंग क ।

७. क्रत्वाद्यजं क ।

६. पायसंर कग।

## त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ।

म्रादित्यं भास्करं सूर्यं रिवं भानुं दिवाकरम्। स्रष्टारं तेजिनं भावं जयन्तं शुभदं शिवम् ॥१॥

मकरादि प्रभेदेन म्रादित्यादि शुभोदयम् । यष्टव्या हस्तमात्रे तु द्विवृध्या धनुषाविधि ॥२॥

शुभदोऽयं जयं भाग्यं कल्याणमपराजितम् । मङ्गलमिष्ट सिद्धिञ्च विभवं शुभदं शुगम् ॥३॥

इष्टाख्यं व्याधिनाशन्तु मकरादौ समारभेत् । सर्व्वपापहरा यागाः सर्व्वं म्रायुर्धनप्रदाः ॥४॥

सर्व्वं रोग विनाशाय सर्व्वे कार्य्याः सुखाय च । नित्यं श्वेतोपहारेण म्रायुरारोग्यदायकाः ॥४॥

सुत सौभाग्य कामेन कार्या रक्तोपचारिकाः । पीतेन ग्रहनाशार्थं कृष्णैः शत्रुनिवारणम् ॥६॥

ग्रहाणां यजनं कार्य्यं समन्त्रं विलयूजनम् । फल रत्नौषधी गन्धवीज धातु मृदादिभिः ॥७॥

सप्तोदक समन्त्रेण स्नात्वा भाग्योदयो भवेत् । गजानां तुरगाणाञ्च रिवशक्र समन्वितम् ॥॥॥

स्नानं होमं प्रकर्त्तव्यं लक्षायुत सहस्रिकम् । मातराणां सदा चक्रं हेमराजतताम्रजम् ॥६॥

पूजनं विधिना विप्र संवत्सरं भयापहम् ॥१०॥

### इति श्री देवीपुराग्रो ग्रहमातृविधिनीम त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥

१. भनुरवी क।

२. शुभोदयं जदं क।

३. स्तदं क ग।

४. श्वेतोपचारेएा क ग।

थ. मंत्रितां क।

६. ताम्रकं क ग।

७. पूजितं क।

संवत्सर भयापहं क ग ।

६. श्राचे ग्रहमातृविधिः क ग।

## चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ।

#### मनुख्वाच ।

सहस्र<sup>१</sup> लक्षणोपेतं वैदूर्य्ये कारयेच्छिवम् । हैस<sup>२</sup>पीठं<sup>3</sup>सुशोभाढ्यं वज्राङ्कः<sup>४</sup>तत्र मातराः ॥१॥ र्चाच्चकाद्याः प्रकर्त्तव्याः पूर्वादि परिकल्पिताः ॥२॥

महाविभव सारेण वस्त्र गन्धं सुपूजितम् । प्रयच्छिति शुभान् कामान् मनोऽभोष्टान् सदा जने ॥ ॥ ॥ महाविभव सारेण वस्त्र गन्धं सुपूजितम् । प्रयच्छिति शुभान् कामान् मनोऽभोष्टान् सदा जने ॥ ॥ ॥ तस्य पूजा प्रकर्त्तच्या गेहे सर्व्वत्र कालिके । जप होमार्च्चनं पूजा त्रिकालं सततं भवेत् ॥ ५॥ कुद्धः मागुरू कर्प्र मद चन्दन रोचनाः । गन्ध पुष्पाश्च दातव्याः सितनिर्ध्यासिद्धिकाः ॥ ६॥ सर्व्वभय विनाशाय प्रमाथी पिद्भलापि वा । शनि सूर्या च राहृत्था क्षयादि महदापदः ॥ ७॥

श्रन्न कन्मर्क मृत्युस्थाः समं यान्त्यविचारणात् । तास्रे पत्रे प्रकर्त्तंव्या ग्रहभाग प्रकल्पिता ॥ ॥ ॥

रक्त चन्दन मिश्रेण तोयेन सतते जिताः। रक्त करवीरपुष्पैर्मन्त्र पूतार्ध<sup>१२</sup>पूजिताः ॥६॥ व्योमे वा मण्डले वापि सर्व्वकाम फल प्रदा। ग्रर्क पलाश खदिरा ग्रपामार्गोऽथ पिप्पला ॥१०॥

> श्री फला शमी<sup>3 3</sup> दूर्व्वा च कुशाग्राः <sup>8</sup> सिमधो मताः । धूपं गुग्गुलुलोध्रस्य <sup>8</sup> सर्ज्ज चोल दलं परम् ॥११॥

पडस् क।
 क पुस्तके नास्ति।
 क पुस्तके नास्ति।
 क पुस्तके नास्ति।
 स् सदाजले क ग।
 गृहे सर्वर्त्तुकामिके क।
 सिहूकाः क ग।
 महदासयः क।
 महदासयः क।

श्री विष्टकं कुष्ठञ्च वृक्षादि गुग्गुलं तथा। गुडौदनं रवेदेंयं पायसं हविषान्वितम् ॥१२॥ दध्योदनं बुधे देयं गुरौ क्षीरौदनं तथा। घृतान्नं तिलमासान्नं मासं चित्रौदनं तथा॥१३॥ गां सुरक्ता रवौ दद्याच्छ ङ्गी सोमे वृषं कुजे।

## काञ्चनं वस्त्रमश्वञ्च गां सुकृष्णामजायसम्<sup>४</sup> ॥१४॥

दक्षिणां गन्ध पुष्पादि स्वं स्वं वर्णं प्रदापयेत् । होम ग्रहादि पूजायं शतमध्टाधिकं पि वा ॥१४॥ ग्राध्याविशाष्ट होमन्तु यथा प्राप्तिविधीयते । लक्षहोमं प्रकर्त्तव्यं सर्व्वं पीडा निवारणम् ॥१६॥ गायत्र्या ग्रहमन्त्रेश्च कुष्माण्डो जातवेदसेः । ऐन्द्र वाष्ट्णश्चाग्नेश्च वायु यामस वैष्णवेः ॥१७॥ होमं शत सहस्रन्तु ग्रष्टौत्कृष्टं विधीयते । सर्व्वं पीडा विनाशाय कोटि होमं शुभावहम् ॥१८॥ यव व्रीहि घृतं क्षीरं तिलाकङ्गु प्रशान्तिकं । पङ्कजोशीर विल्वाम्र दलं होमे प्रकीत्तितम् ।१६॥ सर्व्वं शास्त्रार्थं कुशलं ग्रहमातृ प्रपूजकः । होमं कार्यं सदा विप्र सर्व्वं शान्ति प्रदायकः ॥२०॥ ग्रह कृत्योपसर्गादि ऋतुमास समाः शुभाः । यक्षरक्षः कृता पीडा लक्षहोमात् प्रशाम्यति ॥२१॥

### इति श्री देवीपुरारो मातृ ग्रहलक्षहोमिवधिर्नाम चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ११।।

१. ग्राकग्रीग।

२. हविषात्वित क।

३. सुवर्णी क ग।

४. द्रद्याछंस्वं क।

५. सुहष्टा क ग।

६. वीकग।

७. गुड क ग।

क्षीरं तिलाः कुंगु कशांतिकां क।

६. प्रकीत्तिताः क।

१०. वृता क।

washington at

११. ग्राद्येऽभ्युदये मातृगृहलक्षहोमविधि क ग।

## 'पञ्च पञ्चाशो<sup>ऽध्</sup>यायः ।

#### शौनक उवाच ।

सर्व्व लोकोपकाराय संक्षेपान्न तु विस्तरात् । उत्पात शमनीं शान्ति श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ मनुख्वाच ।

ग्रपचारेगा लोकानामुपसर्गं महात्मनाम् । ग्रपरक्ता विनाशाय सृजन्ते देवता मुने ॥२॥ उत्पातान् विविधाकारांस्त्रिधावस्थानुपस्थितान् । दिव्यान्तरीक्षान् भौमांश्च यथावत्तान् निबोधत ॥३॥

स प्राचीन्दिशमन्वावर्तते । ग्रथ यदास्य मणि मिएक कुम्भ स्थाली दरणामायासो राजकुल विवा³दो वा यानच्छत्र शय्यासनावसथो ध्वजगृहैकदेशः प्रभज्यते । गंजवाजि मुख्या प्रिग्नयन्ते हिस्तिनो वा माद्यति इत्येवमादीनि तान्येतानि सर्व्वाणि इन्द्र देवत्यान्यद्भुतानि प्रायिश्चत्तानि भवन्ति । इन्द्रं विश्वा ग्रवीवृषमिति स्थाली पाकं कृत्वा पञ्चिमराज्याहृतिः जुहोति । इन्द्राय स्वाहा । शची पतये स्वाहा । वज्ज्रपाणये स्वाहा । ईश्वराय स्वाहा । सर्व्वं पापप्रशमनाय स्वाहेति । व्याहृतीश्च पृथक् कृत्वा ॥४॥ स दक्षिणां दिशमन्वा वर्त्तते । ग्रथ यदास्य शरीरे चाविष्टानि भवन्ति व्याधयो वानेक विधाः । स्वप्नमस्वपनाति भोजनमभोजनमितिनद्रा स्वालस्यं गृहद्वारेण वा सर्पोऽपगच्छते कपोतः प्रविशति । स्त्री शरीरे वारोहित । कृष्णा स्त्री दर्शन मादेश्यम् इत्येवमादीनि ताप्येतःनि सर्व्वाणि यम देवतान्यद्भुतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति । नाके सुपर्णमिति व

१. कृतात्मनां क ग।

२. उपस्थितान् क ग।

३. विवाहो क ग।

४. ग्रधिकग।

४. हुत्वा क ग।

६. वानिष्टा क।

७. गच्छ्रति क ।

वारहति क ग।

६. मादेश क ग।

१०. पुस्तके नास्ति क।

स्थाली पाकं कृत्वा पञ्चिभर्जुहुयात् । यमाय स्वाहा । प्रेताधिपतये स्वाहा । दण्डपाण्ये स्वाहा । ईश्वराय स्वाहा । सर्व्व पाप प्रशमनाय स्वाहेति । सर्व्वत्रप्रण्वादि स्वाहान्तता व्याहृतीश्च पृथक् कृत्वा ॥५॥

सप्रतीचीं दिशमन्वावर्त्तते । अथ यदास्य क्षेत्रे गृह संस्थेषु धान्येष्वीभय ग्रारण्ये पशु मृगाश्चा रौहन्ति । भ्राः बु पतङ्गः पैपीलिका शाशक भौमक सूक्ष्मक शलभ इत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वािंग वरुग देवतान्यद्भुतानि प्रायिक्चत्तानि भवन्ति । वरुगं वा विशादण्डिमिति स्थाली पाकं हुत्वा पञ्चभिर्जुहुयात् । वरुणाय स्वाहा । ग्रपाम्पतये स्वाहा । पाशपाणये स्वाहा । सर्व्वपापशमनाय स्वाहा । ईश्वराय स्वाहेति । व्याह्नितिभश्च पृथक् कृत्वा ॥६॥ स प्रत्युदीचीं दिशमन्वा वर्त्तते । श्रथ यदास्य मणि कनक रजत वस्त्र वज्र वैदूर्य मिं वियोगा भवन्ति । स्रारम्भकाणि च विपद्यन्ते । मित्राणि वा विरज्यन्ते । वेश्मनि श्रवावूनि वा जायन्ते । वल्मीकाश्चोद्ध्यन्ते । शुष्क वृक्षाः प्ररोहन्ति । तैलं त्यजन्ति । मधूनि वा पीयन्ते । र।त्राविन्द्रधनु द्रष्ट्वा इवेताश्वेतञ्चवा<sup>५</sup>यसं । इमशाने थूमो जायते । श्रवतरी वा गर्भं गृह्णाति इत्येवमादीनि तान्येताःनि सर्वाणि वैश्रवण देवतान्यत्य-द्भुतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति । स्रादित्यं देविमिति स्थालीपाकं कृत्वा पञ्चिभराज्या-हुतिभिः जुहुयात् । वैश्रवरााय स्वाहा । यज्ञाधिपतये स्वाहा । हिरण्य पाराये स्वाहा । ईश्वराय स्वाहा । सर्व्वपाप शमनाय स्वाहेति । व्याहृतिभिश्च पृथक हुत्वा ॥७॥ स पृथिवीमन्वा वर्त्तंते । स्रथ यदास्य पृथिवी स्फुटति । कूजित,कम्पित,थूमायित स्रकस्मात् सिललमुद्गिरित । श्रकाले च वृक्षाः पुष्पफलानि वा वर्त्तन्ते । इत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणि ग्रग्निदेवत्यानि ग्रद्भुतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति । ग्रग्निं हुतमिति स्थाली

१. आज्याहृतिभि ग।

रे. वाल्मीका कोध्रियंते क ग ।

५. दिवाश्चेतं क ग ।

२. स यदि उदियम् ग।

४. स्विद्यंते क ग।

६. गृद्धं मम् ग।

७. प्रचिच हा हा स्वाहा क ग।

कृत्वा पञ्चिभराज्याहृतिभिः ग्रभिजुहोति । ग्रग्नये स्वाहा । ग्राच्चिष्पतये स्वाहा । इश्वराय स्वाहा । त्रव्यंपाप शमनाय स्वाहेति । व्याहृतिभिश्च पृथक् पृथक् हृत्वा ॥६॥ सोऽन्तरीक्षमन्वा वत्तंते । ग्रथ यदास्यान्तरा वर्षािंग चोल्काः पतन्ति । निपतन्ति, भूमायित, दिशो दह्यन्ति । केतवश्चोत्तिष्ठन्ते । गवां शृङ्केषु रुधिरं स्रवन्ति । ग्रत्ययं हिमान्गुत्पतन्ति । इत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणि सोमदंवतान्यः द्भुतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति । सोमं राजानमिति स्थालीपाकं कृत्वा पञ्चिभराज्याहृतिभि रिभजुहोति पृथक् पृथक् । सोनाय स्वाहा । नक्षत्राधिपतये स्वाहा । सीरपाग्यये स्वाहा । ईश्वराय स्वाहा । सर्व्वपाप शमनाय स्वाहेति । व्याहृतिभिश्च पृथक् कृत्वा ॥६॥ स दिव मन्वावत्तंते । ग्रथ यदास्य विधाता धार्यते । वाता वायन्ते । ग्रभ्रेषु करकािंग टश्चन्ते खरकरभकद्भोलूक गृध्रश्येन भास वायस कपोत गोमायुसंस्थान्युपल पांशु मांस पश्चिरिय रुधिर वर्षािंग प्रकर्तन्ते । इत्येवमादीनि तान्येतािन सर्वाणि वायुद्देवात्यान्यः द्भुतािन प्रायश्चित्तािन भवन्ति । इदं विष्णु विचक्रम इति स्थालीपाकं कृत्वा पञ्चिभराज्या हृतिभिरभिजुहोति । विष्णवे स्वाहा । सर्व्विधिततये स्वाहा । चक्रपाणये स्वाहा ।

ईश्वराय स्वाहा। सर्व्वपाप शमनाय स्वाहेति व्याहृतिभिश्च पृथक् पृथक् ॥१०॥ भूमिकम्पो दिशां दाहो प्रह्युद्धश्च जायते । गगने हश्यते केतुरादित्यश्चेव कम्पते ॥११॥ आदित्याज्जायते च्छिद्रं कृष्णवर्णो हि जायते । विपरीतान्नदीश्चेव रुधिरञ्च प्रवाहयेत् ॥१२॥ शिला वा प्लवते यत्र रिवर्मध्ये यदा क्वचित् । गगनात् श्रूयते दिव्यं निर्धातश्चेव जायते ॥१३॥ ग्रत्यद्भुतं महाघोरं सृष्टि संहार कारकम् । राज्योपसंहरञ्चेव राजानां क्षयकारकम् ॥१४॥

इत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाण्यद्भुतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति । गृहे गृहे भवेच्छान्तिः मातृणां पूजनं बलिः । दानं रुद्रं जपेन्नित्यं भास्करेज्या ग्रहार्च्चनम् ॥१५॥

१. तारा वर्षाणि क ग।

२. धार्यते ग।

३. सर्वदेवाधिपतये स्वाहा ग ।

४. हुत्वा पृथक् क गः।

लक्षहोमं महाहोमं कोटिहोमं पुरोदितम्। गोभू हिरण्य वस्त्रान्न तिलदानं शुभावहम् ॥१६॥ पायसं दिधक्षीराज्यं देयं सर्व्वेषु भोजनम्। एवं प्रजायते शान्तिस्ततो द्रव्याणि ग्राहरेत् ॥१७॥ तानि तोयेन प्रोक्षीयादुपहाराणि यानि तु।

ग्रथ पूर्व्वाह्नि च यथा वहाज्ये चाहुति हुत्वा दूर्व्वा पयोदिधर्मापः सर्वपान् फलवती ग्रपामागं तिल ब्रीहि-यव-सिमधान्येतान्याहरेद् वा स्नातः प्रयतः शुचिः शुचिवासाः स्थिण्डलमुपिलप्य नित्य तन्त्रेणोदन-कृषर-यवागू-सक्तु-पायसं-दिधमधु धृताक्ताः पृथक् च वरः सर्व्वेषां वा पायसं ततः ग्रग्निमुपसमाधाय जुहुयात् यथावदिति ॥१८॥

इति श्री देवीपुराएो सार्व्वदैविकी सर्व्वोत्पात शान्तिनीम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥



THE REAL PROPERTY AND

१. प्रातराहुतिभ् क ग्। २. दूर्वा उप्रीनिमि ग।

३. महाम्युदयादि सार्वदैविकी सर्वोत्पात शांतिः समाप्त ग ।

# षट् पञ्चाशोऽध्यायः ।

इन्द्रं विश्वा अवावृषं समुद्रव्य च संशिरः । रथीतमं रथीनां वा राजानां शतर्पात पतिम् ॥१॥ नाके सुपर्णंमुपत्यांत हवा रेवन्तो अग्रभ्य च क्षत त्वा । हिरण्याक्षं वहणस्य दूतं ध्यमस्य भूरण्यं योनौ शकुनम् ॥२॥

वरुणं वोधिपादसृचामिन्द्र<sup>' इ</sup>हवामहे । परिव्रजेच्च वाह्वोर्ज्जंगन्घासो स्वर्णंवं नरम्<sup>६</sup> ॥३॥ ग्रादित्यं<sup>१</sup> देवं सविता मन्योः कवि क्रतुमर्च्चामि<sup>१९</sup> । सत्यसवं<sup>१२</sup>रत्न धामभि प्रियमतितरं कविम् ॥४॥

अर्ध वं यस्या मितभा ग्रादित्युत्सवो मिण । हिरण्यपाणि त्विमिनोते सुक्रतुः कृपापयः ॥५॥
ग्रिग्नं दूतं वृणीमहे होतारं विश्व वेदसम् । ग्रस्य यज्ञस्य सुकृतम्॥६॥

सोमं राजानं भवते ग्रग्निमन्वारभामहे। ग्रादित्यं विष्णुं सूर्यं ब्राह्मणञ्च वृहस्पतिम् ॥७॥ इदंविष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्य पांशूले ॥८॥ वात ग्रावात भेषजं शन्तु मया त्तना कुदे। प्रणतायंषि तारिषत् १४॥९॥ गौरोमिमाय सिललानि १४ तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी॥१०॥ ग्रष्टापदी नव पदीं भूमीं सहस्राक्षं वा परमे व्योमन् ॥११॥

काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ती पुरुषः पुरुषः परि । दधानो १६ दूर्व्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन चेति ॥१२॥

१. संगिरः क ग । २. इद्रं ग्रश्चावघी वृधसे ग्रत्रव्य विसंगिरः । स्थीत संज्ञं रथानां वाजीनां सतापितं क ग ।

३. ग्रवनंतो क।

४. न्यवक्रतत्वा क।

५. हिरण्यक्षं क ।

६. भूतं क।

७. यमस्य योनौ शकनंतुरण्यं क ।

वरुएां वेविसाद मृचा मित्रं शकलं मुरएा क ग ।

१०. ग्राल्यं क। ११. सविना रा

११. सविता रामाण्यंकार क।

१३. सोमं राजं वरुएां यमं मनुत्व भिरङ्गिरमि सिचामि क ग ।

१४. भेपजं संभु मया तुना कृदे प्रण आयुं सितारिमत् क ग।

१६. परिभानों क ग।

६. वार्द्वोर्जगंधीत् सास्वन्नरं क ग।

१२. पक्ती नं सन्ति क ग पुस्तके ।

१५. गौरीमिमये सलिलानि क ग।

यथैव यज्ञस्तथैव बन्धूर्यासि तनोसि प्रतनोसि ग्रथैनमभिवाद्य वाचयित ।

ध्रुवोसि घ्रुवोऽयं यजमानो ऽस्मिन्नायतने प्रजया भूयासमिति ॥१४॥

पशुभिरिति चैवं यं कामं कामयते सोऽस्मे कामः असमृद्ध्यते ॥१४॥

यो जानाति न जीयते हन्ति शत्रुमिषद्य स एव भवेद् वसु सहस्रजित् ॥१६॥

इहैव स्तं मा वियौष्टं दीर्घमायु व्यस्नुतम् । क्रीडन्तौ पुत्रेनैंप्तृभिः मोदमानौ च स्वे गृहे ॥१७॥

पुनः पत्नी ग्रग्निवदायुषा सह वर्ष्यसा ।

दीर्घायु रास्यापः पितभि जीवाति शरदः शतम् ॥१८॥
स्थालीपाकादिकमं विधिरुच्यते । पिरसमूह्य-उपिलप्य-उिल्लब्य-उद्धृत्य-ग्रभ्युक्यग्रिग्निमुपसमाधाय-दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य-प्रगीय-पिरस्तीर्य-ग्रात्मवदासाद्य-पिवत्रीकृत्वा-प्रोक्ष
नी-संस्कृत्य-ग्रात्मवत् प्रोक्ष्य-निरुपाधमिधस्तुत्य-पर्यग्निकुर्यात् ॥१९॥

स्रुवं प्रताप्य समुद्य अम्युक्ष्य पुनः प्रताप्य निदध्यात् संत्ताप्योत्पूय ग्रवेक्ष्य प्रोक्षणी
पूर्ववदुपयमनान् कुशानादाय समिधोऽभ्याद्याय पर्युक्ष्य जुहुयात् । एष एव विधियंत्र क्वचिद्धौमः ॥२०॥
परिसमूहनादिभिर्देवता प्रतिभागमंत्राश्च व्याख्यास्यामः ॥२१॥

यद् वो देवहेलनिमिति परिसमूहनम् । मानस्तोकेत्युवलेपनम् । त्वां वृत्रे जिन्द्र सत्पतिम् इत्युह्तिख्य । ब्रजं गच्छेत्युद्वृत्य । देवस्य त्वेति अभ्युक्ष्य । अग्निमृत्वेति अग्निमुपसमाधाय । सिमधाग्नि द्रव्यस्य चेति सिमदाधानं दधात् ॥२२॥

मिय गृह्णामीति अग्रहस्तं कृत्वा हिरण्यगर्भ इति दक्षिणतो ब्रह्मा । श्रापो हिष्ठेति च उत्तरतः प्रणीता । कयानिश्चत्रा इति प्रणीत्य परितः परिस्तरणम् । पवित्रस्थो वैष्णव्य इति पवित्रछेदनी । इषेत्वेत्याज्यनिरुपणम् ॥२३॥

त्रातारमिति स्नुवं प्रताप्य । ग्रनिशितोषि प्रकृत्याभि सम्मार्जनम् । प्रत्युष्टं रक्षेति पुनः प्रतपनम् ॥२४॥

१. वेद्य क ग।

२. भूयादिति क ग।

३. सोस्मिकस्यः क।

४. योजिनातिन क ग।

सिवतुर्वः प्रसव तत् पुनामि इत्युत्पवनम् । तदेवाग्निरित्यच्चंनम् । श्रूरसीति पर्युक्षणम् ॥२४॥
एवं लक्षण संयुक्तं सर्वहोमेषु याज्ञिकम् । विधानं विहितं तत्र ब्रह्मणामित तेजसा ॥२६॥
ग्रन्थया ये प्रकुवंन्ति सूत्रमाश्रित्य केवलन् । निर्वासास्तत्र गच्छन्ति सर्वे देवा न संशयः ॥२७॥
पद्देवा देवहेलनं देवासश्च कुमारयम् । ग्रग्निर्मतिः स्यादेन गोविश्वान् मुञ्च त्वंहसः ॥२८॥

### इति परिसमूहनमन्त्रः ।

मा नः स्तोके तनये मा न ग्रायूषि मानो गोषु मानो ग्रश्वेषु रीरिषः। मानो वीरान्नुद्रभामिनोऽवधीः हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे । उपलेपनमन्त्रः ॥२९॥

त्वां वृत्तेष्विन्द्र सत्पति भवत्वां काष्ठां सर्व्वतः । सत्वन्नाश्चित्र वज्त्रस्ते वष्ठपा मस्तुवानोऽयुवः । गामश्वं रथ्यामिन्द्रं सत्किरमत्राराज्यं न जिग्मये ॥३०॥

### इत्युल्लिखन मंत्रः।

व्रजं गच्छ गोष्ठामं वर्ष तु तेम्यो वर्धान्न् । देवसवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन । पार्शेर्यास्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । उद्घृत्यमंत्रः ॥३१॥

देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवेऽिहवनौ वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां ग्रिहवनौ भैषज्येन तेजसे बह्मवर्चसाभिष्विचामि । ग्रभ्युक्षणमंत्र ॥३२॥

श्रानिमूर्थः दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रपः । श्रपां रेतांसि जिन्वति स्वाहा । श्रानिवाहनमंत्रः ॥३३॥ सिमधाग्नि ध्रुवस्य ते । घृतंबोंधयतातिथिम् श्रस्मिन् हव्या जुहोत नः । सुसिमद्धा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहोति नः । श्रग्नये जातवेदसे । इति सिमदाधान मंत्रः ॥३४॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पितरेक भ्रासीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुते माम् कस्मे देवाय हिवषा विधेमः ॥ इति ब्रह्ममंत्र ॥३४॥

म्रापो हिष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन । महेरणाय चक्षसे । यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ प्रणीतायुष्यमंत्र ॥३६॥

१. गिर ग।

कया निश्चत्र ग्राभूबदूती सदा वृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता। इति प्रणीता परिस्तरण मंत्रः ॥३७॥

पवित्रेऽस्थो वेष्णव्यौ सिवतुर्व्वः प्रसव उत्पुनामि ग्रच्छिद्रेण । परिच्छेदनमन्त्रः ॥३८॥ इषेत्वो जेंत्वा वायवस्थः देवो वः सिवता प्रापंयतु । सिवता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मगो॥ इति स्राज्य निरुपण मंत्रः ॥३९॥

त्रातारिमन्द्रं सिवतारिमन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरिमन्द्रं ह्वयामि । शक्रं पुरुह्तिमन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः । इति स्रुव प्रतपन मंत्रः ॥४०॥

म्रनिशितासि सतपनं क्षित्वा जिनीं द्वाजराजे ध्याये सन्माक्षि म्रादित्येवास्नातो सीन्द्राण्ये । इति समूहनम् ॥४१॥

विष्णोर्वेशौऽर्यापूर्णित्वा दलेन त्वां चक्षुषा पश्यामि । इति संमार्जन मंत्रः ॥४२॥ प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्टा अरातय । योनिष्ठेऽप्युत् वक्षोनिष्ठरं भरातये पुनः । इति प्रतापनमंत्रः ।४३॥

भूरिस भूर्व्वन्ते धूर्वत्वां या अस्मान् यस्त्वयं धूर्व्वामः ॥ भूर्ववित्यभूर्ववतम् । देवानामिस विह्नितमं स्वस्तितमं पित्रतमं जुष्ठतमं देवहुतमं म्राहुतमं हिवधीन मृचेश्वमीछामी ते यज्ञपतीवार्षीः। इति पर्युक्षणमंत्र ॥४४॥

प्रजापतये स्वाहा । इन्द्राय स्वाहा । ग्रग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । ग्रन्तिरक्षाय स्वाहा । ग्रों भू स्वाहा । ग्रों भुवः स्वाहा । ग्रों स्वः स्वाहाः । इति मूलहोमाहुतयः ॥४५॥

एवं वेदिकोऽिंगः संष्टुतो भवति । ग्रथातः परिस्तरण देवताः कथ्यन्ते ॥४६॥ परिसमूहने काश्यपः । उपलेपने विश्वेदेवाः । उल्लेखने मित्रा वरुणौ । उल्लिखने पृथ्वो । श्रम्पुक्षरो गंधर्वा । ग्राग्नः सादने शर्वः ॥४७॥

#### मनुरुवाच ।

परिसमूह्योपलिख्योत्लिखन कर्मविधिरुच्यते । दक्षिणासादने ब्रह्मा । उत्तरतः पूरणे सागराः । ग्रास्तरणे त्रसाः । ग्रथावसादने शतकतुः । पवित्रवन्धने पितरः । प्रोक्षणी संस्कारे मातरः ॥४८॥

जुह्नते श्रुवे श्रुवापाश्च ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । ग्राज्यातपने वसवः । ग्रिधिश्रवरो वैवस्वतः । पर्यग्निकररो मस्तः । उद्वासने स्कन्दः । उत्पन्न प्रत्युत्पवने चन्द्रः द्यौः ॥४६॥

ग्राज्यावेक्षरो दिशः सर्वाः । पवित्रधाररो प्रगीताः । यामुमा देवी । ईध्मे च लक्ष्मीः । विश्वस्य विश्वाभूतानि ॥५०॥

पूर्वोक्तानान्तु वह्णीनामेकमानीय पावकम् । होमकर्म प्रकर्त्तव्यं विधि ज्ञात्वा महामुने ॥४१॥ एता व देवताः प्रोक्ता ब्राह्मणानां हिताय व । यज्ञेषु पशुबंधेषु सर्वयज्ञ क्रियासु च ॥४२॥

इति श्री देवीपुराएोभ्युदयपादे ह्वनविधिनांम षट्पंचाशोऽध्यायः ।

order grand artist on an artist of the Artist Artist State of the party of the part

१. हवनविधि: समाप्त कग।

# सप्तपञ्चाशोऽध्यायः।

#### मनुरुवाच।

धेनुं तिलमयीमाघ्यां ददयाद् पुरुषश्चोत्तरायरां। सर्व कामानवाप्नोति ज्यैष्ठे जलमयीं ददेत् ॥१॥
पुष्ये घृतमयीं दद्याच्छ्रेष्ठाहि विधिना मुने। इहिताँल्लभते लोकान् स्थानेषु विविधेषु च ॥२॥
शौनक उवाच।

प्रभवदि त्वया तात देव्याः षष्टिरुदाहृता । विस्तरात् पूजनं तासां कालान्तरफलप्रदम् ॥३॥ संक्षेपादेककायस्थां वेवोमातृग्रहान्विताः । त्रिदिव लोकपालेन संयुदताः सर्व्वकामदाः ॥४॥ ष्टिवर्षकृता पूजा मासैकेन प्रयच्छति । तथा कथय मे सर्वं सर्व्वलोकसुखावहम् ॥४॥ मनुरुवाच ।

हैम राजततामा वा काष्ठाद्या मृन्मयापि वा। चित्रा वा रत्नजा चापि कार्या देवी सुलक्षणा ६॥ शुभद्रव्यभवा चान्या सिंह पद्मप्रहान्विता। मातरो भय संयुक्ता चिंच्वता मुकुटान्विता ॥७॥ गरोशस्कन्द सम्पन्ना लोकपालसमन्विता। ब्रह्मशाविष्णु शिरसा नीलोत्पलकरा वरा ॥६॥ खड्ग खेटकधारी च शरच्चन्द्रकरापि वा। चन्द्र सूर्य्यकरा कार्या यावत् षष्टि कृताधिका ॥६॥ दिभुजां भावरूपेगा कारयेद्र भुजकल्पनाम्। एवं कृत्वा शुभां देवीं इन्द्रमणि गृहे यजेत् ॥१०॥ दिवद्धा शतमष्टी च शरदण्डमथापि वा। सौम्यास्ये सौम्यसंस्थानां यश्चास्यन्तेजसे गृहम् ॥११॥ तस्य पूर्वे समं कुण्डं कार्यमेन्द्रं सुखावहम्। पूर्व्वास्यं पिश्चमास्यं वा यत्र वा रमते मनः ॥१२॥

१. कामस्था ग।

३. हेमता स्रगयीं वापि क ग।

५. यावच्छान्तिः कृताधिका क।

७. द्विवृध्या शत यष्टी करदंडं क ग।

२. समैके न ग।

४. चर्चिकां क ग।

६. रुद्रमाते ग्रहे यजेत् क ग।

मौस्य संस्थानां ख ।

ततः पूजा जपं होमं मन्त्रस्तोत्र प्रकीर्तनम् । यात्रा मण्डलपूजा च पुस्तकादेश्च पाठनम् ॥१३॥ लोक यात्रा रथ यात्रा कार्यं होमं दिने दिने । घृत-क्षीर-मधु-त्रीहि-तिल-बिल्व-दलादिकम् ॥१४॥

होमं कार्य्यं सुगन्थेश्च घूपैः पुष्पे सदार्च्चनम् । कर्पूरा गुरुलेपादि वितानध्वज चामरम्। देयं सर्वार्थं सिद्ध्यर्थं सर्व्वपाप प्रणाशनम् ॥१४॥

#### ब्रह्मोवाच ।

मेषादारम्य देवीनां पूजा कार्य्या सदा मुने । यावत् संवत्सरं पूर्णं सर्व्वकामफलाथिभिः ॥१६॥ दिलीपेन यथा पूर्वं पूजां कृत्वा क्रमागताम् । सुरोत्तमे महाकल्पे भाग्यऋद्धिस्वकामिना ॥१७॥ तथा च ग्रम्दरीषेण ग्रन्यैश्च नृपसत्तमैः । कृता शिवार्चने बुद्धिस्तिथिकालक्रमागताः ॥१८॥ यो विभाज्य पुरा ह्योकः कालव्यापी महेश्वरः । सर्वदेवतनु भूत्वा प्रयच्छिति फलं नृणाम् ॥१६॥ यज्ञमाज्यं तथा पूर्वं वेदवक्त्र स मन्वितः । दत्वा फलं द्विजातिषु पूर्तः सर्व्वेषु धर्मिमषु ॥२०॥

सर्वां च मङ्गलां रूपां कृत्वा चाष्टशतां तनुम् ॥२१॥

पुनाति सर्वलोकान् स क्रियाभावाङ्गमीश्वरः । सर्व्वेषु चागता देवी सर्व्वदेवै रिभिष्टुता ॥२२॥ वैद्यावीं तनु<sup>3</sup>मास्थाय स्थिता सा व्यवहारतः । वर्णाश्रमागतान् धर्मान् यथाकालं क्रमागतान् ॥२३॥ तथा तथा सुरेशान प्रयच्छिति नृणां सदा।

विष्णुः सत्त्वं गतो नाशे कालः सततमाश्रितः । त्रयाणां समतां वत्स महादेवः सदाशिवः ॥२४॥ स ईशः सर्व्वदेवानां नाना भेदगतः पुनः । क्रियाख्या ज्ञान भेदेन शतधाथ सहस्रशः ॥२६॥ भेदो न शक्यते वक्तुं लोकेषु स्वल्पवृद्धिषु । एवं विदित्वा भिन्नेच्छा इध्टापूर्त्तगतं विभुम् ॥२७॥

रजस्तोमां विजानीयात् सृष्टिहेतुं स्थितौ पुनः ॥२४॥

१. कालरूपी क ग।

३. तत्त्वं ग।

५. शतसमाश्रितः क।

२. वेदोक्तङ्कारक्तमान्वितः ख ।

४. रजस्थोर्मा क।

पूजनीयं मुनिश्रेष्ठ सर्व्वकामेश्वरेश्वरम् । एकानैक विभागस्थं सर्व्वशास्त्रे क्रियायुतम् ॥२८॥

कामरूपी महादेवं कामदं भवते नृणाम् । सुरासुर मनुष्याणां यक्षरक्षोरगादिषु । फलं प्रयच्छति चेष्टं सर्व्ववुद्धिः प्रभावजम् ॥२६॥

कर्म्यज्ञस्तपोपज्ञः स्वाध्यायं च ज्ञान्तिदम् । प्रयच्छति फलं यस्मात् पंचधा परमेश्वरः ॥३०॥ तस्मात् तस्य सदा चर्य्या कर्त्तव्या हितमिच्छता । हितन्तु चेष्टं संसिद्धि निरवद्यं सुखं यतः ॥३१। सर्व्यद्वन्द्व विनिम्मुंक्तो ध्यानयोगं सदाम्यसेत । तच्च भक्ति क्रमात् प्राप्यं कर्मयोगाच्चान्यथा । कम्म पूजा जपो होमं देवार्चास्थापनादिकम् ॥३२॥

इति श्री देवी पुराणे त्र लोक्याम्युदये पादे पूजा प्रशंसा नाम सप्तपंचाशोऽज्यायः ॥



१. एवं नैक क ग।

२. क्रियातनुम् क ग।

४. धनयोगं समाचरेन् ग क।

३. स्वाध्यायध्यान शान्तिदं क।

५. त्रैलोक्याभ्युदये पूजाप्रशंसा ग क।

### ऋष्टपःचाशोऽध्य:यः।

### वृहस्पतिरुवाच।

कथं स राजां भाग्यन्तु सर्व्वलोकाधिपो विभुः । कथञ्च दिव्यतां यायाद् विष्णु सायुज्यतां विभो ॥१॥

सर्व्वदेवेश्वरस्तस्य कथं तुष्ट उमापितः । एतत् कौतुहलं देव श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥२॥

### ब्रह्मोवाच ।

कल्पे सुरोत्तमे पूर्व्यं कैलासे पर्व्वतोत्तमे। दिग्येन तपसा युवतं भाग्यक्षें तोषितं शिवम् ॥३॥
तेन वरप्रसादेन सर्व्वलोकेश्वरा द्विज<sup>3</sup>। भाग्यो ह्यासीन्महावाहो सर्व्व देवरभिष्टुतः॥४॥
मेधादिगुण संयुक्तः कामक्रोधादिर्वाज्जतः। सांवत्सरस्तथामात्यः पुरोधा भिषजान्वितः॥४॥
सांवत्सरोऽथ तत्रज्ञ ग्रमात्य सर्व्व शास्त्रवित्। पुरोधा वेदपौराण दंड्याथर्वशास्त्रवित्॥६॥
दश यज्ञ किया देवा हितकृदहितोऽन्यथा। भिषजोऽष्टाङ्गः वेदाङ्गो³लघुहस्तो जितेन्द्रियः॥७॥
ग्रमुरक्तस्तथा भक्तो द्वन्द्वाद्वन्द्वगुणान्वितः। कोषं रत्नादि सम्पन्नं सुभक्त भोगसंयुतम् ॥६॥
भार्या इष्टा हिता नित्यं पुरं हम्यंसमाकुलम्। ग्रश्वेभवाहनं पुष्टं तस्य चासीद् द्विजोत्तमः॥६॥
एवं सर्व्व गुणोपेतं पुरोधानुमते स्थितः। सांवत्सरोदिते काले विजयाय समारभेत्॥१०॥
ततः कालेन महता शङ्करस्य नृपोत्तमः। तपश्चरन्महातेजा पुत्रायुत समावृतः॥११॥
प्राप्ते संवत्सरे पुण्ये युगेऽपितु निरामये। भाग्यक्षं द्वादशी नाम सर्व्वभाग्यप्रदायिका॥१२॥
तत्र कृत्वा हरेरच्चां यष्टा पद्ये यथाविधि। सर्व्व लक्षण सम्पन्ना श्रेष्ठमृक्षभवा मुने॥१३॥
शक्तराद्वंहरिं पुंसः उमेशं स्थापयेद्र बलात्। भक्त्या सर्व्वापहारेण द्वादशारे तु मण्डले।
ग्राद्येन चक्रराजेन पूजितं मधुसूदनम्॥१४॥

१. तुष्टमुमापतिः ख।

४. साम्बत्सरो यथाकाले ग ।

२. लोकेश्वरा द्विजा ख। ५. यागानि तुख।

३. वेदज्ञो ग।

तुतोष तस्य नृपतेस्तेन भाग्यत्वमाप्नुयात् । तुष्टेन देवदेवेन वरं दत्तं द्विजोत्तमम् ॥१५॥ ग्रानिरुद्धस्तु त्वं वत्स मम तुल्यो भविष्यसि । शंखचक्रासि पाणिस्त्वं सर्व्वकामांल्लभिष्यसि ॥१६॥ कृत्वा दिव्यायुतं राज्यं मम सायुज्यमाप्यसि ।भाग्यस्यैकादशाक्षं न्तु तेन चान्यापि या तिथिः ॥१७॥ तिस्मन् संपूजिता देवाः सर्व्वकामप्रदायकाः । प्रभवादि समे श्रेष्ठे युगे चैव मनोरमे ॥१६॥ भाग्याख्या द्वादशी तात अष्टम्यां वा तदर्च्चनम् । यागमण्डल पूजार्च्चा हिर्मुद्दिश्य कारयेत् ॥१६॥ ग्राचार्य्याय प्रदातव्यं हेमगोभूतिलादिकम् । दक्षिणा ग्रात्मसारेण पुनाति नरकार्णवात् ॥२०॥ युगं भाग्यप्रभावेण प्रयच्छति फलं हरिः । यथा काले च क्षेत्रे च एकापि काणका मता ॥२१॥ प्रयाति शतधा वृद्धि यथा चाद्ये युगे द्विजः । यथा माघे तथा पौष्ये वासरेऽपि द्विजोत्तम ॥२२॥ तुल्यं पुण्यं विजानीयाद् द्वादश्यामष्टमीषु च । तुष्यते देव देवेशः शशाङ्काङ्कित'शेखरः ॥२३॥ पुत्रायु—राज्य—सौभाग्यं प्रयच्छति जनार्दनः । यः पुनर्माघमासेन करोति हरिरच्चंनम् ॥२४॥ पद्मे मुलक्षणोपेते वर्णकेष्ठपशोभिते । तस्य तुष्यति देवेशस्वक्रपाणि जनाद्दंनः ॥२४॥ पद्मे मुलक्षणोपेते वर्णकेष्ठपशोभिते । तस्य तुष्यित देवेशस्वक्रपाणि जनाद्दंनः ॥२४॥

इति श्रोदेवीपुराएो भाग्यद्वादशी नामाष्टपञ्चाशोऽध्यायः ॥

After the book my make place the party thought the proper the property to

१. शरं को कंतशेखर: ग।

२. त्रैलोक्याभ्युदये भाग्यद्वादशी क ग।

# एकोनषष्टितमोऽध्यायः

### ब्रह्मोवाच ।

सर्व्वकाम प्रसिध्यर्थ पूजनीया यथा शिवा । तथा ते कथिष्यामि शृणु वत्स समासतः ॥१॥ चैत्रादौ या समाख्याता पूजा सर्व्वार्थ साधनी । तस्या भेदान् प्रवक्ष्यामि इष्टापूर्ति प्रसिद्धये ॥२॥ चैत्रां चित्रक्षणां पूजा कृत्वा त्वष्टा फलं लभेत । तृतीयायान्तु वैशाखे रोहिण्यंक्षे प्रपूजयेत् ॥३॥ उदकुम्भ प्रदानेन ब्रह्मलोके महीयते । इन्द्राग्नि दैवते मृदो पौर्णमास्यां तथैव च ॥४॥ पूजां कृत्वा भवेद ब्रह्मन् विगताघो नरोत्तमः । श्रग्नौ परिग्रहः कार्य्यो दानं देयं द्विजातिषु ॥५॥ त्रयाणामेकमादाय ग्राग्नि देवीं प्रपूजयेत्। ग्राग्निहोत्री भवेत पूतः शेषं वर्गांकितं फलम् ॥६॥ मूलर्के पशुपातेन ज्येष्ठां देवीं प्रपूजयेत् । सर्व्वकामानवाप्नोति भावशृद्धेन कर्म्मणा ॥७॥ स्राषाढे मासि यो देवीमाषाढकें प्रपूजयेत्। सर्वान् कामानवाप्नोति देवी लोकं च गच्छति ॥ ॥ ॥ श्रावरो पूजयेद् देवीं प्रतिपद्यादितः क्रमात्<sup>४</sup>। ब्रह्ममूर्तिगता ऋक्षे पौष्ये भौजङ्गमेऽपिवा ॥६॥ श्रथवा सुविधानेन पवित्रारोह्एां भवेत् । ब्रह्माग्न्युमा गरोशस्य नागस्कन्धतनुस्थिता ॥१०॥ मङ्गलायनरूपगा । वृषविष्णु समाकारां कामरुद्र समाकृती ॥११॥ शक्ररूपा प्रयष्टव्या देव्या गन्ध स्नगादिभिः । प्रथमे चाश्रमे पूजा गृह्य कर्म व्रतादि च ॥१२॥ कृत्वा कामानवाप्नोति विगताघो मुनीश्वरः । प्रौष्ठे पौर्णासु कर्त्तव्या पूजा जागरएां निश्चि ॥१३॥ महोत्सवविधानेन सौत्रामिएफलं लभेत्। ग्रष्टम्यां रोहिणीं ऋक्षे सोपवासन्तु पूजयेत्॥१४॥ विष्णुलोकमवाप्नोति सर्व्वकाम समृद्धिदम् । तत्रैव कारयेद् देवीं पितृरूपां महोदयाम्॥१४॥

१. तस्य भेदान क ग।

३. पद्यमिदं ग पुस्तके नास्ति क पुस्तकेऽपि नास्ति ।

५. पितृरूपीं ग।

२. ग पुस्तके श्लोकद्वयं नास्ति ।

४. धामात् क।

कन्यास्थे च रवौ वत्स पूजनीया यथाविधि । भौजङ्गीं तिथिनाश्रित्य वावच्चन्द्रार्कसंगमम् ॥१६। ऋक्षे पिण्ड प्रदानन्तु ज्येष्ठ पुत्रीं विवर्ज्जयेत्। आहवेषु विपन्नानां जलाग्नि भृंगुपातिषु ॥१७॥ चतुर्दंश्यां भवेत् पूजा ग्रमावस्यान्तु कामिको । कन्यास्थे तु रवौ दिवे शुक्लाष्टम्यां प्रपूजयेत् ॥१८॥ सोपवासो निशार्द्धे तु महाविभवविस्तरः। पूजां समारमेद् देव्या ब्रह्मक्षें वरुगोऽपि वा ॥१६॥ पशुचातः प्रकर्त्तंव्यो गरलाजवधस्तथा । विलक्षेपस्तु रक्षाणां कार्यः सर्वेषां शान्तये ॥२०॥ रथयात्रा प्रकर्त्तव्या या पुरा संप्रकीत्तिता। महोत्सवं महापुण्यं तस्मिन् देवी प्रपूजयेत् ॥२१॥ तुलास्थे दीपदानेन पूजा कार्य्या महात्मना<sup>४</sup>। दीपवृक्षाः प्रकर्त्तव्या दीप चक्रास्तथापरा ॥२२॥ दोपयात्रा प्रकर्त्तंच्या चतुद्दंश्यां कुहूषु च । सिनी वाली स्तथा वत्स तदा काय्यं महाफलम् ॥२३॥ सर्व्वशेषे प्रकर्त्तव्यं बलिपूजा होमोत्सवम् । देवतानां समुत्थानं कार्यं पौष्णामु बुद्धिमान् ॥२४॥ नैराजनं प्रकर्त्तव्यं नृनागतुरगादिषु । कार्त्तिक्यां कारयेत् पूजां यागं देवीप्रियं सदा ॥२५॥ ब्रह्मविष्णु शिवादीनां तत्र पूजा महाफला । गवां सर्गं प्रकर्त्तव्यं नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥२६॥ सर्व्व यज्ञ फलं ब्रह्मन् प्राप्नुयादविचारयन्। ग्रस्त्राणां पूजनं तत्र कर्त्तव्यं सर्व्वसिद्धये।।२७।। मार्गे पूजा प्रकर्त्तव्या अहिर्बु ध्नेक्षणा शुभा। सोमार्के कारयेत् पूजां सर्व्वकाम फलप्रदाम् ॥२८॥ पुष्ये पुष्यामिषेकन्तु कर्त्तंव्यं पूजयेज्जयाम् । चतुथ्यां शुक्लमाघस्य महापूजा विधीयते ॥२६॥ माध्यां पूजा प्रकर्त्तव्या देवीं वे मङ्गलां यजेत्। फाल्गुने पूजयेद् देवीं चण्डिकेति च या मता ॥३०। मातराएगं विशेषेण तत्र पूजा विधीयते । एवं सर्व्वं गता देवी सर्व्वंदेव तनुस्थिता ॥३१॥

पूजिता विधिना वत्स सर्व्वकामान् प्रयच्छति ॥३२॥

इति श्री देवीपुराएं त्र लोक्याभ्युदये पादे पूजाप्रशंसानाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः ।

१. भ्रासाद्य कं ग।

४. महाफला ग।

६. महौत्सवम् ग।

२. जयाग्नि मृगुपात्रिषु क गः। ३. रक्षक्षे क गः।

५. शिनीवाली ग।

७. इत्यभ्युदयपादे क्रयपूजा ग।

# षष्टितमोऽध्यायः।

#### मनुख्वाच ।

ग्रश्वमेध समं पुण्यं वृषोत्सर्गादवाप्यते । रेवत्याञ्चाश्विने मासि कात्तिक्यां कात्तिकस्य वा ॥१॥ गो विवाहोऽथवा कार्य्योऽमायां वै फाल्गुनेऽपि वा । शिवाया मङ्गलं चैत्रं तृतीयायां महाफलम् ॥२॥

> म्रास्वत्थोडुम्बरीयागं विवाह विधिना भवेत् । सतोरगं भवेत् तीर्थे उत्सर्गं गोकुलेऽपि वा ॥३॥

१. नृपोत्सातंत् ग।

३. वित्सकामवेत् ग क।

५. शंखवर्णंखुरो वृषः क ग।

७. हिसभारेण क।

२. शिवो वागागतं क।

४: रोहिगोयस्तु ग क।

६. ग्रोंकित क।

मजा ग्रच्ची क ।

गन्धाष्टमी भवेन्मार्गे गन्धर्व फल दायिका। सहस्र क्रतवस्तेन वृषोत् सर्गादवाप्नुयात् ॥१३॥ क्षीराष्टमी महापुण्या चन्द्रलोकफलप्रदा ॥१४॥

दध्ना विष्णुपदं याति हविषा रिवमण्डले । मधुना देवताः सर्व्वाः शिवं शालिकृतान्नजैः ॥१४॥ ब्राह्मं नीवार पूजाभि मंङ्गला संप्रयच्छति । इ हैव सर्व्वकामानि प्रदद्यात् सर्व्व मङ्गला ॥१६॥ यथिष्सतानि लोकानां शिवा पूर्वेन पूजिता । प्रयच्छिति सुरलोके चेष्टान्यि समन्ततः ॥१७॥ प्रपाराम तडागानि देवतायतनानि च । पूर्त्तानि तेष्विष चेष्टं हेमदानं महामुने ॥१८॥ उपकल्पितेषु भागेषु यदि विध्नोपजायते । तदा दुर्गादिषु कार्या तिथिषु सर्व्वकामदम् ॥१९॥

वैशाख शुक्लस्य तु या तृतीया नवम्यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे।
नभस्य मासस्य तिमस्रपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे ॥२०॥
उपरागे चन्द्रमसे रवेश्च तं मिस्रोऽष्ट कायामयन द्वयं च।
पानीय मप्यत्र तिलै विभिन्नं दद्यात् पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः ॥२१॥
श्राद्धं कृतं तेन समाः सहस्रं रहस्यमेतत् पितरो वदन्ति।
एतेषु कालेषु च दान होममुत्सर्गधाता यत्नेषु दत्तम्।
श्रानन्तकल्पं सुर सिद्धगीतम् वेदेषु चेष्टं मुनयो वदन्ति॥२२॥

तस्मादनाथ जीर्गोषु कार्य्य संस्क्ररणं मुने । स्वकीयं परकीयं वा यथाविभव विस्तरैः ॥२५॥ स्वतो वा परतो वापि यस्तु संस्कुरुते सुरान् ।

स यावच्चन्द्र सूर्यों द्यौस्तावत् कालं सुखी भवेत् ॥२६॥

लोकेषु तेषु देवानां विरत<sup>प</sup>स्तेषु टुष्टधीः। यथा गोमेध यत्तेषु पशुरोमसमाः समाः॥२७॥

१. क पुस्तके पंक्तिनास्ति ।

३. कूपाराम क ग।

४. युगादिपुकग।

७. श्रीत्वम् ग।

२. पूर्तेन कग।

४. होमदानं महामुने क ग।

६. उपल्पवे क ग।

द. विरज: क ग I

वसते दिवि हृष्टात्मा जीर्गा संस्कार कारकः । ग्रनाथा वा सनाथा वा सूजनीयाः सदा सुरा ॥२८॥ विशेषेण तु ये पूर्व्वास्ते ते चेज्या सततं मुने । पृथुना चेष्टमानादौ मनाके उमाशङ्करम् ॥२६॥ ययातिना च गोमन्ते शङ्करं हरिणा सह । कैलासेऽर्धनारीशं रघुणा पूजितं पुरा ॥३०॥

दिलीपेन तथा राज्ये त्रिमूर्ति कामिकेऽचले । दक्षिणापि हि संप्राप्तं देवीमिष्ट्वा इहितं फलम् ॥३१॥ ग्रन्थेऽपि ऋषयः सिद्धि गताः पूर्त्तेन कर्म्मणा॥३२॥

इति श्री देवी पुराणे देव्यवतारे पूजाविधिनीम विष्टतमोऽध्यायः।

१. वसत्ते विरजे लोके तथारेणुसमः क ग। २. यमशंकरम् क।

३. कुमाणीसां ख । ४. आद्ये देव्यवतारे पूजाविधि क ग ।

### एकषब्टितमोऽध्याय:।

#### बह्योवाच ।

चत्रादौ कारयेत् पूजां मम वत्स यथाविधि । गन्धधूयाच्चंनादानंर्मालाभिदंमनोद्भवं: ॥१॥ सहोमं पूजयेद् देवं सर्व्वकामानवाप्नुयात् । सर्व्वतीर्थाभिषेकस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥२॥ उमां शिवं हुताशञ्च द्वितीयायान्तु पूजयेत् । हिविष्य-मन्त्र-नेवेद्वयं देयं गन्धाच्चंनं पुरा ॥३॥ फलमाप्नोति विप्रेन्द्र उमया यत् प्रभाषितम् । तृतीयायां यजेद्देवीं शंकरेण समन्विताम् ॥४॥ कुङ्कुमागुरु-कपूर्-प-मणि-वस्त्र -स्नर्गाच्चताम् । सुगन्ध-पुष्य-शूपेश्च दमनेन सुमालिताम् ॥४॥ प्रान्दोले दोलयेद् वत्स शिवोमा तुष्यते सदा । रात्रौ जागरणं काय्यं प्रातदेया तु दक्षिणा ॥६॥ हेमवस्त्रानुपात्राणि ताम्बूलानि स्नजानि च । सौभाग्याय सदा स्त्रीभिः कार्य्यं पुत्रसुलाधिभः ॥७॥ गरोशे कारयेत् पूजां लडडुकादिभिर्भावितः । चतुथ्यां विध्ननाशाय सर्वकाम-समृद्धये ॥८॥ पञ्चम्यां पूजयेन्नागाननन्ताद्वयान् महोरगान् । क्षीरसिपस्तु नैवेद्यं देयं सर्व्वविषापहम् ॥६॥ षष्ठ्यां स्कन्दस्य कर्तंव्या पूजा सर्व्वोपहारिणी । इहंव सुलसौभाग्यमन्ते स्कन्दपुरं वजेत् ॥१०॥ भास्करस्य तु सप्तम्यां पूजां दमनकादिभिः। कृत्वा प्राप्नोति भोगादीन् विगतारिर्महातपाः ॥११॥

मातराणाञ्च ग्रष्टम्यां पूजां सर्वार्थं गन्धिकीम् ।

कृतवांल्लभते वत्स सिद्धिमिष्टां तु दमनकैः । ॥१२॥

नवम्यां पूजयेद्देवीं महामहिष-मदिनीम् । कुङ्कुमा-गुरु-कर्पूर-धूपान्न-ध्वज-दर्पणः ॥१३॥ दमनेर्मरूपत्रेश्च विजयास्यं प्रदं लभेत् । धम्मराजे दशम्यान्तु पूजा कार्यानुगन्धकीम् ॥१४॥

१. उल्कायां यत् प्रभाषितम् क।

३. अनुयात्राणि वस्त्रात्रपात्राणि क ग।

५.सर्वात्रगंधकाम् क।

२. सुमालिनी ग।

४. अनंताध्यीन् क ग।

विगतारिनिरातङ्क इह चान्ते परं पदम् । एकादश्यां वृषे पूजा कार्य्या सन्वीपहारका ॥१४॥ धनवान् पुत्रवान् कान्ते वृष्वलोके महीयते । द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं कर्पूरागुरु चन्दनेः ॥१६॥ हिविष्यान्नं महावाहो कर्त्तां विष्णुपदं लभेत् । कामदेवस्त्रयोदश्यां पूजनीयो यथाविधि ॥१७॥ रित-प्रोति-समायुक्तो प्रशोक—मणि—भूषितः । कुम्भे वा सितवस्त्रे वा लेख्यः पत्रफलादिभिः ॥१८॥ खण्डशकंर नैवेद्यः सौभाग्यमतुलं लभेत् । चतुद्दंश्यान्तु देवेशं शशाङ्काङ्कित शेखरम् ॥१८॥ क्षीरादिस्नपनैः स्नाप्यं घूप-पुष्प-सुगन्धिभिः । पूजनीयं यथान्यायं दमनैहीं मसंयुतैः ॥२०॥ वस्त्रान्न मणीपूजा च कर्त्तव्या महती शिवे । वितानध्वजछत्रञ्च देयं कार्य्यन्तु जागरम् ॥२१॥ महापुण्यमवाप्नोति ग्रश्वमेधं शताधिकम् । पौग्ंमास्यां तथा कार्या सर्व्वकाम समृद्धये ॥२२॥ इन्द्राय शचीयुक्ताय कामिकं लभते फलम् । एवं पञ्चदशाहं च यस्तु पूजा प्रकृव्वते ॥२३॥ सर्व्वयज्ञ तपोदान फलान्यस्य ग्रवाप्नुयात् । विचित्र देव अभोगेषु क्रीडते दिवि स्वेच्छया ॥२४॥ पुण्यक्षयादिहायातः पृथिव्यां भवते नृपः । विगतारिनं सन्देह इत्याह भगवान शिवः॥२४॥ इति श्री देवी पुराएो महाम्युदये दमनकी पूजानामैकथिटितमोऽध्यायः ।

१. गंघोपकारिकी क ग।

२.हेमर्सचितैः क

३. देह क ग।

४. इत्याद्ये महाभ्युदये दमनकीपूजा क ।

# द्विषष्टितमोऽध्यायः ।

#### ब्रह्मोवाच ।

वैशाखे तु प्रकर्त्तव्या पूजा पाटलजैः स्रजै । सर्व्वकाममवाप्नोति ज्यैष्ठे पद्मार्ज्जुनैस्तथा ॥१॥ ग्राषाढे वित्व कह्नारैरिहितं लभते फलम् । नोमाली कुसुमैः पूजा न मे कार्य्या महाफला । कदम्ब चम्पर्करीषे सर्व्वकाम फलप्रदा ॥२॥

पूजा पङ्कजमालाभ्यां सर्व्वाभ्युदयदायिका। शतपत्रिकया पूजा कात्तिके सर्व्वकामिका ॥३॥ मार्गे नीलोत्पला पूजा पुष्ये कुंज कजास्तथा। माघे कुन्दकृता पूजा सर्व्वकाम प्रदायिका ॥४॥ फाल्गुने मरुपत्रोत्था माधवी शुभदायिका। एवं सवत्सरं चैश्यां यः कुर्याद् ग्रहसत्तम ॥५॥ गन्धपुष्पान्न वस्त्रैश्च तस्य पुण्यफलं श्रग्धा । हेमगो भूमि वस्त्रान्न विद्यादान फलं लभेत् ॥६॥ वाजपेय महामेध राजसूय शताधिकम् । ग्रश्वमेधं पशुमेधं गोमेधं क्रमशः फलम् ॥७॥ लभते दक्षिणा होमं वतान्ते विधिता ददेत् । पूरएां फलपुष्पेश्च वस्त्रपट्टस्रजान्नजम् ॥८॥ क्षीरदधिभक्तैः सर्व्वकाम फलप्रदः । एवं भावानुरूपेण यस्तु पूजां प्रकल्पयेत् ॥६॥ शिवाय संभवेद् वत्स शिव स्थानचरः सदा ॥१०॥

इति श्रो देवीपुराएो प्रतिमापूजा नाम द्विषिटतमोऽध्यायः ध

१. सर्वकार्यकी ग। २. हेमंग।

३. दशग।

४. आद्ये प्रतिमापूजा ग ।

### त्रिषिटतमोऽध्याय: ।

#### मनुख्वाच ।

मन्दरस्थं महादेवं ब्रह्मा पृच्छिति शङ्करम् । केषु केषु च स्थानेषु द्रष्टव्योऽसि मया प्रभो ॥१॥ ईश्वर उवाच ।

वाराणस्यां महादेवं प्रयागे तु महेश्वरम् । नैमिषे देवदेवन्तु गयायां प्रियतामहम् ॥२॥ कुरक्षेत्रे विदुः स्थानं प्रभासे विश्वकृषिणम् । पुष्करे तु ग्रयोगंधं विश्वञ्च विमलेश्वरे ॥३॥ ग्रहहासे महानादं महेन्द्रे तु महाब्रतम् । उज्जियन्यां महाकालं माकोटे तु महोत्कटम् । शङ्कुकर्णे महातेजं गौकर्णे च महाबलम् ॥४॥

रुद्रकोट्यां महायोगी महालिङ्गं स्थलेश्वरे। हर्षे च हर्षितञ्चैव सर्व्वं मध्यमकेश्वरम् ॥४॥ केदारे चेव ईशानं रुद्रं रुद्रं महालये। सुवर्णाक्षे सहस्राक्षं वृषमे वृषमध्वजम् ॥६॥ भैरवे भैरवाकारं भव शस्त्रपदे विदुः। उग्नं कनखले चेव भद्रकर्णं हृदे शिवम् ॥७॥ देवदारुवणे दिण्डि चण्डं मध्यम जङ्गले । उध्वरेतं तुरुण्डे च सुकलान्ते कपिंद्रनम् ॥८॥ कृत्तिवासञ्च एकाग्रे सूक्ष्मञ्चाभ्रतिकेश्वरे। कालंजरे नीलकण्ठं श्रीकंठं मंडकेश्वरे॥

ध्यानसिद्धें इवरे योगी गायत्रीञ्चोत्तरे इवरे॥ ६॥

विजयं नाम काशमीरे जयन्तं मरुकेश्वरे । हरिश्चन्द्रे हिरिञ्चेव पुरिश्चन्द्रे तु शङ्करम् ॥१०॥ जाँट रामेश्वरे विद्यात् सौम्यं कुक्कुटकेश्वरे । भूतेश्वरे भस्मगोत्रं जललिङ्गे जलेश्वरम् ॥११॥ भिक्षुकं करिकायान्तु वाराहं विन्ध्यपव्यंते । तास्त्रं पश्चिमसन्ध्यायां विरजायां त्रिलोचनम् ॥१२॥

१ ग पुस्तके नास्ति

४. दर्गुं ग।

६. स्वफलां ग

२. वर्णा रन्यो तु सहस्नाख्यं ग ।

३. वस्त्रापदे क ग्।

५. जंगम ग।

७. जलप्रियम् ग।

त्रतेश्वरे त्रिशूली च श्रीशैले त्रिपुरान्तकम्। जल लिङ्गे विदुः कालं कपाली करवीरके ॥१३॥ दीप्तचक्रेश्वरे<sup>3</sup> वेदं नेपाले पशुर्पात पतिम् । श्रीकारा रोह्रे लकुटि वेदीकाया मुमापतिम् ।१४॥ गङ्गायां सागरे त्वमयमोङ्कारममरकण्टके । सप्तगोदावरे भीमं स्वयम्भूर्नकुलेश्वरे ॥१४॥ काणिकारे गणाध्यक्षं भूर्भुवं गन्धमादने । सिद्धेश्वरन्तु म्राकाशे पाताले हाटकेश्वरम् ॥१६॥ ब्रब्टबिट्टस्तु नामानि देवदेवस्य धीमतः । पुराग् चोपगीतानि ब्रह्मणा च स्वयम्भुवा ॥१७॥ यः पठेत् प्रातरुत्थाय स्नातो वा यदि वा शुचिः । मुच्यते सर्व्वपापेभ्य शिवलोकञ्च गच्छति ।१८।

इति श्री देवी पुराणे महादेवस्याष्टषष्टिनामकीर्त्तनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्याय: ।



१. वक्त्रेखटे ग।

२: देविकायाम् ग।

३. धीमतो क ग । ४. इत्याद्ये देवीपूराणे ग्रब्टबब्टि नामानि महादेवस्य ग ।

# चतुषष्टितमोऽध्यायः

### ब्रह्मोवाच ।

वृषं गावौ समादाय युवानौ लक्षणान्वितौ । हेमशृङ्गौ शफे रौप्यौ सवस्त्रौ पूजयेन्मुने ॥१॥ शिवोमां पूजियत्वा तु तिद्दिने यः प्रयच्छति । शिवभक्ताय विप्राय रोहिण्यां वा मृगेण वा ॥२॥ न वियोगो भवेत् तस्य सुतपत्नीपित वृत । वातरंहस व मानौर्गच्छेच्छिवपुरं द्विजः ॥३॥ तत्र भोगांश्चिरान् भुक्त्वा इह ग्रागत्य जायते । समृद्धौ धनधान्याभ्यां पुत्रमित्र समाकुलः ॥४॥ विगतारिर्भवेद ब्रह्मन् वतस्यास्य प्रभावतः । यो वा रत्नसमायुक्तं गोयुगं पूजयेन्मुने ॥४॥

प्रयच्छिति शिवोमे च प्रीयेतां भावितात्मनः । स सर्व्वपापञ्च दुःखेभ्यो विमुक्तः क्रीडते सदा इहलोके भवेद्धन्यो देहान्ते परमं पदम् ॥६॥ इति श्री देवी पुराणे गोरत्नव्रतं नाम चतुषिटतमोऽध्यायः ।।

१. यो युग क ग।

२. इत्यभ्युदये गौ रत्नव्रतम् क ग।

### पञ्चषष्टितमोऽध्याय:।

#### .ब्रह्मोवाच ।

तृतीयायान्तु शुक्लायां लिखेद्वस्त्रयुगे शुभे । रोचनासित काश्मीरंः शिवोमां पूजयेत् ततः ॥१॥
हेमरत्न स्नर्जवंतस मन्त्रयुग्ममुदीरयेत् । नदमान मन्त्र शङ्खः यत्तत् पूर्व्यमुदाहृतम् ॥२॥
तेन जप्यार्च्चनं होमं कर्त्तव्यं द्विजसत्तम । स्रवियोगाय नारीगां वतराजं सदा हितम् ॥३॥
सहेमं रत्नपुष्पाद्यं सहस्रं दापयेद्धृतम् । महापुष्यं महाभाग्यं सर्व्वकाम प्रदायकम् ॥४॥
सुत भ्रातृवियोगन्तु न भवेत् तेन भो द्विज । न व्याधिर्नोपसर्गश्च यावत् तन्तुरज मुने ॥५॥
तावत् कालमुमालोके क्रीडते मुदितिश्चरम् । हस्त मात्रा तृग् कार्य्या स्रङ्गुष्ठा तर्ज्जनीगता ॥६॥
प्रदीप्य यावत् सादीप्ता तावत् भोज्यं समारभेत् । देवीं संयूजियत्वा तु षोडशान्तेन भावितः ॥७॥
हेम पुष्पेस्तथा गन्धे रत्नशच्चत्रर्यथा विधि । संवत्सरं उथान्यायं सत्यान् कामानवाप्त्रयात् ॥६॥
प्रदीप्ता नवमी वत्स हेम गोदक्षिगा मता । त्रतान्ते विधिना तेन संग्रामे स्रपराजितः ॥६॥
भवते शत्रुसंघस्य यथा देवो महेश्वरः । स्रनेनैव विधानेन गुग्गुला गुडिकाथवा ॥१०॥
पूजियत्वा शिवां मन्त्रः प्रदीप्ते होमयेद्विधौ । पूर्वाक्ता दक्षिणा चात्र फलं वाजिमखोदितम् ॥११॥
मनुरुवाच ।

ग्रहदोषापसृष्टस्य राज्ञो राजसुतस्य वा । महिष्या वा मृतापत्या द्विजातिष्वथ राजिन ॥१२॥ विपदद् गते फलं यस्य सुप्रयत्न कृतोद्यमे । गजाश्व गोवृषाणाञ्च यत्र हानिः प्रजायते ॥१३॥ यत्र भौमान्तरीक्षे च उपसर्गः प्रदृश्यते । तत्र कुर्य्यान्महायोगं प्राज्ञं पुष्याभिषेचनम् ॥१४॥ मूलं राजा समाख्यातस्तस्य शाखा प्रजादिकम् । तदुपघातसंस्कारैः शुभे वा श्रशुभेऽपिवा ॥१४॥

१. नवीनां ग।

२. व्रजंख।

३. समुत्सवम् कग।

४. गुग्गुली गुलुकं यवा ग।

यत्नः कार्य्यः सदा वत्स मूलं शाखादिकं भवेत् ।

मूले विनष्टे नश्यन्ति शाखाद्याः फलसञ्चयाः ॥१६॥

ततोऽर्थं मूलरक्षाणां यिततव्यं महामुने । धर्मार्थं काममोक्षागां स हि हेतुः प्रपद्यते ॥१७॥

ब्रह्मणा या पुरा शान्ति मंहेन्द्रार्थं वृहस्पितः ।

व्याख्याता कीर्त्तयिष्यामि तां ते शौनक शृद्युष्व ताम् ॥१८॥

पुष्ये स्नानं तथा पुण्यं सर्व्व पापप्रणाज्ञनम् । उत्पात ज्ञामनं दिव्यं यत्र कार्य्यावधारय ॥१६॥ वल्मीक तुषकेशास्थि कटं कण्टक वर्जिते। स्निग्धश्लेष्माति दौर्गन्धि विगताक्षे महीतले ॥२०॥ कङ्क कापोत गृध्रोल्काकादि परिवर्ज्जिते । सुशुभे उचम्मकाशोके वकुलाभ्राभ्रशाद्वले ॥२१॥ तरुणा तरु वेल्लिप्रतते निरुपहतदलान्विते । सुमधुरे वृक्षप्राये फल पल्लव शोभिते ॥२२॥ पक्षिशाव गणाकीर्गो कृकवाकूप शोभिते । जीवं जीवकहारीत शतपत्र शुकाकुले ॥२३॥ चकोरं कुरु वा वत्स चक्रवाकोपशोभिते। शिखि पारावतश्रीक कोक कोकिल नादिते॥२४॥ मधु पुष्प सुरापान<sup>४</sup>मत्त षट्कर्णाकुले । यागं कुर्याद्वनोद्देशे क्षेत्रारण्येऽथवा शुभे ॥२४॥ हिमाद्रौ जुहुयात् यावत् सह्यो विन्ध्याचलेऽपि वा । नदीनां पुलिने वाथ सङ्गमे वा मनोरमे ॥२६॥ सिकता-पङ्क-उत्कीर्णे जलपक्षि नखक्षते । प्रोत्प्लुत हंसच्छत्राभे गीते कारण्ड सारसैः ॥२७॥ सहस्राक्ष समारम्ये सरे इन्दीवरेक्षरो । विकसत् कमल वदना कुले कलहंसभाषिरगी ॥२८॥ प्रोदभिन्नकुड्मल कुचा निलनी पत्र निवासिनी । गोरीमन्थजशकृत् खुराः फेनरवाकुले ॥२९॥ मुत सम्पूर्ण हुङ्कार गोवत्सवरवल्**लिते । समुद्रतीरे कुर्याच्च यत्रायाताः** सुतागताः ॥३०॥ रत्नसम्पूर्ण कोषास्च निवसन्ति निराकुलाः । स्वनील निचुलाकीर्णे उपान्ते वा लगान्विते ॥३१॥ सिंहकोंल गजानाञ्च यत्र एकत्र भूभृदा । विभीयो यत्र म्रासते खगा मृगसमन्विताः ॥३२॥ तत्र कुर्य्याद् सदा स्नानं यत्र मातृ गृहं शुभम् । काञ्ची कलाथनूपूरजघनोरूभरालसा<sup>७</sup> ॥३३॥

१. महापुण्यम् ग।

३. सुपूते क ग।

५. विलासिनी क ग।

२. कुत्रवधारय क ग।

४. भधुपुष्पासव पान ग।

६. शुभावताः ग।

७. यत्र वा ग्रत्र मातंगे गमना प्रमदालसाग ।

श्रीमती मृगेक्षणा वा परपुष्ट प्रभाषिणी । गृहे यत्र मुदा ग्रास्ते तत्र कुर्य्याच्च वा मुने ॥३४॥ पूर्व्वोदक् प्लवने भूमौ प्रदक्षिरणपथे जने । श्वाविन्मृधि केविवरैः कर्कटिवासविज्जिते ॥३४॥ वर्णा गन्ध रसोपेताः घना स्निग्धा समाः शुभा । ट्टष्टा सा वीजरोहाद्यैर्वहुशः सुपरीक्षिता ॥३६॥ गत्वा तां शुभे मुहूर्ते कौवेर्य्यामधिवासयेत् ॥३७॥

विल पुष्पोपहारञ्च मन्त्रयुवतं निवेदयेत् । ग्रागच्छन्तु सुराः सर्व्वे यत्र पूजाभिलाषिणः ॥३८॥
दिशो द्विजा नगाइचैव ये चाप्यन्येंऽश भागिनः ।
ग्रावाह् यैवं ततः सर्व्वान्नेवं ब्रूयात् पुरोहितः ॥३६॥
इवः पूजां प्राप्य यातारो दत्त्वा शान्ति महीभुजे ।
कृत्वा पूजां ततस्तासां रात्रौ तस्मिन् परावसेत्रे ॥४०॥

स्वपनाः शुभावच गोवत्सदिध देवाङ्गदर्शनम् । हृष्टा दूर्व्यक्षितं रत्न फल शैला जयावहाः ॥४१॥ छत्र चामरशङ्काब्ज सित वासादिदर्शनम् । लाभो वा सर्व्वकामानां पूरणाय प्रकीतिताः ॥४२॥ फल पुष्पलता वृक्षाः क्षीरिणः शुभदा मताः । तेषामारोहणं श्रेष्ठं प्रासादे वृषभादिषु ॥४३॥ चन्द्रार्क ग्रहणं शस्तं पर्व्वतारोहणं शुभम् । निगर्डवन्धनं स्वप्ने विद्विषद्य जयावह ॥४४॥ परिवर्त्तं गिरेः कुर्य्याच्छत्रुर्वाचावगूहित । वेष्टयेद् यस्तु प्रासादं स्वान्तेस्तस्य जयो भवेत् ॥४५॥

मृतरोदनमागम्यागमनञ्च शुभावहम् ॥४६॥

स्वप्ते तु कूपपद्धे षु गर्ताद्वा तरणं शुभम् । नदीषु तरणं शस्तं समुद्रोत्तरणं तथा ॥४७॥
निज्जित्य शत्रुसैनञ्च जयं प्राप्नोति मानवः । कटकादि-म्रलङ्काराः पुत्रराज्य मुखप्रदाः ॥४८॥
मुहृद जन वैपञ्ची लाभाः स्त्रीधन दायका । रूधिरन्तु पिवेद्यस्तु तरते वा यदि क्वचित् ॥४६॥
मासादि भक्षगो लाभे लभते चेहितं फलम् । हास्यनृत्य न चोत्साह पाठनाः कलिकारकाः ॥५०॥
याम्ययानाङ्गना कृष्णानयनं भयमृत्युदम् । पङ्कजा गोधगामित्वं कूपमनुप्रवेशनम् ॥५१॥
उत्तरे भयदं स्वप्ने रक्तमाल्याम्बरागमः । स्वराष्ट्रे किपकाकोल् वराहाहि निर्ग्रन्थयः ॥५२॥

१. परपुष्पप्रदायिनी ख।

रे. तस्यां वृती वसेत ग।

२. मूषिकाविवरं क ग।

४. दूर्वादिदर्शनाम् ग।

हृष्ट्वाशुभान् जपः कार्य्यो धातुजाः न फल प्रदाः । वातिपत्त कफोत्थेषु यानाग्नितरणादिका ॥५३॥

ग्रीव्म शरद्वसन्तेषु प्रकोपा न फलप्रदाः। श्रृतानुकीर्त्तंने दृष्टमनुभूतानुगहिताः ॥५३॥ न चेष्टा ८दि वा दृष्टाः प्रदोषे प्रथमे तथा। मध्ये मध्यफलाः सर्व्वे चान्ते शोझ्रफलप्रदाः ॥५४॥

गोविसर्गे च ये दृष्टास्ते तथा परिकींत्तिताः।

हृष्ट्वा स्वप्नान् शुभान् यागं कुर्यानिष्ठान्न कारयेत् ॥५५॥

स्नानं देवार्च्चनं होमं जवं शान्ति समारभेत् । कृत्वा शुभं भवेत् सर्व्वं ततो मण्डल मालिखेत् ॥५६॥ चतुर्हस्तं समारभ्य यावद्धस्तशतं भवेत् । मण्डलं तत्र कर्त्तव्यमत ऊर्द्धं न कारयेत् ॥५७॥ विमलं विजयं भद्रं विमानं शुभदं शिवम् । वर्द्धमानञ्च देवञ्च मंदाक्षं कामदायकम् ॥५८॥

> रूचफं स्वस्तिकाख्यञ्च द्विदशञ्चेति मण्डलाः । सित्यादि-हरिताश्च रजाः कार्याः सुशोभनाः ॥५९॥

शालि षिटक कौसुम्भरजनी हरिपत्रजाः । मिए विद्वुम रागाश्च भस्मना ग्रिभमिन्त्रता ॥६०॥ सित सर्षप श्रूपाद्या रजः कृत्वा तु पातयेत् । ग्रस्त्र राजं न्यसेन्मन्त्री सम्भवेऽतिपदं पि वा ॥६१॥ समोत्थानं शुभं कृत्वा गोमयेनोपलेपितम् । स चन्दन गुरू कर्पूर क्षोदश्रूपाधिवासितम् ॥६२॥ भूभागं भुमितं सिद्धं पूर्व्वपश्चिमचोत्तरम् । साम्यं स्वस्तिक मत्स्याद्येः सूत्रैविण्डजपत्रजैः ॥६३॥ पद्म पत्राष्टकं मध्ये द्विगुणं त्रिगुणं पिवा । द्वाराणि समसूत्राणि किणका केशरोज्ज्वलम् ॥६४॥ पद्मं तथावशेषानि स्वस्तिकान्युत्पलानि च । सन्यावलम्बहस्तस्तु रजःपातं समाचरेत् ॥६४॥ मध्यमानामिकाङ्गः ष्ठेरुपविष्ठा यथेप्सया ॥ ग्रधोमुखाङ्कः जिंत्वा पातयेत् तु विचक्षणः ।

समारेखा तु कत्तंच्या विच्छिन्ना पुञ्जवर्जिता ॥६६॥

म्रङ्गुष्ठपर्वं वैपुल्या समा कार्य्या विजानता । संसक्तं विषमं स्थूलं विच्छिन्नकृषरावृतम् ॥६७॥ पर्य्यन्त सहितं ह्रस्वमालिखेद्वा कदाचन । संसक्ते कलहं विद्याद्वक्ररेरवे तु विग्रहम् ॥६८॥ म्रितस्थूले भवेद्व्याधिनित्यं पींडा विमिश्रिते । विन्दुभिर्भण्माप्नोति शत्रुपक्षान्न संशयः ॥६८॥

१. धातुमान् ग।

३ .उपचेष्टा सुखेप्सया क ग।

२. दश द्वा इति मंडल ग।

४. बहुरेखं तु क ग।

कृशायाञ्चार्थहानिः स्याद् विच्छिन्ने मरणं ध्र्वम् । विप्रयोगो भवेत् तस्य इष्टं द्रव्यसुतस्य वा । ग्रविदित्वा लिखेद्यस्य मण्डलन्तु यथेप्सया ॥७०॥

सर्व्वदोषानवाप्नोति ये दोषाः पूर्व्वभाषिताः । चतुरस्रं चतुर्दारं लिखेन्मण्डलमुत्तमम् ॥७१॥

मण्डलस्य प्रमाणे न पद्मं द्वारान् समालिखेत् । हस्तोनोन्नत कर्त्तव्यं पद्मं विप्र कदाचन ॥७२॥

नाधिकं चतुरूर्द्वन्तु लिखितव्यं विजानता । प्रतापायु स्त्रियो धम्मों राज्यं श्रीरूपशान्तता ॥७३॥

योगाप्तिरर्थलाभश्च पूर्व्वद्वारे तु मण्डले । सिद्धिमेंघा यशः सौख्यमारोग्यं जनवल्लभम् ॥७४॥

सर्व्वकामार्थ सिद्धिश्च उत्तरे द्वारमण्डले । पुत्रमायुर्वजञ्चेव सौभाग्यं रिपुमद्देनम् ॥७४॥

यज्ञकर्मा भिवृद्धिश्च पश्चिमद्वारि मंडले । तस्य मध्ये पुनः पद्ममण्डत्यं सर्काणकम् ॥७६॥

चतुर्वितस्तिकं विप्रे राजन्ये त्रिवितस्तिकम् । पद्मस्येवानुपूर्वेण नालं तदनुपूर्वशः ॥७६॥

वारुणों दिशमाश्रित्य नालन्तु परिकल्पयेत् । सप्तपाताल सौनालं भुवनान्ताः प्रकीत्तिता ॥७६॥

ईप्टशं कल्पितं पद्मं देवदेवेन शम्भुना । ध्वजतोरण संयुक्तं पताकाभिरलङ्कृतम् ॥७६॥

कर्णिकां तु भवेन्मरूर्वोजंग्रंहगणाः स्थिताः । केशरास्तु भवेन्नद्यः कण्टके पर्व्वता स्थिताः ॥६०॥

ग्रब्टौ दला दिशः प्रोक्ता एकः पद्मः प्रतिष्ठितः । सप्तपाताल भूलोंके नालन्तु परिकोत्तितम् ॥ दश।

भूलोंक्रस्तु दला ज्ञेयो दिगात्मा शून्यगोचरा । स्वंलोकः काणकाख्यातास्त्रैलोक्यं पद्मसंज्ञितम् । किंग्कायां न्यसेद्देवं पूजाकाले महेश्वरम् ॥६२॥

मातरा ग्रहनागाश्च यक्षा रक्षा दिवौकशः । वसवो मुनिलोकेशाः सरूद्रा भुवनाधिपाः ।।८३।। लवाः काष्ठाः क्षणा यामा राश्यहाः ससिताः सिताः ।

पक्षा मासा ऋर्तुमार्गो समा युगयुगान्तराः ॥ ८४॥

कल्पान्ताञ्च महाकल्पाः पद्मे चैवं समालिखेत् । प्रथमे मण्डले देवं शिवं विद्येश संयुतम् ।।

गणनायक संयुक्तं द्वितीयावरगो यजेत् ।।८५।। सग्रहं भास्करं प्राच्यांमैशान्यान्तु पिनाकिनम् । सौम्यास्यं केशवं रक्षे पश्चिमस्यां पितामहम् ।।८६।।

१. ख पुस्तके नास्ति ।

त्तीये मण्डलारण्ये भेदिन्यामुपकल्पिते । नानारत्नाकराकीर्गो भूयो देवान् समालिखेत् ॥८७॥ पुरोहितो यथास्थानं नागान् यक्षान् पितृन् सुरान् । गन्धव्वा प्सरसञ्चेव मुनीन् सिद्धान् निधापयेत् ॥८८॥

ग्रहाश्च ग्रहनक्षत्रैः सरुद्राश्चेव मातरः । स्कन्दं विष्णुं विशाखञ्च लोकपालान् सुरस्त्रियः ॥८६॥ वर्ण के विविधेः कृत्वा कृत्यैर्गन्धगुराान्वितः । यथा सम्पूजयेद्विद्वान् गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥६०॥ भक्ष्येरनेकैविविषे: फलमूलामिषैस्तथा । पानैस्तु विविधेर्ह् द्येः सुराक्षीरासवःदिभिः ॥६१॥ विशेषाद्विहिता पूजा प्रहयज्ञे मया पुरा। मातराणां सुराणाञ्च साप्यत्रैवोपकल्प्यते ॥६२॥ पिशाचान् दानवान् रक्षान् मांसमद्यैः प्रपूजयेत् । ग्रभ्यञ्जनाञ्जन तिलैमांसेन पितरस्तथा ॥६३॥ मुनयः सामयजुभिः ऋग्गन्धैर्धूपमाल्यकः । त्रिमधुरेण च नागानशेषैर्वर्णं केस्तथा ॥६४॥ बुपाज्याहतिदानैश्च देवान् रत्नदक्षिएाः। गन्धर्वाप्सरसो गन्धैमिल्यैश्च सुमनैस्तथा ॥६५॥ शेषास्तु सार्व्ववर्णिके वलिगन्धेश्च पूजयेत् । प्रतिसराणि पताकाश्च वस्त्राण्याभरणिन च ॥६६॥ सर्वेषां च प्रदेयानि सयज्ञोपवीतानि च । दक्षिरो पश्चिमे चैव वायन्यां मण्डलस्य वा ।।६७॥ ग्रहयज्ञविधानेन होमं मातृमखोदितम् । कृत्वा द्रव्यैरिमैर्वत्स यथोवतैर्लक्षणान्वितैः ॥६८॥ लाजाक्षत वृतं क्षौद्रं दिध क्षीरं सरीसृपाः । सिद्धार्थाः सुमनोगन्ध भूपाइच सिसतोत्कटाः ॥६६॥

> गोरोचना तिला दर्भाः स्वर्त्तुजानि फलाति च। घृत पायस पूर्णांश्च रागवान् विनिवेदयेत् ॥१००॥ पश्चिमायान्तु वेद्घायां पूजेयं स्नानिकी भवेत् । कलशान् सुद्रढान् कुर्याल्लक्षरामेन वदामि ते ॥१०१॥

इति श्री देवीपुराएो पुष्पाभिषेके चिन्ता नाम पञ्चषिटतमोऽध्याय:3।

१. घूपाध्याहुतिपानैश्च ग। २. क्षीरं तु सर्वदा ग।

३. ग्राद्ये पुष्पाभिषेक मण्डला विता ग।

# षट्षिटतमोऽध्याय:।

#### ब्रह्मोवाच ।

उत्पत्ति लक्षरां मानं कथयामि महामुने । बाधकः कलशक्त्वेव येन लोके प्रकीर्तितः ॥१॥ अमृते मध्यमाने तु सर्व्वदेवैः सदानवैः । मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम् ॥२॥ उतपन्नममतं तत्र महावीय्यं पराक्रमम्। तस्यायं धारणार्थाय कलशः परिकीर्तितः ॥३॥ कलां कलां गृहीत्वा व देवानां विश्वकम्मणाम् । निम्मितोऽयं सुरैर्यस्मात् कलशस्तेन उच्यते ॥४॥ कलशस्य मुखे ब्रह्मा ग्रीवायान्तु महेश्वरः । मूले तु संस्थितो विष्णुर्मध्ये मात्गणाः स्थिताः ॥५॥ शेषास्तु देवताः सर्वा वेष्टयन्ति चतुद्दिशम् । कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपास्तु संश्रिताः ॥६॥ नक्षत्रारिंग ग्रहाः सर्वे तथैव कुलपर्व्वताः । हिमवान् हेमकूटश्च निषधो मेरुरेव च ॥७॥ रोहितो माल्यवन्तरच सूर्य्यकान्तिरच पर्व्वताः । गङ्गा सरस्वती सिन्धु सुभगा यमुना नदी ॥८॥ एरावती शतहृदा तथा वैतरणी नदी। गोदावरी नम्मंदा च मही नाम महानदी ॥ ६॥ एकहंसं <sup>3</sup> पृथूदकम् । ग्रमरेश्वरं भ्युण्डरीकं गङ्गासागरमेव च ॥१०॥ कुरूक्षेत्रं प्रयागञ्च पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशे निवसन्ति ते । ग्रहशान्तिश्च पुष्टिश्च प्रीति गायत्रिरेव च ॥११॥ ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदस्तथैव च । ग्रथव्वंवेदसिहताः सन्वें कलशे संस्थिताः ॥१२॥ न चैव कलशाः पुण्याः शम्भूमूर्त्तिसमुद्भवा । गोत्योपगोभ्यो मरुतः समुदश्च तथापरे ॥१३॥ पञ्चमः परिकोत्तितः। विरजस्तनुदूषश्च<sup>४</sup> षष्ठसप्तमकावुभौ ॥१४॥ मनोहरः खलूभद्रः

१. वाचक ग।

रे. एकहस्तम् ग।

४. तलइपच्ट ग।

२. संस्थानां ग ।

४. अश्वमेधम् ख ।

ग्रष्टमस्त्विन्द्रयोपेतो नवमो विजयः स्मृतः । नवैव कलशाः ख्याता ग्रिधिदेवं निवोधत ॥१५॥ नवमो यः समाख्यातो विजयो नाम नामतः । शिवस्तत्र स्थितः साक्षात् सर्व्वपापहरः शुशः ॥१६॥

स तु पञ्चमुखः ख्यातो लोके सर्व्वार्थसाधकः।

पञ्चत्रह्मात्मको यस्मात् तेन पञ्चमुखः स्मृतः ॥१७॥

पश्चिमे तु मुखे सद्यो वामदेवस्तथोत्तरे । पूर्व्वं तत्पुरूषं विद्यादघोरञ्चापि दक्षिरो ॥१८॥ ईशानः पञ्चमो मध्ये सर्व्वंषामुपरि स्थितः । एते पञ्चमुखा वत्स पापघ्ना ग्रहनाशनाः ॥१६॥ सद्योजातं भवेच्छुक्लं वामदेवन्तु पीतकम् । रक्तस्तत् पुरुषो ज्ञेयो श्रघोरः कृष्ण एव च ॥२०॥ ईशानः पश्चिमस्तेषां सर्व्वर्णं समन्वितः । कामदः कामरूपी स्याद् ज्ञानाधारः शिवात्मकः ॥२१॥ क्षितीन्द्रो ज्येष्ठकलशो द्वितीयो जलसम्भवः । तृतीय पवनश्चेव चतुर्थस्तु हुताशनः ॥२२॥ पञ्चमो यजमानस्तु षष्ठश्चाकाश सम्भवः । सोमस्तु सप्तमः प्रोवत ग्रादित्यश्च तथाष्टमः ॥२३॥ एते चोत्पादिता देव्या शिवेनाधिष्ठिताः पुरा । इन्द्रस्य मूर्त्तयश्चाष्टौ सूर्य्यान्तास्तनवः शिवः ॥२४॥

क्षितीन्द्रः पूर्व्वतो न्यास्यः पिइचमे जल सम्भवः।

वायव्ये वायवो न्यास्य ग्राग्नेये ग्रग्निसम्भवः ॥२४॥

सौम्यमुत्तरतो योज्यं सौरं दक्षिणतो न्यसेत्। न्यस्यैवं कलशानान्तु पूर्व्वरूपं विचिन्तयेत्।

कलशानां मुखे ब्रह्मा ग्रीवायां विष्णुरेवहि ॥२६॥

मध्ये मातृगणाः सन्वं सेन्द्रा देवाश्च पन्नगाः । कुक्षौ तु सागरास्तेषां सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥२७॥ श्रिया चैव तयोमा च गन्धन्वि ऋषयस्तथा । पञ्चभूतास्तथा धारास्तेषामधरतः स्थिताः ॥२८॥ पूर्णाः पूतेन तोयेन सिद्धास्त्वेकान्ततोज्ज्वला । सिर्त्सरः सखातेन तडागेन जलेन वा ॥२६॥ वापीकूपौ च दिन्येन सामुद्रेण सुखावहाः । सन्वंमङ्गल मङ्गल्याः सन्वंकित्विषनाशकाः ॥३०॥ स्रभिषेके सदा ग्राह्याः कलशा ईष्टशाः शुभाः । यात्राविवाह काले वा प्रतिष्ठायज्ञकम्मणि ॥३१॥ योजनीया विशेषेण सन्वंकाम प्रसाधकाः । मृतापत्या तु या नारी या च वन्ध्या प्रकीतिता ॥३२॥ मूढगर्भा स्रगर्भा च दुर्भगा व्याधिपीडिता । एतासान्तु सदा कार्यं स्नापनं पुष्पमण्डले ॥३३॥

१. कृष्ण एव ग।

सर्व्वरत्नौषधी गन्ध-फल-पुष्प-समन्विताः । ग्रहदोषे प्रयोक्तव्याः कल्यागो मङ्गले तथा ॥३४॥ ग्रहान् धारयते यस्मान्मातरा विविधास्तथा । दुरितांश्च महाघोरस्तेन ते धारकाः १स्मृताः ॥३४॥ एकैकान्तु कलां मूर्तो क्षित्यादीनां यथाक्रमम् ।

संहृत्य संस्थिता यस्मात् तेन ते कलशाः स्मृताः ॥३६॥

हैमराजत ताम्रा वा मृष्मया लक्षणान्विताः। पञ्चाङ्गुल वेपुल्यमुतसेधः षोडशाङ्गुलान् ॥३७॥ कलशानां प्रमाणन्तु मुखमष्टाङ्गुलं भवेत्। ग्रष्टमूर्तिस्थितो योऽसौ स शिवः पद्मसंस्थितः॥३८॥

मूर्त्तयोऽष्टौ गएगस्तस्य कर्णिकायां शिवः स्थितः।

ये गणास्ते दला नागे ये नागा कलशाश्च ते ॥३६॥

कलशाश्च ग्रहाः प्रोक्ता लोकपाला दिशश्च ते । एतैः सर्व्वमिदं व्याप्तमाब्रह्म भुवनं जगत् ॥४०॥ दुराधर्षे महासत्त्वैः सर्व्वपाप विशोधकैः ॥४१॥

इति श्री देवीपुराएं। कलशोत्पत्ति निवेशाधिदेवलक्षएकीर्त्त नं नाम षट्षिटतमोऽध्यायः ।

१. वाचकाः ग।

२. सप्तमूत्ति ग।

१. इत्याघे कलशोत्पत्ति निवेषनाधि देवलक्षराम् ग ।

### सप्तषिटतमोऽध्यायः ।

#### ब्रह्मोवाच ।

रत्नानि बीजं पुष्पाणि फलानि कलशे क्षिपेत् । पुष्पमाल्याश्च वस्त्रान्ते सितचन्दनचिच्चताः ॥१॥ वैदूर्यमहापद्मेन्द्रस्फाटिकैः । सर्व्धातु फल बिल्वनारङ्गोडुम्वरेस्तथा ॥२॥ वीजपूरक जम्बीर ग्राम्रग्राम्नात वाडिमै:। यवशालिनीवारैश्च गोधूमसित सर्षपै:॥३॥ कुङ्कुमागुरुकर्पूरमदरोचनचन्दनम् । मांसेला कुष्ठ कर्पूर यत्र चण्डाम्वराञ्जनम् ॥४॥ जाती वत्रकणगन्ध पृक्कागौरी सपर्एाकम् । वचारात्रि समञ्जिष्ठा तुरूष्कं मङ्गलाष्टकम् ॥५॥ दूर्व्वा मोहनिमृङ्गाङ्क<sup>४</sup>शतमूली शतावरी। वला नागवला देवी सहदेवा गजध्वरा<sup>५</sup> ॥६॥ पूर्णकोशा सिता पाठा गुञ्जा सुरसिका लताम् । व्यापकं गजदन्तु शतपृष्पा ब्राह्मी देवी शिवा रुद्रा सर्व्वगन्धानि काञ्चनम् । समाहृत्य शुभान्येतान् कलशेषु निधापयेत् ॥८॥ कल्याएां विजयं धूपौ चन्द्रोदये समङ्गलम् । सर्वरत्नमलंकारं रोचनाख्यं तु पट्टकम ॥६॥ बुध्या द्वयंगुलमंगुल्या षड्विंशांगुलयावधी । नोत्तमं चतुरस्रं वा पद्मचिन्द्रकर्गीमकम् ॥१०॥ वामे सपद्ममत्स्ये भागा स्वस्तिकविनायकै: । श्री श्री वृक्षवराहेम स्रमीदेवी शुभान्वितम् ॥११॥ सर्व्वरत्नमलङ्कारं पट्टं कार्यं द्विहस्तकम् । हस्तविस्तार उच्छ्रायं दशाङ्गः ल्यं सुशोभनम् ॥१२॥ स्नानाख्यं सार्द्धहस्तन्तु पट्टं वृत्तासनान्वितम् । शय्याख्यं द्विगुणं दैध्यद्विनुर्मानं सपीठकम् ॥१३॥ गज सिहं कृताटोपं हेमरत्नविभूषितम् । सिहाख्यं सार्द्धं विस्तारा कुण्डासनमथापि वा ॥१४॥

१. साम्र साम्रात ग।

२. मात्स्येनाब्ट कर्पूर पत्र इंडा सुराजलम् ग।

३. निर्मासां वुदशेले यज्ञजुदेवनं फलम् ख क पुस्तके नाह्ति।

४. भगांगं ग। ५. सहदेवीमजाक्षमा ग। ६. ख पुस्तके न सन्ति।

समपादं ग्रहाख्यं वा हेम पत्र विभूषितम्। वज्रेन्द्र नील रूद्राख्यं महार्घमणि चिंच्चतम् ॥१४॥ चतुष्वादोऽथ वा कार्य्यस्त्रमण्डल समोऽिपवा। व्याध्रचित्रकपट्टेवा उपधानानि कारयेत् ॥१६॥ म्रन्यैर्वा राञ्जितैश्चम्मैमृ दुतूलक पूरिताम् । शय्यां दैर्ध्यार्द्धं विस्तोर्गां चतुर्हस्तां सुलक्षणाम् ॥१७॥ वितस्ताधिकमिच्छिन्ति नृपेश् गुरूविद्यया । पद्मपादाथ पादा वा गर्जासह पदाथवा ॥१८॥ दिन्तदन्त विचित्रा वा हेमरत्न विभूषिता । शुभ पट्टोत्तरा वा धात्रा करिण्या हस्तमुच्छ्रिताः ।१६॥ किन्तराद्याः प्रकर्त्तव्याः सर्व्वशोभा समन्विताः । शुभवन्धसमोपेताः सकुम्भा स्रथ सग्रहाः ॥२०॥ शिवोपलसमं मानं कार्यं वे शिववाररणम्<sup>२</sup>। पद्मस्वस्तिक सङ्घट्ट उत्पलं विहगान्वितम् ॥२१॥ यत्र वल्लोकृतापीड हेमदन्तं मुसञ्चितम् । वज्रपद्ममहापद्म रागवेदूर्यं भूषितम् ॥२२॥ गजकम्भ समाकारमर्छ चन्द्रकृतापि वा। सहस्रकिन्नरी मानं सप्तमञ्च शतैः पिवा ॥२३॥ नवेशं सर्व्वलोकानां त्रिशतं द्विगतं पिवा। तूणौ शय्या समा कार्या मृदुकौष्ठक पूरकैः ॥२४॥ उपधानं विचित्रन्तु कनकं मृदु वर्त्तुलम् । वृत्तशुङ्गाटकाकारान् श्रवणाख्याय कण्डकान् ॥२५॥ यानं शध्याकृति कार्यं वृत्तपादं सुशोभनम् । वितस्तिरूच्छिता कार्या शिवपादाक्षा मृत्तिका ॥२६॥ एवं समस्तं प्रत्यग्रं कृत्वा शय्यासनादिकम्। वस्त्रालङ्कार शोभाद्यमिभवेकं समारमेत् ॥२७॥ ततो धूपस्य वैदयस्य चर्मा रोहितमक्षतम् । सिहस्याथ तृतीयस्य व्याघ्रस्य च ततः परम् ॥२८॥ चत्वारि तानि चम्माणि तस्या वेद्या उपस्तरेत्। शुभे मुहूर्ते संप्राप्ते पुष्ययुक्ते निशाकरे ॥२९॥ हेमं वा राजतं ताम्रं क्षीरवृक्षमयं पिवा। भद्रासनं प्रकर्त्तव्यं सार्द्धहस्त समुच्छ्रितम् ॥३०॥ सपादहस्तमानन्तु राज्ञा मण्डलिकान्तरा । सुसंहृष्टमना राजा हैमन्ते दीपं संविशेत् ॥३१॥ देवज्ञामात्य कञ्चुकिवन्दि पौर सुहद्वृतः । द्विज वेदध्विन गीत पटु वाद्य रवान्वितः ॥३२॥ मृदङ्ग राह्व तूर्योश्च शुभ शब्देर्हता शुभम्। ब्रहतक्षौमानि निवसं नृपं कम्वलछादितम् ॥३३॥ पुष्पाढ्यैःसपिपूर्गौंश्चस्नापयेत् । ग्रष्ट-षोडश-विशांष्टशतमष्टाधिकं पित्रा । कलशैर्वलि

कलशानां समाख्यातमधिकानामुत्तरोत्तरम् ॥३४॥

१. संग्रहा ग।

रे. वृषस्य ग।

२. शिवोपया सममानं कार्यं वै शिवधारणम् ग।

कल्यार्गं नं तु मन्त्रेरा मङ्गलेन जपेन वा । देवी शम्भु भवेनाथ स्नाप्याज्येन ग्रथापिवा ॥३४॥ ग्राज्यं तेजः समुद्धिष्टमाज्यं पापहरं परम् । ग्राज्यं सुरारामाहारमाज्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥३६॥ भौमान्तरीक्ष दिन्यं वा यत्तु कल्मषमागतम् । सन्वं तदाज्यसंस्पर्शात् प्रणाशमुपगच्छति ॥३८॥ ततः कम्बलमुपनीय पुष्पस्नानाम्बुपूरितैः । कलशैः स्नापयेद्राजन्नार्च्योऽनेन मन्त्रेण ॥३९॥

सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः ।

ब्रह्मा विरशुक्त रुद्धक्त साध्याक्ष्य समरुद्गरणाः ।।४०॥

ब्रादित्या वसवो रुद्धा ग्रक्षिवनौ च भिष्ण वरौ ।

श्रदितिर्देव माता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती ॥४१॥

कीर्तिलक्ष्मीद्र्युं तिः श्रीश्च सिनीवाली कुहूस्तथा । दितिश्च सुरसा चैव विनता कहुरेव च ॥४२॥ देवपत्न्यश्च या प्रोक्ता देव मातर एव च । सर्व्वास्त्वामभिषिञ्चन्तु शुभाश्चाप्सरसां गणाः ॥४३॥ नक्षत्राणि मुहूर्त्ताश्च पक्षाऽहोरात्रि सन्धयः । संवत्सरा दिनेशाश्च कलाः काष्टा क्षणा लवाः ॥

सर्वे त्वामभिषिञ्चन्तु कालस्यावयवाः शुभाः ॥४४॥

वैमानिकाः सुरगणाः मानवाः सागरेः सह । सरितश्च महाभागा नागाः किम्पुरुषास्तथा ॥४४॥ वैरवानसा महाभागा द्विजा वैहायसाश्च ये । सप्तर्षयः सदाराश्च ध्रुवस्थानानि यानि च ॥४६॥ मरीचिरित्रः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुरिङ्गराः । भृगुः सनत्कुमारश्च सनकोऽथ सनन्दकः ॥४७॥ सनातनश्च दक्षश्च जेगीषव्योऽथ नन्दनः । एकतश्च द्वितश्चेव त्रितो जावालि-कश्यपौ ॥ दुरयो दुविनीतश्च कण्वः कात्यायनस्तथा ॥४८॥

मार्कण्डेयो दीर्घतपा शुनः शेपो विदूरथः । द्वौत्नैः संवर्त्तकश्चैव च्यवनोऽत्रि पराशरः ।।४६॥ द्वैपायनो यवक्रीतो देवरातः सहानुजः । एते चान्ये च मुनयो वेदव्रत परायणाः ॥५०॥ सिशाष्यास्तेऽभिषिश्चन्तु सदाराश्च तपोधनाः । पर्वितास्तरवो वन्द्याः पुण्यान्यायतनानि च ॥५१॥ प्रजापित दितिश्चैव गावो विश्वस्य मातरः । वाहनानि च दिव्यानि सर्व्वलोकाश्चराचराः ॥५२॥

१. दुर्वासा ग।

भ्रानय पितरस्तारा जीभूताः खं दिशो जलम् । एते चान्ये च वहदः पुण्यैः सङ्क्वीर्त्तनाशुभैः ॥ तोयैस्त्वामभिषिञ्चन्तु सर्व्वोत्पातनिवर्हगौः ॥५३॥

इत्येवं शुभदेरैतैर्मन्त्रैदिव्यस्तथापरेः । शेवै र्नारायगौः रौद्रौ वृह्मशक्र समुद्भवेः। ग्रापोहिष्ठा हिरण्येति शम्भवेति तथैव च ॥५४॥

सर्व्वमङ्गल मङ्गल्यैर्वस्त्रं कार्पासिकं श्रियात् । शङ्कः वेग्रुरवेस्त्र्य्ये राचान्तो मङ्गलेनृंपः ॥४४॥ ततः सम्पूजयेद्देवान् गुरुन् विप्रान् ध्वजायुधान् । छत्रं बाद्यं गजानश्वान् परिजप्तानि धारयेत् ॥४६॥

देवेन विजयेनोढ्यमलङ्काराणि पार्थिवः । द्वितीयायां ततो वेद्यां गत्वाह्र्य हुताशनम् ॥५७॥ देवानां वदनं स्थानं निमित्तानि तु लक्षयेत् । स्वाहा रुद्राय चेन्द्राय विष्णवे ब्रह्मणे शिवे ॥५६॥ प्राजापत्ये कुमाराय विष्नहाय विनायके । सूर्याय प्रहराजाय वराहाय त्रिविक्रमे ॥५६॥ मातृणां वरदे मात्रे चामुण्डाये स्वधेति च । नागराजायानन्ताय ततो राजा समाहरेत् ॥६०॥ क्रमेण संस्थिते चर्मण्युपविशेन्नराधियः । वृषस्य वृषदंशस्य रुरोश्च पृषतस्य च ॥६१॥ तेषामुपरि सिहस्य व्याष्ट्रस्य च ततः परम् । उपविष्टे पुनहींमं तैमन्त्रेः सघृतेस्तिलैः ॥६२॥

कृत्वा शेषं समाप्ति स प्राञ्जिलः संस्थितो वदेत् । यान्तु देव गणाः सर्वे पूजामादाय पाथिवीम् ॥६३॥

सिद्धि दत्त्वा सुविपुलां पुनरागमनाय व । नृपतिरतो देवज्ञान् पुरोधाँवव द्विजानर्ज्ययेत् ।।६४॥
गोभूहिरण्य रत्नैवच ग्रन्यानिप क्रमागतान् ।।६४॥

स्थल देवान् पुरोदेवीन् नदीकल चतुष्पथान् । ग्रभयञ्च जने देयं गङ्गोत्सङ्गः समारचेत् ॥६६॥ ग्रलङ्कृत्य यथान्यायं सितौ तौ वस्तुभूषितौ । देवदेवीति विज्ञाय वन्धनस्थांत्रच मोचयेत् ॥६७॥ नमी विचित्राङ्गः सष्टुष्टान् पुनस्तान् कृतागसान् । विभवानुरूप भावैत्रच पुरे पूजां समारभेत् ।६८॥ सिहासनं समास्थाय चतुस्के घृतद्योतितैः । दीपैः रजतपत्रस्थैः तोयार्घमृतवंदितैः ॥६९॥ रोचनादिकं पत्रयेद् दर्पंगां मंगलानि च । एवं पुष्ये ग्रवाप्नोति कर्त्ता राज्यायुः सम्पदः ॥७०॥ विनापि वधें फलदं पुष्टं पुष्याभिषेचने । राष्ट्रोत्पातोऽयसेषु धूमकेतोत्रच दर्शनम् ॥७१॥ ग्रहावमदंनं चेव पुष्यस्नानं समाचरेत् ॥ नास्ति लोके स उत्पातो यो ह्यनेन न शाम्यित ॥७२॥

मङ्गलञ्चापरं नास्ति यदस्मादितिरिच्यते । स्रिधराज्यार्थिनो राज्ञः पुत्रजन्माभिकांक्षयाः ॥७३॥ तत् पूर्व्वमिभिषेकेण विधिरेष प्रशस्यते । देवेन ब्रह्मणे दत्तं तेनाप्युशनसे पुनः ॥७४॥ उशनाच्च गुरोः प्राप्तं ततो देवः स ते गतम् । महेन्द्रार्थमुवाचेदं वृहत्कोत्ति बृंहस्पतिः ॥७४॥ स्थानमायुः प्रजावृद्धिः सौभाग्यकरमुत्तमम् । स्रनेनेव च तोयेन हस्त्यश्वं स्नापयेत् तु यः ॥७६॥ तस्याभय विनिम्मुंक्तं परां वृद्धिमवाप्नुयात् । प्रतिसंवत्सरं कार्य्यमभिषेकन्तु पार्थिव ॥७७॥ माण्डलीकनरेन्द्राणां सामन्ताधिपतेः पिवा । सामन्तानां सदा कार्य्यं विघ्नेश्वर मखं शुभम् ॥७४॥ स्त्रिया वा लक्षणोपेता यस्य वा लभतेऽसुखम् । तस्येदं कारयेत् स्नानं सर्व्वकामप्रसाधकम् ॥७६॥

इति श्री देवीपुराएो पुष्याभिषेको नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः ।

१. ख पुस्तके न सन्ति।

१. कांक्षिणः ग। २. विश्वेश्वरय ग।

३. इत्याद्ये त्रैलोक्याभ्युदयपादे पुष्पाभिषेकः समाप्तः ग ।

# अब्टबब्टितमो*ऽ*ध्यायः।

in the least of a transfer being a to find the

## मनुरुवाच ।

गोतीर्थे पुत्रकामाय धनकामाय सङ्गमे । मातृस्थानेषु सौभाग्यं इमशाने मृतपुत्रिकाम् ॥१॥ जीर्गो कूपे काकवन्ध्यां पुक्किरिग्गीतटे शुभे । नित्यं विनायकस्थाने स्नापयेत्तु कुमारिकाम् ॥२॥ रक्तवासोत्तरीयान्तु यस्या नोत्पाद्यते नरः । नद्यास्तु पिश्चमे कूले लेख्यस्तीर्थेषु चाग्रतः ॥३॥ मातृग्गां वामभागे तु यज्ञस्याग्नेयता दिशि । तले तु एक वृक्षस्य मध्ये चंव चतुष्पथे ॥४॥ लिखेत् पूर्व्यग्वेव रग्गे इमशाने नैऋते लिखेत् । जीर्गा कूपे यथेच्छन्तु पर्व्वतस्योत्त रेगा तु ॥४॥ ऐशान्यामेकलिङ्गे तु याम्यां वन ग्रारामयोः । त्रिक्टस्योत्तरे भागे ग्राधारस्याष्टपदे लिखेत् ॥६॥ पुस्तके नैऋते लेख्यमायतनेषु पृष्ठतः । वायव्यां वार्ष्णीमध्ये गोष्ठे चंव यथेप्सया ॥७॥ नैऋत्यां याम्यमध्ये तु पुलिनेत् समालिखेत् । कौवेरी ऐशानीमध्ये सङ्गमे च समालिखेत् ॥६॥

तडागात् पद रातेनैव लिखेद्दिक्षु यथेप्सया।

एते स्थाना मयाख्याता स्थान श्रेष्ठाश्च दोषजाः। ॥६॥

भयं मृत्युं करिष्यन्ति गोत्रोत्सादं दरिद्रताम्।

मन्त्रसिद्धिर्न जायेत सुतश्चैव विनश्यति । ॥१०॥

कुलक्षयमतो याति सभृत्यपशुवान्धवैः । स्रादौ भूमि परीक्षेत पश्चात् कुर्वीत मण्डलम् ।।११॥ सशल्यामुषरां चैव स्फुटितां विषमां तथा ।।

वल्मीकं ग्रामधानञ्च ग्रशुभां तां विवर्ज्येत् ॥१२॥

सशत्यान्ते केशवहुला ऊषरे तु धनक्षयः । स्फुटिते मरग्गं ज्ञेयं विषमे शस्त्रतो भयम् । वल्मीके श्रनपत्यार्थं ग्रामे धाने त्वनिर्व्वृतम् ॥१३।।

सुषमां शाद्वलां भूमि कूम्म्पृष्ठोन्नतां तथा। पूर्व्वंप्लवा वृद्धिकरी नराणाञ्च शुभप्रदा ॥१४॥

दक्षिणतो मृत्योभर्यमर्थक्षयं पिश्चमतः । वलं ददत्युत्तरतः ।।
नैऋति शस्त्राद्भयमाग्नेय्यामग्निदाहश्च ॥१४॥
एशान्यां कामदा मही वायव्यां शस्त्रतो भयम् ।
ग्रद्धौ दिग् भागाः मयाख्यातास्ततः कम्मं समारभेत् ॥१६॥
ग्रहान् पापान् हनेच्छेतो रक्तोऽपि च गणान् हनेत् ।
कृष्णः सर्व्वासुरान् हन्ति पीतकन्तु विनायकान् ॥१७॥

पिशाचान् राक्षसांश्चेव हरते हरितो रजः। रुद्रो ब्रह्मा हरिर्हेवी सर्व्व देवन्तु पञ्चमम् ॥१८॥ ग्राकाशात् कृष्णको जातः पृथिवीं हरितां विदुः।

इति श्रो देवीपुराएो काम्यस्नान स्थाननिरूपणं नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ।

१. कीवेर्या ग।

२. नास्ति ग पुस्तके ।

# एकोनसप्ततितमो अध्यायः ।

### मनुरुवाच ।

सर्व्वकामप्रदं पुण्यं गणयागं वदामि ते । हिताय सर्व्वलोकानां पाथिवानां विशेषतः । विनायकः कम्मंविष्टनं सिद्ध्यर्थं विनियोजितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्वेण ब्रह्मणा पुरा ॥२॥ तेनोपलक्षितं कम्मं लक्षणानि निवोधत । स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थं जलं मुण्डञ्च पश्यति ॥३॥ काषायवाससञ्चेव क्रव्यादांश्चावरोहति । श्रन्त्यजैर्गर्दंभैरुष्ट्रः सहैकत्रावतिष्ठित ॥४॥ ब्रजमानं तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परैः । विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥४॥ तेनोपधृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । कुमारी न च भत्तरिमपत्यं गर्भिणी तथा ॥६॥ श्राचार्यत्वं श्रोत्रियश्च शिष्यो नाध्ययनं तथा । विणग्लाभं न चाप्नोति कृषीञ्चेव कृषीवलः ॥७॥ सन्पनं तस्य कर्त्तव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूर्व्वकम् । गौरसर्षप कक्कोल सद्यो नोत्सादितस्य च ॥६॥ सन्वौषयेः सद्वगन्थे विलिप्तशिरसेस्तथा । भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्यान् द्विजान् शुभान् ॥६॥

भ्रश्वस्थानाद गजस्थानाद् वल्मीकात् सङ्गमाद् ह्रदात्।
मृत्तिकां रोचनां गंधान् गुगुल्लञ्चाप्सु निक्षिपेत्।।१०॥

यदा कृतं ह्ये कवर्णैश्चतुभिः कलशैक्ष्मं दात् । चर्ममण्युपानहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं तथा ।।११॥ सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम् । तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥१२॥ भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्य्यवृहस्पती । भगं मित्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो विदुः ॥१३॥ यत् ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते पञ्चमूर्द्धनि । ललाटे कर्ण्योरक्ष्वोरापस्तद् ध्नन्तु ते सदा ॥१४॥ स्नातस्य सार्षपं तेलं स्नुवेणौडुम्वरेण तु । जुहुयान्मूर्द्धनि कुशान् सब्येन परिगृह्यते ।।१५॥ सितश्च सन्मितश्चैव तथा शालकटङ्कटाः । कूष्माण्डराज पुत्रांश्च यजेत् स्वाहासमन्वितम् ॥१६॥ नामभिर्वलिमन्त्रैश्च नमस्कारसमन्वितः । दद्यात् चतुष्यथे सूपं कुशानास्तीर्यं सर्व्वतः ॥१७॥

# कृत्वा कृतांस्तण्डुलांश्च पललौदनमेव च। मत्स्यान् पक्वांस्तथा वामान् मांसानि विविधानि च॥१८॥

पुष्पिक्षित्रान् सुगन्धांश्च सुराञ्च त्रिविधामि । सूलकं पूरिकापूपिंस्तथैवोण्डेरक स्रजः ॥१६॥ दिधिपायसमन्त्रञ्च गुडवेष्टित मोदकान् । विनायकस्य जननीमुपितष्ठेत् ततोऽिम्बकाम् ॥२०॥ दूर्व्वासर्षप पुष्पामञ्जलिम् । रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवित देहि मे ॥२१॥ ततः शुक्लाम्बरधरः पुष्पान्धानुलेपनः । ब्राह्मणान् भोजनं दद्याद् वस्त्र युग्मं गुरोरिप ॥२२॥ एवं विनायकं पूज्यं ग्रहान् पूर्व्वविधानतः । श्रिताध्येन प्रसादेन गुरुदेविद्वजार्च्वनम् ॥२३॥ कम्मणां फलमाप्नोति श्रियञ्चाप्नोत्यनुत्तमाम् ॥२४॥

इति श्री देवीपुराऐ विनायकमण्डलपूजास्नानविधि नामैकोनसप्ततितमोऽध्यायः ।।।

१. म्रिधिवनायक मंत्रपूजास्थापन विधि: ग ।



design and the contract of the

ting and a fore smortalerings into a religion forth white part is the

## सप्ततितमोऽध्यायः ।

ग्रौं विनायकाय गों नमः। गां हृदयाय नमः।श्रों शिरः। गूं शिखा। गें नेत्रे। गों कवचम्। गः ग्रस्त्रम् ॥१॥

एतैः सर्वे प्रकर्त्तव्यं मण्डलैः सोपपातकैः । घाताग्निशत्रु तोयाग्नि दिनरात्र्यद्वंगामि तु ॥२॥
एवं मण्डल विन्यासैहेंमराजत भास्करैः । पटे वा लिखिता भूजें मन्त्रा ग्रायुः प्रदायकाः ॥३॥
नराणां वाणयोधानां तुरगेश्रवृषोष्ट्रयोः । नामाद्यक्षरसंरूद्धा हेमलेखानि नादरात् ॥४॥
मदकुङ्कुम कर्पूर रोचनारस लेखिताः । गोमयेन सवत्साया भूमौ च पतितेन तु ॥५॥
परस्यं मातृमध्यस्थं षोडशानान्तु रुद्रगम् । द्विगुणस्थं गुणान्तस्थं मण्डलानुगतं कृतम् ॥६॥
पागौ कण्ठकटिवस्त्रं रुक्षदेवाद्पट्टगम् । मत्तवारण संरूढं पूजितं धनपुत्रदम् ॥७॥
वस्त्रहेम मणि माल्यगन्धकर्पूर चन्दनैः ॥६॥

फलैनीरसिनमांसं मध्यस्थं धनधान्यदम् । जातीचम्पकोशीरं पूजितं घृतमध्यगम् ॥६॥ सितभावोपचारेण ग्रारोग्यायुः प्रवर्द्धनम् ॥१०॥

रक्तपीता सिता नीला कामस्तम्भन मोहजैः। कर्त्तव्यं सर्व्वकार्येषु कालञ्चात्र समृद्धये ॥११॥ इति श्री देवीपुराणे रक्षाविधानं नाम सप्ततितमोऽध्यायः ।

१. रक्षाविधानम् ग।

# एकसप्ततितमोऽध्यायः।

### मनुरुवाच ।

पाथिवात् तु कृता रक्षा वहुधा रुद्रलाञ्छिता । तद्वर्णवदसंख्याता गजकुम्भस्थमाहवे ॥१॥ परसेन्य विनाशाय पीत पुष्पादि पूजिता । सर्व्वकामप्रदा रक्षा ग्राद्यवर्णोप लाञ्छिता ॥२॥ ग्राष्ट्रवर्ग कृतान्तस्था चन्द्रमध्यगता पुनः । सितपुष्पोपचारेण ज्वरदा च श्रमापहा ॥३॥ तेजोवर्णगता रक्षा तन्मण्डल कृतानुगा । नागाविरूपसम्पूर्णा विषमूत ज्वरापहा ॥४॥ वायु वीज कृता पीडा सपताका सिताश्चिता । चालने परसेन्यस्य विधिनानेन किल्पता ॥४॥ वटकाष्ठोत्थफलके विह्वस्तम्भेन वा मुने । रक्षेयं ताम्रफलके ज्वरशीत निवारणी ॥६॥ क्षीरचन्द्रघृतान्तस्था दाहतापशमे मता । फल होमाय वा मन्त्रा फलदा घृतत्रपंणा ॥७॥ पुष्पहोमा जयं दद्यादायुरारोग्य सम्पदाः । तर्पणायसकुष्ठादि सर्व्वकाम फलप्रदा ॥६॥ ग्रादित्यस्य च वर्णेन कालवर्णेन वा मुने । रुद्रदेवेन देवस्य तर्पर्णं विहितं मुने ॥६॥ च्राद्रित्यस्य च वर्णेन कालवर्णेन वा मुने । रुद्रदेवेन देवस्य तर्पर्णं विहितं मुने ॥६॥ च्राद्रस्यस्य च वर्णेन कालवर्णेन वा मुने । रुद्रदेवेन देवस्य तर्पर्णं विहितं मुने ॥६॥ च्राद्रस्यस्य च वर्णेन कालवर्णेन वा मुने । रुद्रदेवेन देवस्य तर्पर्णं विहितं मुने ॥६॥

इति श्रीदेवीपुराएो रक्षात्रिमूर्त्ति सूर्य्यं तत्त्व भेद पूजा नामैक सप्तितितमोऽध्यायः ।

<sup>🖲</sup> सक्रलाञ्छिता क ।

## द्विसप्ततितमोऽध्यायः ।

#### वशिष्ठ उवाच।

दुर्गागाञ्च पुराणाञ्च प्रमाणायामसंस्थितिम् । यथावच्छ्रोतुमिच्छामि सर्व्वलोके सुखावहाम् ॥१॥ बृहस्पतिरूवाच ।

सुष्ट्यादौ कथिता ब्रह्मन् ब्रह्मगामित तेजसा । स्वभू लींक विभागक्च पातालतलवासिनाम् ॥२॥ जम्बूद्वीपे यथा लोका निवसन्ति सुर्खाथिनः। तथाहं सप्रवक्ष्यामि यथा शम्भुः पुराऽब्रवीत् ॥३॥ सर्वेषां सुरसङ्घानां यथा ब्रह्मा उवाच ह । पूर्व्वं निकामचारिण्यो ह्यनिकेता ग्रथावसन् ॥४॥ प्रजाः सर्वाः सुद्धुध्टात्मा भय द्वन्द्वविविज्जिताः । पृथुः शासदिमां पृथ्वीं धम्मवत्मेज्यविस्थितः ॥५॥ प्रजा लोभं गता विप्र क्रामक्रोध वलेन च। कामं स्त्रीषु प्रवृत्तासु निशुम्भवशगा यदा ॥६॥ तदा सदाभवत् सिद्धिः कल्पवृक्षसमुद्भवा । देवापि मेरुमाच्छन्ना दुर्गं दानवराङ्कया ॥७॥ ततो ब्रह्मा समाधाय विश्वकम्मा महामतिः। गृहाणि चक्रिरे तासु प्रजासु<sup>र</sup> सुखहे तवे ॥८॥ जलशीतातपादीनां प्रतिघाताय चक्रिरे । यथा प्रीतिर्यथा योगं निकेतानि पृथक् पृथक् ॥६॥ मरुधन्वसु निम्नेषु पर्व्वतेषु नदीषु च । संप्रयान्ति च दुर्गाणि धान्यं पार्व्वतमौदकम् ॥१०॥ यथा कालं यथा देशं समेषु विषमेषु च। नगरं सन्निवेशानि दुर्गाएगञ्च यथाविधि ॥११॥ ततस्तु मापयामास सखेटकानि पुराणि च। ग्रामाणि च यथाभागं तथैवान्तः पुराणि च।।१२॥ तेषामायामविष्कम्मान् सन्निवेशान्तराणि च । चक्रुस्ततो यथाप्रज्ञं मित्वा मित्वात्मनोऽङ्गुलैः ॥१३॥ मानार्थानि प्रमाणानि तदा प्रभृति चिक्ररे। भानुं रेणुं कचं लिक्षा यूका यवक्रमाष्ट्या ॥१४॥ गुणिता ह्यङ्गुलं विप्र यवाष्टकमुदाहृतम् । देवाङ्गुलं समाख्यातं स्वं सर्वेषु चाङ्गुलम् ॥१५।

१. हितावहा म्क ग।

यवाङ्गुल प्रदेशास्तु हस्तिकंष्कधन् वि च। दश त्वङ्गुलपर्व्याणि प्रादेश इति संज्ञितः ॥१६॥ ग्रङगुष्ठस्य प्रदेशिन्या व्यासः प्रादेश उच्यते । तालः स्मृतो मध्यमया गोकर्णश्चाप्यनामया ॥१७॥ किनिष्ठया विवस्तिस्तु द्वादशाङ्गुल इष्यते । प्ररित्तैरङ्गुलान्युक्तः संख्यया त्वेकविशतिः ॥१८॥ चत्वारि विशतिश्चेव हस्तपादाङ्गुलानि तु । कष्कुः स्मृतो द्विरित्तस्तु द्विचत्वारिशदङ्गुलैः ॥१६॥ चतुर्हस्तो धनुर्दण्डो नालिका युगमेव च । धनुः सहस्रे द्वे क्रोरो गव्यूतिद्विगुरां मतम् ॥२०॥ ग्रष्टौ धनुः सहस्राणि योजनं भवते नृगाम् । एवं मान विभागेन व्यवहारः स्थितो भुवि ॥२१॥ विरुद्धोत्तरप्तवे भूमौ पुरं दुर्गञ्च शस्यते । चतुरस्रमथावृत्तं त्र्यस्रं दीर्घमथापि चा ॥ ॥२२॥

पुरं यथाक्रमात् श्रेष्ठं मध्यमोत्तमकनीयसम् । समन्ताद् योजनान्यष्टावैन्द्रं देवपुरं मतम् ॥२३॥ दश द्वे वैष्णवं प्राहुः षष्टिमानन्तु शाङ्करम् । दशब्राह्मं तथा पश्च सामान्यं सार्व्वभौमिकम् ॥२४॥

योजनाद्धि च मानानि पुराणि सन्निवेशयेत् । मध्ये राजगृहं कार्य्यं विष्राणाञ्चोत्तरादितः ॥२४॥ क्रमाच्छेषाणि कार्य्याणि प्रकृतिवाह्यतः पुरात् । वसेयुरन्यथा दोषो वर्णशङ्करजो महान् ॥२६॥ कृत्रिमेषु च दुर्गेषु चेष्टप्राकारकल्पना । चतुः पञ्चकमानेन कल्पयेद् विधिना मुने ॥२७॥

खातिक्यरिचतं कार्ग्यं प्रणालिभिः समन्वितम् । चत्वार्ग्यव्ट वाथवा त्रीणि द्वौ वा भूमि वज्ञाद् भवेत् ॥२८॥

नवदुर्गा समेतश्च सिशवं भुजगान्वितम् । नगरं सर्व्वतोभद्र कर्त्तव्यं रुचकं पिवा ॥२६॥ स्वित्तकं मध्यमं कार्यं कुमारीपुरमेव च । चतुष्पथे चतुर्यृक्तं सर्व्वकाम सुखावहम् ॥३०॥ छिन्नकर्णं विनासश्च दुस्थितं कुशदुर्थ्वलम् । नगरं न प्रशंसन्ति गर्त्तं विद्धं विभेदितम् ॥३१॥ ग्रग्नतः स्वल्पप्रासादं छिन्नद्रार्णा विदुर्वधाः । द्विमुखं कर्णहीनन्तु कृशं मध्ये कृशं विदुः ॥३२॥ दुस्थितं निम्नं याम्यन्तु नैऋतं धनदुर्व्वलम् । सौम्यं सर्व्वसुखाच्छादि पूरितं वारूर्णं वशम् ॥३३॥ याम्यमायुःप्रदं पूर्णं नगरं, प्रीतिवर्द्धनम् । सर्ववस्तु संपूर्णं च सर्व्वारोग्य सुखप्रदम् ॥३४॥

१. ग्रथवाङ्गुल क।

२. तन्त्रोत्तर ग । १. वसेधरण्यपथ्यदोषो ग ।

मध्यं चतुष्वयोपेतं न च तं पोडयेत् क्वचित् । ब्रह्मस्थानं हितं विष्र शिवस्तत्र सदा स्थितः ॥३४॥ चतुर्विशितिताद्यस्तु हस्तानष्टगतं परम् । ग्रत्र मध्यं प्रशंसन्ति हस्वोत्कृष्ट विवर्णितम् ॥३६॥ ग्रथ किष्कुशतान्यष्टो प्राहुर्मुख्यं निवेशनम् । नगरार्द्धश्च विष्कम्भं खेटं ग्रामं ततोर्द्धतः ॥३७॥ नगराद् योजनं खेटं खेटाद् ग्रामार्द्ध योजनम् । द्विक्रोशं परमा सीमा क्षेत्र सीमा चतुर्थनुः ॥३८॥ त्रिशद्धनुर्गाममाहुः सीमामार्गो दशैवतु । विशद्धनुः ग्राममार्ग सीमामार्गो दशैवतु ॥ धन्षि दश विस्तीर्गः श्रीमान् राजपथः कृतः ॥३६॥

नृवाजिरथनागानामसम्वाधं सुसञ्चरः। धन्ँषि चैव चत्वारि शाखारथ्यास्तु निर्मिताः॥४०॥ त्रिकरास्त्वुपरथ्यास्तु द्विकराप्युपरथ्यका । जङ्घापथश्च चतुष्पादः त्रिपदं स्याद्गृहान्तरम् ॥४१॥ ब्यतीपादस्त्वर्द्वपादं प्राग्वंशः पदिकः स्मृतः। स्रवकरः परिवारः पादमात्र समन्ततः॥४२॥

प्रावृटकाले तु सावित्री कर्त्तंच्या भ्रन्यथा निह । आद्ये कार्या पुरा विप्र ग्रष्ट लोकविवर्जिताः ॥४३॥

न विशेच्छौकरं वक्त्रं तस्मिन् पालो भवेदमी । एवं नगरेऽष्टके सिद्धे पुरेषु च महामुने ॥४४॥ ततो मेधाकृति दुर्गं कल्पयन्ति नृपोत्तमाः ॥४५॥

सहजं गिरिदुर्गञ्च कैलासं शाङ्करं यथा। तथा चार्द्वापि द्रव्टव्यं बहुतोयगृहान्वितम् ॥४६॥

त्राख्यातं दिव्यसम्पन्नं विना देवजलं शुभम् सार्द्धयोजनमानन्तु समं दोर्घमथापि वा ॥४७॥ श्रेष्ठं मध्यं भवेद्धन्वं पादांत कल्पसं भवेत्॥ क्रोशं क्रोशार्धमं दुर्गं श्रेष्ठमाहुर्मनोषिणः ॥४८॥

इषुनं चरते यत्र ग्रधस्तात् प्रेरितो मुने । पथस्तेन धनुष्मता तत्र संस्कारमारभेत् ॥४६॥ चतुिंद्क्षु स्वदेशान्तदुर्गं दैवकृतं नृपः । कारयेद् युद्धयोग्यन्तु सप्त ग्राम शतावृतम् ॥५०॥ दुर्गे कृते चतुिंद्दक्षु मण्डलं न विशत्यिरः । वीरवासावसंरोधात् पाष्णिग्राहभयादिप ॥५१॥

१. श्रीमान् तताद्रुतः ग।

३. सावृत्ता ग।

५. विनादैरजनम् ग।

२. दिशामार्गो ग।

४. राज्ये ग।

दुर्नं चतुब्विधं ज्ञेयमापत्स्वाश्रयकारणम् । ग्रौदकं पार्व्वतञ्चेव धान्वनं वनजं तथा ॥५२॥ चत्वारो मूलदुर्गे तु द्विभेदाः परिकीर्तिताः । ग्रन्तद्वीपं स्थलश्चेव गुहाप्रान्तरमेव च ॥५३॥।

प्रोक्तं निरुदकं स्तम्बिमिरिणाख्यं तथैव च । खाञ्जनं चैव विज्ञेयं स्तम्बगहनमध्यम् । ॥५४॥ प्रापो द्विधा गता यत्र तदन्तद्वीपमुच्यते । विज्ञेयं तु नदीदुर्गमित्युवाचोशना स्वयम् ॥५४॥ स्थूलमुन्नत देशः स्यादगाध सिललावृतम् । जलदुर्गं द्वितीयं स्थात् तडागं सरसञ्च यत् ॥५६॥ गिरीणामन्तरालं यद्दे बद्वारं सुदुर्गमम् । गुहाख्यं पव्वतं दुर्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५७॥ प्रोन्तुङ्गयङ्क विच्छिन्नं सोपसारं सुसंस्कृतम् । प्रास्तरं गिरिदुर्गं स्यात् सर्व्व दुर्गं सुलक्षरणम् ॥५८॥ बहिनिःसिललं दुर्गं तृणवृक्षविर्वाजतम् । ज्ञेयं निरुदकं स्तम्बं सदा दुर्गं विधायकैः ॥५९॥ एतदेकश्च विज्ञेयिमिरिणं सोषरं वृधैः ।

स्वल्पक्षारजलोपेतं द्वितीयं सोषरं ३ स्मृतम् ॥६०॥

एतावांस्तु विशेषः स्याद्धान्वनं द्विविधं पुनः । खञ्जनाख्यं पुनर्ज्ञेयं सजलाधारकर्दमम् ॥६१॥ स्तोकवृक्ष समायुक्तं स्तम्बाख्यं गहनं विदुः ।।६२॥

वनदुगं द्वितीयन्तु प्रवदन्ति मनीषिणः । नदी पर्व्वत दुगेंषु चतुरः पार्थिव ग्रावसेत् ॥६३॥ वर्णोत्तमिहते ते द्वे सर्व्वकाम प्रसाधके । धान्वनं वनदुगेंश्च ग्राटव्यं तत् प्रकीतितम् ॥६४॥ वसन्ति स्वेन विधिना यथोद्दिष्टेन ते मुने ॥६४॥

ग्रन्येऽपि च भविष्यन्ति दुर्गाश्रयसमाश्रिताः । तेऽपि तेषु यथा योगं हितकार्य्यरताः सदा ॥६६॥ खण्डस्फोटित संस्कारं द्रव्याणां निचयांस्तथा । रक्षाञ्चेच यथाशास्त्रं कुर्याद् दुर्गेष्वतन्द्रितः ॥६७॥

दुर्गोत्पत्तेश्चतुर्थाशं दुर्गेष्वेवोपयोजयेत् ॥६८॥

खण्डस्फोटित संस्कारं क्रियादौ नित्यकम्मंणि । कर्त्तव्यं पोषि् पादं कोषमद्धं प्रवेशयेत् ॥६९॥

१. ग्रन्तरीय क।

३. धान्वनं ग।

२. वृतीयम् ग।

४. नवदुगं प्रकीतितम् ग। वनदुगं क।

देशकाल वशाद्वापि कल्पनीयौ व्ययाव्ययो । प्राकारपरिखादीनां कल्पयेद् वा पृथक् पृथक् ॥७०॥ द्रव्याणां निचयार्थञ्च सम्रामान् महिंद्धकान् । परिखाखननं नित्यं नित्यं वप्रविवर्द्धनम् ॥७१॥ प्राकारोपचयं नित्यं नित्यं धान्यादिसंग्रहः । शरीरस्य शरीरो वा पोतो पोतस्य वा यथा ॥७२॥ तथा दुर्गस्य कार्योषु दुर्गाचारिहतो भवेत् ॥७३॥

म्रापदः सुलभा राज्ञां तेषां दुर्गः प्रतिक्रिया । दुर्गेषु मितमांस्तस्मान्न प्रमाद्येत किंहिचित् ॥७४॥ सुप्रभूनारिवध्यानां सर्व्वलोकोपकारिणाम् । स्वाम्यादीनामनुच्छित्तावेकं दुर्गं बलं विदुः ॥७४॥ कृतोऽप्यापत् प्रतीकारो मोहादेव प्रमादतः ॥७६॥

तस्कराः खण्डयन्त्येव नरं निद्रालुकामिकम् । ग्रनध्यं निचयोपेतं सापसारं सुरक्षितम् ॥७७॥ दुर्गं दुर्गगुणोपेतं यस्य राज्ञः सुसंभृतम् । ग्रनुच्छेद्यः स शत्रूणां याति मित्राणां चापित ॥७८॥ ग्रदुर्गस्तु पुनः शोध्रमभियुक्तो वलीयसा । उत्सेध-वध-वन्धानामेकमाप्नोत्यसशंयम् ॥७६॥ तस्मात् सुकृतरक्षेषु दीर्घकालः सिह्ण्णवः । दुर्गेषु निचयाः कार्य्या द्विगुणा द्वादशाब्दिकाः ॥८०॥ अशेषस्नेह धान्यादि भेषज्य लवणानि च । शुष्कशाकादिक वल्लूरं क्षारगन्धस्तृणानि च ॥ ग्रद्भारायवसं काष्ठ सोरदारूणि वेणवः ॥८१॥

स्नायुलोहाश्म चम्मीणि वल्कारण्या विषाणि च । शस्त्रभावगतं यन्त्रं विषाणान्यग्नि मुक्तयः ॥६२॥ शरा धन् षि प्रासाश्च कृतार्यः काण्डकल्पनाः । कचग्राहिण्यक्रुद्धानां वरत्रा शणरज्जवः ॥६३॥ दात्रिका दूतयः कुण्डा भूषुण्डयो दृषदस्तथा । व्याघ्री शतघ्नी रोषण्यो जलयन्त्राणि मुद्गराः ॥६४॥ इत्येवमाढ्याः कार्य्या निचया दुर्गचिन्तकः । पुराणामिति यद्द्रव्यं कीटाद्युपहतञ्च यत् ॥६४॥

> एवं प्रक्षिप्य तावत् तद् व्ययं तस्यैव कारयेत्। तावता हि व्ययाभावे दृष्ट्वा काल सहिष्णुताम्।। ६६।।

नवानां परिवर्तेन क्षियेज्जनपदेषु वा । रक्षेत् शतकुलीमेकस्ता रक्षेच्छितिको दश ॥८७॥ दशैताश्चिन्तयेदेकं चतुर्थाशं पुरस्य वा । समागमं मनुष्याणां निमित्तं स्थानमेव च ॥८८॥

१. सवंशोक प्रकारिए। म् ग।

२. आत्मस्य ख।

कालमर्थप्रमाणश्च विद्याद्दशकुलाधियः । मानुषाग्रं कुटुम्बस्य विभवे याति जीवके ॥८६॥ व्ययं विवाह सम्बंधं दायग्राहश्च तत्वतः । नापृष्ट्वा प्रविशेत् किश्चदायान्तं वा प्रवेशयेत् ॥६०॥ कारणं मोक्षकालश्च विजानीयाद् द्वयोरिष । ग्रम्यागतोऽन्य देशीयो नैकरात्रात् परं वसेत् ॥६१॥ सुस्थवृत्तेऽन्यदा तस्य प्रवेशाभाव एव च । ग्रन्यदेशागतं पण्यं प्रवेश्यन्तं निवासिभिः ॥६२॥ दातव्यं प्रतिपण्यञ्च तैरेव हि विनिःसृतम् । दुर्गोपयोगि यद्द्रव्यं धान्यं वा वल्कलादिकम् ॥६३॥ तस्य कुर्यादिन्व्विहं कीटाद्युपहताहते । नानिवद्धो वसेत् किश्चन्न लिङ्गो न च भिक्षुकः ॥६४॥

न शस्त्रिणां न चोन्मत्तो न वाग्मी न कुशीलवौ।

प्रवेशयेन्न चाजातान् प्राक्पविष्टांश्च शोधयेत् ॥६५॥

म्रायुधीयरशून्यानि सदा द्वाराणि कारयेत् । ग्रागामिनाञ्च नार्याना मुपभोगाय कल्पयेत् ॥६६॥ विक्रयं सर्व्वपण्यानां बहिः सूनासुगासु च । ग्रद्वारेण प्रविष्टस्य द्वारेणांसमयेऽपि वा ॥६७॥ विष्टादिग्निनिषेधार्थं सातत्यादवधोषराम् ॥६८॥

प्रक्षेप्य पटलेम्यश्च तृणजातं धनात्यये । नोपहन्यादमेध्येन न गर्तैर्नाप्यपस्करैः ॥६६॥
गृहकाष्ठतृर्गौर्वापि विटमार्गं न रोधयेत्<sup>3</sup> । ग्रन्योन्यालोकि कर्त्तव्यं स्थानकं स्थानकान्तरात् ॥१००।
प्राकारवाहुमेकेकं चरेर्युनिशि रक्षिणः । तान्येव भयशङ्कायां राज्ञि दूरगतेऽपि वा ॥१०१॥

निरन्तराणि कुर्वोत स्थानकानि प्रयत्नवान्।

व्यामिश्रास्तेऽपि कर्त्तव्याः सैनिकैः पुरवासिभिः ॥१०२॥

लेख्यका वत्सतज्जाति गोत्र संख्यादिलक्षिताः । प्राकाराधिष्ठितं पादं पादं सर्व्वत्रचारिग्राम् ॥१०३॥ स्रावद्धकवचं मध्ये वलस्याद्धं निवेशयेत् । उष्ट्राश्वाश्वतराष्ठदैः शीघ्रदूर प्रयायिभिः ॥१०४॥ संशोध्य परितो भूमि दुर्गस्य दशयोजनात् । यतो यतो भयाशङ्का तत्र तत्र महामितः ॥१०४॥ चरैर्विज्ञाय वृत्तान्तं तस्य योग्यं समाचरेत् । भाण्डागारेषु यत्नेन कोष्ठागारेषु नित्यशः ॥१०६॥

१. जेपकालञ्चकग।

२. अगामिनां च साधनाम् ग . सर्वाणां क ।

३. घटनांकेन वोधयेत् क ग । घटमागं निबोधयेत् ग ।

जलशालासु चोद्युक्ताः प्रयोज्याः कुलजाः स्थिराः । भीता लुन्धास्तथा त्रस्ताः भृत्या न्यसनिनः शठा ॥१०७॥

द्यूतमद्यरता दुर्गे न कार्य्यास्त्विधकारिणः । नित्यं मन्त्रिजनोपेतं भिषक्सांवत्सरान्वितम् ॥१०८॥ सूत्रधारगर्गोपेतं नानाशिल्पि समाकुलम् । ग्रहकृत्योपसर्गादि शमनेषु प्रतिष्ठितम् ॥१०८॥ विषभूतोपहारांत्रच गारूडिकादिकाँस्तथा ।

द्विजान् वेदिवदश्चैव कारयेत् सिन्धौ नृषः । श्वशृगालान् महादुर्गे गोपुरादिषु वर्ज्ययेत् ।।११०।। एवं कृते सदा विप्र पुष्कलां लभते श्रियम् । पातिगां सबलोपेतां निरावाधां सुखेन च ॥१११॥ विसष्ठ उवाच ।

गोपुरस्य प्रमाणन्तु श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । कोष्टङ्मानं प्रकर्त्तव्यं दिन ऋक्षेषु केषु च ॥११२॥ वृहस्पतिरुवाच ।

पूर्वादीन् कारयेद्द्वारान् महादुर्गेषु चोत्तमान् । द्वात्रिशत् करकोत्सेधमद्धेनैव तु विस्तरम् ॥११३ द्वितीयं मध्यमं कार्यं करषोडशकोच्छ्रयम् ॥११४॥

तस्य चार्द्धेन विस्तारं तृतीयं मनुमानगम् । चतुर्थं भानुमानन्तु रुद्धभानन्तु पञ्चमम् ॥११४॥ षष्ठं दशकरं कार्यं सप्तमं ग्रहमानितम् । वसुमानं भवेद्विप्र द्वारतश्चाष्टमं मतम् ॥११६॥

उच्छ्रायाच्चार्ढं विस्तारान् द्वारान् कुर्व्वात बुद्धिमान् ।

शैलानि दृढ कोध्ठानि नाना हेतियुतानि च ॥११७॥

अध्वंमण्डप युक्तानि वीथिकोपवनादिभिः। राजस्थान समायुक्तान् वातायन समन्वितान् ॥११८॥
मतवारणिवद्याद्यान् ध्वजकैरुपशोभितान् । गज व्याल कृतापीडान् पद्मपत्रमनोहरान् ॥११६॥
कारयेद्विविधान् द्वारान् यथाशोभं यथाक्रमम्। मध्यमं षोडशमानश्चार्यमानमथापि वा ॥१२०॥
द्वारं सर्व्वेषु दुर्गेषु प्रवदन्ति मनीषिणः । सकपाटार्गलोपेतं सकीलकमथापि वा ॥१२१॥
भुजगेन सयन्त्राद्यान् नागवन्धं सुसञ्चितान्। ग्रायसान्यष्टकीलानि यथाभागगतानि च ॥१२२॥
कारयेद् द्वारसंस्थानि द्वारे द्वारान्तराणि च । मण्डपं वीथिका चाथ यत्र शस्त्रभृतो नराः ॥१२३॥

१. भुजाकुल म।

तिष्ठन्ति द्वारपालाइच नित्यं सन्निहितायुधाः । दुर्गेषु कारयेद् दुर्गां महिषासुरघातिनीम् ॥१२४॥ द्वारस्थं गजवक्त्रं वा धनदं वाथ पद्मजम् । त्रिषूत्तरासु रोहिण्यां देवऋक्षेषु चाथवा ॥१२५॥ कारयेत् पुरद्वारादि सुलग्ने ग्रहविज्जते । यथा शुक्रयुते वाथ हिष्टे वा चोच्छ्येऽथवा ॥१२६॥

शिलान्यासे विलः कार्यः प्रासादोक्तो यथाविधि ।
हेमं कुम्भं सरत्नं वा शाखाधः सन्निवेशयेत् ॥१२७॥
पूतना शकुनी तत्र जम्भादीन् पूजयेद् ग्रहान् ।
देवान् ग्रज्ञान् ग्रहान् नागान् पूजियत्वा यथाविधि ॥१२८॥
देवज्ञान् सूत्रधारांश्च वस्त्रहोम स्रगादिभिः ।
बाह्यणान् स्वस्तिवाच्यांश्च पशुं शान्तौ निपातयेत् ॥१२६॥

दध्यक्षतस्रजः कुम्भं भक्ष्य भोज्यं चतुर्विधम् । कारयेत् सर्व्वलोकादिमुत्सवं विविधं पुरे ॥१३०॥ शङ्कः भेरीनिनादेन कुर्य्याच्चोत्सवादिकम् . शाखोच्छ्रयं तथा कार्य्यं छत्रं श्वेत पताकिकम् ॥१३१॥ एवं समुच्छ्रयेच्छारवाः सर्व्वंद्वारेषु वुद्धिमात् । पूर्व्वाशं शोधयेच्चास्य स्वाती पुष्यसमुद्गमे ॥१३२॥ तेन परापि संसिद्धाः शेषाः सिद्धाः परा मुने । दिङ्भ्रान्तेः सुमहद्दोषो नृपस्य तन्निवासिनाम् ॥१३३॥ उद्धुम्वरं समं कार्य्यञ्चोध्वंडिम्बरकं पिवा । सार्द्वं हस्तन्तु विस्तीर्ग्यमुच्छ्रयं हस्तमानितम् ॥१३४॥ शाखां विशामहीनान्तु षोडशाधामथापिवा । त्रिशाखमपि कत्तंव्यं मध्यद्वारं विपश्चिता ॥१३५॥ स्तम्भा वृत्ताश्च द्वात्रिशत् षोडशाष्टाष्टमेव च² । चतुरस्राथ कर्त्तंव्या यथाशोभं यथा पुरम् ।१३६॥ विचिन्त्यार्थं तथा शास्त्रं दुर्गद्वारं निवेशयेत् । ऋद्धिमाप्नोति येनासु भयशोक विवर्जितम् ॥१३७॥ राजा प्रजाश्च नन्दन्ति सम्यग्द्वारे कृते मुने । सामान्यं लक्षरां तासां सौत्रं सर्वत्र शस्यते ॥१३६॥ पुरदुर्गेषु कर्त्तंथ्यं यथावत्रं तन्निवोधत् । नागोत्तम समारूढ सच्छत्रो विशते यथा ॥१३६॥ तथा प्रतोल्यः कर्त्तंथ्यं यथावत्रं तिन्नबोधत । नागोत्तम समारूढ सच्छत्रो विशते यथा ॥१३६॥ तथा प्रतोल्यः कर्त्तंथ्यं यथावत्रं प्रविविद्याः । स्रथवा स्रायसं शुद्धाः शृणु विस्तरतः फलम् ॥१४०॥ नचोर्द्वं पञ्चविस्ताराः पुर्व्वदिव विवर्द्विताः । नराक्ष्या पञ्चविस्तीर्णा यद्वृद्धा दक्षिणा मताः ॥

१. साधयेत् ग।

२. ग पुस्तके पद्यद्वयं नास्ति ।

४. यथावृक्षं क ग।

३. शीक ग।

५. विवर्जिता क ग।

सप्त सप्त हता तोया यञ्चसप्तहतोत्तरा ॥१४१॥ पञ्चाङ्गुलस्य वृद्ध्या वा सदा कार्य्यास्तु गोपुराः । स्रायमान विहीनास्तु दुर्गा राज्ञो भयावहाः ॥१४२॥

नित्योद्वेग भयत्रस्त तन्निवासिजनान्तराः । सम्पूर्णमान वास्त्वङ्ग सुखदा गोपुराः सदा ॥१४३॥ तासां नामानि वक्ष्यामि यथा वा परिकीर्तिताः ॥१४४॥

श्रिया कान्तिद्युं तिर्लंक्ष्मीर्जयाभद्रापराजिता । ग्रनन्ता शोभना दुर्गाः पूर्व्वेण परिकीत्तिताः ॥१४४॥

शान्ति वृद्धिर्भवा देवी काली घोरा विमोहिनी।
विमला चेति याम्येन प्रतोल्यः शुभदायिकाः ॥१४६॥
रोचना मङ्गला रौद्री उग्रा चण्डा यशोवती।
प्राप्ति दींप्तीति वारुण्यां वीथिकाः सर्व्वकामदाः ॥१४७॥

इच्छा प्रीतिः शुभा माता यशोदा धनदा उमा । शरण्या चेति सौम्येन दुर्गे गोपुरिका मता ॥१४६॥
मुस्थिता सुषमा कार्य्या ग्रविद्धा सुमनोहरा । सर्व्वलक्षणसम्पूर्णा पञ्चसप्ताथ भूमिका ॥१४६॥
मूलाद्वा दशहोनानि माला द्वाराणि कल्पयेत् । शैलानि काष्ठ वेष्ठानि वज्रसौधानि कारयेत्।१५०।
लेपानि सर्व्वगन्धानि प्रासादविभवानि च । एवं लक्षणसम्पन्नं दुर्गं यस्य महीपतेः ॥१५१॥
स पातीह भयात् सर्व्वान् लोकान् कोषसमन्वितान् । पद्म स्वस्तिक गोमूत्र वस्तु न्यासगतेऽिपवा ॥
मध्यामध्यगतैर्गेहैः पिङ्कावृत्तगतैः पिवा । पूरं दुर्गं पिवा कार्यं प्रासादगृहभूषितम् ॥१५३॥

इति श्री देवीपुराएो गोपुरद्वारलक्षणं नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ।



१. जलान्तटा: क ग।

२. सुविद्रा ग।

४. गोपुर प्रारलक्षणम् क ग।

३. माना ग।

# त्रिसप्ततितमोऽध्याय: ।

### मनुरुवाच ।

श्रथातः संप्रवक्ष्यामि ग्रधोदुर्गनिवेशनम् । यथा यस्यं प्रकर्त्तव्यं नृपलोक सुखावहम् ॥१॥ यिसम् विश्वं भवेच्चोद्धं दुर्गं दुर्गविशारदः । तदधोभागवासन्तु कुर्यात् सर्व्वसुखावहम् ॥२॥ पूर्व्वं निम्नं शुभं दुर्गं सर्व्वेषां पुरवासिनाम् । स्राग्नेय्यामग्निदाहस्तु याम्ये तस्करजं भयम् ॥३॥ नैऋंते निर्धंना लोका भवन्ति तन्निवासिनः । निर्धना धनहीनास्तु ऋपरा मानते जनाः ।।४॥ नित्योद्वेगपरा वत्स वायव्यां सन्नते गिरौ । मुदिताः सर्व्वलोकाश्च दुर्गे सौम्यांशनामिते ॥४॥ एँशान्यां धर्मानिरता धनधान्यसमाकुलाः । भवन्ति तन्तिवासिनो दुर्गे निम्नगते मुने ॥६॥ पूर्व्वभागे नृपश्चाधो वसेन्निम्नं यदा भवेत् । ग्राग्नेये तेजसा विप्राः सुखदा भयदास्तथा ॥७॥ याम्ये ग्रन्त्यजना वास्या नैऋंते शस्त्रकारिणः। वारुगो जलद्रव्यादि तथा शूद्रजनादयः॥८॥ गन्धगन्धव्वंनिरता वायव्ये नदते जनाः । सौम्ये हट्टजलं कार्य्यमैशान्यां देवतादिकम् ॥६॥ विपरीते महान् दोषः पूर्वे हट्टं नृपान्तकम् । भवते सुखदं वत्स यथा संस्थान वासिनाम् ॥१०॥ दुर्गं पुरञ्च नगरं कर्त्तव्यं मङ्गलायुतम्। न च शून्यानि वासानि धारयेद्देवतादिषु ॥११॥ न गृहं वीथिका दुर्गं पुरे शीर्गं विधारयेत्। राजभागं भवेत् तच्च देवतादिषु विन्यसेत् ॥१३॥ देवश्च शङ्करः कार्य्यः सगणो मङ्गलायुतः । तस्मिन् नित्योत्सवाः सर्व्वे गृहप्रासाद भूषिताः॥१३॥ वसेयुरुद्धंगा लोका बाधा शाश्वतर्वाजताः । भ्रटब्यादिषु दुर्गेषु स्रधोवासं न कारयेत् ॥१४॥ वसंस्तृणादिगेहेषु भयादि परिवर्ज्जिताः । श्रधोभागेन मेघादीन् धारयेन्मुःनिसत्तमः ॥१५॥ धारयन् महदाप्नोति भयं राजा श्ररातिजम् । राष्ट्रं रिपुवले नैव राजा च परिपीड्यते ॥१६॥

१. निम्नम् क ग।

२. विप्रवलेनैव ग।

## तस्माद् दुर्गं विवृद्धयर्थञ्चोध्वंवासो विधीयते । उर्द्धवं तु सुभृतावास्याः कुभृतास्तु निवासयेत् ॥१७॥

मत्तोन्मत्तान् प्रमत्तांश्च दुर्गे न वासयेन्नरान् । नैके कुर्यात् प्रभुत्वन्तु न शूद्रे न कुशीलवे ॥१८॥ न च वन्धिकने कुर्यान्न चोऽयसि नियन्त्रिते । कुर्याद् दुगं विशीयेंत् यथा गेहं शिरोहतम् ॥१६॥ ऐन्द्रेशस्तु शिवो दुर्गे ग्रधोर्द्धे तन्निपीडयेत्। स्वकायपीडनाद्दोषं शिवे स्वामी विनश्यति ॥२०॥ जलजे गिरिदुर्गे च वाधो वासो भयावहः। ग्रटन्ये तु विशेषेण शास्वतं वर्ज्ययेदधः ॥२१॥ ग्ररण्येषु च दुर्गेषु ऊषरेषु विशेषतः । वाह्ये वासं न कुर्वीत ग्ररण्येषु तथैव च ॥२२॥ ग्ररण्ये धर्म्महानिः स्य।दूषरेऽपि तथैव च । ग्रटव्ये शत्रुजा शङ्का तस्माद्वासमधस्त्यजेत् ॥२३॥ कृषिकम्मातु चम्मादि लोहितन्तु गणायसम् । शरयन्त्रौषधादीनां संग्रहाय ग्रधो वसेत् ॥२४॥ विणग्वीथिनिवासिन्यो धान्यमेया हिरण्येन । उध्वें चास्या वशीकृत्य राज्ञा दुर्गहितैषिणा ॥२५॥ पञ्चलं खेटकं पर्गां दर्गाधः कर्षयेत् सदा। तन्निवासिजना सेवने कार्याः सवलाः सदा ॥२६॥ एवं न क्षीयते दुर्गं धनधान्येन संभूतम् । वर्द्धते च जनः कोषो राजा च सुखमेधते ॥२७॥ यथा यथा विवर्धन्ते दैवौकानि गिरौपरि। तथा तथा विवर्द्धन्ते राज्ञो धर्म्मयशिश्रयः ॥२८॥ यथारण्यवासिनाञ्च धम्मों भवति देहिनाम् । एवं राज्ञः श्रिया धम्मों दुगें कालवशाद् भवेत् ॥२६॥ दुर्गाधः कृत्रिमं दुर्गं किञ्चित् कालं विवक्षया । विजयार्थं प्रकत्तंव्यं यथावत् तान्निबोध मे ॥३०॥ दुर्गाश्रयं समालक्ष्य ऊर्धवं दुर्गं वलं तथा । जलेन्धनञ्च धान्यञ्च यवसमायुधादिकम् ॥

तथा कुर्यान्महावाहो कृत्रिमं विजयोत्तमम् ॥३१॥

काष्ठिच्टमथवा शैलं खातिकारचितं तथा । द्रुमवल्लीलतोपेतं गर्भं तोयसमन्वितम् ॥३२॥ वाह्यतोयं सुरक्ष्यं वा दुर्गयन्त्रोपलादिभिः । कर्तंव्यं गृहप्राकारेस्तोरगं रूपशोभितम् ॥३३॥ वीथी पूरकसंयुक्तमथवा मण्डपान्वितम् । मण्डपं शतदण्डेन द्विगुणं त्रिगुणं पिवा ॥३४॥ मानादवृत्तमथ त्र्यस्रमायतेन्दु यथाशुभम् । स्रनेक गर्भगर्भाढ्यं देवता मातरान्वितम् ॥३४॥

१. राज्ये ग।

२. राज्ये क ग।

सुदुर्गं नायकं कार्यं नागयज्ञं उमान्वितम् । ग्रनेक माण्डमेयादिभृतं कूपप्रपान्वितम् ।
सुर्याग्नी धम्मैतो देयौ शुभे चापादि विज्जिते ॥३६॥

एवं कालवशात् कुर्याद् विजयाख्यं महापुरम् । नीचोच्च विधिसंस्थानं लक्षयित्वा गृहं वलम् ॥३७॥
पुरं दुर्गं प्रकर्त्तव्यं महद्धिफलकाङ्क्षया । त्रित्रिकं गर्भगर्भन्तु दण्डैश्चान्द्रादिभेदितः ॥३६॥
पूर्व्वादिदेशऋक्षन्तु द्विगर्भन्तु द्विरष्टकम् । वाह्ये द्वादशकं देयं तत्र विद्याद् वलावलम् ॥३६॥

प्रवेशे भयदाः क्रूराः सौम्याः सौम्यफलप्रदाः।

निष्काशे शुभदाः सन्वे पुरे दुर्गे च कीर्तिताः ॥४०॥

एकं पत्नी विनाशाय द्वे च मित्रधनापहे । त्रीिंग ज्येष्ठमुतं हन्युर्नीचस्थानस्थिता ग्रहाः ॥४१॥ न भानौ नीचगे कुर्यात् पुरप्रासादकल्पनाम् । स्वामी नाशमवाप्नोति तत् पुरं नैव सिध्यति ॥४२॥

सौम्यैश्चोच्चस्थितैः कुर्याद् द्रव्यार्थं विजयं पुरम् ।

दुर्गं क्रूरेः प्रकर्त्तंव्यं शत्रुनाशाय वुद्धिमान् ॥४३॥

वलं चन्द्रार्कलग्नानां वुद्धावासं समं समम्। श्रायुर्दा यशदा पाकराजयोगाष्टवर्गकम् ॥४४॥

चन्द्र दृष्टिवलं कम्मं सदस्या प्रश्नसम्भवान् ।

सोत्पात देव सत्त्वोत्थं ज्ञात्वा दुर्गे शुभाशुभम् ।।४५॥

राजयोगं समावेशं संवत्सरमतं स्फुटम् । क्रियासाधन सिद्ध्यर्थं चारभेदग्रहसंश्रयम् ॥४६॥ स्थान काल स्वभावास्यं वलं मित्रगृहाश्रितम् । रिश्मजञ्च तथा चान्यद्वलानां प्रवरं वलम् ॥४७॥

वक्रैः सौम्यशतैः कुर्याद् ग्रहै दुर्गपुरादिकम् ।

नित्यञ्च ते ग्रहा दद्युर्ऋ द्धि स्वामिजनस्य च ॥४८॥

द्रेक्काणाशिविश च नवांशमुदये शुभे । त्रिशद्द्वादशभागे च कारयेत् पुरकल्पनाम् ॥४६॥ क्रूरं: क्रूरं विजानीयात् सौम्यः सौम्यं विधीयते । तवादि विग्रहैर्वत्स रिपुमित्रविवर्णिजतैः ॥५०॥

श्रतीतंरस्तुलग्नैश्च न कुर्यात् सन्निवेशनम् ॥५१॥

न कीटारण्यलग्नेषु न च सन्ध्यागते ग्रंहै: । पुरं दुर्गं प्रकर्त्तव्यं शत्रुक्षेत्रसमाश्रितेः ॥५२॥

१. वनम् ग।

मित्रक्षं मित्र सम्पन्नैः पुष्टैरुच्चाभिलाषिभिः । स्वक्षेत्रेस्वित्रकोरोषु स्थितैः कार्य्यं सदापुरम् ॥४३॥ दुर्गं दुर्गं समीपस्थं तस्य मित्रित्रकोणजैः । ग्रहैश्चन्द्रवलोपेतैः कार्य्यं सर्व्वं शुभावहम् ॥४४॥ सौम्ये धर्म्मार्थकामानि शेषाः स्थान समागताः । ऋग्निदाहं भयं हानि रिपुपीडां सदारितम् ॥४४॥ ग्राग्नेयादि विजानीयात् पूर्व्वदुर्गो कृते पुरे । नन्दते पूर्व्वभागस्थे ईशे धर्मो विवर्द्धते ॥४६॥ सर्व्वकामानवाप्नोति पूर्व्वशानोत्तरेण तु । मिरत्पूर्व्वं वलोपेतैः शुभा याम्येन सारतः ॥४७॥ तडागं सद्यनं पश्चात् सौम्ये चेन्दीवरं दलम् पूजियत्वा हरं दुर्गं ग्रहान् मातृ विनायकान् ॥ प्रासादोक्तिविधानेन वालं दत्वा कुरु पुरम् ॥४८॥

इति श्रोदेवीपुराएं। पुरदुर्गचिन्ताजातिक्रया नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः।



# चतुः सप्ततितमोऽध्यायः

### मनुरुवाच ।

नित्यो विभुः स्थितः कालो स्रवस्था तस्य हेतुना । नैमित्तादि विशेषैस्तु लोके पुण्यफलप्रदाः ॥१॥ संकान्त्याख्य पुराख्यातं पुण्यं धारा शुभा मुने । ग्रह्मादिफलं पुंसां तीर्थमेदं शृणुष्व तत् ॥२॥ मङ्गाद्वारं कुक्क्षेत्रं नम्मदामरकण्टकम् । यमुनासङ्गमं पुण्यं वेत्रवती विपाशान्विता ॥३॥ सरयुः कौशिकी विन्ध्या गण्डकी च सरस्वती । चन्द्रभागा महापुण्या नदी गोदावरी तथा ॥४॥ कावेरी गोमती तापी देविका वर्ष्मणापरा । एताः पुण्यतमा नद्यो ग्रहणादिषु कोत्तिताः ॥४॥

ग्रन्याञ्च वहवः पुण्या ग्रन्यकाले च कामदाः।

म्रयने विषुवे स्याती व्यतीपाते तथेव च । ॥६॥

विनिच्छद्रे ग्रमावस्यां ग्रहाणां सङ्गमेषु च। सन्मोहेषु समाजेषु एकक्षं सप्तपञ्चधा॥७॥ एवंविषेषु पर्व्वेषु चन्द्रे सर्व्वकलाभृते। तृतीयायाञ्च वैशाखे ग्रष्टम्यां कुजवासरे ।॥८॥ चतुर्वश्याञ्च कृष्णायां भौमाहे पितृतर्पणम्। कर्त्तव्यं सर्व्वकामानां पूरणाय नरोत्तमेः ॥६॥ ग्रमावस्यान्तु संक्रान्तौ शिवादित्यन्तु यो नरः। यजते भिक्तमान् पूतः स पूतो भवते मुने ॥१०॥ कार्त्तिके ग्रहणं श्रेष्ठं गङ्गा यमुना सङ्गमे। मार्गेतु ग्रहणं पुण्यं देविकायां महामुने ॥११॥ पुष्येतु नम्मंदा पुण्या माघे सन्निहिता शुभा। फाल्गुने वरूणा ख्याता चेत्रे पुण्या सरस्वती ॥१२॥ वेशाखे च महापुण्या मन्द्रभागा सरिद्वरा। ज्येष्ठे तु कौशिको पुण्या ग्राषाढे भाविका नदी ॥१३॥

श्रावणो सिन्धुनामाच प्रोच्छे श्रेष्ठा तु गण्डकी। ग्रिहिवने सरयुः श्रेष्ठा भूयः पुण्या तु नर्मदा ॥१४॥ गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते ॥१५॥

१. ग्रन्त क।

सूर्यों च शशिना ग्रस्ते तमोरूपे महामुने । नम्मंदा तोयसंस्पर्शात् कृतकृत्या भवन्ति ते ॥१६॥ ये सूर्यों सेंहिकेयेन ग्रस्ते वैराजनं नराः । स्पृशन्ति ग्रवगाहन्ति न ते प्राकृतमानुषाः ॥१७॥

> स्नात्वा राजक्रतुं लेभे हब्ट्वा गोदानजं फलम्। स्पृष्ट्वा गोमेधतुल्यन्तु पीत्वा सौत्रामणि लभेत्। स्नात्वा वाजिमखं पुण्यं प्राप्नुयादविचारणात्॥१८॥

रिवचन्द्रोपरागे तु अयने चोत्तरे तथा। एवं गङ्गापि द्रष्टव्या तद्वद्देवी सरस्वती ॥१६॥ शिवादित्यफलं यच्च मण्डले समुदाहृतम् । सग्रहे मङ्गलायोगे तदिप प्राप्नुयान्नरः ॥२०॥ अषरारण्य-क्षेत्रेषु पुण्यं यत् समुदाहृतम् । तदत्र काल माहात्म्यादुपरागे समाधिकम् ॥२१॥ यो वा आहृत्य तोयेन विधिना अभिषेचनम् । समन्त्रेग्गंव पूतेन तस्य पुण्यं ततोऽधिकम् ॥२२॥ आत्म वित्तानुसारेण पात्रैस्तंजस पार्थिवैः । वार्क्षेः शैलेरथ विष्र फलं प्राप्नोत्यनिन्दितम् ॥२३॥ ये वा वै मृत्तिकां तिस्मंस्तीर्थे आहृत्य च मुने । प्रातः प्रातः समुत्थाय वन्दयन्ति नरोत्तमाः ।

ते सर्वे पापनिम्मुंक्ता अवन्ति विगतामयाः ॥२४॥

फल पुष्पोपहारेण यो वा तस्मिन् रवीश्वरम् । स्नात्वा संपूजयेद् विप्र स भवेद्विगतामयः ॥२४॥ मन्त्रपूतेन तोयेन कुम्भैः पुष्पफलान्वितेः । सफलैर्विधिना स्नातः सर्व्वकामाँ लभेत सः ॥२६॥ यदेवं कथितं पुण्यं मया ब्रह्ममुखाच्छ्रुतम् । तत् समग्रं भवेत् तस्य ग्ररण्येष्ट्रषरेषु च ॥२७॥

> स्ररण्याशा प्रवक्ष्यामि यथा चैवोषराणि च सैन्धवं दण्डकारण्यं नैमिषं कुरूजाङ्गलम् ॥२८॥

उपलावृतमारण्यं जम्बूमार्गोऽथ पुष्करम् । हिमवासस्ततोऽरण्ये उत्तमः परिकीत्तितः ॥३६॥ नवस्वेतेष्वरण्येषु यस्तु प्राणान् परित्यजेत् । ब्रह्मलोकातिथिर्भूत्वा स याति परमं पदम् ॥३०॥ कर्णिको शिव चाख्येति कालिकागणयो शिवे । कालञ्जरे महाकाले तुल्यञ्चेतेषु यत् फलम् ॥३१॥

इति श्री देवीपुराणे ग्रहण्नद्यरण्ययोषर प्रशंसा नाम चतु सप्ततितमोऽध्यायः।

१. अधिग्रह्ण नदी आरण्योषरप्रशंसा ग।



## पञ्चसप्ततितमोऽध्याय: ।

हिमबद्धेमकूटे च विन्ध्ये महेन्द्र पर्व्वते । वैदिशे उज्जियन्ये वा महासेनेऽथ भूभृते ॥१॥ गोपगिरौ महापुण्ये चित्रकूटेऽथवा मुने। कालञ्जरेऽथवा काश्यां पुष्पाख्ये वेद पर्व्वते॥२॥ उज्जियन्यामयोध्यायां दापयेदथ महेश्वरे । एतेषु पुण्यदेशेषु विषुवायणसङ्गमे पुष्करे नैमिषे वत्स देया पञ्चमुलेऽक्षये। गिरौ धारा प्रदानेन ग्रहपीडा न जायते॥४॥ बहुवक्रगते देहे वत्सवन्न भयं भवेत्। जन्माधानर्क्षपीडा वा दत्ता धारा व्यपोहते ॥४॥ जम्बूमार्गे सदा पूजा धारापातं विशिष्यते । सर्व्वकामानवाप्नोति नर्म्मदायां महामुने ॥६॥ धारादानेन गङ्गायां कालिन्द्याञ्च महाह्रदे । दत्त्वा विधानविहितां न भयं जायते क्वचित् ॥७॥ श्वानिसूर्यकृतां पोडां गुरुभौमां व्यपोहते। यथा पूजा विधानेन प्रति संवत्सरोत्थितान् ॥८॥ पोडां निवारपेद्वत्स संवत्सरग्रहोद्भवाम् । मन्त्रजापात् सदा वत्स न भयं विद्यते ववचित् ॥६॥ एकान्ते दुष्टरहिते पापजन्तु विवर्जिते । धारा होमं प्रकर्त्तव्यं यथोक्तं श्रियमिच्छता ॥१०॥ जिह्वायां पातयेद्धारां न द्रुतां न विलम्बिताम् । सावधानेन मनसा मृत्युञ्जय नियामिताम् ॥११॥ मन्त्रयोगाद्भवेत् सिद्धिर्द्दं ष्टादृष्ट प्रसाधिका । ग्रहपूजा हरेत् पीडां त्रिविधामिप उत्थिताम् ॥१२॥ ग्रहाश्च त्रिविधाः प्रोक्ताः तेषां मन्त्रास्त्रिधामताः । स्रङ्गजा मूलमन्त्राश्च पिण्डाः पदगतास्तथा ।१३। होमकाले प्रयोक्तव्याः पूजाकाले तथैव च। एवं सिद्धिमवाप्नोति इह स्वर्गापवर्गिकीम् ॥१४॥

भावकाले क्रियायोगाद्धारायां लभ्यते मुने ॥१४॥
धारादानं प्रकर्तव्यं यन्त्रपात्र घटादिभिः । नैमित्ते नित्यहोमे च पूर्वेश्च कथितो विधिः ॥१६॥
इति श्री देवी पुराणे निमित्तधारापरिच्छेदो नाम पञ्च सप्तितितमोऽध्यायः ।

१. विह्न क ग।

२. निमित्तधारापरिच्छेदः क ग।

# षट्सप्ततितमोऽध्यायः।

#### नारद उवाच ।

नम्मंदायां मया तात श्रुतं स्नानफलोदयम्। तीथंयात्रा प्रसङ्ग्ने मार्कण्डेय-तपाश्रमम् ॥१॥ चतुम्मुंखं महापुण्यं तथा माहेक्वरं वरम्। ग्रामराकं गिरिश्रेष्ठं देवनद्याः फलोदयम् ॥२॥ वारगाख्यं महापुण्यं तथा पिक्चम सागरम्। जटा शैले महादेवं पञ्चमृत्युविनाशनम् ॥३॥ गङ्गाभाग्योदयं नाथ केदारं पर्व्वतोत्तमम्। नन्दादेवी गतन्देवं महादेवी महाफलम् ॥४॥ नैमिषं पुष्करं देवं तथा स्थानेक्वरं वरम्। कुरूक्षेत्रं महापुण्यं सर्व्वं पाप प्रणाशनम् ॥४॥ घटेक्वरं महादेवं कौमारं दक्षिणार्ग्वे। रामेक्वरं शिवं देवं ब्रह्महत्याविनाशनम् ॥६॥ ग्राविमुक्तञ्च काक्ष्याख्यां मायापुर्यां सुरेक्वरम्। एवं तीर्थानि देवेश महापुण्यफलानि च।

श्रुतानि ग्रघनाशाय शतशोऽथ सहस्रशः ॥७॥

स्रभिषेक प्रसङ्गोन कुमारस्य महात्मनः। कीत्तितं वैदिशे देशे भृङ्गारं दिवमुत्तमम् ॥८॥ जम्बूद्वीपस्य चैशान्यां तस्य पश्चिम दक्षिएो। वैदिशे चीत्तरे भागे सप्तगब्यूति संस्थितम्।

कुण्डं शेलद्वयास्थं च महापुण्यं महोदयम् ॥६॥

विनायकानां शान्त्यर्थं शक्रस्य च महात्मनः । पुण्याभिषेचनं चक्रे पुष्पदन्तो गर्णोत्तमः ॥१०॥ नन्दिने मृत्युनाशाय शतसाहस्रमुत्तमम् । लडडुकानां ददौ यत्र तत् तीर्थं कथय प्रभो । लोकानां हितकामाय कलौ पापप्रणाशनम् ॥११॥

### ब्रह्मोवाच ।

शृणु वस्स प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छिसि । हिताय सर्व्वंलोकानां सर्व्वंपापशमाय च ॥१२॥ पुष्पदन्तो गर्गोपेतस्तपस्तप्येत् सुदारूणम् । पुष्पकान्तं गिरिं वत्स ग्रङ्गारेशस्य जायते ॥१३॥ यत्राण्डजः पुरा मग्नो गतो देवपुरं मुने । तस्य नाम्ना समाख्यातं तीर्थं पापप्रणाशनम् ॥१४॥ तस्मादुद्धृत्य यस्तोयं शिविलङ्गाभिषेचनम् । करोति स पुमान् वत्स सर्व्वं कामानवाप्नुयात् ॥१५॥
मयापि तत्र देवेशः स्थापितश्चोत्तरेण तु । विष्णुना निम्मंलेशस्तु पश्चिमे गुरूणा परम् ॥१६॥
दक्षिगोन तथा देवं कुजेन ईशगोचरे । मातृणां मण्डलं यत्र निन्दना पूजितं पुरा ॥१७॥
ग्रन्थेऽपि ये महादेवं चिच्चकां वा महोदयाम् ॥१८॥

भानुं नारायग्ां वत्स मङ्गलान्तेन चाम्भसा । स्नापयन्ति महाभागा न ते प्राकृतमानुषाः ॥१६॥ ये पुनश्चिचकां कृत्वा प्रस्तरादि समुद्भवान् ।

तथा ये चाभिषञ्चिन्त ते लभन्ते हितं फलम् ॥२०॥

मङ्गला रूपिणी देवी मातृभिः परिवारिता । व्राह्माद्या दक्षिग्गे कार्य्या वैष्णव्याद्यास्तथोत्तरे ॥२१॥ व्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च प्रभामण्डल संस्थिताः । कुमारं गणनाथञ्च ग्रहान् पीठाधःसंस्थितान् ॥२२॥

एवं कृत्वा मुनिश्रेष्ठ यत्र तत्रेजिता शिवा। प्रयच्छिति परं लोकं पुष्पाङ्के उभयात्मकम् ॥२३॥ तत्र भावानुरुपेण मृच्चित्रा धातु वार्क्षजाः। कृत्वा यस्तेन तोयेन स्नापयेत् स्वामात्मनः ॥२४॥ जपहोमरतो ध्यानी भिक्षाशी ग्रथ क्षीरथः। एकान्तरेग भक्तेन उपवास ग्रयाचितैः। ॥२४॥ स लभेत हितान् कामान् यदा गूढवतो भवेत्

विद्या जप्तेन तोयेन भ्रयुतं वा प्रयच्छति ॥२६॥

शिवायाः संभवेद् वत्स सर्व्वपापविवर्ण्जितः । देव्याः पुत्रः सदा लोके दर्शनाच्चाघ नाशनम् ॥२७॥ कलशा हेमधातूत्था मृन्मया वा सुलक्षणाः लोक कुम्भ चतुर्थाशाः कर्त्तव्याः स्नापना शिवाः ॥२८॥ गृहे षोडशभागेन जपध्यानरतस्य च । ग्राचार्यस्य सदा वत्स होमयुक्तिः प्रकीत्तिता ॥२६॥

#### नारद उवाच ।

विद्याहं श्रोतुमिच्छामि सर्व्वपाप प्रणाशिनीम् । यथा स्नानं प्रकर्त्तव्यं देवी देवस्य वा विभो ॥३०॥ ब्रह्मोवाच ।

कथयामि मुनिश्रेष्ठ न देया श्रदीक्षिते क्वचित् । विद्या मृत्युन्जया नाम दशावरणसंस्तुता ।।३१।। ब्राह्मणः षष्ठ वर्णेन विष्णुनाः पचंम तथा । वाज्यनाद विलोमन्तु तेन तत् भेदयेन्मुने ।।३२।। द्वितीयं भवते वर्णं विष्णु वर्णचतुर्थं तथा । ब्रहम पंचमसंयुक्तं तृतीयं परिकीत्तिस ।।३३॥ वायुवर्ण गतं वर्णं सिवसर्गन्तु पंचमम् । चतुर्थः कीर्तितं वत्स सर्व्वकाम समृद्धये ।।३४॥ वेदाढ्यो मितमन्त्रस्था विद्या सावाख्यरा मुने । सकृदुच्चिरिता वत्स मृत्युहा विधिना भवेत् ॥३४॥ ग्रन्या स्नापिता देवो सर्व्वकामान् प्रयच्छिति । यागे वा रुद्रके याज्या पद्मे वा ग्रहनाशिनी ।।३६॥ प्रत्यनुगं षट्कंतु द्वयक्षरं प्रथमं हृदि । होमं समस्तमुच्चार्यं कार्यं स्वाहांतिकं सदा ॥३७॥ नारद जवाच ।

कलशानां प्रमाणन्तु जपहोसेन कीर्तितम् । दिनेषु केषु कर्त्तव्यं कथयस्व प्रसादतः ।।३६। मार्कन्डेय मुनिश्रेष्ठ पुराणे समुदाहृतम् । नर्मदायां सरस्वत्यास्तंदिनक्षे मुनेऽत्र तु ।।३६॥ चर्तुदश्याममावश्या मध्टम्यां नवमी तथा । द्वादश्यां पौर्णमास्यान्च संक्रान्तौ ग्रहणदिषु ।।४०॥ व्यतीपाते दिनिच्छद्वे चैत्रादिषु च पव्वंषु । मासान्ते ऋतूवर्षान्ते गूरुमन्दिदनेषु च ।।४१॥ तेषां सप्तमयोगेषु क्रतुवेदे करोति वा । सप्तम्यां सोपवासेन ग्रष्टम्यां पूजनं महत् ।।४२॥ जपहोमं प्रकर्त्तव्यं पूजियत्वा तु मंगलाम् । क्षीरस्नानन्तु यः कृत्वा कुन्डतोयेन स्नापयेत् ।।४३॥ कूम्कुमागूरुकपूरमदेन च विलेपयेत् । सुगन्धथूपनेवेद्य वासांसि स्रजवपंणम् ॥४४॥ दत्ता देव्यास्ततः पूजां सर्व्वकामानवाप्नुयात् । ईहलोके भवेद्धन्यो धनपूत्रायु संयुत ॥४४॥ देहान्ते शिवलोके तु मोदते चोत्तमं सुलम् । एवं च विधिना देवीं मन्त्र पूतेन वारिणा ॥४६॥ स्नात्वा स्नापयते विप्र स भवेदमरवल्लभः । यथा वयं यथा विष्णुप्रया देवो महेश्वरः ॥४६॥ तथा संपूजनीयस्ते ग्रविचारेण भावितः । तत्रस्ता देवताः सर्वा कृन्डे सन्तर्पिता सुराः ॥४६॥ पितृणां भवते प्रीतिस्तज्ज्वलने ग्रनुत्तमा । यस्तत्र कुष्त्रे श्राद्धं स्नात्वा पात्रविशेषतः ॥४६॥ पतृणां भवते प्रीतिस्तज्ज्वलने ग्रनुत्तमा । यस्तत्र कुष्ते श्राद्धं स्नात्वा पात्रविशेषतः ॥४६॥ स कृत्वा दश वर्षाणि तेन सन्तर्पिता पितृग् । दत्वा दानं तथा कोटि गुणं फलमवाप्नुयात् ॥४०॥ स कृत्वा दश वर्षाणि तेन सन्तर्पिता पितृग् । दत्वा दानं तथा कोटि गुणं फलमवाप्नुयात् ॥४०॥

जप होम फलं तत्र ग्रनंतं भवते कृतम्
गव्यूतिमात्रं स्मृतं क्षेत्रं सर्वपाप प्रणाशनम् ॥५१॥
ग्रथोत्तरं विशेषेन मदीय शिव सन्निधौ
यात्राकाले पुरावृत्तमितिहासं निवोधत ॥५२॥

२. संज्ञकु क।

वेत्रवत्यास्तटे रम्ये वटवृक्षो महामुने । तत्र कपोत संघानां राजा म्रासीन्महान् द्विजः ॥५३॥ वैदिशे ब्रह्महा वत्स सुद्धृत् स्त्री वालघातकः । महाकर्म विपाकेन दुष्कृतेन च म्रावृतः ॥५४॥ नानायोनिगतः पापी कथंचित् पापपर्ययात् । मृतो देहं गतं तस्य धात्री भूतं सुपर्णवत ॥५४॥ तेन पक्षी भवेद्राजा स कपोत शतावृता । कालेन स गतः श्रुत्वा पुष्पाख्यं गिरि पर्वतम् ॥५६॥ तत्र कुन्ड गते वृक्षं समारूह्य सखीवृतः । क्रीडमानोऽपतत् तोये पंचत्वमुपगतञ्च सः ॥५७॥

विघूत पापमज्जन्तु संभूतः स शुको मुनिः ॥५८॥

शुकी गर्भे महावाहो सर्वशास्त्रार्थ पारगः। देवी पूजारतो वत्स देवस्नानरतः सदा ॥५६॥ कर्म यज्ञ समायोगाद्देवलोकं गतश्च सः। शिवं लोकं समासाद्य शिववन्मोदते सुखी ॥६०॥

ness the gargest sought street the property of the Thinks the

इति श्री देवीपुराएो कपोतकीर्त्तानं नाम षट्सप्ततितमोऽध्यायः ।

१. इत्याद्ये कपोत की र्त्तनं क ग।

## सप्तसप्तिततमोऽध्यायः ।

## ब्रह्मोवाच ।

सर्वे शिवाश्रमाः पुण्या सर्व्वपाप प्रणाशनाः। सर्वस्नानोपवासादि फलदा भवते नृणाम् ॥१॥ ग्रनाराध्य नृपं यद्वत् भूतिः पुष्टिनं भलभ्यते । ग्रसंपूज्य शिवं वित्र तद्वत् पुण्यं न प्राप्यते ॥२॥ विशेषेण कलौ घोरे कृष्णरूपे तमोवृते। किं द्विजाः शिवपोतन्तु तेन पारं भवार्णवात् ॥३॥ गच्छन्ति स्नापकाः पुण्या लड्ड्कादि<sup>3</sup> प्रदानतः । यस्तु लिंगाकृति कृत्वा गृहे वा भावनायुतः ॥४॥ लड्ड्कादि<sup>४</sup>प्रदानं तु करोति सततं द्विजः । स गच्छति शिवं लोकमनौपम्यं मनोरमम् ॥५॥ सदा विभव संपन्नः सर्वद्वन्द्व विर्वाजतः । तत्रस्थः सुखसम्पन्नः क्रीडते विविधैः सुरवैः ॥६॥ देवीरूपो हरो वत्स विष्णुर्देवा<sup>६</sup>वयं तथा। सर्वरूपो महाभागा सूर्यस्य रिपुनाशिनी ॥७॥ नागराजरूपिएगी देवी गोरूपा चर्चिकाम्बिका। मातरा भावगा वत्स नारायणी तथा मता ॥८॥ महाक्वेता महादेवी रिपुहा सूर्यसन्निधौ । सर्वगा सर्वदेवानां वरदा सर्वतो जिता ॥६॥ त्रिमूर्त्ति स्त्रिगुणा देवी त्रिवेदा त्रिपदा धृतिः । त्रिकला त्रिशुभा शक्ति त्रिशूला शूलरूपिणी ॥१०॥ व्यक्ताव्यक्ताकृति कृत्वा हेमरूप्य मयी शुभाम् । त्रिशूले पूजयेद्वत्स स्नात्वा कापोतवारिणा ॥११॥ चन्दनागुरू गन्धाढ्यां स्रजधूप सुधूपिताम् । सकृद्दृष्ट्वा े शुभं हन्यात् सप्त जन्म कृतं मुने ॥१२॥ पूर्वोक्ता ये महातीर्थां तेषामेकतमोऽिं वा । माया १ पुर्याञ्च वा काश्यां जम्बुमार्गेऽथ नैमिषे ॥१३॥ निवसन् पूजयेहेवीं सर्वकामानवाप्नुयात् । द्विजो मुंडी शिखी वापि यत्र तत्र व्यवस्थितः ॥१४॥

१. पुंभिः न प्राप्यते ग।

२. पंक्तिरियं क पुस्तके नास्ति । ३. गंडुकादि ग।

४. भावनारतः ख।

प्. गंडुकादि क।

६. देवीभयं क ग।

७. नाग वा ग। नागर इ ख।

८. माहेश्वरी क ख।

६. शिवाम् ख।

१०. पुष्या क।

११. मया क।

मंत्र जप्यार्च्चनासक्तो होमात् सर्वमवाप्नुयात् । तिलाज्याहुति दानानि देवी कुंडेन भावतः ॥१५॥

हुतं हुतं पयो वत्स सततं लभते फलम् । पोतं न³वाप्लवं ख्यातं पापकर्म शुभं मतम् ॥१६॥ तत्र वा भारते<sup>४</sup>लोकान् कपोतन्तु न धावति ॥

श्रोंम् ब्योम व्यापिने ब्योमरूपाय । श्रोम् सर्वव्यापिने शिवाय । श्रनन्ताय ग्रनाथाय ग्रनाश्रिताय भवाय च । शाक्ष्वताय योगपीठसंस्थिताय नित्यं योगिने ध्यानाहाराय ॥

म्रों नमः शिवाय शर्वाय भवशिवाय नमः। सोममू<sup>र्</sup>ध्न तत्पुरूषाय। ग्रघोर हृदयाय नमः॥ वामदेवगुह्याय सद्यो जातमूर्त्तये। नमो गुह्याति गुह्याय गोप्त्रे निधनाय नमः॥

सर्वविद्याधिपति ज्योतिरूपाय परमेश्वराय नमः ।

ग्रचेतन ग्रचेतन व्योम व्योम ग्ररूप ग्ररूप प्रमथ प्रमथ तेज तेज रे। ज्योति ज्योति ग्रनाक्ष ग्रनांक्ष

चेतन चेतन नाना नाना घू घू घू घू । ग्रों भूर्भुवः स्वः ।

ग्रिनंधन निधने भव शिव शर्वं परमात्मने । महेश्वर महादेव सत् भावेश्वर महातेजः ।

योगाधिपतये—मुञ्च मुञ्च प्रथम प्रथम भव भव भवोद्भव सर्वभूत सुखप्रद ॥

सर्वसान्निध्य-कर ब्रह्मविष्णु रुद्र पर ग्राचित । ग्रसंस्तुत । पूर्वस्थित पूर्वस्थित,

नाक्षि नाक्षि, क्षरू क्षरू, । पतंग पतंग, पिंग पिंगा, संग संग, सूक्ष्म सूक्ष्म ।

शिव सर्वाय सर्वपतये नमः । ग्रों नमः । ग्रों नमो नमः ॥१७॥ शिवाय ग्रों नमो नमः । शिव भट्टारक ग्रायाहि शिव सर्वदा ग्रत्र सन्निधि कुरू। त्विदमं ग्रिधिष्ठायाधिष्ठाय शान्तं शान्ततमम् । ग्रों नमो नम स्वाहा व्योमव्यापी । ईश्वराय मंत्रः ।

१. पद्यमिदं ख पुस्तके नास्ति । २. भरतः ग ।

३. योत ना वायु ग । ४. वातारते ग ।

५. प्रथम प्रथम रेज रेज ल ६. अनद्य अनद्य क। ग्रनात्म ग्रनात्म ल।

७. सर्वं क ग। ८. शिवाय क ग।

ततः पंच ब्रह्मारिग भर्वात्मा स्विश्विष् । ज्वालिनो पिंगलास्त्रं ग्रघोरास्त्रम् । शिवांगानि विद्याधिपति ब्रह्म शिवा रुद्राणी पुरुष्टुतं पाशुपतास्त्रम् । योग विद्यांगानि योग विद्यांगानि विभुर्जानी क्रियाचरी वागेशो ज्वालिनी वामाद्याः शक्तयः ॥१८॥ विद्येक्षवरा गरोक्क्षवराः लोकपालाः वज्राद्यस्त्राः । ग्रनन्ताद्याः नागाः । सूर्याद्या ग्रहाः ।

> जम्भाद्याः बालग्रहाः । देवाद्या देवग्रहाः । शिवाद्याश्चित्राद्या विश्वाद्याः शिव उच्चारकपरिवाराः ॥१६॥ ग्रों नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यरेतसे नमो नमः । हिरण्य पतये नमः उमापतये नमः स्वाहा ग्रोंम् ॥२०॥

### एष मंत्रः।

दशात्मा न्योम न्यापी म्रों म्रां ईं ऊं न्यां रां लां बां क्षम् । परमदशाद्या विद्यांग शिवांगाश्च परापरिवकत्पनाः । मुद्रादर्शनं पूर्वं गंधभूप पुष्पनेवेद्यार्घं जप होम विधिः ॥२१॥ मंगला नित्दनी भद्रा लक्ष्मीः कीत्तिर्यशस्विनी । सर्वमंगलाया मंत्रपूजाविधानं लिख्यते । पुष्टिमेंधा शिवा साध्वी यशा शोभा जया धृतिः ॥२२॥ म्रानन्दा च स्वनन्दा च देव्याः स्वोंऽश कीर्त्तितः । एकंकेन तु वर्गोन देन्यो मुद्राश्च दर्शयेत् ॥२३॥

ईशान्यादीनि देयानि स्वायुधानि यथाविधिः।
योनिमुद्रा लिंगमुद्रा व्यापिनी छत्रं घण्टां मधुम् ॥२४॥
खेटकं च शूलचक्षुं पाशं खड्गं शरं धनुः।
वीणा पद्म शंखमुद्रास्ता षोडशका भवन्ति ॥२५॥

१. अतः परं यद्रह्मािंग क।

३. दशातमा ख।

२. क ग पुस्तके नास्ति । ४. इलोकोऽयं नास्ति ख पुस्तके ।

#### मंत्रपदानि ।

ग्रों कालि कालि वज्र देविर लौह दण्डाद्ये ठंठं। मूल मंत्रः ॥२६॥ ग्रों कालि कालि ठंठं हृदयम्। ग्रों कालि कालि विज्ञिण शिरः। ग्रों कालीदविर शिखा। ग्रों काली वज्र देविर कवचम्। ग्रों कालि कालि लौहदण्डाये ग्रस्त्रम् ॥२७॥

मूल मंत्रं नेत्रः

भ्रनेन न्यास । पंच ब्रह्माणी सर्वमंगलमंगल्येति पश्चात् क्षमापयेत् ॥२८॥ इति श्री देवीपुराएो देव्यायोगविधानं नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY NAMED IN



३. क पुस्तके नास्ति । ४. त्रैलोक्याभ्युदये देव्या योगविधानम् क ग ।

# त्रब्टसप्ततितमोऽध्याय:।

· alen legien miej geneinenne pa fann i Les menden niene nyene

## मनुरूवाच ।

ग्रतः परं महापुण्यं सर्व काम प्रसाधकम् । ब्रह्मणा सनकादीनां भक्त्या यत् प्रतिपादितम् ॥१॥ तदहं संप्रवक्ष्यामि व्रतानां प्रवरं व्रतम्। सर्व लोकोपकाराप शृशुध्वावहितो द्विज ॥२॥ उपवासात्परं भैक्ष्यं भैक्ष्यात्परमयाचितम् । श्रयाचितात्परं नक्तं तस्मान्नक्तेन वर्त्तयेत् ॥३॥ देवैस्तु भुक्तं पूर्वाह्ने मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा । ग्रपराह्ने पितृभिर्भुक्तं संध्यायां गुह्यकादिभिः ॥४॥ सर्ववेलामतिक्रम्य नक्ते भुक्तमभोजनम् । वामाचारो महादेवो नक्ते नोध्वरते पुमान् ॥४॥ हविष्यं भोजनं स्नानं सत्यमाहारलाघवम् । ग्रग्निकार्यमधः शय्या नक्तभोजी समाहरेत्र ॥६॥ एवं विधिः सदाचारो देवदेवी प्रपूजकः। कृष्णाष्टम्यां प्रयत्नेन कृत्वा नक्तं विधानतः॥७॥ मासस्य मार्ग शीर्षस्य शंकरं देव अमर्चयेत्। पीत्वा शक्त्या अच गोमूत्रमनाहारो निशि स्वपेत् ॥८॥ ग्रतिरात्रस्य यज्ञस्य फलमष्टगुर्गं लभेत्। एवं पौषेऽपि संपूज्य शंभुनामानमीश्वरम् ॥६॥ कृष्णाष्टम्यां घृतं प्राश्य वाजपेयाष्टकं लभेत्। माघे महेश्वरं नाम कृष्णाष्टम्यां प्रपूजयेत् ॥१०॥ निशि<sup>४</sup>पीत्वा तु गोक्षीरं गोमेधाष्टकमाप्नुयात् । फाल्गुने च महादेवं सम्पूज्य प्राशयेत्तिलान् ॥११॥ फलमष्टगुणं लभेत्। चैत्रे तु स्थाणुनामानं कृष्णाष्टम्यां प्रपूजयेत् ॥१२॥ राजसूयस्य यज्ञस्य यवाँश्च भजितानद्यात्<sup>६</sup>सोऽश्वमेधफलं लभेत्। वैशाखे शिवनामानमिष्ट्वा रात्रौ कुशोदकम् ॥१३॥ फलमष्टगुरां लभेत्। ज्येष्ठे पशुपर्तिः दूज्य गवां शृंगोदकं पिवेत् ॥१४॥ पीत्वा पुरुषमेधस्य 

१. वामचारी महादेवी क। २. समाचरेत् क।

३. ह्येवमृ ख। ४. शांत्वा क।

५. अति मंत्रस्य यज्ञस्य ख। ६. यावाश्च भूजितान् क

सौत्रामणि सहस्रस्य फलमष्टगुर्गां लभेत्। श्रावरो शवं नामानिमध्ट्वार्कं निशि भक्षयेत् ॥१६॥ वर्ष कोटिशतं साग्रं रुद्रलोके महीयते । मासे भाद्रपदेऽष्टम्यां त्र्यम्बकं नाम पूजयेत् ॥१७॥ प्राशनम्बित्वपत्राणां मंत्रदीक्षा फलं लभेत । ईश्वरमाश्वयुजे मासि पूज्यान्ते तन्डुलोदकम् ॥१८॥ पौण्डरीकस्य यज्ञस्य अलमाटगुणं लभेत्। कार्त्तिके खद्रनामानं संपूज्य प्राज्ञयेदृधि।

भ्रग्निष्टो मस्य यज्ञस्य फलमष्टगुर्गं लभेत ॥१६॥ वर्षान्ते भोजयेद्विप्रान् कन्यका श्रबलास्तथा। पायसं घृतसंयुक्तं मधुना संपरिप्लुतम् ॥२०॥ शक्त्या हिरण्यवासान्सि भक्त्या तेम्यो निवेदयेत्। निवेदयीत रुद्राय गाञ्च कृष्णां पयस्विनीम् ॥२१॥

वर्षमेकं चरेद्भक्त्या नैरन्तर्येण यो नरः। कृष्णाष्टमी व्रतं भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृश्य ॥२२॥ समन्वितः । वसेच्छिवपुरे दिव्यं न चेहायाति कर्हिचित् ॥२३॥ सर्वपापविनिर्मृक्तः सर्वेश्वर्य विषुवद् ग्रहणादिषु । दानोपवास होमाद्यमक्षयं जायते कृतम् ॥२४॥ पुण्येष्वेतेषु सर्वेषु इति श्री देवी पुराएं। कृष्णाष्टमीव्रतं नामाष्टसप्तितितमोऽध्यायः । ४

seru ponya (managa branggay \* pp., pro, burgayo, pine prograf

१. श्लोक चतुष्टयं नास्ति ख पुस्तके । २. मद्व क ।

३. यजस्य प्रोत्मध्टां क।

४. आद्ये देवीपुराणे कृष्णाष्टमीव्रतम् क ग।

# एकोनाशीतितमोऽध्याय: ।

the state of the same of the same of the same of the same of

गौरी काली उमा भद्रा दुर्गा कान्तिः सरस्वती। मंगला वैष्णवी लक्ष्मीः शिवा नारायणी क्रमात्॥१॥

मार्गतृतीयामारम्य पूर्वोक्तं लभते फलम्। ग्रर्थनारीश्वरं रुद्रमथवा उमाशंकरम्। पूजयेद्विधिवन्नारी न वियोगमवाप्नुयात्॥२॥

म्रथवा विष्णुरूपेरा पूजयेच्चेश्वरं सदा। शंकरं वामभागस्थं सर्व्वकाममवाप्नुयात् ॥३॥॥ मार्गशिरादौ केशव नारायण माधवान् पूजयेत्।

धूप स्रग्दीपाद्यं रुपोष्य सम्पूज्य दक्षिए।भि र्नामभिः ॥४॥

ग्रश्वमेध नृपसूयवाजपेयमितरात्र उक्तमथाग्निष्ठोमो गवांमेधः पुरुषमेध सौत्रामणि । पञ्चयज्ञा हेमगोलक्षं सर्वे मखा स्थाप्यन्ते नित्यं स्मरणार्च्चनात् नाम द्वादशी ॥५॥ इति श्री देवीपुराग्गे नामद्वादशी 3 ।

### मनुरुवाच।

यदीच्छति शुभं नारी ईहजन्मे परत्र च। तदा कुर्यादृद्धिज श्रेष्ठ विष्णुना कथितं ब्रतम् ॥१॥ सर्व्वपापहरं पुण्यं सर्व्वकाम फलप्रदम्। उमामहेश्वरं नाम कर्त्तव्यं विधिना यथा ॥२॥ प्रौष्ठाश्विनेऽथवा माघे भाग्ये मृगेऽथवा मुने। मंत्रे शाक्रेऽथवा कार्यमण्टम्यां वाथ शांकरे ॥३॥ पूर्वेऽहिन सपत्नीकं दाम्पत्यं मुखसंगतम्।

एकभार्यं नरं वत्स सर्वधर्मब्रतान्वितम् । श्रामन्त्र्यममरोमेशं प्रातः कार्यमनुग्रहम् ॥४॥ मुदान्वितस्तदा कुर्यात् कलि द्वन्द्व विवर्जितः । मधु चान्नेन भोज्यं तु क्षीरेज्य यवशालिजम् ॥४॥

१. शंकरे क।

२. उमार्घ शिवाधांन् क ग।

३. इत्याद्येन महादशी क ।

४. शुभान् ग।

५. मासे मृगे ख।

६. वक्रे ख।

सितदलक्षे 'तथा रक्ते शुभे कार्ये तु वाससी। न केशे स देशे वत्स देवदेशीप्रसादके ॥६॥ स्नात्वा उमेश्वरं पूज्यं स्थिष्डले प्रतिमासु वा। हृत्वा दिशो बील दत्त्वा वितानावथ कारयेत् ॥७॥ चतुरस्रं चतुर्द्वारं गोमयेनोपलिप्यते । चतुष्कं शालिगोथूमं वंग्रांकरुपशोभ्यते ॥६॥ दीपमालान्वितं कृत्वा दाम्पत्यं भोजयेत् ततः। शंकरोमां सदाध्याय शक्राद्यं शुभचीचतम् ॥६॥ स्दचन्दन काश्मीर कर्पूरागुरधूपितम्। जातो पुन्नागमन्दार शतपत्रेक्षुमालितम् ॥१०॥ क्षमाप्य पुग्मं संवीतं त्रिधा कृत्वा प्रदक्षिणम्। सुखालापेन सम्पूज्य ध्यायन्ती तमुमेश्वरम् ॥११॥ स्राचम्याध्यंपाद्यं ते ददयात् गंगोदकं तथा। सिहरण्यं सरत्नं च पुनर्वत्त्वा क्षमापयेत् ॥१२॥ प्रीयतां मे उमेशं तु सर्वदेवपति पतिम्। स्रमेन प्राप्नुयान्नारी स्रवियोगं सुरेश्वर ॥१३॥ सौभाग्यमिहजन्मेऽपि पुत्र राज्यसुरवानि च। मृता याति परं स्थानं शंकरोमा स्रधिष्ठितम् ॥१४॥ तत्र भोगान् महान् भुक्त्वा चेहायाता महाकुले । समृद्धं वृद्धिसम्पन्ने पति विन्दित शोभनम् ॥१४॥ लावण्यस्पसम्पन्ना भर्तुः श्रेष्ठा सदा भवेत्। श्राध्वाया समस्तस्य विभवान्तः पुरस्य च ॥१६॥

सुपुत्रा जीववत्सा च स्राधिव्याधिविर्वाज्जता।
भुक्त्वा यथेप्सितान् कामान् वृद्धत्वे पतिपूर्विकाम् ॥१७॥
दिवं याति सुरश्रेष्ठ शंकरोमाच्चिका स्त्रियः।
नरो वानेन विधिना नारीनां भवते पतिः॥१८॥

समृद्धः सर्वभूतानां पितत्वमुपगच्छिति । शंकरोमाव्रतं शक्र लक्ष्म्या पूर्वमनुष्ठितम् ॥१६॥ रत्या देव्या श्रक्ष्म्यत्या रोहिण्या सुरसत्तम । कृतमासीत् सुखार्थन्तु ताश्च भुञ्जन्ति तत्फलम् ॥२०॥ उमामन्त्रेण चोमेशं ईशमन्त्रेण शंकरीम् । पूजिता सर्व्वकामानि प्रयच्छत्यिवचारणात् ॥२१॥

# इति श्री देवीपुराएो उमामहेश्वर व्रतम् ।

१. शुभमंगलम् ग।

२. सिते शुक्ले ग।

३. पात्रं ग।

४. गंघोदकम् ग।

५. धनग।

६. भाग्य श्रेष्ठा क।

७ . नारायरोन क।

प्रमामहेश्वर व्तम् क ग ।

#### इन्द्र उवाच।

कथितं शंकरोमाख्यं ब्रतं मे मनतुष्टिदम् । श्रोतुमिच्छाम्यहं तात विष्णु शंकर संज्ञितम् ॥१॥ मनुष्वाच ।

यथा उमेश्वरं तात तथा कार्यमिदं व्रतम्। किन्तु पीतानि वासांसि केशवाय प्रकल्पयेत् ॥२॥ गन्धं पुष्पं तथा धूपं सुगन्धञ्च जनार्दने। कार्यं पूजानुसद्भावं लडड्का दिधपायसम् ॥३॥ एवं तौ पूजियत्वा तु प्रतिमौ स्थिण्डलेऽिप वा। ग्राह्य ब्राह्मगौ वत्स वेद सिद्धान्तपारगौ ॥४॥ यती वा व्रतसम्पन्नौ जटा काषायधारिणौ। पूजियत्वा विधानेन शूलपाणि-जनार्दनौ॥४॥ क्षमाप्य विधिना वत्स सर्व्वकामप्रसाधकौ। हेमं तु दिक्षिणां विष्णो मौक्तिकं शंकराय च॥६॥ दत्त्वा अवजतो लोको क्रमाद्दे हक्षये ब्रजेत्। भुक्त्वा भोगाँस्तथा शक्र इहायातो नृपेश्वरः।

कुले भवति भूपालः सुखपुत्रायुसंयुतः ॥७॥

पूर्वभावाद् भवेद्भक्तिः शिवविष्णुप्रसाधकी । योगं प्राप्य परं याति यत्तु स्थानमनामयम् ॥ ॥ ॥ इति श्री देवीपुरागे शंकर नारायगावृतम् ।

म्राविक्तानु रुपेणसत्त्व भात्रफलं लभेत् ॥१॥

#### शक्र उवाच।

सम्मार्जनफलं देव सूचितं न प्रक्रीत्तितम् । तदहं श्रोतुमिच्छामि मानवानां हिताय व ॥२॥ ईश्वर उवाच ।

> वाराहे तु पुरा कल्पे मनो रैवतके तथा। तिस्मन्नासीत् महीपाल चन्द्र मित्र नृपोत्तम ॥३॥

पत्नी च कुंकुमा नाम भ्रयुतं त्रय चोत्तमा। लावण्यरुपसम्पन्ना चन्द्रकान्तिसमप्रभा १ ॥४॥

१. शंकरम् ग

२. भोजयेद्विधानेन ग।

३. दत्त्वाऽनुप्रपती क।

४. शंकर नारायण ब्रतम् क ग। ५. लक्ष्मीपणां व्तम ख।

६. सावित्राजं ख।

७. सत्य क ग।

द. काले ख।

ह. चन्द्रमिन्द्रे नृपोत्तमे खग। १०. शतप्रभाग।

सानुदिनं सदा भक्त्या देव्याः सम्मार्जने रता । द्वार शोभां पथिशोभां देव्यामुद्दिश्य कारयेत् ॥४॥ सप्रपच्छ तद।राज्ञीं किमेतद्देवि त्वं सदा। सम्मार्जनपरा नित्यमन्यकर्म पराङमुखा । एतन्नो ब्रूहि तत्त्वेन राज रुपं पतिप्रिया ॥६॥

क्ंकुमोवाच।

न हि मेऽस्त्यपरा भक्तिर्यथा संमार्जने शृणु । तथाहं कथिष्याःम पुराकम्मं कृतं मया ॥७॥ पूर्वमासं ह्यहं विल्वा पतन्ती वियच्चारिएा। तत्राहं भ्रममाणा तु गता किष्किन्ध्यपर्वतम् ॥ ॥ ॥ तत्र देवी निराधारा ह्याकाशे तिष्ठते सदा । केनापि पूजने दत्तं भक्तं पात्रं सुपूजितम् ॥६॥ मयापि क्रममादाय<sup>3</sup>गृहीतुमुद्यमः कृतः । क्रमान्नतं गृहीतन्तु पक्षेः पांशु निवारिता ॥१०॥ पूर्णदत्तक्रमान्नेव ग्रहीतुं पांशु माज्जिता । तावत् तस्मिन् समायातः पूजको देवलो द्विजः ॥११॥ वयं नध्टा भयात्<sup>४</sup>कालान्मृता जाता वसोर्गृ हे । चन्द्रमित्रस्य तेनैव दत्ताहं प्रथमा वधूः ॥१२॥ राज्ञी त्रिशन्सहस्रानामभूदहं तत्प्रभावतः । ग्रकामा देवतागारे पक्षपातस्य मार्ज्जनात् ॥१३॥

तेन राज्ञी चेयं याता कामान् सम्मार्ज्जनेन किम्। फलं भवति यह व्या तन्न वेद्रिम यथोच्यताम् ॥१४॥ एवं पूर्वं कथेच्छम्भु भागवस्य प्रपृच्छतः। ब्रह्मणा देवराजस्य मयापि च तवाखिलम्॥ कथितं जीर्गं संस्कारे सम्मार्जनफलं नृप ॥१५॥ इति श्री देवीपुराएो सम्मार्ज्जनमाहात्म्यं नाम एकोनाशीतितमोऽध्यायः ।

१. महा ग।

२. सुपूरितम् क गपुस्तकेनास्ति ।

३. भ्ममादाय ग।

४. वयं वसुमपा कालात् क। ५. ग्राद्ये सम्मार्जन महात्यम क ग।

# श्रशीतितमोऽध्यायः।

The state of the s

### विद्येश्वर उवाच ।

कथं देव्याः सदा पूजा तद्भक्तं र्गृहपालकैः । कर्त्तव्या सिद्धिमिच्छिद्भिः हृष्टाहृष्टफलाथिभिः ॥१॥ ग्रगस्त्य उवाच ।

साध्वदं यत्त्वया प्रश्नं कृतं वत्सेश्वरिप्रयम् । तदहं निखिलं वक्ष्ये तब भक्तस्य विद्यया ॥२॥ देव्या भक्तः सदा देवी सर्वगा सर्वसंश्रिता । हष्टव्या नागगुल्मेषु तृणपक्षित्तरींसृपे ॥३॥ दिज-ग्रन्त्यज जातिषु दुःखितेषु सुखेषु च । सूक्ष्मासूक्ष्म विशिष्टेषु सुरभीष्वसुरभीषु च ॥४॥ न क्रुष्टः क्रोधमागच्छेन्न च पूजा सुकृष्यते । तृण हेम विशेषेण न लोभो न च कामिता ॥४॥ परदार परस्वादेविच्या मनकर्मभः । यस्य नोत्सहते राजन् तस्य देवी न दूरतः ॥६॥ भूषितोऽपि वरं देवं कि वने निवसन् नृपः । सकामेनैव सिद्धिः स्यान्निष्कामस्य गृहं वनम् ॥७॥ यस्तु सर्व्वप्रजापालः सर्ववण्ञिभेज्यकः । स्वेन वर्त्मनिष्वर्तेत स दुर्गा शक्यमीजितुम् ॥८॥

राजोवाच ।

यद्येवं वर्णजातीनां देवी सर्वत्र संस्थिता। तदहं श्रोतुमिच्छामि ग्राश्रमाणां च पालनम् ॥६॥ ग्रगस्त्य उवाच।

पूर्व देवेन ब्रह्माय शूलिना कथिता किल । श्रुता ते मनुदक्षाद्यै-र्मृ गुमित्रोऽथ काश्यपैः ॥१०॥ तथा मयापि तेम्यश्च यथा प्राप्ता तथा तव । कथयामि महाराज देव्या भक्तिपरो भवान् ॥११॥

यथा स्रासीत्पुरा राजन् महाकल्पे नराधिपः । तथा पालय प्रजाः सर्व्वा स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थिता ॥१२॥

१. विश्वेश्वर उवाच क।

२. क पुस्तके नास्ति ।

३. सर्वसंस्तुता ग।

४. ग पुस्तके नास्ति।

५. गृहे वलम् ख। तृणं धनम् ग।

६. धर्मनि ग।

७. काननम् ख। पेलनम् ग।

द. सुराड् प्रियः ख सुधाधिपः ग ।

तस्य राजस्य देवेन्द्रः पृच्छते गरुडध्वजम् । रक्षणाय समस्तस्य दिव्यस्य स हिते रतः ॥१३॥ प्रणम्य तं जगन्नाथं विष्णुं कमललोचनम् । प्रपृच्छिति समस्तस्य ब्रह्माद्यस्य च कारणम् ॥१४॥ शक्र उवाच।

सर्वदेवनमस्कृत । एकमूर्तिस्त्रमूर्तिस्तु पीतवासी जगितप्रयः ॥१४॥ जयानन्तु महाबाहो सर्व्वव्यापि महाकाय स्थलभावानुचारकः । परावर परावस्तु कारणात्मन् नमो नमः ॥१६॥ प्रकृतिस्थं च भावेश विकृतिख्ययः प्रभुः। चिन्त्याचिन्त्यप्रमेयश्च कालकालनहेतवः॥१७॥ धर्माधर्ममहाभाग<sup>२</sup> भावाभावनमो नमः । महदादि गुणावास सर्वगुणविर्वाजतः ॥१८॥ श्रूयसे स्तवसे त्वञ्च वेदसे वेदको भवान् । सम्पूज्यसे पूजको नाथ सर्वगः सर्वकृत्तिभूः ॥१६॥ भ्रविनाश विनाशित्वे पाथिवादिप्रयोजने । त्वं भंवान् कारएााभाव परापर नमोस्तु ते ॥२०॥ ह्षीकेश गदाधारिन् महादनुकुलान्तक । महागदासिधाराय पृच्छामि जगद्धेतवे<sup>४</sup> ॥२१॥ एवं स्तुतस्तदा राजन् विष्णुः प्रोवाच याच्यताम् ।

यत् ते मनिस वर्त्ते ददामि ब्रूहि वासव ॥२२॥

मक्क के प्रतिकार के किए के असम किए शक उवाच । व्यक्तिक के एक किए के किए के किए के किए के किए के किए के किए किए क

भगवन् कि परा भक्तिः कस्य वा क्रियते सदा। कस्मिन् द्वीपे स्थितौ पुंभिर्यष्टव्या सा परापरा ॥२३॥

### श्री भगवानुवाच ।

एकस्मिन् मे दिने शक्र ब्रह्मा यान्ति चतुर्दश । तिसृणां त्वं च तत्संख्या ब्रह्माहेन पुरन्दर ॥२४॥ एवं वर्ष शते पूर्णे योगनिद्रा परापरा । तस्मिन लीलयाम्यहं शक्र पुनरेतत् सृजामि च ॥२४॥ एवं ते च दिनाः पक्षाः मासात्तंव तथायने । स ते कालं च कल्पं च महाकल्पं तथैव च ॥२६॥

१. आमुभव ग । २. महामाप ग ।

४. ग जहे तवे ग।

३. सर्वक्षत्प्रभु ग सर्वकृत्प्रभुः क ।

भवते सृजते शक्र या सा परमकारिणी । योगनिद्रा महामाया सर्वाद्या न व्यवस्थिता ॥२७॥ स्थापिता परमेशेन यस्मिन् काले तदुच्यताम् । लब्धं त्रिशत् सहस्राणां शतानि नव एव च॥ तस्य मां भूतभूतस्य कालस्य सुरसत्तम ॥२८॥

तस्मिन् सा पूजिता देवी ब्रह्मणा मनुरुपिणा। स्वायंभुवतनुभूत्वा जगतः स्थितिकारणे ॥२९॥ तेन ज्ञातानि नामानि ते च द्वीपा सरिद्वरा । पातालस्थितयः शक भवन्ति च ब्रजन्ति च ॥३०॥ तथापि मां कृता माया मोहनी सुरजन्तुषु । ग्रनेककालभूतं यदद्येव प्रतिभाषते ॥३१॥ इति श्री देवीपुराएो देव्यवतारे कालभावव्यवस्था नामाशीतितमोऽध्यायः रे।



P. REPORTED TRANSPORT OF MAN. AND.

The protein are prises toless to a sugar manual tes es

१. परमकारण कं। २. आद्ये देव्यवतारे कालभाव व्यवस्था क ग।

## एकाशीतितमोऽध्यायः।

#### शक्र उवाच ।

भगवँस्तव वाक्यानां न तृष्तिर्भवते मम । कालाग्निपाथिवं मानं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ भगवानुवाच ।

निह पाथिवद्वीपेषु मेरुपृष्ठेऽपि वासव। भोगाह्लादकता नृगां यथा पातालवासिषु ॥२॥ येषु न कालरुद्रस्य नानास्त्रीशतसंकुलाः। विचित्रहर्म्यविन्थासाः कूटस्य मेरुपृष्ठतः ॥३॥ सा एवं कालरुद्रस्य तनुरुपेग संस्थिता। सा परा शिवभावेन परमपददायिका ॥४॥ तस्य युगसहस्त्रान्ते ब्रह्माद्यानां भयंकरः । तं विद्धि कालरुद्रेति सौम्यरूपं सदा शिवम् ॥४॥ कालाग्नि धामनं लक्षं योजनानां प्रमाणतः। अर्थेन उच्छ्रयस्तस्य पादाः पादेन वासव॥६॥ सिहरूपा महाघोरा महानक्रा महाबला। कालाग्निरुद्ररूपो यो बहुरुद्र समावृतः॥७॥ अनन्त पद्मरुद्रस्य धातारः कारणीइवरः॥८॥

दारुणोऽग्निरुद्रश्च च यमहन्ता भयान्तकः । लोहितः क्रूरतेजात्मा घनो वृष्टिबलाहकः ॥६॥ विद्युतश्च न शोघ्रश्च प्रसन्नः शान्तिसौम्यष्टक् । सर्वज्ञो विविधो बुद्ध्या द्युतिमान् दीप्तिसुप्रभः ॥१०॥

एते रुद्रा महात्मानः कालिकाशिक्तवृंहिता । संहरिन्त समस्तेदं ब्रह्माद्य सचराचरम् ॥११॥ कालिग्निभुवनीशोऽयं शतकोटिभिरावृतम् । तस्या पुरस्य विस्तारः शतकोटिसुवर्तनम् ॥१२॥ देवगन्धवंसिद्धानां तत्र भोगाः सुदुर्लभाः । पूर्व्यात्तरपरा भक्तिर्याम्यान्तरिस्थिता परा ॥१३॥ श्रमलानिल वाच्या च निर्ऋताशा न चापरा । एतेषां मध्यतो राजन् कालरुद्रस्तु शोभते ॥१४॥ पंक्त्याकारैः पुरैः सर्वं कटकं तस्य संस्थितम् । समन्तादिष्टिधवलं प्राकारात्तोलगोपुरैः ॥१४॥

१. तत्त्वरूपेण क। २. तस्य यद्धुसहं तेजो ब्रह्माद्यानां क्षय कारणम् क ग।

३. वहुकोटिभिराव्तं क ग। ४. सुवर्धनम् क ग। ५. तं भुवनं क ग।

वज्रेन्द्रनील वैदूर्य-प्राकारैः सर्वतोऽन्वितम् । कालाग्निनरकान्ते तु पुरं कालस्य संस्थितम् ॥१६॥ पंचाशत्लक्ष विस्तारं समन्तात् परिवर्तुलम् । जाम्बुनदमयैर्हम्यैः खचितं रत्नधातुभि ॥१७॥ प्रमदा जन संहृष्टं नानावर्णसमावृतम् । कामोन्मत्त प्रमत्तैश्च तज्जातीजनसंकुलम् । कालस्य भुवनं दिव्यं वृत्ताकारं मनोहरम् ॥१८॥

विद्धितं हेमप्राकारै-योंजनायुतमुच्छितम् । प्राकारा बहिदण्डान्ते ग्रक्षयं योजनायतम् ॥१६॥ ग्रान्नजालैक् निविडेभेयदैः किंशुकप्रभैः । हरितालनिभा ज्वालाः सिन्दुरा गैरिकप्रभाः ॥२०॥ ग्रात् उध्वं प्रजज्वालाः सुवातोद्धृत भास्वराः । वीचितरन्ग कल्लोल ज्वालामालाकुलान्वरम् ॥२१॥ प्रविस्तार प्रमागोन योजनद्वयकोटयः । ग्रष्टानवितलक्षानि ज्वाला उध्वं ततः शिलाः ॥२२॥ वज्रभूता महातप्ता तस्य तेजोनियामिका । चत्वारि कोटिमानेन कारगोन तु स्थापिता ॥२३॥ तस्योध्वंन भवेत किंस्वत कोटयक्चत्वारि वासव ॥२४॥

एवं कामाग्निरुद्रस्य माहात्म्यं कीत्तितं मया । श्रवणात् सर्वपापि शमन्ते कालजान्यापि ॥२५॥ इति श्री देवीपुराएो कालाग्निरुद्रमाहात्म्यं नामैकाशीतितमोऽध्यायः ।

१. ख पुस्तके नास्ति ।

२. अन्तरंग।

३. सुवा चोद्भत ग।

४. प्रवृत्तास्ता ग।

५. म्राद्ये देव्यवतारे कालाग्नि रुद्रपुर कथनम् क ग

# द्वाशीतितमोऽध्यायः।

#### शक्र उवाच।

कालाग्निभवनस्यार्धे वज्त्रपाषाणमूर्धनि । ये स्थितास्तत्र देवेश तान् कथयस्व प्रसादतः ॥१॥ श्रीभगवानुवाच ।

यथा पृच्छिति मां शक्त ऊर्ध्व कालपुरस्य तु । तथा ते कथियध्यामि श्रिणुष्व वदतो मम ।।२।।

ऊष्मोदके नरकाः शक्त कोट्यः पंचाशन्मानतः । चत्वारिशच्छतं तेषां प्रधानं तन्निबोधत ।।३।।

प्रवीचिः कृमिभक्ष्यश्च तथा वैतरणी महान् । कूटं शाल्मिलगुच्छासं युग पर्व्वतरौरवम् ।।४।।

निरुद्धासः पूर्तिमांसं तप्तलाक्षास्थितञ्जनः । क्रकच्छेदस्तथा पंकः कण्टायससुतापितम् ।।४।।

पूर्तिपूर्णस्तथा भेदः स्तम्भं च रूधिरं वसा । तामिस्रमपतुण्डश्च तीक्ष्णासिश्च नपुंसकः ॥६॥

लोहितन्तु स्त्रिया भीमा ग्रंगारराशिरिवोपरि । कुम्भोपाकः क्षुरमध्यः सञ्जीवनसुतापकम्॥७॥

कालसूत्रं महापद्मं शीतोष्णं क्षतुरमेव च । ग्रम्बरीषं तथा घोरं महारौरव सम्पुरम् ॥८॥

सूचीमुखेषु यन्त्रश्च तैलतप्तत्रपुस्तथा । ग्रसिपत्रं तथा पीनं करपत्रं च वासव ॥६॥

चत्वारिशत् शतं घोरं तेषां त्रीणि परान् शृशु ।

स्रवीचीरौरव कुम्भीपाकाः पच्यन्ति पापकान् ॥१०॥

देवद्विजगुरुद्रोहा बालस्त्रीवधवञ्चकाः । सद्वृत्तमाचरन् शक्र विघ्नकाः पाचयन्ति ते ॥११॥ देव्या दिवं तथा वस्त्र-भूमी-राज्यापहारकाः । पाचयन्ते नरफे ह्योते वंणाश्रमविद्यातकाः ॥१२॥ कूष्माण्डी सर्वमेतेषां रक्षकः सन्नियोजितः । पादेन कालरुद्रस्य तस्याश्रमस्य संस्थिते ॥१३॥ ग्रनन्तरूपशोभाद्या वयं मूर्ष्टिन व्यवस्थिताः । पाताला पृथिवी शक्र मम मालेव मस्तगाः ॥१४॥

१. सम्युतम् क ग।

वयं कालग्निरुद्रस्य शतांशेन प्रमाणतः । ममोपरि स्थिताः सप्त पाताला मनकामदाः । यत्र नागाः शूराः रक्षाः तिष्ठन्ति मम पूजकाः ॥१४॥

रुद्रभक्तास्तथा चान्ये ब्रह्मदेवीज्यकाः परे । परं तत्त्वमजानन्तः पृथग्भावेन भाविताः ॥१६॥ अन्ये सर्वगतान् सर्वान् देव्याः शवत्यावलोकिताः । पश्यन्ते मम सद्भावा मुमुक्षुः परगामिनः ॥१७॥ यस्मिन् ये संस्थिताः शक्र तान्निबोध समासतः । श्राभासं करतालं च शर्कर च गभस्तिमम् ॥१८॥ महातालं सुतालं च सप्तमं च रसातलम् । सौवर्णमष्टकं शक्र न प्रसीध्यन्ति चागमैः ॥१९॥ देव्या रुद्रपरा लोका मन्त्रतन्त्रविशारदाः । स्वदेहान्ते प्रविशन्ति नागकन्याः रमन्ति च ॥२०॥ ब्रप्टमं तद्विजानीयाद् वसुरत्नोपशोभितम् । विभूति क्रीडं संक्षेपात् कथयामि सुराधिप ।।२१॥ भासमानन्तु तत्र हेममयी मही। नानारत्नसमाकीर्एं प्रासादं स्फटिकोज्ज्वलम् ॥२२॥ रत्नैश्च खिचताः स्तम्भा द्वारबन्धाश्च वासव । स्त्रीसहस्रसमार्कीएाँ लक्षकोटिभिरेकधा ॥२३॥ श्रावतं कोटिकोटीनां प्राधान्यात् कथयामि ते । नमूचिः शंकुकर्णश्च महानादस्तृतीयकः ॥२४॥ म्रनन्तः कूलिको नाग एलापत्रक्च नागकाः । राक्षसाः शूलदन्तक्च रक्ताढ्यो विकटस्तथा ॥२५॥ सुखभाग् दुःखसन्तप्ता देव्या भक्तिसमन्विताः । स्त्रीसहस्त्रमदैह ध्टा स्राभासेषु कृताः जनाः ॥२६॥ शतकोटिप्रविस्तारं वरताले निबोधत । पद्मरागमधी भूमि रत्नैः खचितमन्दिराः ॥२७॥ तत्र<sup>3</sup>हम्योंच्छ्रिता तुंगा इन्द्रनीलैविभूषिताः । द्वारे<sup>४</sup>बन्धाश्च प्रवला मुक्ता रुक्माश्च तोरणाः ॥

अनेककोटयो यत्र राक्षसासुरपन्नगाः: ॥२८॥

प्रह्लादो ग्रग्निजिह्वश्च ग्रनूह्लादोऽसुरास्त्रयः। वासुिकः शंखपालश्च धृतराष्ट्रस्त्रयोरगा ।।२६।। विद्युन्माली हिरण्याक्षो विद्युज्जिह्वश्च राक्षसाः । चलचिकतवितस्ते धूपयक्षसु चायतैः ।।३०।। दृष्टिनिपातेन सविकारामलेन च । विस्त्रम्भाला प्यभावेनविभासोत्फुल्लितेन च ।। तासां

स्मरोऽपि स्मरणाच्चेता गतासूरिव लक्ष्यते ॥३१॥

१. मलकामोदाः ख।

३. तात क।

४. द्वारवन्धास्त् प्रावाराः क ग।

REFERENCE : PRINT - NICH २. स्रेश्वरम् क ग।

५. चित्र मालापभातेन ग।

शिखिभंकारशब्देन स्तोककैणिदितेन च । श्रिलिभिगींतशब्देन कोकिला कूजितेन च ॥ उद्दीपयित चानंगं विखिन्न मनचेतसाम् ॥३२॥

नानामद्यविशेषाणि पिवन् पानानि वासव । असुरानेन भावेन देवीं पूजयते सदा ॥३३॥ करताले स्थिता ह्योवं श्रीताले च निबोधत । ताराख्य शिशुपालश्च अमयश्चासुरास्त्रयः ॥३४॥ कम्बलस्तक्षकः पद्मो नागराख्यस्त्रयस्त्रया । यमदन्तोग्रदन्तश्च विशालाख्यश्च राक्षसाः ॥३४॥ चतुर्यं सम्प्रविश्यामि दैत्याश्च महिषोपमाः । तृतीयः कालपृष्टश्च नागाः कर्कीट पंकजाः ॥३६॥ शंकुकर्णस्तृतीयश्च राक्षसाश्च निबोधत । महादेवं महाकायं तृतीयन्तु महाभुजम् ॥३७॥ शर्करे ते विजानीयाः पंचमन्तु निबोधत । अमरः शंभुस्तापाख्यो असुरास्ते त्रयः स्मृताः ॥३६॥ सुपर्गः कूलिको नागस्तृतीयश्च धनंजयः । अस्थिमद्रो विष्पाख्यो जग्ररूपाश्च राक्षसाः ॥३६॥ गतस्ते ते समाख्याता पृष्ठे वैरोचने श्रृण्यु । कालनेमि हिरण्याख्यो निशुम्भश्च त्रयोऽसुराः ॥४०॥ अत्रैव यत् पुरावृत्तं कथयामि सुरोत्तम । दाक्षिणात्ये महाराष्ट्रे कुलदेवस्तु बाह्मणः ॥४१॥ तस्य पुत्रः समुत्पत्नो नाम्ना तस्करवल्लभः । स च कालेन महता नामरूपं प्रवित्तः ॥४२॥ मित्र देवद्विजातीनां महदूद्वव्यापहारकः । कदाचित् कालपर्यन्ते मलये पर्व्वंते गतः ॥४३॥ तत्र कन्याभिधाना तु भवित जलसम्बता ॥४४॥

बहुद्रव्य सुसम्पूर्णा नगरद्वारसंस्थिता । स च द्यूतं रिमत्वा तु नाम्ना तस्करवल्लभः ॥४४॥ रात्रौ प्रविष्ट्वांस्तस्मिन् उत्सृष्टो द्रव्य हारकः ।

यावद्दीपः समप्राप्तस्तैलस्तेनाभवत्<sup>४</sup>किल ॥४६॥

तावत् तेन ,तथा तैले द्रव्यान्वेषणकारियो । दत्ते प्रबुध्यवाँस्तत्र देवलो देविपूजकः ॥४७॥ स च प्राराभयान्नष्टः कालान्मृत्युरभूत् पुनः ।

काञ्चीराजाधिपः शक्र नाम्ना खड्गकरोद्यतः ॥४८॥

देवी भक्तवरो नित्यं मद्यमांस-वसाप्रियः। देवब्राह्मणद्रोही च देवभू-ग्रामहारकः ॥४६॥

१. दण्डोग्रदण्डश्च ग ।

तत्र कक्षाभिधाना तु भवती जनसंस्कृता ग ।

२. महादेवं ख।

४. तैलछेदात् ग।

कालेन मृत्युमापन्नो रोचनो राक्षसाधिपः। पिगाख्यो दशकोटीनां महाबलपराक्रमः॥५०॥ ग्रजरो ग्रमरः शक्र ब्रह्मकल्पायुजीवितः। तेन दीपप्रभावेन शर्कराधिपितर्महान्॥५१॥ दुष्टभावोऽिप सञ्जातः कि पुनस्तत्समाश्रिताः। भवन्ति तत्र राजेन्द्र ब्रह्म लोक निवासिनः॥५२॥ एतत्ते सर्व्वमाख्यातं प्रसंगेन सुराधिप। शेवान् नागाँश्च वक्ष्यामि पाताले ये तु कीत्तिताः॥५३॥ पौण्डरीकञ्च दुष्प्रेक्ष्यं श्वेतभद्रं वयोरगाः। पिगाख्यो मेघनादश्च तथा घोरश्च राक्षसाः॥५४॥ रसातले जरासन्धो वरोचनो विलस्तथा। कोटिधा यो मया बद्धस्तव कार्येषु सत्वरी ॥५४॥ पुनः स्वर्गं गमिष्यामि पुनस्त्वं शंसिता प्रभुः। ऐरावतो महानागः पिगमश्चतरं तथा॥५६॥ मारीचः कुम्भकर्गंश्च माल्यवास्त्रय राक्षसाः।

पातालाः सप्त विख्यातास्त्रिषध्टिभुवनेश्वराः ॥५७॥

वृत्ताकारानि पातालाः शत कोटिप्रविस्तराः । वृत्त त्रयविभक्तास्ते दैत्य पन्नग राक्षसाः ॥५८॥ कल्पे कल्पे विनश्यन्ति तन्नामानो भवन्ति च ।

न हि संख्या भवेच्छक्र मृता जाता पुनः पुनः ॥५६॥

उपपातालमष्टुन्तु सौवर्णं तु निर्वोधत । यत्रासौ भगवान् देवो द्रर्थनारीक्वरः प्रभुः ॥६०॥ वयं च तत्र क्रीडामो ब्रह्मा वेदविदांवरः । द्वितीय इव कैलाशे यत्र भोगा मनोरमाः ॥६१॥ यत्रासौ भगवान् देवो वरदो हाटकेक्ष्वरः । तत्र हेममयी भूमि वंष्प्रवेदूर्यं चित्रिता ॥६२॥ विचित्रा धातुभिर्भाति देवासुरमनोहरा । सर्व्यं-वृक्षसमाकीर्णा सदात्तंववनस्पतिः ॥६३॥ सुगन्धफलपुष्पाणां गन्धद्रव्यसमन्विता । सुगन्धः शोतलो वार्युवहरेन्मनतुष्टिदः ॥६४॥ हेम प्रासाद प्राकारास्तरवोद्यानकाननाः । सरित्तव्यंतडागैक्च दोर्घोकेष्पशोभितम् ॥६४॥ स्फटिकेः शैतसोपानै मृक्ताफलसमन्वितम् । भान्ति ग्रंभांसि तान्द्रं स्तु नीलरक्ताम्बुजैः सितैः ॥६६॥ कुमुमोत्पलसंच्छन्नं ते च कार्त्तस्वराम्बुजा । तटे वृक्ष लतागुल्म कोषोत्पलपक्षिणः ॥६७॥

१. शंकराधिपति ख।

२. सत्त्वधी ग।

<sup>3.</sup> सकात्तंत्रवनस्पति ग ।

४. सर्वद्रव्य समन्विता क ग।

सव्वें कार्त्तस्वराः शक्र पातालं तेन शोभितम् । तत्रांगना मदोन्मत्ताः क्रीडन्त्युःश्चान कन्दरैः ॥६८॥ वनोपवनउद्याने दींघिकासरमध्यगाः । क्रीडन्ति जल क्रीडाभिदींलान्दोलनतत्पराः ॥६८॥ रित प्रमत्ता निश्चेष्टा सर्वदुःखविर्वाजताः । प्रशेष सुखतृष्तासु दुःखेक स्मरक्रीडनम् ॥७०॥ विचरन्ति महाभागे सर्वाभरणभूषिताः । विन्यस्तकेश भारास्ताः कवरीधिम्मल्लमुक्तकैः ॥७१॥ प्रलंकारालयस्तासां पृष्ठगाः कुसुमन्त्रिताः ।

मूर्षिण च स्रज्गता भान्ति संशिताग्रैः प्रलम्बिताः ॥७२॥

शाखापत्रविशेषेण नलाटितलकेन च । यत्रापरिवशेषेएा इन्द्वर्केण विराजते ॥७३॥ कर्णो विन्यस्तपत्रेण कुण्डलैर्भाति चापरा । सितासितारूपै दीर्घेस्त्रस्त बालमृगा इव ॥७४॥ यासां नेत्रा विराजन्ते अोहाटकेश्वरे । एवंविधैः सदास्त्रींभिनित्यः स्मर निपीडिभिः ॥७४॥

> रमन्ति सुरता भोगाः सुतृष्ताः शिवभाविताः ॥७६॥ इति श्री देवीपुराएो हाटकेश्वरपुरवर्णनं नाम द्वाशीतितमोऽध्यायः ।

१. बहुप्रमत्त क ग। २. शिखि क ग।

३. विभाव्यन्ते ग।

४. ग्राचे हाटकेश्वरपुर वर्शनम् क ग।

### त्र्यशीतितमोऽध्यायः ।

#### शक्र उवाच।

सर्वत्र च श्रुता देव वेदवेदार्थ पारगैः। पुराग्णिमितिहासं च सप्त एव न चाष्टमम्'॥१॥ त्वं पुनः कथ्यसे चाष्ट उत्तमं तच्च सर्वसु। कथं तत् केन वा मृष्टमेतिदच्छामि वेदितुम्॥२॥ श्रीभगवानुवाच<sup>२</sup>।

कैलासिशिखरासीनं देवदेवं त्रिलोचनम् । तिष्ठन्तमुमया सार्धं ऋषिदेव नमस्कृतम् ॥३॥ तं द्रष्टुं भगवान् ब्रह्मा वयं शक्रबृहस्पती । तथा च क्रीडते स्कन्दो बहिणारुण नित्यशः ॥४॥ ब्रह्मस्य ह्यासनं हंस शिखिना चञ्चुना हतः । रुराव करूणं शब्दं देव्या तं च निशम्य च ॥४॥

विहस्य ब्रह्मामालोक्य ब्रह्मा तञ्च तथा शिखीम्<sup>3</sup>।

दण्डेनाताडयत् किञ्चत् शिखिना सह वारितम् ॥६॥

तञ्च श्रुत्वा तथा देव्या दुःखायमनुचिन्तयत् । तथा मेघसमाकारं घोरं घोर पराक्रमम् ॥७॥ निष्क्रान्तं शिखिरावस्य ब्रह्मयानस्य वारकम् । तं दृष्ट्वा सहसा देवी शंकिता ब्रह्मबीडया ॥८॥

शंकरेणापि सम्प्रोक्तो ब्रह्मणोऽस्य स्तवं कुरु ॥६॥ करोति शम्भुना उक्तः स्तवेदं कमलोद्भवम् । देवानां परमं देवमुत्पत्ति-स्थिति कारकम् ॥१०॥

तथा देशं समास्थाय देवदेवस्य शूलिनः। स्तवेन स्तवते रूरूबं ह्याएां परमेष्ठिनम् ॥११॥

रूरूरवाच ।

जय देवातिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे। श्रव्यक्तजन्मरुपाय कारणाय महात्मने ॥१२॥

१. चाषर ग।

३. विहाय ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मादंडेगाताडयत् क ।

२. श्रीकगपुस्तके नास्ति। ४. सरवायम्कग।

एतत्त्रिभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक । रजोरूपगुणाविष्ट सृजसीदं चराचरम् ॥१३॥ सत्रपाल महाभाग तमः संहरसेऽखिलम् । गुणसंतानमूर्तिस्त्वं ददसे परमेश्वर ॥१४॥ वेद वेदान्तगर्भाय नमामि च त्वां ब्रह्मणः । यस्य नित्यं श्रुति शब्दं चत्वारो वरमाननात् ॥१४॥

ऋज्यजुसामाथर्वाणो वा निष्क्रमन्ति पदक्रमाः । शिक्षाकल्पानिरुक्तानिच्छन्दो ज्योतिषि चागमाः ॥१६॥ चक्षुभूता स्रशेषस्य जगतोऽस्य सुखप्रदाः । त्रयः कालास्त्रयोदेवास्त्रयो विष्णू स्त्रयः क्रियाः ॥१७॥

यस्य सम्भवनामस्य तं नमामि पितामहम्। इन्द्र चन्द्रहरि यँक्ष रक्ष हुतवहस्तुतम् ॥१८॥ तं नमामि सदा देवमव्यक्तं व्यक्तकारणम्<sup>६</sup>। एवं स्तुताः रुरोः पूर्व्वं ब्रह्मा वरप्रदोऽभवत् ॥१९॥ ब्रह्मोवाच ।

याच वत्स वरं मह्ममुराधिपते शुभम् । ददामि सप्तलोकानां त्वं प्रभुरजरोऽक्षयः ॥२०॥ एवं तु भगवांस्तेन किस्मिंस्तिष्ठामि सत्तम । मयान्तर पाताले तु भक्षणाद् विनिवेशितः ॥२१॥ स च देव्या मुखालोक हृष्टः किचिन्निरीक्षते । शम्भुना च तथा उक्त इयमेनं विधव्यति ॥२२॥ तथा चोक्ते पुनः शंका उक्भिता सुरसत्तम । सच ग्रवान्तरं गत्वा पातालं चक्रे हृदा नवः ॥२३॥ सर्वलक्षरासम्पन्नं सर्वकामफलप्रदम् । सर्वर्त्तृंकगुणोपेतं सर्वरत्निवभूषितम् ॥२४॥ तत्रस्थस्य ततस्तस्य कालनेमिसुतादयः । ग्रागत्य प्रीतिभावन्तु भुवनमिष्टदर्शनम् ॥२४॥ हाटकेश्वरदेवस्य यदा पूजा निर्वात्तता । तदा तेन प्रतिज्ञातं मम साहाय्यतां भवान् ॥२६॥ तथा कालेन महता प्रीत्या दैत्या वशं गताः । ते सर्वे कन्यका दथ्यूः कुलजोऽयं महाबलः ॥२७॥ तथा सबल सम्पन्नो जित्वा पृथ्वीं सकाननाम् । सद्दीपां सबलोपेतां सर्वशैलसरोपगाम् ॥२६॥ देवानां विग्रहं चक्रुस्तेन ते विजिताभवन् । ब्रह्मणो वरदानेन देव्याभाव समुद्भवः ॥२६॥

१. त्रिभागभावाय क ग।

२. सत्त्वपात ग सत्त्वतान् क । ३. चरगाननात् ख ।

४. शुभप्रदाकग।

५. त्रयो वह्नि: कग।

६. क ग पुस्तके नास्ति ।

७. ग्रजयो क ग।

च ह्दा नरः ख।

६. इद्र दर्शनम् ग । हट्ट दर्शनम् क ।

१०. दीनेन ग।

त जेतुं शक्याते देवै र्ब्रह्माद्यैस्तु पुरन्दरः । तथा स बलवान् मत्त शक्र देवाँस्तु मामपि ॥३०॥ प्रजानां वासवो ब्रह्मा यत्राहं सुरसत्तम । त्रिकूटे शैलराजेन्द्रे वयं सत्त्वसमाधिगाः ॥ तिष्ठामः स्तूयते ब्रह्मा शक्रचन्द्रादिभिस्तथा ॥३१॥

### देवा ऊच्: ।

नमः पंकजनेत्राय विष्णवे जिष्णवे नमः। नमो देवातिदेवाय देवतारिहने नमः ॥३२॥ नमस्त्वाश्रम धर्माय विष्नहन्ताय वे नमः। नमः सर्व्वतमर्थाय सर्व्धमंरताय च ॥३३॥ देव दानवयक्षाणां त्वं रक्षापालकः प्रभो। ग्रस्माकं त्वं गतिर्देव रुख्णा त्रासिता वयम् ॥३४॥ त्राता नस्त्वं भवान् एको भज्जमानान् महोदधौ। रुख्तागर घोरेऽस्मिन् देत्यग्राहे महाजले ॥३४॥ इषु चक्रासिमकरे त्वं पोतो भव ग्रच्युत । एवं यावत्समस्तानामभयेदं समुद्यतः ॥

तावत् स दनुराजेन्द्रस्तत्रैव सहसागतः ॥३६॥

तथा स युध्यमानस्तु मया च सह वासव। सर्व्वदेवैः समारब्धो योधितुं दनुपुंगवः ॥३७॥ तथा ते बलसम्पन्ना ग्रसुरा बलर्दापताः। हताइचक्रासिशारङ्गोः निपतन्ति महोदधौ ॥३८॥ तथाऽन्ये भिद्यमानास्तु गता पारं तथा परे। प्रविष्टाइचैव पातालं केचिन्नष्टा रसातलम् ॥३६॥ एवं तं दानवं सैन्यं मम चक्राहतं महत्। दृष्ट्वा दैत्यपितः शक्र महामायां प्रवित्ततः ॥४०॥ तेन ते दैत्यमस्ता वसु वासव चन्द्रमाः। यम नैर्ऋितधम्माद्याः क्षणमात्रेण निष्किताः ॥४१॥ तथा ब्रह्मा सशक्रकच वृहस्पितम्हामितः। वयं च सहसा याता यत्र देवस्त्रिलोचनः ॥४२॥ स च देव्या सह शक्र एकोऽनेकाऽभवन्मुदा। चित्तं न लक्ष्यते तस्य न च भावो न कारणम् ॥४३॥ स एव शिक्तस्पत्वात् स च ब्रह्मस्वरूपिणः। स च मां शक्र भावेन कारगोव व्यवस्थितः ॥४४॥ एवं विधं तदा ज्ञात्वा शिवशक्तिमयं जगत्। मया च सह ब्रह्मोण स्तोतुमारब्ध तद्विधम् ॥४५॥

ब्रह्मकेशवावूचतुः ।

नमस्ते भगवन् देव दिग्वासाः कृत्तिवाससे । तमहं संप्रवक्ष्यामि सा तु सर्व्वसुखप्रदा ॥४६॥

१. सुख ग।

२. सदने नमः ख।

३. क्षत वाससे क।

जय त्वं सर्वमंगल्ये सर्वकारणकारण। इमशानवासि देवेश निरावासे नमोस्तु ते ॥४७॥ कपालहस्तमीशानं कपाल कृत भूषणाम् । सर्वलोकप्रणेतारं सर्व्वेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥४८॥ जये भुवन कत्तरी त्वं सर्व भुवनाधिपे। कपालमालिनं देवं महाकाल नमोऽस्तु ते ॥४६॥ चन्द्रमूहिनं कृतं नित्यं चर्म्मवासः सदाप्रियम् । भूत भव्य भवं सौम्ये भुवनेश्वरि नमोस्तुते ॥५०॥

त्वं हि योगात्मिके योगे सर्व्वयोग प्रदायिके ॥ गजचर्मधरं देवं चण्डरावे नमोऽस्तुते ॥५१॥

त्रिश्लूणाणिनं नित्यं त्रिनेत्रं त्रिदशेश्वरम् । दिव्ययोगोद्भवे दिव्ये योगेश्वरि नमोऽस्तुते ॥५२॥ त्वं हि रौद्री महारौद्री नित्यं रौद्रपराक्रमा । त्रिमूर्त्ति च परं देवं त्रिपुरान्त नमोस्तुते ॥५३॥ सव्वंश्वरं सर्वगतं सर्वज्ञं सर्व्वतोमुखम् । त्वं च रुद्रात्मिके देवी रुद्रश्चरी नमोस्तुते ॥५४॥ जय देवि सुरक्षेष्ठे त्वं सर्वसुरपूजिते । सर्वत्रावस्थितं शान्तं सर्वव्यापिन् नमोस्तु ते ॥५४॥ यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः । सुराणामिधपे देवि सुरेश्वरि नमोस्तु ते ॥५६॥ जय विद्यात्मिके विद्ये विद्याभरण् भूषिते । यश्च सर्वमयो देवस्तस्मं सर्वात्मने नमः ॥५७॥ स्यूलसूक्ष्मविभागेन व्याप्तं येन चराचरम् । सर्वविद्याप्रदातारि विद्येश्वरि नमोस्तु ते ॥५६॥ त्रिवशंस्त्वं स्तुता दिव्ये त्वं त्रिलोचनवासिनी । स्र्यूलपाणिस्त्वं देवी गणाध्यक्षे नमोस्तु ते ॥६९॥ स्र्यन्तः शाश्वतं विश्वं ध्रृवं नित्यमुमापितम् । त्रिशूलपाणिस्त्वं देवी गणाध्यक्षे नमोस्तु ते ॥६०॥ श्रीकण्ठं श्रीघरं श्रीशं नीलकण्ठ नमोस्तु ते । विद्यामयी तनुर्यस्य विद्यातीतं च संस्थितम् ॥६१॥ गणानां नायिका त्वं हि ग्रोश्वरी नमोस्तु ते । त्वं हि दुर्गे महावीय्ये दुर्गे दुर्गपराक्रमे ।

सकलो निष्कलक्ष्मैव कलातीत नमोस्तु ते ॥६२॥

योगाधिपो योगगम्यो योगात्मा योगसम्भवः । रमसे देवि दुर्गेषु दुर्गेश्वरी नमोस्तु ते ॥६३॥ त्वं चण्डा त्वं प्रचण्डा च त्वं ब्रह्माण्डविदारिणीं । महायोगधरं नित्यं योगेश्वर नमोस्तु ते ॥६४॥ श्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म प्रख्यातं भुवनत्रये । चण्डरूपा महाविद्या चण्डेश्वरि नमोस्तु ते ॥६४॥ .

१. चण्डुनाथ ग।

३. त्रिलोकनिवासिनी ग।

२. महात्मानम् क ग।

४. पद्यमिदं क पुस्तके नास्ति ।

त्वं देवी उग्रसञ्चारी त्वमुग्रवतधारिणी। तस्यार्थन्तु शिवो नित्यं सदाशिव नमोस्तु ते ॥६६॥ ग्रर्थमाना परा या तु तस्यार्थस्य परापरम्। त्वमुग्रशूलहस्ता च उग्रेश्वरि नमोस्तु ते ॥६७॥ त्वं हि क्रोधात्मिके देवि क्रोधभावेन संस्थिता। परात्परतरं शान्तं शांतातीत नमोस्तु ते ॥६८॥ ग्रकारोकारमूर्धश्च मकारो बिन्दुरेव च। दानवानां वधार्थाय क्रोधेश्वरी नमोस्तु ते ॥६९॥ त्वं हि नारायणी देवी कौमारी ब्रह्मचारिणी। निर्वागं परमातीतं नित्यातीत नमोस्तु ते ॥७०॥ चित्तवेत्ता तथा चित्तं वेद्यो निश्चत्यकस्तथा। सर्व मंत्रमयैदिव्यः स्तूयसे त्वं नमोस्तु ते ॥७१॥

त्वं जया विजया नित्या श्रजिता चापराजिता । ग्रसञ्चित्तं सचित्तञ्च चित्तातीत³नमोस्तू ते ॥७२॥

बालार्कशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च । त्वं सिद्धिः साथकानान्तु सिद्धेश्वरि नमोस्तु ते ॥७३॥

द्युतिर्दीप्तिः कान्तिश्च कीर्तिः श्रद्धा त्वमेव च।

त्वं ग्रनौपम्यभासञ्च शिवः शान्त नमोस्तु ते ॥७४॥

अनन्तं शाश्वतं विश्वं देहस्थं देहर्वाजतम् मेघा । सरस्वती त्वं हि त्वं श्रोदेंवि नमोस्तु ते । ॥७४॥

त्वं हि वृष्टि: स्वयं देवि त्वं सृष्टिश्च प्रजापितः।

हृदिस्थं सर्वभूतेषु व्योमस्थन्तु नमोस्तु ते ॥७६॥

अग्राह्यमिन्द्रियैर्वापि सर्ववर्णविर्वाजतम् । त्वं विणक्कृषिकर्माणि त्वं सीता च नमोस्तु ते ॥७७॥ घरणी धारणी त्वं च त्वं वेला सागरेषु च । स्वतेजोगूढमात्मानं गुहावास नमोस्तु ते ॥७८॥

ग्ढातीतञ्च गूढात्मा गूढानां गूढगोचरम।

त्वं दिशो विदिशश्चेव त्वं सन्ध्या च नमोस्तु ते ॥७९॥

त्वं मातृका च देवेशि स्वरव<sup>४</sup>र्ण्विभूषिता। गुहाकासप्रदा नित्यं पूजार्था नमोस्तुथं १ते ॥ ८०॥

महात्मानं महादेवं महामाया परापरम् ॥ सर्वशास्त्रेषु वेदेषु गीयसे त्वं नमोस्तु ते ॥८१॥

१. कौशिकी वृह्यचारिस्मी क ग।

२. चित्तं चेत। तथा चिता चित्योऽकार्दिचतकस्तथा ग

४. शिरवर ग।

३. चित्त्यातीत ग।

५. गूढार्थार्थं ग गूहाक्ता क।

त्वं गायत्री सदा देवी वेदमाता स्वयंभुवा। महाज्ञान परा नित्यं ज्ञानगम्य नमोस्तु ते ॥ ८२॥

सदाशिवाशिवं तथा । देविषिपितृभिनित्यं स्तूयसे त्वं नमोऽस्तु ते ॥६३॥ ईशानमीश्वरं ब्रह्म चतुर्वक्त्रा ग्रक्षपाश्णिश्चतुर्भुजा। पद्मासना

पञ्चानां परतो नित्यं निरालम्ब नमोस्तु ते ॥ द४॥

सद्यो<sup>3</sup>वा ग्रघोरक्च तत्पुरुषेशानमेव च। हंसयान समारूढा त्वं ब्रह्माणी नमोस्तु ते ॥८४॥ त्रिनेत्रा शूलहस्ता च जटामुकुटधारिणी। पञ्चब्रह्म कलातीत षष्ठ ब्रह्म नमोस्तु ते ॥६६॥ कालः कालाग्निरुद्रश्च स्रादित्योदयमेव च । वृषस्कन्धसमारूढा त्वं रुद्राग्गी नमोस्तु ते ॥ ५७॥

> त्रिजटा बालरूपा च शक्तिहस्तारुणा स्वरा। पंचधावस्थिता नित्यं पंचावरएां <sup>3</sup>नमोस्तु ते ॥ ८८॥

पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। मयूरासन समारूढा कौमारी त्वं नमोस्तु ते ॥८६॥ पद्म चक्र गदाहस्ता पीताम्बरविभूषिता ।

निर्वाणं परमातीतं निरञ्जन नमोस्तु ते ॥६०॥

क्षराक्षर विनिर्मुक्तं स्वरव्यञ्जन वर्जितम् । त्वं गरुडासना देवी वैष्णवी त्वं नमोस्तु ते ।।॥६१॥ रक्तनेत्रे सुदंष्ट्रे च कालरूपे भयंकरे ।

कला कलंकरहितं निष्कलंक नमोस्तु ते ॥६२॥

श्राकृति नैव जानामि गतिमुर्पितः मेव च । मेघवर्णे महाघोरे त्वं वाराहि नमोस्तु ते ॥३६॥ वज्रपाणि सहस्राक्षे छत्रध्वज मनोरमे । स्वयम्भुवं महात्मानं महादेव नमोस्तु ते ॥६४॥ भावेर्बन्धयसे विश्वं भावेमीक्षयसे पुनः । ऐरावतसमारूढे त्विमन्द्राणि नमोस्तु ते ॥६५॥ त्वं निर्मासे महादेहे मांसोदन बलिप्रिये। स्वभावभावमात्मानं भवोद्भव नमोस्तु ते। ॥६६॥ यो भवः सम्भवश्चेव भयंचाभयमैव च। कपालखट्वांगकरे त्वं चामुण्डे नमोस्तु ते ॥६७॥

१. प.ञ्चालम् ख।

२. सत्यो ग।

३. पंचाचरण ग।

४. शंख चक्रक।

५. श्लोकत्रयं नास्ति ग पुस्तके ।

त्वमेका सप्तधा देवी बहुधा च विराजसे। भावयेत् प्रणिधानेन योऽसि सोऽसि नमोस्तु ते॥६८॥

स्तवोऽयं तव देवेशि सशिवाय महात्मने । तोषणीया च त्वं देवि सर्वासुरनिबर्हणि ॥६६॥ घण्टानिनाद शब्देन छत्रध्वज समाकुले । शार्दूलेन च यानेन शोभसे त्वं नमोस्तु ते ॥१००॥ क्रमसि त्वं क्षणार्धेण भुवनानि महातले । भूलोंकञ्च भुवलोंकं स्वलोंकञ्च नमोस्तु ते ॥१०१॥ त्वमोकार व्यवस्थिता देवि स्रकारादिविसर्गतः । त्वं स्थिता सर्ववर्णेषु पृथग्रूपे नमोस्तु ते ॥१०२॥ त्वं वामाद्या स्वयं देवि शक्तिव्यूहे व्यवस्थिता । विभुराद्या तथैव त्वं महादेवि नमोस्तु ते ॥१०३॥

त्वं रात्रिस्त्वं दिनं देवि ऋतवो वत्सरानि च।
निमेषक्च मुहूर्त्तक्च त्वं संक्रान्तिनमोस्तु ते ॥१०४॥
त्वं काली कालरात्रि च कृतान्ती च सुदाक्णा।
त्वं भीषणी महारौद्री महाकाली नमोस्तु ते ॥१०४॥

दक्षयज्ञविघाती त्वं यमशीर्षनिकृन्तनी। त्वं देवि वीरमाता च उग्रकाली नमोस्तु ते ॥१०६॥
त्वमेव देवि ग्राकाशो त्वं च पाताल गोचरा।

त्वं स्वर्गे चापवर्गे च मुक्तिदा त्वं नमोस्तु ते ॥१०७॥

त्वं हि सर्वात्मिका देवि सर्वमूर्त्तिषु संस्थिता । स्थूलसूक्ष्मविभागेन योगनी रवं नमोस्तु ते ॥१०८॥

यं यं पश्याम्यहं देवि स्थावरे जंगमेषु च।
तं तं व्याप्तं त्वया सर्वं कात्यायित नमोस्तु ते ॥१०६॥
त्वञ्च शक्तिक्रिया देवि नादविन्दु कलात्मिका।
त्वं शिवा परभावेन ज्ञानशक्तिनंमोस्तु ते ॥११०॥

त्वया देवि प्रसन्नाया शिवः प्रत्यक्षतो मम । तथा त्वं रूरूबन्धाय प्रसादं कुरू शांकरि ॥१११॥ वासव ब्रह्म सूर्य्याणां ह्रियमाणे त्रिविष्टपे । देत्यौघमज्जमानानां त्वं पोता भव शूलिनी ॥११२॥

१. रुद्रकाली ग भद्रकाली क ।

२. व्यापनी क ग।

एवं स्तुतः पुरा शम्भु देवीं तस्य तनौ स्थिताम् । तुतोष ताबुभौ शक्र सहब्राह्येण माधवः ॥११३॥

वरं यथेष्टिचित्तेन दत्तवान् शंकरः शिवा । इत्येवं देव देव्यायाः ब्रह्माद्यैः पठितं स्तवम् ॥११४॥ यथेष्टफलकामानां पूरकं श्रद्धयान्वितम् । चिन्तितं पठिताधीतं श्रुतं लेखकृतञ्च वा ॥

ददाति सर्वकामानि वाङ मनः काय वुद्धिजान् ॥११४॥

स्रात्तांनां भव<sup>3</sup>भीतानां शत्रुभिरावृतानिष । करोति परमां रक्षां वनसिरन्नगेषु च ॥११६॥ व्यार्घ्रांसह वराहेषु तस्करे चाष्टमीषु च । स्मरणादेव स्तोत्रस्य स्नंशते महदापदा ॥११७॥ बह्यहा गुरुघाती च सुरापः पितृघातकः । पठनान्मुच्यते शक्र स्नश्चमेधफलं लभेत् ॥११८॥

इति श्री देवीपुराएं रूक्वधोपाये देवदेवीस्तवो नाम त्र्यशीतितमोऽध्यायः ।

ले हि स्वाहित हो देश सबस्थित सहित्यत । स्वाह के विकास दोवने से बताबु हैं सहवते

BARR AND AND SHEE RIBORNES BY THIS I THE REPART OF THE PARTY OF THE PARTY.

१. सम्भव ख। २. भयभीतानां ग।

३. इत्याद्ये देवी रुख्वधोपाये देव्यादेवस्तवः क ग।

## चतुरशीतितमोऽध्याय :

### शक उवाच।

भगवन् भवतो ख्यातिमरातिक्षयजां कथाम् । सुमनाकृष्टिजननीं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ कथं स दैत्यराजेन्द्रो महाबल पराक्रमः । श्रजयः सर्वदेवानां भवान् चावहितो वद ॥२॥ श्रीभगवानुव।च ।

श्रृणु ते कथियष्यामि देव्याः कीति रूरोर्वधम् । यथा पृष्टं त्वया शक्र तथाहं ते निबोधत ॥३॥ दत्त्वा शक्ति स्वकोशेम्यो देवदेवेन वासव । गच्छध्वं सगणाः सर्वे विष्णुब्रह्मपुरन्दराः ॥४॥ तदादेशाद् वयं सर्वे गता यत्रामुराधिपः । तथा तेन जितास्तम्भात् पुनस्तत्रैव म्रागताः ॥४॥ स च क्रोधसमाविष्टः शम्भुं घाताय म्रागतः ।

तं हृष्ट्वा सहसा शम्भुगंणान् सर्वान् समादिशत् ॥६॥
योधघ्वं दानवेन्द्रेण देवानां हितकाम्यया। तथा स गजसंघेन वेष्टमानोऽपि वासव॥७॥
निजित्य सहसा देवान् शिवोपरि व्यवस्थितः। एतिस्मन्नन्तरे देव रूपं कृत्वा तु भैरवम्॥

किल विध्वंसियष्यति न च भीतः प्रहर्षितः ॥८॥

ततस्तस्याहवं घोरं सह देवेन शम्भुना । सञ्जातं सह देवानां दानवानां भयंकरम् ॥६॥ कथञ्चित् सुप्रयत्नेन वीर्यं वन्तश्च वासव । छिन्नं तस्य तदा कंठं धारासृग् भूतलं गता ॥

श्रसंख्या रुधिरास्तत्र<sup>२</sup>निर्गताः काश्यपीतलात्।

भूतार्थं भूतिरूर्ध्वन्तु कविचनः सोत्तर³च्छदाः ॥१०॥

सुरक्त राग पट्टेस्तु स्रापीडितोऽपि ताडिताः । विकाशोद्यता निस्त्रिशास्तडिद्धस्ता सरवेटकाः ॥११॥

१. कायेभ्यो ग।

२. असंख्याता रुरुस्तत्र ग।

ग्रायामित शिरोत्कम्प विषाणाकरकाम्मुंकाः । प्रभा पातालमाकार-रथाङिष्रकरभीषणाः ॥१२॥ प्रपीडिताग्रसंवर्त्त-क्षुभिताम्बररागिग्राः । प्रदेशिनी सनासाक्षि वित्ततोष्ठद्विजा मता ॥१३॥ वैज्ञयन्तीधराः रौद्राः परिघशक्तिपाणयः । ज्वलन्ताग्नि नभाकार पट्टिशोद्यत शक्तिभृत् ॥१४॥ कटंकटकराः केचित् पाशांकुशकरास्तथा । भत्लीकर्गाकचन्द्रार्ध कुठार करभासुराः ॥१४॥ मुञ्चन्त्यस्त्रमहौघानि वलान्ते बलर्दापताः । भय ब्रीडोज्भितमनाः शौर्य वीर्य बलान्विताः ॥१६॥ केचित् स्यन्दनमारूढा मृगराजित्थताः परे । गजवाजित्था ऋक्षस्था पदस्थामोघवीर्ययः ॥१७॥ लक्षकोटिविभागेश्च वेष्टितस्तेर्महावलैः । लिह्यन्ति भेदमायान्ति निवर्त्तन्ते शिवायुर्थः ॥१८॥ विशोर्यन्तोऽपि वागोर्घः सन्मुखं प्रवहन्ति च । रक्तमेदेन गोः पूर्णा तेषां कोशोद्भवेन च ॥१६॥ ततो ब्रह्यादयो देवा भयं जग्मुः सवासवाः । यदि स्यान्तिजितो देवः क्षयः सर्वदिवौकसाम् ॥२०॥ एतिस्मन्तन्तरे शक्र ब्रह्मा चिन्तयते क्रियाः । स्त्रीरूपधारिणी भूत्वा सहायत्वं महेश्वरे ॥२१॥ क्षिप्रं कुर्युः स्वकार्येदं एवं विश्वेश्वरे रस्ते । तत्रोत्पादितवान् ब्रह्मा स्वर्शोक्तं किरणोज्ज्वलाम् । कमण्डलुकरां देवी शरासनकरां तथा ॥२२॥

एकंकां कोटिरूपेण सर्वायुधधरां स्थिता। निध्नन्ति न च हन्यन्ते पातयन्ति सहस्त्रशः ॥२३॥ ब्रह्मरूपधरां किन्तु ललनाकारिवग्रहाम् । हंसस्यन्दनमारूढां स्वकीयायुधधारिणीम् ॥२४॥ तज्जंयन्ती महौजेन दानवानां भयंकरी। तस्य घोरानि कर्माणि दृष्ट्वा स विस्मयन् शिवः ॥२४॥ का पुनः स्रष्टा सुस्नेहा सदा ते प्रतिपक्षजित्। ग्रस्या शक्तिद्वितीयायां सृजािम ग्रपराजिताम् ॥२६॥

इति श्री देवीपुराणे रूरूवधे ब्रह्माण्युत्पत्तिर्नाम चतुरश्चीतितमोऽध्यायः ।

were number reasons mountain renders of a new in electrolisms because of were

१. पुत्रा ग, पात्राशि क।

२. तत्र ग्रायान्ति क ग। ३. महेश्वरी ग।

४. इत्याद्ये देव्यवतारे रुरुवधे ब्रह्माण्युत्पत्ति क ग ।

# पञ्चाशीतितमोऽध्याय:।

#### भगवानुवाच।

तथा युद्धं समालक्ष्य ब्रह्माणी दनुजैः सह । शंकरेणादि सा शक्तिः ध्याता उत्पत्तिकारगैः ॥१॥ परस्परन्तु संरुघ्य युध्यन्ति विजयन्ति च । एवं स्मृत्वा तु स्वां मूर्ति स चक्रे त्रिदशेश्वरः ॥२॥ ध्यात्वा हृदाम्बुजावस्था शशांक शतनिर्मलाम् । पीनस्कधसमारूढां शूल खट्वांगधारिग्गीम् ॥३॥

एवं गृहाण छिन्धि एवं १ रौद्रालापां सुरासुराम् ।

तां दृष्ट्वा रिपवः सर्वे विद्रुताः भयविह्वलाः ॥४॥

१. हलम् ग । गृहन्ति नद्ये क ग ।

३. शतपत्रासनस्थिता क म ।

५. बने कग।

७. अधोद्यता ।

२. पशवः क ग।

४. शव क ग।

६. भूरिसी ग।

द. कृपाचिं क।

वज्रांकुशकरां देवीं शरासनकरां तथा । एकंक्यं कोटिरूपं तु सर्वायुधधरां स्थिताम् ॥१३॥ निध्नन्ति न च हत्यन्ति पातयन्ति सहस्रशः। महास्त्रं भेंदयन्त्याशु दानवानां वरुथिनीम् ॥१४॥ गतागताक्षयं शक्र वेलामम्भोनिधेरिव। प्लावयन्ती च मेदिन्यां तद्वदूदैत्यवरुथिनीम् ॥१४॥ त प्तास्ता मांस भेदेन न जितो र दानवेश्वरः। प्रलम्बासिगदापाणिः परं विस्मयमागताः ॥१६॥ विषादभयशंकार्ता देवदेव पुरोगमाः । स्तुवन्ति ताः सदा शक्र शिवं सर्वा मरीचयः ॥१७॥ पितता बाहुदण्डा नो चलित दानवा प्रभो। तदा ब्रह्मादयो देवाः परां शंकामुपागता ॥१८॥ स्तुवन्ति देवदेवेशं कालरुद्रं परापरम् । श्रुत्वा वाक्यं तत शम्भुः शक्तीनामच्युतस्य च ॥१६॥ महत्क्रोधं ततोत्पन्नं क्रोधाद्वह्नि समुत्थितः । वह्निज्वाला सुदीप्तास्तु तियंगूध्वेमधोगताः ॥२०॥ ज्वालाकलापमध्यस्थां सूर्यायुतसमप्रभाम् । कालरुद्रस्य या शक्तीः शिवसाहाय्यतः स्थिताम् ॥२१॥ श्रदतीव च जगत्सर्वं कालरात्रिभैयानना । दंष्ट्राला पिंगलाक्षी तु प्रलयाम्बुदनिस्वना ॥२२॥ वज्रांकुशकरा देवी दण्डासिपाशमुद्यता । गदाशक्तिविहस्ता तु त्रिशूलायुधधारिणी ॥२३॥ तर्ज्यन्ती दिशः सर्वा देवदेवपुरः स्थिता । उवाच त्वरितां वाणीं कि करोमि सुरेश्वर ॥२४॥ ततो देवेन सा उक्ता कृष्णेन चापराजिता। यदि मे वत्सला देवि रुरुं त्वं हि निपातय ॥२४॥ एवं करोमि देवेश यत्त्वया च सुभाषितम् । सृष्टं च शम्भुना तस्मान्महोदधिसमाशयम् ॥२६॥

त्वं च साहसशक्तिभि पीत्वा क्रोधवशं गता।
तदा तु दानवी सेना कोटिधा वर्धिता पुनः ॥२७॥
तद्दीर्यहृष्टकाम्यास्ताः भक्ष्यं प्रार्थयन्ति कृत्स्नशः ।
बुभुक्षिता स्म देवेश भक्ष्यमस्माकं प्रयच्छत ॥२८॥

१. एकैकाः कोटिरूप्येंस्तु सर्वाम्बरधरा स्थिता क ग । २. हिनस्ति ग ।

३. देव बरुथिनीम् ख।

४. निजितो क ।

बाहुदण्डानि न चान्त क ग।

६. बाह् क।

७. समाभवेत् ख।

५. इतं सहसा ग ।

६. कृत्यय क ग।

ततः शिवेन ताः सर्वाः स्रनिवारिततेजसः । निवेदितं मया तुभ्यं रुरुं त्वं हि घातय ॥२६॥ ततः कलकलारावं कृत्वा देवीं सुदारुणम् । दानवीं चतुरंगेण पातितान्तु महौजसा ॥३०॥ ततः परस्परालापं कृत्वा धूर्यमिवाकुलम् । घर्घरारावघोरेण स्यन्दनानां जवस्थिताम् ॥३१॥ वज्रपट्टशिलासंघैः स्फालनैः स्ववलिनोत्थिताम् । ग्रक्षणाभिकषोत्पन्नैः क्वणद्भिः पूरितं नभः ॥३२॥ ब्रालोकालोकपर्यन्तं ब्रह्माण्डं स्खलितं पुनः । प्रतिशब्दं महाघोरं श्रविश कातराकरम् ॥३३॥ जनान् जनस्थितानान्तु नखरैन्निष्ठुं राः हता । चूर्णयन्ति ४ पतन्तीव रुक्ममाणिक्य संचयाः॥३४॥ सौर्यंवर्गांङ्घ्रिपालैस्तु<sup>४</sup> सनाथा भूधरोपमा । भग्नांकुशाः समुत्पत्तिः प्रतिगन्धविरोषिताः ॥३४॥ दुर्दिनं मेघधारैव दन्तिनां शीकरैर्घनैः । न परं नापरं शक्र जनयन्ति जनेषिणः ॥३६॥ ब्रालोकस्थं समुत्सुक्यं व्याहरन्तं परस्परम् । सदा नित्यवमेकन्तु सान्द्रीभूतोऽमयं बली ॥३७॥ कपोलपुलितं हेमं रोमार्धतनु कर्कशम् । सुकठोरप्रहारैस्तु निरपेक्षन्तु निष्ठुरम् ॥३८॥ उरिस यत्र कलितं हङ्कारसहितारवम् । उच्छनं तु बलं तन्तु वमन्तं रभसा बलम् ॥३६॥ भग्नवृन्दं करिमिश्रं रथरुध्वं प्रवित्तितम् । भ्रमन्तावर्त्तकुटिलं चलद्दष्टिरकातरम् ॥४०॥ रक्षन्तमेकमेकं तु सर्वायुधविशारदम् । शिलीमुखे वंहुदन्तैश्च षष्टिवक्त्रैः सुसंकटम् ॥४१॥ तनुत्रार्गः सुसंघट्ट रणत्काणवराकुलम्<sup>९</sup>ै। स्कोटं वज्रायुधानाञ्च ग्ररिप्रतिरवाकुलम् ॥४२॥

> क्वचित् पतन्ति च गजा दारिताः सुप्रहारिभिः । क्वचित् तुरंगगात्राणि भग्नवज्ररथाः क्वचित् ॥४३॥

दंडवज्रगदा शूल शक्ति खट्वांगमेदितम् । गणाधिपेन बिलना क्विचत् परशुसूदितम् ।।४४।। क्विचत्प्रयान्ति संमोहं कर्कशाहतमस्तकम् । क्विचत्पतन्तमुत्थन्तं दंशिताधरभास्वरम् ।।४५॥ क्विचन्निमतमातंगं ऐरावत द्विजापहम् । क्विचन्मिहिषशृंगैश्च नागकूटैिनपातितम् ॥४६॥ वृषश्रंगै क्विचत् प्रोक्तं क्विचिच्छिखिसमाहतम् । क्विचिद्वज्रनरवैभिन्नमुरुगरूडचं चुना ।।४७॥

१. शिशु घातय । पगु ग ।

४. वृत्तेतोति ग।

६. व्यबहरन्तम् ग।

म्रिसपत्र क्विशातं ग।

६. श्रीमुखै: ग।

२. घोरम् क ग। ३. प्रतिराष्ट्रम् ग।

५. शौर्यवता क्रियाजैश्च ग, पानैश्च क।

७. हम्येंक प्रनित प्रहसं ग।

१०. रिबाकुलम् क ग।

क्वचिद् वृषप्रहारेस्तु विह्वलमवनीगतम् । क्वचिच्छिवाभिर्भक्ष्यान्तः ज्वालालङ्कृतदेहजम् ॥४८॥ क्वचिद् दुर्गन्तु नृणां मन्त्रमालाविभूषितम् । इत्थम्भूतं बलं तेषां शक्तिभः कुलितायुधम् ॥४६॥ सम्वत्तिम्बुजपत्राढ्यां कृत्वा बीणां सुवर्चसाम् । पिनाकाकारमार्गं च भ्रूलतां भूललाटगाम् ॥५०॥ कुन्तकर्प्रयष्टीभि भुंशुंडीहलमुद्गरैः । वत्सदन्तैः कुठारैश्च भषदंशैः सिताम्भरैः ॥५१॥ शलाकैः शिलीमुरवैः शूलै पट्टिशैमूसलैर्हलैः। वसुनंदैः करालैश्च विकरालैः सखेटकैः ॥५२॥ वारगौविविधाकारैः पाशांकुशमृगाननैः । नाराचे कनकदण्डैश्च कार्म् कैर्बृक्षपर्वतैः ॥५३॥ शिलालोध्टैः कपालैश्च वज्रशक्ति गदाकुलैः । खट्वांगपरशुपट्टैश्च क्रकचैश्चक्रसर्वगैः ॥५४॥ शस्त्रसंहातसंजातं शिखिध्वजसमाकुलम् । स्रातपत्रानि दीव्यन्ति सायुधस्पंदनानि च ॥५५॥ क्षयानलेव दृश्यन्ते प्रकीर्एास्तु युगक्षये । घोरं प्रर्वात्ततं युद्धं सुराणां भयकारकम् ॥५६॥ चंडाग्निधारदिलताइचण्डघाताः करोत्थिताः । करवालाः पतन्त्याधः क्षये च रविरदमयः ॥५७॥ शक्र चापेन चापानि सदा मण्डलितानि च। गजभंकारमुखरां बाणावलि परिश्चलम् ॥५८॥ कुन्तदारितदेहास्तु सावष्टम्भमयैर्भुजैः । दन्डस्थापि न लक्षन्ति न युध्यन्ति गतासवः ॥५६॥ क्षरार्धचन्द्रचन्द्रासि विनिवर्तित सकर्कशा । पतिताश्चोत्थाय धावन्ति सलक्षाः सुप्रहारिणः ॥६०॥ छिन्नवाहकरकंठशिरोरु विनिम्नस्थिताः । उज्भन्ति शक्तिसंघानि कृटिलेक्षणवर्जिता ।।६१।। द्विधरापि समुत्यन्ति बहवः शौर्यमुञ्ज्वलाः । ततोजिभतापि दृश्यन्ति भ्राम्यमाणा व्यवस्थिता ॥६२॥ श्राधूय वारुणान्तस्था घनस्थेव तडिल्लता । सम्मुखीकृतसारंग<sup>3</sup> कोटिमालोक्यमुखताः ॥६३॥

ज्यातलानां रवाश्चण्डा गता भिन्दन्ति रोदसी ।

तदृत् शराणि लक्षानि विनिशीर्य द्विधां तनुम् ।।६४।।

पतिताः संविलक्ष्यन्ति छिन्नपक्षेव पर्वताः । प्लवन्तासृक् प्रवाहिणी गन्धं जम्बूनदी यथा ॥६४॥ ग्रातपत्रिताम्भोज कुमुदोत्पलवाहिनी । भवनक्ररथाश्चित्र करिमकरसमाकुलाम् ॥६६॥

१. कुलितायुघः ग ।

३. शारंग।

५. तनुः ख।

२. कृत्वारीणाम् क।

४. गदा क ग।

६. पर्वतां कृत सारंगम् ग ।

वस्नन्द सुभृत्कायं कृषिकूर्मञ्च सञ्चराम् । भूपृष्ठं प्लावितं सर्वं तेषां कायसमुद्भवैः ॥६७॥ ग्रनेकाकाररूपैस्तु दिक्पालानान्तु मूर्त्तयः । तस्मिन् जाता महाघोराः संहारार्थं शिवेच्छया ॥६ व।। सुग्रीवं कुम्भकर्गाञ्च निन्दिञ्चैव महावलम् । प्राग्निगन्तानि भाषन्तो दिक्पालास्त्वरितागताः ॥६९॥ तथा हृष्ट्वा तु ते शक्र पूर्वं देवैः पराजिताः । पिंगलाख्यं महाघोरं नंदिकं च गजाननम् ॥७०॥ भक्टीमुखं च चत्वारो दक्षिरोन समागता । पूजिता धर्मराजेन सर्वान्तकनिवारणाः ॥७१॥ करालं तालजंघं च कैलाशं च महावलम् । गोकर्ग्सहिताः पाला शोगितासवलोलुपाः ॥७२॥ पश्चिमां दिशमुद्घोष्य ग्रागताः कोटिभिवृताः । ते दृष्ट्वा मेघयानेन पूजिता संस्तुताः सदा ॥७३॥ दंतरं लोहजंघरच ऊर्ध्वकेशं महामुखम् । उत्तरेणागताः क्रूरा मांसशोणितभोजनाः ॥७४॥ सोमेन पूजितः शक्र ग्रात्मरक्षार्थिना सदा। त्रिलोचन। इचतुर्वक्त्रा ग्राग्निज्बं लिततेजसः ।।७४॥ खटवांगशूलहस्तास्तु कपालकृत शेखराः । श्रामर्दकाग्निकालाद्या<sup>3</sup> एकपादादयस्तथा ॥७६॥ एवम्भूतगणाश्चान्ये देवीनां परिचारिकाः । चतुर्विश्वतियोगिन्यः चतुर्दिक्षु उपस्थिताः ॥७७॥ एवं कोटिविभागैक्च किंकरोभिः समावृताः। किंकरैक्च महाघोरैः रौद्ररूपैः स्वतेजसैः ॥७८॥ एवंविधेस्तदा शक्र<sup>४</sup> रुद्रचित्तोद्भवेर्गृ हैः। ग्राब्रह्मस्तम्व पर्यन्तं व्याप्तं तैः सचराचरम् ॥७९॥ यथा स्वच्छन्दरूपेण भैरवेण महात्मना । देवानामुपकाराय ग्रसुराणां वधाय च ॥८०॥ तथा संक्षेपतः शक्र मया च तव कीत्तितम् । विस्तरं ब्रह्मणस्येदं गुहेन कथितं पुरा ॥ ८१॥

शिवेन शक्र देव्यायाः स्कन्देन ग्रवतारितम् ॥ द २।।

इति श्री देवीपुराणे रुख्वधे ग्रहोत्पत्तिर्नाम पंचाशीतितमोऽध्यायः ।

१. पुनर ग।

२. पाना क ग।

३. मालाद्या ख।

४. शक्ति ख।

५. ग्राद्ये देव्यवतारे रुह्नवधे ग्रहोत्पत्तिः क ग।

### षडशीतितमोऽध्यायः।

### श्रीभगवान् उवाच।

ततो निजित्य तैः सर्वैः शिवाज्ञाचार वितिभः । सवाजिवारएरथाः कविचनः सोच्चरंहसा ।।१॥
ततः सा दानवी सेना भक्षिता तैर्महावलेः । शिक्तिभस्तु ग्रमोघाभिः शिवतेजोपवृंहितैः ॥२॥
ततोऽसौ दानवेन्द्रस्तु प्रविष्टो वसुधातलम् । कांचनी च पुरी यत्र चित्रा चित्रवतीति च ॥३॥
तत्र हाटकरूद्रस्तु विद्ये विद्ये श्वरेवृं तः । तत्रापि सा महाभागा वृता पातालमातरैः ॥४॥
मण्डलीकृतसारंग कर्णान्तागतपत्रिण । ज्याघोषे घोरमुखरा तर्जयन्ती पुरःस्थिता ॥४॥
हष्ट्वा तालप्रविष्टोऽसौ अत्र शंकर चित्रम् । ग्रथवंष्ट्रसंयुक्ता वृता सा योगमातरैः ॥६॥
हष्ट्वा घोरेण रूपेण प्रनष्टस्तु शिलोच्चये । यत्र रूप्यमयी भूमिः पुरी चन्द्रमा स्मृता ॥७॥

कपालरुद्रसहिता वृत्ता सा ह्यान्न मातृभिः । हष्ट्वा घोरेण सौभग्नो गतः शीघ्रं गभस्तिमान् ॥८॥

पुरी सूर्यवती नाम ताम्राभा भाति सर्वतः । तत्रापि पश्यते देवी वृता किम्पुरुषादिभिः ॥६॥ कपालमातरैर्युक्तां खट्वांगकरभासुराम् । तां हृष्ट्वा वेपमानस्तु गतः श्रीतालसंज्ञकम् ॥१०॥ यत्र विद्युन्मती नाम पुरी चेत्रमयी शुभा । पिंगरुद्वैवृता देवी तथा चोत्पलमातरैः ॥११॥ तर्जयन्ती महाक्रूरा तां हृष्ट्वा तु श्रधोगतः । यत्र सा स्फाटिका भूमिः सुतलं नाम भूतलम् ॥१२॥

१. भगवानुवाच क ग।

३. तले क ग।

४. तत्राप्य ग

६. चैत्यमयी क ।

२. सोत्रांगदा क।

४. पंक्तित्रयं ख पुस्तके नास्ति ।

७. तथा चापि न मातरै: घ ।

पुरी कान्तिमती भीतः प्रनष्टस्त्वसुराधिपः। तत्रापि शक्क देवेशी गणरुद्रैः समावृता ॥१३॥ भगिन्या मातृसहिता खड्गपाशाँकुशोद्यताः। वीर्यं शौर्योज्भिता त्वेषां गतस्त्वाभास संज्ञिताम् ॥१४॥

पुरी भस्मवती यत्र तत्रोब्म समन्विता। ऊच्छुष्म मातरंर्युक्ता तत्र सा पुरतः स्थिता।।१४॥ क्रूरालापा महाक्रूरा तर्ज्जंयित्वाब्रवीदिदम्। तिष्ठ तिष्ठ महामूढ त्विय क्रुद्धः पिनाकथृक् ॥१६॥ कृत्र वा गच्छसे पाप यत्र नाहं कृतोऽत्र तत्। कारणानल मध्यस्थं ममेदं वक्त्रगं जगत्।।१७॥ एतच्छ्रुत्वा वचोत्युग्रं पुनर्योद्धं समुद्यता। जीवितं भयमुत्सृष्य शरासनकरः शरः॥१८॥ ज्याघातघनघोषेण वर्षयन्नशनिरिव। प्रचिक्तरे महामाया मायां कृत्वा सहस्रशः॥१६॥ चतुरंगं रचित्वा तु रथतुरगगजाकुलम् । विभिन्नकोटर्रदंन्ति रुक्मपुंरवैश्च पित्रभिः ॥२०॥ चंडघातशरंभेंद्यं पातयन् मातृमातरा। घण्टाडमरूशब्देन वाहिनी विधरीकृता ॥२१॥ पाटवं जनमुख्येन विद्युत्कोटिनिभेक्षणी। निहत्य तस्य मायान्तु शस्त्रछेदं प्रचिक्तरे ॥२२॥ वार्णरे प्रतिवीयेंश्च छिन्दियत्वा शरासनम्। कृत्वा सर्वास्त्ररहितं दानवेन्द्रं सुर्गावतम् ॥२३॥ हतवीयं हतशौयं हिसयित्वा महेश्वरी। ग्राकृष्टान्ती सरक्तौष्ठं मेदमण्जास्थिमांसवम् ॥२४॥ हतवीयं हतशौयं हिसयित्वा महेश्वरी। ग्राकृष्टान्ती सरक्तौष्ठं मेदमण्जास्थिमांसवम् ॥२४॥

तस्य चर्म च मुण्डं च गृहीत्वा तु विनिर्गता। समवायं ततः कृत्वा प्रत्यंगिरमभाषत ।।२४।।

तासामिच्छास्तु विज्ञाय भीताः सर्वे दिवौकसः। ऊचु कि कुर्म हे छ घोररूपा मरीचयः ।।२६॥ ततो ब्रह्मादयो देवाः शिवेनोक्ताः पुरन्दर। मन्देव मन्दमानाया स्वस्वामिनि पुरोगता ।।२७॥ दूरं भवधवं संक्षिप्तं बभूवुः सुरपुंगवाः । ब्रह्मा प्रोवाच शक्त्यात्मा स्तवं मे दद ग्रम्बिके ।।२६॥ एवं शिवो वयं शक्र प्रार्थयित्वा पुरस्थिताः । शम्भुनापि तथा गृह्म सप्तस्वरिवभूषितम् ।।२६॥ वीणावाद्यं समारब्धं सारावित सकौशिकम् । ग्राम-मूच्छंन-तानार्धः कृत्स्नं जगदपूरयत् ।।३०॥ नृत्यते परमो देवो ग्रस्माकं सह वासव । मया गीतं समारब्धं स्तवं ब्रह्मादिभिस्तथा ।।३१॥

१. कृत्वा वां जसे पाप यत्र नादं गतौ ब्रतत् क।

२. अथाकुलम् ख ।

४. महामायीति क।

६. प्रत्यंगिरसः मातरः क।

३. क पुस्तके पद्यमिदम् नास्ति ।

प्र. गतासीय्यं ग । सुतशीयं क ।

७. स्थलं क स्तनं ग।

विकसित कींणकार-कमलोत्पल ललाटजम् ।
जटामुकुट निघृष्टगंग शशिपन्नग विचित्रतनुम् ।
त्रिदशिवलासिनी वदन पंकजगीत वरम् २,
ध्रुविमह तन्नमामि चंडेशं शिवं शिरसा ध्रुवकम् ॥३२॥
प्रग्तजनसितमसुरबलहरं त्रिदशाधिपते चण्डेश्वर नमोस्तु ते ।
सदा गिरिदुहितृपते वरवृषभगते नमाम त्वां पशुपते ॥३३॥

देवाधिदेव वरदं उपुरुषाधिपुरुषसुखदम् । भूताधिभूत गुहजननं वन्दे हिरिरविशिशानयनम् ॥३४॥
वेदैर्मन्त्रैश्च परिपठितं विविधेः स्तोत्रैः ततः परमम् ।
वीणावेशुमृदंगैः शंखैर्वहुविधवाद्ये दुंन्दुभिनादि ।
दिव्यौगेयैः गीत रवं पद-शत-ताल प्रमाणयुतम्,
लिलतैः करगौः नृत्यरतं जय जय देवं चण्डशिवम् ॥३५॥
इति श्री देवीपुरागो रुष्टवधे चण्डश्वरवर्धनं नाम षडशीतितमोऽध्यायः ।

May it was to the first the party of the ingradients by the party for the first of the first of

१. लोलजम् खः; जटम् ग।

२. जीत रवम् क ग।

३. वरवरदम् ख।

४. रुख्वधे चण्डेश्वरवर्षमानम् क ।

# सप्ताशीतितमोऽध्यायः।

### भगवानुवाच ।

एतिस्मन्नन्तरे शक्र चन्द्रकोटिसमप्रभाः । सदाशिव समुद्भूताः शांतरूपा मनोहराः ॥१॥ रोदसीं चतुरोद्भाष्य वीएगाहस्ताः समागताः । शम्भुना सहिताः शक्र नानाभाव समन्विताः ॥२॥ सरोजाद्यं विचित्रैश्च वित्तनीभिः सुर्वात्ततैः । फलतोक्षे पवित्राक्षेश्चलत्तारैः रसान्वितैः ॥३॥ नानाविहारलितिश्चतुरस्रं ः सरक्षगैः । उत्फुल्लाद्यं द्वृतंभेदं स्त्रिक्नन्तरसान्वितैः ॥४॥ उध्विध्व विलितापाठ वेपाद्धन निमागतैः । बाहुभिर्वातप्रक्षिप्ताः प्रयान्ति शिविकादिशाम् ॥४॥ हष्ट्वा समाथमाकाराः कराम्भोज विनिमिताः । पूरयन्तमम्बरं शक्र चारुचारी नताननाः ॥६॥ उत्क्षेपं दण्डपादाब्जैभीनोः सान्द्रं नेभस्तले । निरुद्धं स्पन्दनं साश्वं विपरीतगितिस्थितम् ॥७॥ कर्गास्थान सूचिभिर्नागाः नागाः पदतलेस्थिताः ।

गुरुः पीडन्ति फलिनो वमन्ति गरलमसुक । ८॥

समानं भोगभावञ्च भिषजानां विर्वाणतम् । नागराज कुलान्यष्टौ स्वस्थानानि विहाय तु ॥६॥ विद्रुतानि युतस्तानि भीतानि तरलानि तु । इत्रश्चेत्रश्च गच्छन्ति मूर्च्छाकुलितमानसाः ॥१०॥ शेषो गुरुर्भराक्रान्तो याति मोहं मुहुर्मुहुः । तथा मेधानि ऋक्षाणि ग्रहाणि विविधानि च । ११॥

स्थानच्युतानि सर्वाणि तान् हब्द्वा हर्षितानि च। नभःस्थितानि मुञ्चन्ति स्रग्मालानि नित्यशः ॥१२॥

१. च भुवोद्माष्यं ग।

३. चलतालै: ख।

५. लतालता व ।

७. विषजालम् ख।

२. भ्रलताविक्षेप विभान्तैः क ।

४. रोगाद्रमन ख।

६. चरगं ख, ककज।

नृत्यारम्भे स्थिताः सर्वे परमानन्दमागताः । एवं नाना प्रकारेस्तु भावाभावविलासजैः ॥१३॥ गर्गैः रुद्रैः समुत्पेताः योगिनीभिः समन्विताः ।

वेतालेः राक्षसे गुंह्येः क्रीडियत्वा गतस्तु यः ॥१४॥

रहं संपूजियत्वा तु पुरतः संव्यवस्थितः । तदा तुष्टेन देवेन पूजियत्वा तु शक्तयः ॥१५॥ एवमुक्तास्तु ता देव्याः सर्वजोकस्य मातरः। पूज्याः सर्वेषु कार्येषु ब्रह्माद्यं मंनुजेरिष ॥१६॥ जगतः पालनार्थाय निमिताः कारणेच्छया। कारणं तत्पराशक्ति यांसावाद्या ग्रनामया ॥१७॥ ब्रह्माद्यान् ग्रमुजन् शक वयं रुद्रास्तयेव च । उत्पत्तिस्थित नाशाय क्रमशः सा नियोजयेत् ॥१६॥ ग्रकामेन तु देवेश यथा सूर्यस्य ग्रंशवः । पुण्डरीकविबोधाय क्रमशः सा नियोजयेत् ॥१६॥ एवं सा सर्वकार्याणां प्रवृत्तये च निवृत्तये । न चादि न च मध्यान्ता वस्तुमात्रेण संस्थिता ॥२०॥ त्स्येच्छा शंभुना उक्ता पूज्या मत्ये भविष्यथ । इप्सिताँश्च तथा कामान् भक्तानां संप्रदाष्यय ॥२१॥ तदा या यस्य चेत्यन्ना तेन सा स्तविता विभो । ब्रह्मणा शिवस्कन्देन मया वैवस्वतेन च ॥२२॥ इन्द्रेण सर्वदेवस्तु रुद्रो देव्यास्तु पूजिताः । लोकपालेर्ग हैर्नागे दिनवैश्च प्रपूजिताः ॥२३॥

तथा शक्रादिभिर्देवेरेतन्मातृस्तवं कृतम् ॥२४॥

प्रचण्डमिण्कुण्डलं भृकुटिभासुरोग्राननम्, करालमितभीषणं विकृतवेषमुत्वणम् । ज्वलत्परशु वत्लको डमरु मुण्डलट्वांगिनम्, नमामि वृषभिस्थतां त्रिनयनां महाभैरवीम् २४॥ सितप्रवरपंकजे भ्रमर वृन्दनादाकुले, सदा विमलविस्तृते वियुलराजहंसिस्थताम् । स्थिति प्रवरिवराजते ऋषिकुत्रोपसंसेविताम्, नमामि शिरसा पितामहसमुद्भवां मातरम् ॥२६॥

शरच्छिशिशतोज्ज्वला े तुहिनशं लकुन्दप्रभान्, स्कुरिकरणभाषितां सितवृषासनस्थिताम् ॥

१. विनाशजै: का

३. जपतः का

४. प्रवृत्ताय क ग।

६. यथा पापस्य ग।

प. त्रिनयनं महाभैरवम् क ग।

१०. करोज्ज्बलाम् क।

२. गतस्तलः क ख।

४. विरोधाय क।

७. भास्मरोग्राननम् क।

६. स्थिताम् क ग।

जटाविकटजूटके दधाति चन्द्रलेखां तु याम्; नमामि त्रिशिखाभूतां प्रमथनाथदेहोद्भवाम् ॥२७॥ मयूरवरगामिनीं दरदशुद्ध वर्णोत्कटाम्, वर्णञ्च चरगं कलितघण्टिकां निशित शक्तिहस्तोद्यताम् । प्रभा निकररिमिभ ऋग्गायमानांशुकाम्, नमामि गुह्सम्भवां त्रिदशशत्रु निर्वाहणीम् ॥२८॥ चान्द्रप्रभूतकुसुमां व प्जोपमाम्, तसौप्रचय गदामुसलधारिणीं धनुशंख चक्रा<sup>3</sup>यूधाम् । गरुत्मरथसंस्थितां विपुलपुण्डरीकेक्षणाम्, नमाम्यजितसम्भवां विमलसिद्धिदां वैष्णवीम् ॥२६॥ प्रभिन्नघनकज्जलच्छवि वराहरूपाननाम्, कृपाणकरभासुरां परिघकालपाशोद्यताम् । कृतान्ततन्त्रसम्भवां प्रलयमेघघोषस्वराम्, महामहिषवाहिनीं शूकरीं<sup>४</sup> नमाम्यादरात् ॥३०॥ विशुद्धकनकप्रभां चिकतविद्युल्ललितोपमाम्; करीन्द्र<sup>४</sup>वरसंकुलां विविधभूषर्गेर्भूषिताम् । स्फुरत्कुलिशधारिणीं सुरसमूहसंपूजिताम्, नमामि वरदायिकां विपुलभोगदां शक्रजाम् ।।३१॥ दिवाकरशतप्रभां सितंकपालमालाधराम्, करालदशनाननां प्रलय रवीव पिगेक्षणाम् । रुकतनुघातिनीं रुधिरमांस मेदप्रियाम्: नमामि शिवसंस्थितां शरणदां महोग्रायुधाम् ॥३२॥ चलच्छ्रवणचामर प्रहृष्ट्षट्पदारावितम्, कपोलमदवारिणा दर्शादशान्तरं मोदयन्। गजेन्द्रवदनां शुभां सकलविघ्नविध्वंसनीम्, नमामि गर्गनायिकां प्रमथनाथ देहोद्भवाम् ॥३३॥ स्फुटप्रकटविक्रमं सकललोकपालाचितम्, सुरारिकुलनाशनं प्रणतपाप दुःखापहम् । नरो नमित मातरं स्तवित सर्वदेवस्तुताम्, ग्रवाप्य विपुलं सुखं ब्रजित मातृलोकं परम् ॥३४॥ .इति श्री देवीपुराएो रुह्नवधे मातृस्तवो नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः १ ।

१. निर्णासनीम् क ख

२. प्रभूतकुसुमातसौ क ग !

४. शुभंकरीम् क ग।

६. विपुल भागभवां शत्रुजाम् क ग।

<sup>- ------</sup>

५, शवसंस्थिताम् क।

गजेन्द्रवदनं शुभं सकलविष्नविष्त्रसंनम्, नमामि गननायकं प्रमथनाथ देहोद्मवम क ग ।

१०. इत्याद्ये देव्यवतारे रुक्तवचे मातृस्तवः क ग।

३. चन्द्रायुधाम् ख।

५. कवीन्द्र क।

७. प्रलयवह्निपिगेक्षिणाम क ग।

### अष्टाशीतितमोऽध्यायः।

### भगवानुवाच ।

देवैः शिवागमै भत्वेताः पूजिताश्च मुमुक्षुभिः। गारुडे भूततंत्रे च कालतन्त्रे च पूजिताः॥१॥ साध्यन्ते सर्वमन्त्राणि विन्तामिए। समा शिवा । पाषिण्डिभिर्भविष्यैस्तु बौद्धगारुडवादिभिः ॥२॥ स्वधर्मनिरतैर्वत्स स्वेन ध्यानेन पूजिताः । येन येन हि भावेन पूजयन्ति मनीषिणः ॥३॥ तेन तेन फलं दद्युः द्विजानामन्त्यजामि । विवाह मंगलैः कार्येर्देवगन्धर्व किन्नरैः ॥४॥ मत्यंलोकेऽपि पूज्यन्ते हृष्टाहृष्टफलाथिभिः। यत्किचित्वाङ् मयं लोके हृश्याहृश्यं चराचरम् ॥४॥ तत्सवं शक्तिभिर्ज्ञातं शक्र नास्त्यत्र संशयः । देवतानां पितृणां च मनुष्याएां च वासव ॥६॥ योन्यस्त्वेताः समाख्याताः शिवेनानन्तरूपिणा । उत्पत्तिस्थितिसंहार-बन्धमोक्षविचेष्टितम् ॥७॥ स्वर्गांपवर्गनिरयं सर्वमस्मात् प्रवर्त्तते । ग्रनन्तमादितः कृत्वा यावत्पादाक्षगोचरम्<sup>४</sup> ॥८॥ शक्तिभिस्तु ततः सर्वं घतेन तु पयो यथा । तस्मात् त्वमपि देवेन्द्र कर्मयज्ञेन पूजय ॥६॥ हेमरूक्म-प्रबालीत्थ चित्रकाष्ठे तु शैलजाः । पूजिता विधिना वत्स सर्वकाम फलप्रदाः ॥१०॥ यो देवं मातरोत्पत्ति शिवशक्तिविज्मितम् । रुरूदेत्येन्द्र-मथनं भक्त्या संकीर्त्तियिष्यति ॥११॥ शृख्याद्यः पठेद्वापि तस्य पुण्यफलं शृखु । सर्ववाधाविनिर्मुक्त सर्वकामसमन्वितः ॥१२॥ इहैव जायते शक्र भ्रन्ते च परमं पदम् । श्रवणाच्च भ्रवाप्नोति सर्वदानब्रतादिकम् ॥१३॥

इति श्री देवीपुराएं। रुह्वधसमाप्ति र्नामाष्टाशीतितमोऽध्याय ध

१. समागमै: ग।

३. सर्व कार्यािए क ख।

५. यावत्स्यादक्षिगोचरम् क।

२. बालतन्त्रे ग ।

४. यर्तिनिदुभयं क ।

६. इतिरुक्वधः समाप्तः क ग।

# एकोननवतितमोऽध्यायः ।

a year restriction in the property of the second passes of the second pa

#### शक उवाच।

येनोपायेन सर्वेषां देवि सर्वफलप्रदा । तदहं श्रोतुमिच्छामि नवम्यामाश्रितं फलम् ॥१॥ ब्रह्मोवाच ।

ग्राहिवने वाथ माघे च चंत्रे वा श्रावरोऽिष वा । कृष्णादारम्य कर्त्तव्यं व्रतं शुक्लाविष्ठ हरे ।।२॥ ग्राहिवने कृष्णा एकभक्तेन कारयेत् । मंगलारूपिणीं देवीमथवा रूष्ट्यातिनीम् ॥३॥ पूजयेन्नवमेदेन गंधमाल्यनिवेदनेः । कन्यकाः भोजयेद्वत्स देवीभक्तांश्च मानवान् ॥४॥ नक्तेन नवमी कार्यां ग्रयाचन्दशमीं क्षपेत् । उपवासमेकादश्यां पुनरेवं विधिभवेत् ॥४॥ यावच्छुक्लाष्टमी शक्त उपवास्या विधानतः । स्नानहोमजपं पूजा कन्याभोजन्तु प्रत्यहम् ॥६॥ कर्त्तव्यं द्विजद्वन्द्वे न वेद्या भक्तिरतेन च । नवम्यां पशुधातन्तु महिषादि ग्रजाविकम् ॥७॥ कर्त्तव्यं मृतवेताल न च ग्रात्मनः काम्यया । कन्याः ग्रलंकृता स्तत्र द्विजाः देव्याः परायणाः ॥८॥ नटनर्त्तंकप्रेक्षाश्च रथयात्रां सजागराम् । दानं देयं यथा शक्त्या सर्वेषामिष भक्तिना ॥६॥ महाभैरवरूपाणां ग्रस्थिमालाधराः नराः । पूजनीया विशेषण वस्त्रशोभाधरादिषु ॥१०॥ कर्त्तव्या सर्वेषामार्थं प्रापणाय सुरोत्तम । ग्रनेन विधिना शक्त यदृच्छं लभते फलम् ॥११॥ मंगला भैरवी दुर्गा वाराही त्रिदशेश्वरी । उमा हैमवती कन्या कपाली केटभेश्वरी ॥१२॥

काली ब्राह्मी माहेशी च कौमारी मधुसूदनी । वाराही वासवी चर्च्चा नामान्यन्यानि जपेन्नरः ॥१३॥

१. वद आत्माश्रितं फलं ख।

३. जिततत्त्वेन क । द्विजवृन्देशा ग।

५. ग्रसंस्कृतास्तत्र क।

२. नरमेदेन क।

४. नवघा क ग।

पूजयेद् भोजयेत् कन्याः शास्त्रहष्टेन कर्मणा । वस्त्रालंकारकाञ्चयादि कटकाः किटसूत्रकाः ॥१४॥ दातव्या ग्रात्मनः शक्त्या देवीभक्तः सुर्खाथिभः । ग्रथवा नव रात्राणि सप्तपंचित्ररेकधा ॥१४॥ एकभक्तेन नक्तं न ग्रयाचन् उपवासनः । क्षपयेदाध्विने शक्र यावच्छुक्ला तु ग्रष्टमी ॥१६॥ पूजयेन्मंगला तत्र मण्डले विधिकल्पिते । सर्वसद्भावसम्पन्ने सर्वाविधिविधायिके ॥१७॥ सर्वकामप्रदे शक्र सर्वकामानवाप्नुयात् । अर्थकामस्य ग्रथं तु राज्यकामस्य राज्यदम् ॥१८॥ पुत्र ग्रारोग्यदं वत्स महापातकनाशनम् । सर्ववर्णेदच कर्त्तव्यं पुंस्त्रीबाल नपुंसकः ॥१६॥ सर्वगा सर्वदा देवीं यस्माच्छक्र महाफला । ग्रनया विधिना वत्स ददते ग्रविचारणात् ॥२०॥ सर्वेषां ग्रतयोनीनां सर्वग्रतमहाफलम् । नवस्याख्यं महापुण्यं तव सम्यक् प्रकाशितम् ॥२१॥ नाख्येयं भक्तिहोनस्य मूर्लस्याहेतुवादिने । देयं भक्ताय शान्ताय शिवविष्णुरताय च ॥२२॥ देवीभक्तः सदाचारः कन्यापूजारतो नरः । इहैव सर्वकामानि लभते ग्रविचारणात् ॥२४॥ अवणात्सर्वकामानि लभते ग्रविचारणात् ॥२४॥

इति श्री देवीपुराएो अष्टमी नवमी व्रतं नामैकोननवतितमोऽध्यायः ॥

IN THE THE THE REPORT OF

mits the the same and the majer bear and the

१. योगानां खकं।

१. भत्तिमुक्तिहीनस्य क।

३. ग्रष्टमी नवमी ब्रतम क । मंगला ग्रष्टमी व्रतम् ग।

# नवतितमोऽध्यायः ।

#### शक्र उवाच।

यद्ये वं सर्वदेवानां परमा मातरा विभो । तदहं श्रोतुमिच्छामि तेषाश्च विधिपूजनम् ॥१॥ कानि पुष्पारिए दानानि ब्रतानि नियमास्तथा । येन सम्पूजिता देव्यः क्षित्रं सिद्धि फलप्रदाः ॥२॥ लोकानामुपकार।य ग्रस्माकं च विशेषतः । एतदेव यथादेशं कथय नः प्रसादतः ॥३॥ एवं पूर्वं नृपश्चेष्ठ विष्णुः शक्रोण पृष्टवान् । तत् समाज्ञाय शक्रस्य ब्रह्मणा कथितं यथा ॥४॥ तथाहं ते प्रवक्ष्यामि विद्यातत्त्वार्थपारग ।

#### श्रगस्त्य उवाच।

पुरे वा यदि वा ग्रामे नगरे खेटकेऽपि वा ॥४॥

हष्टाहष्टिफलाथिभिः पूजनीयास्तु मातरः । एकिलगं नदीतीरे द्रुमशेले वनेऽपि वा । ॥६॥ पूजिताः सर्वविद्यनां साधनाय फलप्रदाः । गृहे चत्वरे हट्टान्ते पूजिता धनपुत्रदाः ॥७॥ नगरद्वार पूर्वाद्या वृद्धिराज्य सुखार्थदाः । गंगातीरेऽथवा विन्ध्ये सर्वकामफलप्रदाः ॥६॥ वेद पर्वत श्रीशैले किष्किन्धा पर्वतादिषु । मोक्षदा दिवदा वत्स निष्कामाः फलवाञ्छिताः ॥६॥ एते स्थानाः समाख्याता स्राशु फलसमीहकाः । कालान्तरफला देव्यः सर्वाः सर्वत्रपूजिताः ॥१०॥ कालाग्निशिवपर्यन्ता येषां व्याप्तिमहात्मनाम् । ता यत्र यत्र पूज्यन्ते तत्र व फलदायकाः ॥११॥ सर्वदेवनुता देव्यः सर्वदेवप्रसूतयः । शिवाद्या याभिर्जायन्ते कस्ताः न प्रतिपूजयेत् ॥१२॥ या सूते प्रथमं शम्भुक् ह्यविष्णुविवस्वतः । स्रादित्यवरुणचन्द्राकः कस्तां न प्रतिपूजयेत् ॥१३॥ तासाञ्च शुभऋकाहे दारुमानीय बुद्धिमान् । मणिमौक्तिकवैद्ध्यं काष्ठचन्दन चन्दनाः ॥१४॥

१. गोघ्रफलप्रदाः ग।

२. म्रवुँदादिषु क ग।

मञ्जूकपाथिवित्वाम्न अशोकितिन्दुर्काशशाः । शैलपाथिव हेमोत्थास्तावद्धातु शुभप्रदाः ॥१५॥ तिद्विदेघिता वत्स तद्वेदिभिः प्रतिष्ठिताः । ताश्चोत्तराननाः स्थाप्याः सर्वकामफलेप्सुभिः ॥१६॥ सर्वशैलेष्टकाष्टोत्थं गृहं वास्तुविभाजितम् । वलभी मण्डपं वत्स मठं वा स्थापने शुभम् ॥१७॥ गन्धं नैवेद्य यूपेन विलमाल्यविभूषण्ः । स्रिध्यासन पूर्वास्तु स्थापनीया यथा क्रमम् ॥१८॥ वेद्यविन महाघोषः स्त्रीसंगीतोपशोभितम् । कर्त्तव्यं स्थापनं तेषां वहुवादित्रनादितम् ॥१८॥ रात्रौ जागरणं तत्र देव्या पूजार्थवृद्धये । स्राख्यानैर्मातरा शास्त्रैः रुद्धकीडाकरैः शुभैः ॥२०॥ दशावतारपूर्वास्तु कथा वाच्या यथाक्रमम् । एवं प्रत्यूषित सम्प्राप्ते बील संध्यामु वापयेत् ॥२१॥ यथा मातृगणं पूज्यं देवभैरवरूपिणम् । स्त्रीसंघाः कन्यका विप्रा पूजनीयाः स्वशिवतम् ॥२२॥ मठञ्च कारयेत्तत्र देव्याः पूजार्थवृद्धये । सर्वलक्षणसंपूर्णं सर्वोपकरणान्वितम् ॥२३॥ वापीकूपं तडागं वा वाटिकावन शोभितम् । वेश्यातूर्योपसम्पन्नं ध्वजछत्र विभूषितम् ॥२४॥ घण्टादपंणदीपाद्यः देयं द्रव्यानुरूपतः । घटिकायन्त्रयष्ट्यादि दिनसंख्यार्थसिद्धये ॥२५॥ कर्त्तव्यानेकमेकं वा यथाकालपरिच्छदे । स्रनेन विधिना वत्स मातराः स्थापयेन्तरः ॥२६॥

इहैव<sup>६</sup> पूजनीयास्तु मृतो याति परां गतिम् । ये तस्य दासकर्माणि<sup>७</sup> दास्यो वेश्यादिका गृहे । तेऽपि यान्ति दिवं वत्स कि पुनस्तस्य वान्धवाः ।।२७॥

इति श्री देवीपुराएो मातृप्रतिष्ठा महाभाग्यं नाम नवतितमोऽध्यायः ।

१. मधूकपाथँविन्नाम्र क।

३. तथा कार्या यथा क्रमम् ख । स्थापनीयास्तु तद्विधैः ग ।

४. कर्त्तव्यं शुभमंगलै ग ।

६. इहात्र क ग।

इत्याद्ये मातराप्रतिष्ठामहाभाग्यम् क ग ।

२. स्तवे ऋक्ष क।

५. पंक्तिद्वयं खपुस्तके नास्ति।

७. स शेषे तस्य स्वकर्मान्ते ख।

# एकनवतितमोऽध्यायः।

#### ग्रगस्त्य उवाच ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा यदि वा स्त्रियः । पूजयेन्मातरो भक्त्या स सवाँल्लभतेष्सितान्॥१॥ मण्मयीं प्रतिमां कृत्वा विन्ध्ये वा यस्तु पूजयेत् । ग्रात्मवितानुसारेण स लभेन्मौक्तिकं फलम् ॥२॥ एकां वा यदि वा<sup>२</sup>देवी देवं वा वल्लकोकरम् । गजाननयुतं स्कन्दं सर्वकामफलप्रदम् ॥३॥ ब्राह्मी च वैष्णवीं देवीं कौमारीं शक्रधर्मजाम् । पूज्यमानो श्रवाप्नोति ऐहिकं फलमुत्तमम् ।।४।। वृषारूढां महादेवीं त्रिनेत्रां शूलघारिणींम् । पूज्यमानो लमेद्वत्स यद्यत्फलमीप्सितम् ॥५॥ यां पुज्य पुज्यतां यान्ति सर्वलोकस्य विद्यते । तां पूज्य सदा मातृं ब्रह्मविष्णु नमस्कृताम् ॥६॥ ब्रह्मापि पूजयते यां विष्णुर्देवस्त्रिलोचनः । तां पूजय सदा देवीं सुरशत्रुनिर्वाहणीम् ॥७॥ देव्यावतार-शास्त्राणि रुद्रविष्णुभवानि च । वाचयन् चिन्तयन् वत्स ईप्सितं लभते फलम् ।।८॥ यस्तु देव्या गृहे नित्यं विद्यादानं प्रवर्त्तयेत् । स भवेत्सर्वत्रोकानां पूज्यः पूजापदं ब्रजेत् ॥६॥ मातरा पुरतो यस्तु वसोर्धारां प्रपातयेत्। पृथिव्यामेकराड् वत्स इह चैव भवेन्नरः ॥१०॥ छत्रं वाथ प्रपां विद्धि प्रावृड्ग्रीष्मिहिमागमे । कारयेन्मातृपुरतः सर्वकामानवाप्नुयात् ।।११॥ विद्यादानं प्रवक्ष्यामि येन तुष्यन्ति मातरः । लिख्यते येन विधिना दीयते तत् शृशुस्व नः ॥१२॥ सिद्धान्त मोक्षशास्त्राणि वेदान् स्वर्गादिसाधकान् । तदंगानीतिहासानि देया धर्मविवृद्धये ॥१३॥ गारुडं बालतन्त्रं च भूततन्त्राणि भैरवम् । शास्त्राणि पठनाद्दानात् मातरः फलदा नृणाम् ॥१४॥

> ज्योतिषं वैद्यशास्त्राणि कला काव्यं शुभागमान् । दानादारोग्यमाप्नोति गान्धवं फलते पदम् ॥१५॥

१. मौक्तिकं फलम् क ग।

३. पद्यमिदं क पुस्तके नास्ति ।

२. एकप्रत्पूषसि प्राप्ते वा ग

४. सुतागमांन् क।

विद्याम्भो वर्त्तते लोको धर्माधर्मं च विन्दते । तस्माद्विद्या सदा देया दृष्टादृष्टफलाथिभिः ।।१६॥ महीदानं च गोदानं हेमवस्त्रतिला जलम् । धान्यदीपान्नदानं च महादानानि दानसु ॥१७॥ इह प्रक्षीयते दानं दीपदानं नराधिप । विद्या बृद्धिमवाप्नोति दीयमानापि नित्यशः ॥१६॥ एकोच्चारेण मूदानं दत्तं भवति भूमिप । न हि तद्विद्यते भूय देहपातादनन्तरम् ॥१६॥ विद्यादानं ददद्वत्स एकधा दशधा भवेत् । शतधा कोटिधा गच्छेदिहापि विद्यापारगः ॥२०॥ राज्ञा तस्कर दायादेंजंल विद्वा सरीसृपैः । सर्वदानानि क्रियन्ते विद्या केनापि न क्रियते ॥२१॥ विद्यादानेन दानानि नहि तुल्यानि बृद्धिमान् । विद्या एव परं मन्ये यत्तत् पदमनुत्तमम् ॥२२॥ श्रृण्वन्नुत्पद्यते भक्तिभंक्त्या गुरुमुपासते । स च विद्यागमान् विक्ति विद्या ग्रन्थाश्रिता नृप ॥२३॥ विद्याविवेकवोधेन शुभाशुभविचारिणः । विन्दते सर्वकामाप्ति तस्माद्विद्या परागता ॥२४॥ विद्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति । येन दत्तेन चाप्नोति शिवं परमकारणम् ॥२४॥

विद्याविचारतत्त्वज्ञो राज्ञः सन्मार्गगामिनः ।

भुञ्जतेऽपि हि भोगानि गच्छन्ति परमां गितम् ॥२६॥

ग्रन्त्यजा ग्रपि यां प्राप्य क्रीडन्ते ग्रहराक्षसैः । सा विद्या केन मीयेत यस्याः सर्पाः न सर्पिणः॥२७॥

यवेन कुञ्जरं हिन्त सर्षपेन तुरंगमम् । मिक्षकापदमात्रस्य विषस्य विषमा गितः ॥२८॥

एवंविष्यं विषं वत्स विद्यामन्त्रप्रभावतः । जीयंते भिक्षतं पुम्भिस्तस्माद्विद्या परापरा ॥२६॥

न हि विद्या कुलं जाति रूपं पौरुषपात्रताम् । एषा ते सर्वं लोकानां पठिता उपकारिका ॥३०॥

भूतेर्ग्रहीता विध्वस्ता दष्टा वा महापन्नगैः । विद्या उत्थापयेद्वत्स ग्रन्त्यजस्यापि संस्थिता ॥३१॥

क्षत्रियाणां तु वीर्येण विप्राणां शास्त्रपारगः ॥३२॥ वित्तं वन्धुर्वयक्ष्वेव तयो विद्या यथाक्रमम् । पूजनीया हि सर्वेषां विद्या तेषां गरीयसी ॥३३॥

सर्वेषामेव वृद्धानां विद्या वृद्धे हि मान्यता । वयोवृद्धो हि शूद्राणां विशानां धनधान्यतः ।

१. दीयमान क। २. अन्तमयम् क

३. तत्त्वं शारिद्ध सन्माछंकारिणः क ।

४. हृत्स्थता क।

गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। विद्यया लभते विद्या चतुर्थी नोपलम्यते ॥३४॥ यः कृत्स्नां तु महीं दद्यान्मेरुतुल्यं तु काञ्चनम् । स यद्यन्यायतः पृच्छ्रेन्न तस्योपदिशेत् क्वचित् ॥३४॥

एवं विधो महाभाग विद्यायामुपर्वाणतः । संक्षेपान्न च विस्तारात् तस्य दानफलं श्रुणु ॥३६॥ श्रीताड पत्रजे संघे समे पत्रमुसंचिते । विचित्र पट्टिकापाव्वें चर्मणां संपुटीकृते ॥३७॥ रक्तेन ग्रथ कृष्णेन मृदुना विधितेन च ॥३८॥ यस्तु द्वादशसाहस्रों संहितामुपलेखयेत् । ददाति चाभियुक्ताय स याति परमां गतिम् ॥३६॥ पूर्वोत्तरप्तवे देशे सर्वबाधाविर्वाजते । गोमयेन शुभे लिप्ते कुर्यान्मंडलकं बुधः ॥४०॥ चतुर्हस्तप्रमाणेन शुभं तु चतुरस्रकम् । तस्य मध्ये लिखेत् पद्मं सितरक्तरजादिभिः ॥४१॥ सर्वत्तुं कशुभेः पुष्पेर्मू षयेत्सवंतोदिशम् । वितानं दापयेन्मूष्टिन शुभचित्रविचित्रितम् ॥४२॥ पाद्यंतः सित वस्त्रवेश्च सम्यवशोभां प्रकल्पयेत् । कन्दुर्फ्ष्य्ध्वंचन्द्रं व्च दपंणेवचामले स्तथा ॥४३॥ घण्टाकिकणी शब्दंव्च सर्वत्र उपकल्पयेत् । तस्य मध्ये लिखेद् यंत्रं नागदन्तमयं शुभम् ॥४४॥ श्रधः किसम् विवर्धन्तु पाद्यंतो हरिदन्तिभिः । शोभितं दृढबन्धेन बद्धं सूत्रेण बुद्धिमान् ॥४४॥ वस्योध्वें विन्यमेत देख्याः पस्तकं लिखितं शभम् ।

तस्योध्वं विन्यसेत् देव्याः पुस्तकं लिखितं शुभम् । स्रालेख्यमपि तत्रेव पूजयेद् विधिना ततः ॥४६॥

निरुदकैस्तथा पुष्पैः कृमिकीटिवर्जितः । चन्दनेन सदर्भेण भस्मना चावथूनयेत् ॥४७॥ धूपं च गुग्गुलं देयं <sup>च</sup> तुरुष्कागुरुमिश्रितम् । दीपमालां तथा चाग्रे नैवेद्यं विविधं पुनः ॥४८॥ खाद्यं पेयान्वितं लेह्यं चोष्यं वापि निवेदयेत् । पूजयेछिशिपालाँस्तु लोकपालान् यथाक्रमम् ॥४६॥ कन्या स्त्रियस्तु संपूज्य मातराः कल्पयेच्च ताः । पुस्तकं देवदेवीश्च विप्राणां दक्षिणा तथा ॥५०॥ स्वशक्त्या चैव दातव्या नृपं पौरांश्च पूजयेत् । तथा सम्पूजयेद्वत्स लेखकं शास्त्रपारगम् ॥५१॥

१. पंक्तिरियं क पुस्तके नास्ति।

२. श्री ताडीपत्र जैनाञ्च ख।

४. रंगितेन च ख ग।

६. चामरैस्तथा क।

द्वापमानास्तथा ग ।

३. कर्मिका पाइवें क ग।

५. शुभेनैव क ग।

७. विद्या ख।

६. धर्म मानकम् क।

छुन्दोलक्षण्तद्वं गं सत्किंव मधुरस्वरम । प्रणब्दं स्मरते ग्रन्थं श्रेब्ठः पुस्तकलेखकः ॥५२॥ नाप्तिसन्ततिविच्छुन्तेनं ग्रुक्लः न च कर्कशः । निद्द नागरकर्वणः लेखयेच्छिवपुस्तकम् ॥५३॥ प्रारम्भे पंचश्लोकानि पुनः शान्ति तु कारयेत् । रात्रौ जागरणं कुर्यात् सर्वप्रेक्षां प्रकल्पयेत् ॥५४॥ नटचारण लग्नेश्च वेच्याः कथन सम्भवः । प्रत्यूषे पूजयेल्लोकांस्ततः सर्वान् विसर्जयेत् ॥५५॥ एकान्ते सुमनक्षेण विस्तब्धेन दिने दिने । निष्पाद्यं विधिनानेन ग्रुभक्षें ग्रुभवासरे ॥५६॥ ततः पूर्वोक्तविधिना पुनः पूजां प्रकल्पयेत् । तथा विद्याविमानन्तु सप्तपंचित्रभूमिकम् ॥५७॥ विचित्रवस्त्रशोभाद्यं ग्रुभलक्षणलक्षितम् । कारयेत् सर्वतोभद्वं किंकिणीखवरान्वितम् ॥५८॥ दर्पणौरर्धचन्द्रदेच घण्टाचामर मण्डितम् । तस्मन् श्रूपं समुत्किप्य सुगन्धं चन्दनागुरुम् ॥५९॥ तुरुष्कं गुग्गुलं वत्स शर्करामधुमिश्रितम् । पूर्ववत्यूजयेत् सर्वान् कन्यास्त्री द्विजपौरवान् ॥६०॥

तथा तं पुस्तके वस्त्रे विन्यसेद् विधिपूजितम् ।

एवं कृत्वा तथा चिन्त्या मातरः प्रियतांमम ॥६१॥

यस्यैव शंके तच्छास्त्रं पुस्तके प्रविकल्पयेत् । तथा तपस्विनः पूज्याः सर्वशास्त्रार्थपारगाः ॥६२॥ शिवब्रतघरा मुख्या विष्णुधर्मंपरायणाः । महता जन संघेन रथस्थं दृढवाहनैः ॥६३॥ प्रधाने प्रवित्तं नेयं यस्य देवस्य ग्रंशजम् । सामान्यं शिवतीर्थेषु मातराभवनेषु च ॥६४॥ तस्मिन् पूज्यं तथा कृत्वा देवदेवस्य शूलिनः । समर्पयेत्प्रणम्येशं मातरः प्रीयतामिति ॥६४॥ सदाध्ययनयुक्ताय विद्यादान—रताय च । विद्यासंग्रहयुक्ताय सर्वशास्त्रकृतश्रमे ॥६६॥ तेनैव वर्तते यस्तु तस्य तं विनिवर्त्तयेत् । जगद्धिताय वे शान्ति सम्ध्यायां वाचयेत्तथा ॥६७॥ तेन तोयेन दातारं मूर्ष्टिन समिभिषचयेत् । शिवं वदेत्ततः सर्वमुंच्चार्यं जगतस्तथा ॥६८॥ एवं कृते महाशान्तिर्देशस्य नगरस्य तु । जायते नात्रा सन्देह सर्वबाधाः शमन्ति च ॥६६॥ ग्रनेन विधिना यस्तु विद्यादानं प्रयच्छति । स भवेत्सर्वलोकानां दर्शनादघनाशन ॥७०॥ मृतोऽपि गच्छते स्थानं ब्रह्मविष्णुनमस्कृतम् । सप्त पूर्वापरान्वंशान् ग्रात्मनः सप्त एव च ॥७१॥

१. सहकारि मबुक्षरम् क।

३. नटचारण नत्तरच क।

५. युवा नैः ख।

२. श्लक्षैः क ॥

४. प्रियतां. न मम क।

६. पंक्तिरियं क पुस्तके नास्ति ।

उद्धृता पापकिलिना विष्णुलोके महीयते । याबत्तत् पत्रसंख्यानि ग्रक्षराणि विधीयते ॥७२॥ तावत्स विष्णुलोकेषु क्रीडते विविधः मुखः । तदा क्षिति समायातो देव्या भक्तिरतो भवेत् ॥७३॥ समस्त—भोगसंपन्ने विद्वान् स जायते कुले । विद्यादानप्रभावेण योगशास्त्रं ददेद्यदि ॥७४॥ ग्रात्मिवत्तानुरुपेण यः प्रयच्छिति मानवः । ग्रशाठ्यात्फलमाप्नोति ग्राढ्यतुल्यं न संशयः ॥७४॥ स्त्रिया वानेन विधिना विद्यादानफलं लभेत् । भर्त्तुरनुज्ञया दत्तं विधवा वा समुःहिशन् ॥७६॥ विद्याधिने सदा देयं वस्त्रमभ्यंग भोजनम् । छित्रका उदकं दीपं यस्मात् तेन विना निह ॥७७॥ लेखनी घटनं तीक्ष्णं मसीपादन्तु लेखनीम् । दत्त्वा तु लभते वत्स विद्यादानमनुत्तमम् ॥७६॥ पुस्तकास्तरणं दत्त्वा तत्प्रमाणं सुशोभनम् । विद्यादानमवाप्नोति सूत्रबद्धन्तु बुद्धिमान् ॥७६॥ यन्त्रकमासनं चैव वण्डासनमथापि वा । विद्यावाचनशीलाय दत्तं भवित राज्यदम्॥६०॥ ग्रञ्जनं नेत्रपादानां दत्तं विद्यापराययो । भूमगृहन्तु क्षेत्रन्तु सर्वराज्यफलप्रदम् ॥६१॥ यस्य भूम्यां स्थितो नित्यं विद्यादानं प्रवर्त्तते । तस्यापि भवते स्वर्गं तत्प्रभावान्नराधिप ॥६२॥ तस्मात् सर्व प्रयत्नेन विद्या देया सदा नरैः । इहैव कीर्त्तमाप्नोति मृतो याति परां गितम् ॥६३॥ दिति श्री देवीपुराऐ। विद्यादान—महाभाग्यफलं नामैकनविततमोऽध्याय ः

the territories for the first of their Corner, the received

मद्रशा रहा महारोज क्षित्रों सामित्रों को स्थानी हैं। विकास क्षित्रों की स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

offer rum norn gor ulmanipu 6 um i preparate nologe will no benefit

१. सदा का

२. क पुस्तके नास्ति ।

३. मूर्घवज्येक क।

४. इत्याद्ये देव्यवतारे विद्यादान महाभाग्यफलम् क ग।

# द्विनवतितमोऽध्यायः ।

#### शक्र उवाच।

त्वमेव परमो देव वेदवेदान्तपूजितः। त्वयापि कथिता देवी पूजिता शिवविष्णुना ॥१॥ सा च सर्वंगता शान्ता शिवकालाग्निच्यापका । यत्र यत्र च पूज्येत तत्र तत्र फलप्रदा ॥२॥ कृतं दिवससामध्यं त्रेतायां यज्ञ कर्मणा। द्वापरे यजनाध्ययनात् सिध्यन्ते ह्यविचारणात् ॥३॥ एवं पूर्व त्वया नाथ सूचितं न प्रकाशितम् । कला घोरे महाप्राप्ते युगे च तमसावृते ॥४॥ विष्णोः कृष्णत्वमापन्ने कथं देवी वरप्रदा । किस्मन् स्थाने स्थिता नित्यं द्वीपे वा पृथिवीतले ॥५॥ एतदाख्याहि मे तात प्रसीद सुरसत्तम ॥६॥

# ब्रह्मोवाच ।

साधु साधु महाप्राज्ञ निगूढार्थं विवेचक । सन्देहविनिवृत्यर्थं पृष्ठकं शुभिमच्छता ।।७।। यथैव भवता पृष्टं देवी सर्वत्रगा शिवा। यथा च नात्र संदेहस्तथैव कथयामि ते ।।८॥

> या सा घोरवधार्थाय-सर्वं-देव नमस्कृता । विन्ध्याद्रौ संस्थिता देवी सा च पूज्या यथाविधिः ॥६॥ मन्त्रद्रव्य क्रियाध्यानान्महासिद्धिकरा नृणाम् । स्त्रौ बाल विकलान्धानां सा भवेत् सूक्ष्मसिद्धिदा<sup>2</sup> ॥१०॥

सर्वकामप्रदा लोके सर्वेषामि वासव। हिमवत्यचले नन्दा देवी प्रत्यक्षसिद्धिदा ॥११॥ सा च संस्मरणात् ध्यानात् यात्रानियमकर्मणि। सिध्यते येन विधिना शिवेन कथिता पुरा ॥१२॥ देव्यायां मम गोविन्द ऋषीएां परिपृच्छताम्। तथा ते कथियष्यामि शृशु तत्त्वेन वासव ॥१३॥

१. कृतादि तपसामफर्न व ग।

२. विकलांगानामभाबात् क्षुद्र सिद्धिदा क ।

#### ग्रगस्त्य उवाच ।

एवं पृष्टः पुरा ब्रह्म देवराजेन विद्यप<sup>२</sup>।

महाभाग्यन्तु देव्यायाः नन्दाया यत्फलं पुनः ॥१४॥

तीर्थयात्राफलं पुण्यं यथा देव्या प्रपृच्छितम्।

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः।

सूर्यंलोकं लभेद्राजन् ब्रह्मगा कथितं यथा ॥१५॥

इति श्रीदेवीपुरागे देवीमाहात्म्यं नाम द्विनविततमोऽध्यायः ।

२. इत्याचे देव्यामाहात्म्यम् क ग ।



१. विप्रेन्द्र क।

# त्रिनवतितमो<sup>ऽध्याय: ।</sup>

#### ग्रगस्त्य उवाच।

कंलाशिश्खरे रम्प्रे नानाधातुविचित्रिते । स्रनेकाशिरवराकीर्से गणगन्धवंसेविते ॥१॥
सहस्रकिरस्मोपेते तप्तकाञ्चन सूषिते । देवताऋषिभिश्चंव सदासिद्ध निषेविते ॥२॥
विमान कोटिसंच्छन्ने वितानध्वज शोभिते । नृत्यन्ति तत्र वं केचित् केचिद्धदन्ति दुन्दुभिन् ॥३॥
गायन्ति गणगन्धर्वा नृत्यन्ति देवयोषितः । स्तोत्रमुदीरयन्त्यन्ये स्रन्ये विजयमंगलं: ॥४॥
स्तुवन्ति भगवन्देवमृषयश्च महातपाः । चन्द्रादित्यग्रहाश्चंव तथा तारागणा स्रपि ॥४॥
ये चान्ये त्रिदशाः सिद्धा योगसिद्धा महामर्खः । शक्ताद्या लोकपालाश्च ब्रह्मविष्युमरूद्गणाः ॥६॥
सर्वे वसन्ति तत्रैव दिव्यश्वयंसमन्विताः । प्रणम्य प्राञ्जलिदेवी इदं वचनमञ्जवीत् ॥७॥
कौतुहलं महादेव उत्पन्नं मे महेश्वर । मर्त्यंलोके महादेव गुप्तस्थानानि कथ्यताम् ॥६॥
कथ्यस्व प्रसादेन लोकानां हितकाम्यया । स्रनिवर्त्तकानि तीर्थानि गुह्मस्थानानि मे प्रभो ॥६॥
तन्मे बूहि मुरेशान यद्यहं तव वल्लभा । श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रश्नं नन्दादेव्या महात्मना ॥१०॥
कथं देव प्रविष्टोऽसौ हिमवंते महागिरौ । तीर्थयात्राफलं देव कीष्टशं भवति प्रभो ॥११॥
स्रनिवर्त्तकानि मार्गानि कुण्डप्रवेशमेव च । प्रसीदित यथा देवी मुकृतेनेह कर्मणा ॥१२॥
नरके पच्यमानानां नरारागं परमेश्वर ।

# र्डश्यर उवाच ।

# शृखुदेवि प्रवक्ष्यामि यथा देवी व्यवस्थिता ॥१३॥

- १. शिवालये तु कैलाशे क।
- ३. देवयोनयः ग ।
- ५. नमन्ति ग ;
- ७. दण्डप्रवेशम् ग।

- २. वादन्ति वस्तुभिः क।
- ४. महाभैरवै क ।
- ६. महाविभो क।
- ५. जन्मना क ख।

शृण्वन्तु देवताःसर्वा ये चान्ये च तपोधनाः । कथ्यमानां च तीर्थानां यथा देव्या प्रचोदितम् ॥१४॥ एवं श्रुत्वा तथा ब्रह्मा शिवस्य वचनं शुभम् । सर्वे चैवागतास्तत्र शिवस्य पुरतः स्थिताः ॥१६॥ ग्रहोपूर्वाणि कथ्यन्ते सर्वे कौतुहलान्विताः । ग्रागतस्ते समीपे तु देवासुरमहोरगाः ॥१६॥ भावितात्मानश्च ते सर्वे हुष्टरोमा समुद्गताः । पार्वत्यास्तु प्रशंतन्ते ययेदं पृच्छितः शिवः ॥१७॥ माता देवासुराणाञ्च वन्द्या च परमेश्वरी । पश्चाञ्च हितार्थाय मोक्षार्थञ्च तपस्विनाम् ॥१८॥ पृच्छते च ततो देवी नन्दाशास्त्रं असुदुर्लभन् । कोतुहलान्विता देव्या शृण्वन्तु शिवभाविता ॥१६॥ कृताञ्जलपुटाः सर्वे सर्वे प्रणतमूर्त्तयः ॥२०॥

#### ईश्वर उवाच।

हिमवत्यचले रम्ये नाना सिद्धनिषेविते । ग्रप्सरोगणसंकीर्गो नानावृक्षसमाकुले ॥२१॥ किन्नरीगणसङ्कीर्गो ऋषयश्च तपोधनाः । नित्यं सेवन्ति तत्स्थानं पर्वतं भूधरेश्वरम् ॥२२॥ तिस्मन्पुण्यानि तीर्थानि गुह्यस्थानानि यानि च । ग्रिमन्पुण्यानि चत्वारि तानि श्रुण्वन्तु देवताः ॥२३॥

भैरवं चैव केदारं तथा रुद्रं महालयम्। नन्दादेवी चतुर्थं तु पंचमं नोपलभ्यते ॥२४॥ शिवतीर्थानि गुह्यानि कथितानि महीतले। अधुना सम्प्रवक्ष्यामि नन्दातीर्थस्य यत्फलम् ॥२४॥ यथा गंगा नदीनान्तु उत्तमत्वेन संस्थिता। तद्व-द्भगवती नन्दा उत्तमत्वे व्यवस्थिता॥२६॥ नगेन्द्राणां यथा मेरुरुत्तमो वै व्यवस्थितः। तारकारणां यथा चन्द्रः प्रभुत्वेन महातपे।

तीर्थानाञ्च तथा नन्दा प्रभुत्वेन व्यवस्थिता ॥२७॥

ग्रहानाञ्च यथा भानुः प्रभुत्वेन व्यवस्थितः । तद्वत् क्षेत्रं महादेवी नन्दायाः परमेश्वरि ॥२८॥ खगेन्द्राणां प्रभुर्यद्वत् सुपर्गो ग्रचलात्मजे । तद्वत् तीर्थं महादेवी नन्दायाः उत्तमं प्रिये ॥२८॥ फणीन्द्राणां यथा राजा वासुकिस्त्रिदशाचिते । तीर्थानामुत्तमं तद्वत् नंदाख्यं सुरसुन्दरि ॥३०॥

१. पर्वांगि क।

३. नन्दाशब्दं क ख।

५. विद्याधर समाकुले क।

२. कृष्णरोम समुद्भवाः क ग।

४. श्रुण्वन्ति शिवभाषिताः क ।

६. पद्यमिदं ख पुस्तके नास्ति ।

ऋषीणां च यथा वन्द्यः कश्यपो भृगुरेव च'। नन्दातीर्थं महादेवी वन्द्यं पुण्यं च कीत्तितम् ॥३१॥ योषितानां यथा भद्रे राज्ञी त्वं सुरनायिक । देवतानामहं देवि नन्दातीर्थं तथा प्रिये ॥३२॥ तस्मात् िकं बहुनोक्तेन विणतेन पुनः पुनः। मोक्षस्थानं यथा देवि प्रनौपम्यं सुराच्चिते ॥३३॥ प्रनौपम्यं तथा तीर्थं नन्दाख्यं परमेश्वरि । पृथिव्यान्तु स्थितो वापि नन्दादेवीं प्रकीर्त्तयेत् ॥३४॥ मुच्यते सर्वपापेम्यो यः स्मरेद्भावितात्मनः। नन्दास्थानं नराः प्राप्य न ते प्राकृत मानुषाः ॥३४॥ ये ब्रजन्ति च तत्रव ग्रानिवर्त्तपथे स्थिताः। ग्रश्वमेधफलं तेषां नराणां तु पदे पदे ॥३६॥ ये मृतास्तु पथे देवी कुण्डे वा नरपुंगवाः। न तेषां विद्यते मत्यं पुनरागमनं प्रिये ॥३७॥ सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम्। सर्वदानेषु यत्प्रोक्तं तपश्चान्द्रायणादिभिः ॥३६॥ कोटि कोटि गुगां कृत्वा यत्पुण्यं सकलं भवेत्। नन्दा सन्दर्शनाद्देवि भवते सुविचारणात् ॥३६॥ देव्यवाच ।

भ्रश्वमेधं महायज्ञं तपश्चान्द्रायणादिकम् । देव्याः संदर्शनेनाथ व्यर्थमेतत्तथागमाः ॥४०॥ परमेश्वर उवाच ।

न भयं नैव लोभो मे स्नेहो वा सुरविन्दिते। ग्रज्ञत्वं वाथ दीनत्वं येनाहमनृतो ध्रुवम् ॥४१॥ तपोयज्ञेषु देवानां सन्तर्पणविधिर्मतः। ते च ब्रह्मादयो भद्रो तेस्तु नन्दा प्रतिष्ठिता ॥४२॥ योऽसावनादिमध्यान्तः शिवः शिक्तिमयः परः। तस्येयं परमा नन्दा सर्विकिल्बिषनाशिनी ॥४३॥ तत्प्रभावेन प्राप्नोति तपो यज्ञादिकं फलम्। मंत्राणां देवशक्तीनां न विचारो वरानने ॥४४॥ कालिका हास्यवाक्यानि ग्रहभूतविषापहाः। एवं किलयुगे घोरे यिस्मन् देहान्तरा नराः ॥४५॥ भुञ्जिन्ति देशनत्कन्या तस्य कि तपसादिकम्। ग्रश्चमेधादिकं भद्रो येन त्वं विस्मयं गता ॥४६॥ ग्रंगुष्ठोदरमात्रेण बोद्धर्यन्मणिना फलम्। न तत्सहस्रपाषाग्णान् वहनं प्राप्नोति मानव ॥४७॥

१. यथागस्त्यः काश्यपो मृगुरेवच ग।

<sup>3.</sup> प्रकृतिमानवाः क।

४. ह्यविचारराः त् ग।

६, ऋषभो ध्रुवम् ख।

प. कौलिकाहास्यवाक्यानि क ग ।

१०. भुञ्जते दर्शनाः कन्याः क।

२. देवतानां महा देबि क ।

४. सफलंम् क ख।

७. नाशनम् क।

६. देह; समानवः क।

११. सुन्दरिक ग।

वेद एवं हि धर्माणां प्रवरो धर्मदर्शकः। तस्मिन् सा पूज्यते देवी मानस्तोकेति वेद सा ॥४८॥ देव्युवाच।

लोकानां तु मनोज्ञानं उत्द्योतनं प्रति प्रभो । पूर्वपक्षान्यहं नाथ सम्यग्यात्रां निबोधय ॥४९॥ परमेश्वर उवाच ।

मासे भाद्रपदे देवि शुक्लपक्षे त्रजेत्सदा । तस्येच्छा श्रावरोऽषाढे ग्रन्यथा न कदाचन ॥५०॥ तेषाञ्च चन्द्रनागस्तु पीडां कुर्यात् सुलोचने ।

न गच्छन्ति सुराः सिद्धाः कि पुनर्मानुषादयः ॥५१॥

विषवातहताः केचिद्धिमवातप्रपीडिताः । विमुच्यन्ते नरा देवि यान्ति देव्या प्रसादतः ॥५२॥ पापकर्मा नरा ये तु गणाध्यक्षो निवारयेत् । शेषान्वे चन्द्रनागस्तु नित्यं रक्षति तद्द्गतः ॥५३॥ किपलः पिगलक्ष्मेव धूमकेतुर्महाबलः । सोमकक्ष्मन्द्रनामक्ष्म रक्षन्ति बलदिपताः ॥५४॥ नित्यं रक्षन्ति तत्तीर्थं पंचकोटि समन्विताः ॥५४॥

#### उमोवाच ।

कि पुरस्य तु विस्तारः का सिद्धिः का च रम्यता। को वा विन्यासो हर्म्याणां केन वा निर्मितानि च ॥४६॥

किम्प्रमाणन्तु कन्यानां को वेषो वर्णयौवनम् । उद्यानाः कीदृशाश्चेव दीर्घिका वापि कीदृशी ॥५७॥

कि वा वदन्ति ताः कन्याः नन्दायाः पुरतः स्थिताः ।
कान्तस्य च कथं प्राप्तिस्तासां वर सुरेश्वर ॥ ५८॥
कतरेण तपेनेव मर्त्या भुञ्जन्ति ताः स्त्रियः ।
कस्मिस्तु पूजिता देवी क्षिप्रं प्रत्यक्षतां वजेत् ॥ ५६॥
कस्मिन् क्षेत्रे द्रुता सिद्धिनियमेन केन प्रभो ।
लिगानां लक्षगौश्चेव यस्मिन् सिध्यन्ति साधकाः ॥ ६०॥

१. ऋदि क।

२. सुरवरेश्वर ग।

३. लम्यते मानुषे शिवा क।

समयाश्व कित प्रोक्ता मन्त्रोद्धारश्च कीहशः । कीहशं यजनं देव्या रुपकं चैव कीहशम् ॥ एतत्सर्वं यथान्यायं कथयस्व प्रसादतः ॥६१॥

### ईश्वर उवाच।

नन्दा देव्या पुरी रम्या भोगाद्या सुरवन्दिता । वसन्ति तत्र वै कन्या सततं मदनातुराः ॥६२॥ पादपद्यां सदा पूज्यं नन्दाया वरविंगिनि । शोचयन्ति सदात्मानं नन्दाया ग्रग्रतः स्थिताः ॥६३॥ ग्रश्रुपातजलौवेन सोष्णेन तु वरांगनाः । नन्दाया पादपद्यौ तु ग्रजस्र ं क्षालयित ताः ॥६४॥ कन्यका अन्यः ।

कि कार्यं जलक्रीडायां दोलाक्रीडनकेन किम् । उद्यानक्रीडनैविष द्यूतक्रीडनकेन किम् ॥६४॥
पुस्तकवाचनेनापि काव्याख्यायिकक्रीडया । वीणा शास्त्रेण कि कार्यं चित्रपत्रपरिच्छदेः ॥६६॥
उन्मत्तचेष्टितं सर्वं पतिहीनं महातपे । मृदंगपटहै शब्दैवंल्लकीपनवादिभिः ॥६७॥
नृत्यवादित्रकं सर्वं पतिहीनं न राजते । वेग्रु वीणानिनादेन विपिश्चिद्धविनादितैः ॥६८॥
किम्वा लम्बूकवीगायां कार्यं पिञ्जलकेन किम् । व्याधितस्य यथाक्रन्दस्तद्वत् तर्त्रोध्वंनिः स्मृता।६९॥
प्ररण्यचितं सर्वं विधवानां सुरेश्वरि । कि वा रूपेण कर्त्तव्यं कि कार्यं यौतनेन च ॥७०॥
मकरीकरपत्रेश्च पयोधरकपोलयोः । ललाटैर्तिलकैर्वापि विन्यस्तैः कि प्रयोजनम् ॥७१॥

को वा ग्रागत्य मर्त्योऽस्मिन् यः परिष्वज्य मर्द्येत् । वस्त्रैविलेपनैदिव्यैः स्नग्दाम भ्रमराकुलैः ॥७२॥

मुकुटेश्चुटकैविषि किम्बा ललाटपट्टिकै: । यद्विद्भित्तिषु चित्राणां मण्डनं तद्वन्निष्फलम् । ॥७३॥ दयां कुरु सुराध्यक्षे नान्यस्त्राता सुरेश्वरि । एवं याचित्त देवेशि भक्तारं नन्दमन्दिरे ॥७४॥ उद्यानदीधिकैविषि प्रवालाङ्कुर शोभितैः । क्वचित्स्फटिकसोपानैः क्वचिन्मरकत सञ्चितेः ॥७४॥

१. सुरांजिता क।

३. भूत क।

५. रन्ध्रघ्वनिः क ।

७. क पुस्तके नास्ति।

६. बाएानाह पट्टकै: क।

२. कन्या ऊच्: क।

४. विनाशास्त्रेन क।

६. कपोलजः क ।

प. चूतकै: ग।

१०. मंडलं तत्त्वनिष्फलम् ग।

विविद्हाटकसम्भूतैः इन्द्रनीलमयैः क्वचित् । रजोवर्त्तमयैद्वियैः व्यचिद्व स्त्रवितिर्मतैः ॥७६॥
तपनीयोद्भवैःपद्मैः क्वचिद्विद्व मसिन्नमैः । सितासितैस्तया रक्तैः श्रीमुखंर्मुखरैस्तया ॥७७॥
हंससारससंगीतैः जीवं जीवकनादितैः । नानापक्षिगर्गः रम्यैः शोभन्ते दीधिकाः सदा ॥७६॥
कान्तहीना महादेवि वने च पुष्करिणीव । स्रशोक—वकुलैर्नागैः शुभैस्तिलकपञ्चकैः ॥७६॥
पुन्नाग—नाग—वकुलैः पनसैर्व ह्मयष्टिकै । जम्बीरैबीजपूरैश्च पुष्कलैश्पशोभितम् ॥६०॥
एवमादिफलैः रम्यै सुस्वादैरमृतोपमैः । लवलीफल—कंकोलैः लवंग—लकुचैस्तथा ॥६१॥

तमाल-पत्र-कर्प्रैः जातीफल-सदाडिमैः ॥ = २॥

सुरपादप-संकीर्णं सरलँ हूँ वदारुभिः । नानावल्लीसमाकीर्णं लतागुल्म-महोषयैः ॥ दश ॥ नानापुष्पफलोपेतं नित्यं मुनिमनापहम् । ग्रम्बिके नाथहीनन्तु पैत्र्यं वावरपादपम् ॥ दश ॥ तपनीयोद्भवेहंभ्यैः स्तम्भैविद्भुमसंप्रभैः । क्विचित्स्फाटिककुण्डेश्च राजपट्टं मंग्रेः दृढेः ॥ दश ॥ पुष्परागमयेश्चान्यैः क्विचिद्भु सुसित्र्चितः । इन्द्रनीलमयेश्चान्यैः द्वारेमेरवलयोजितैः ॥ दश ॥ कपाटैः पद्मरागोत्थेमेहानीलमयैः क्विचत् । द्वारेश्चेवोपद्वारेश्च राजासनसुरित्र्जितैः ॥ दश ॥ वातायनोध्वेमागेश्च तथा सोपानपंक्तिभः । वाद्यहर्म्यमेनोरम्ये नित्यं गन्धवंसङ्कुलैः ॥ दश ॥ घण्टाचामरिवन्यस्तैः किकिणी-जाल-मण्डितैः । विन्यस्त वस्त्रसंघातैरातपत्रवितानकैः ॥ दश ॥ मौक्तिकदाममालाभिः क्विचत् स्त्रयदाममण्डितैः । मन्दिरेमेन्दराकारेमयसद्भाव किल्पतैः ॥ ६० ॥ विस्त्रप्त्रम्भिकोपेतैः सुरम्यैः सौज्ज्वलॅग्रेहैः । हेमश्रकाररचिता प्रतोली गजमण्डिता ॥ ६१ ॥ ध्वजमालाकुला दिव्याः सिहद्वारेस्तु क्षोभिता । विटंकोत्त्यल गोतुंगाः स्वर्गद्रम्यतरा पुरी ॥ ६२ ॥ नाथहीना महादेवी रौद्रा यमपुरीरिव । वरं मर्त्याच विनता प्रतिनाश्चित्य संस्थिता ॥ ६३ ॥ पितहीना न क्षोभन्ते ग्रम्बिके कल्पजीविता । ग्रयुतं योजनानान्तु नन्दादेव्याः पुरी प्रिये ॥ ॥ १ ॥ कोटि कोटिभिः स्त्रीगान्तु समन्तात् पूरिता पुरी । चित्राम्बरधराः सर्वादिचत्रगरधानुलेपनाः ॥ ६४ ॥ कोटि कोटिभिः स्त्रीगान्तु समन्तात् पूरिता पुरी । चित्राम्बरधराः सर्वादिचत्रगरधानुलेपनाः ॥ ६४ ॥

१. ख प्स्तके नास्ति ।

३. जेन्द्राक्षजम्बुरै: ग।

थ. विधर पादपम् क । घावत्पादम् छ।

७. कि कार्य प्रेतवत्गृही ख।

२. नादितै: क ।

४. नवनीफेण करै: कालै क।

६. पंक्तित्रयं स पुस्तके नास्ति ।

पंक्तित्रयं ग पुस्तके नास्ति ।

चित्रमाल्यधराः नित्यं चित्राभरणभूषिताः । चित्रवर्णधराः सर्वाः विचित्रगतिगामिनि ॥६६॥ नानावाद्यरता नित्यं नानागन्धर्वतत्पराः । नानाक्रीडाप्रमत्तास्तु नानालेख्यरताः सदा ॥६७॥ नाना शास्त्रार्थं संपन्ना नानालेख्यरताः स्त्रियः । ग्रंक्षीणयौवनाः सर्वा जरामृत्युविवर्जिताः ॥६८॥ नन्दा पुरवरे कन्याः मध्यमाधमर्वजिता ॥६६॥

#### उमोवाच ।

रूपातिशयसम्पना नानागुणसमन्विताः । किमर्थं दुखिताः जाता कान्तसौख्यविर्वाजताः ॥१००॥ ईश्वर उवाच ।

दमयन्ती यथा सीता रूपातिशयपारगा । दुःखितास्तेन संजाता कान्तसौख्य—विवर्जिताः ॥१०१॥ ग्रहल्या बंधकी जाता गोतमस्य<sup>२</sup>तु योषिता<sup>३</sup> ।

रूपस्य तु प्रभावेण दासी जाता तिलोत्तम। ॥१०२॥

तस्माद्र्पंञ्च नेच्छन्ति लक्षणज्ञास्तपोधनाः । म्रतिरूपेण स्वल्पायुः पुरुषो योषितोऽपि वा ॥१०३॥ म्रथवा सौम्यहीनस्तु जायते तु महातपे । नन्दापुरवरे देवि कन्यकानान्तु चेष्टितम् ॥१०४॥ उदाहृतं मया भद्रे यथा पृष्ठं त्वया प्रिये ।

पूजास्थानानि वक्ष्यामि यस्मिन् सान्निध्यतां व जेत् ॥१०४॥

लिंगस्थां पूजयेद्देवीं स्थिष्डिलस्थां तथैव च। पुस्तकस्थां महादेवीं पादुके प्रतिमासु च ॥१०६॥ वित्रे च त्रिशिखे खड्गे जलस्थां वापि पूजयेत्। ग्रिग्निस्थां पूजयेत्प्राज्ञो हृदये वा सुशोभने ॥१०७॥ एभिः स्थानेर्महादेवी पूजिता वरदा भवेत्। मम पार्श्वे श्रुतं येस्तु ज्ञातं देवि तपोधनेः ॥१०६॥ तेऽिष वन्द्या ग्रहं यद्विष्ठवधर्मपरायणाः। तिल्लगमाश्रयेन्मन्त्री शुक्राद्यं यंत्प्रतिष्ठितम् ॥१०६॥ कचाद्यं यंत् कृतं वित्रं वर्जनीयन्तु साधकैः। कल्पसौख्यप्रदं प्रोक्तं वेदमन्त्रेः प्रतिष्ठितम् ॥११०॥ साधिकारं तु यिल्लगं मुक्तभोगं तथैव च। ज्ञातव्यं साधकेन्द्रेण सिद्धिदं चाप्यसिद्धिदम् ॥१११॥

१. प्रसक्तास्तु क ग।

३. क पुस्तके नास्ति ।

४ घृतं क ग।

२. कपिलस्य ग।

५. साधिका वर्णयल्लिंग ग।

#### देव्युवाच।

साधिकारं तु यिंल्लगं वेदमन्त्रः प्रतिष्ठितम् । निर्वात्तितिवकारञ्च उक्तं शंभुं स्वयंभुवम् ॥११२॥ कुर्वन्ति भक्ति वात्सल्यं लोकानां वासनात्मकम् । दुर्विज्ञेयमिदं ज्ञानं योगिनामप्यगोचरम् । मत्त्येर्जेडिधयेर्नाथ कथं विज्ञायते प्रभो ॥११३॥

#### ईश्वर उवाच।

साधु साघु महादेवि रहस्यिमदमुत्तमम् । यत्त्वया चोदितं भद्रे तथैव च न चान्यथा ॥११४॥ दुविज्ञेयं सुरैश्चापि कि पुनर्मत्त्यं जन्तुभिः । ग्राधिष्टो असाधकं ज्ञेयं हृदयानन्दकारकम् ॥११४॥ इन्द्रियाणां चौत्सुक्यं ददाति लिगदर्शने । सेव्यमानं ततो लिगं नित्यानन्दप्रदायकम् ॥११६॥ सुस्वप्नो पश्यते नित्यं विमानस्थां वरांगनाम् । भेरवं पश्यते नित्यं क्रीडन्तं मातृमण्डले ॥११७॥

जमामहेश्वरं वापि स्वप्ने पश्यित साधकः । श्रानिवित्तिताधिकारञ्च लिगं च त्रिभुवनेश्वरम् ॥११८॥ श्राक्रामन्ति महाविष्नाः सदैत्याः राक्षसादयः । श्रान्यागारं यथा देवि श्राक्रामन्ति नराः प्रिये ॥११६॥

ग्रर्नीचतन्तु भुञ्जन्ति तथा लिंगन्तु कदमलाः । प्रेतं तथा सुराध्यक्षे ग्राक्रामन्ति पिशाचकाः । शून्यं च वांगलिंगन्तु ग्राश्रयन्ति तथा प्रिये ॥१२०॥

# श्रीदेव्युवाच ।

पर्याप्तञ्च श्रुतेनेव तव वाक्येन शंकर । विशेषोत्पादितो मह्यं मुतरां गहनं कृतम् ॥१२१॥ सूक्ष्मरूपा यदा विध्नाः राक्षसा भूतनायकाः ।

ईहशीं तनुमास्थाय लिंगं भुञ्जन्ति वे सदा ॥१२२॥

तदा तेऽपि मनोरम्यं स्थानं कुर्वन्ति शंकर । साधकस्य सदानन्दं तेऽपि कुर्वन्ति नित्यशः ॥१२३॥

१. मंत्रहीनं प्रतिष्ठितम् क ग।

३. आधिष्य ग। प्रबिष्ट क।

४. नित्यमानन्ददायकम् क ग।

२. मस्यंजन्मिभ क ग।

५. त्रिभुवनेश्वरि क ग।

स्वप्नांश्च शोभनान् देवी साधकस्य ददन्ति च । पूजािंथनो महावोर्याः प्रीति कुर्वन्ति साधके ॥१२४॥

प्रभावयन्ति दुष्टात्म। वदन्ति वरदा भव। तस्य वर्षशतेनापि कुतः सिद्धिः प्रजायते ॥१२४॥

### ईश्वर उवाच।

महाचोद्यं महादेवि ग्रनौपम्यं सुराच्चिते । ब्रह्माद्यैरिप देवेशै रीदृशं न प्रचोदितम् ॥१२६॥ यथावत्कथिष्यामि मा विषादं कुरू प्रिये ।

अघोरास्रं न्यसेत् तस्मिन् स्वादकञ्च महाबलम् ॥१२७॥

दंष्ट्रैः करकरायन्तु ज्वलन्तं विदिशैर्दिशैः । पक्षमेकं यथा देवि यथास्थानं सुखावहम् ॥१२८॥ श्रच्यंमानं तु तिल्लगं स्वप्नं ददित<sup>3</sup>पूर्ववत् । साधिकारं<sup>४</sup>तु तिल्लगमाशुसिद्धिप्रदायकम् ॥१२६॥ श्रजाविकखरोष्ट्रैश्च श्रारूढां पश्यते तनुम् । उद्वेगः कलहो नित्यं सखापानान्तु<sup>४</sup>जायते ॥१३०॥

कृष्णाम्बरधरां नारीं रात्रौ पश्यति साधकः।

तस्मात् किम्बहुनोक्तेन तिंलगं राक्षसालयम् ॥१३१॥

वर्जनीयं प्रयत्नेन मृत्युरोगभयावहम् । उपायं सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रहीने प्रतिष्ठिते ।।१३२॥ स्वयन्तु पठ्यते लोके न च तथ्येन सुन्दरि । उषरे तु यथाधान्यं स्थापितं विष्फलं भवेत् ॥१३३॥ लिङ्गे मन्त्रविहीने तु पूजनं विष्फलं भवेत् । उपायं सम्प्रवक्ष्यामि तस्यापि मृदुभाषिश्णि ॥१३४॥

प्रसन्नां धारयेत्प्राज्ञ<sup>प</sup>श्चावेशं ध्वाथ पण्डितः।

स्वयम्भुः कल्पितञ्चापि कथितं सिद्धिबलाबलम् ॥१३५॥

पवर्गाच्चतुर्थे वर्गे विपरीतसुलोचने । तस्यापि प्रथमे वर्गे भ्रादिबीजं तृतीयकम् ॥१३६॥ प्रसन्ना च सदा देवि ईष्टानिष्टप्रसूचनी । किं वहुनोक्तेन स्वयं संकल्पिते प्रिये ॥१३७॥

१. प्रतारयन्ति ग, प्रत्यापयन्ति क .

२. देवेशि ग।

४. सविकारं ख।

६. रोपितम् क ग।

प. कारयेत् क ग।

३. वदन्ति क ग।

५. सखापालन्तु ख, सखापानन्तु क।

७. यजनं ग।

<sup>.</sup> ६. प्रवेशं क ग।

ग्राश्रयस्तत्र कुर्वीत ग्राशुसिद्धिप्रदायिके। दुष्टे सत्त्वसमाकीर्गो जने भक्तिविविजिते ॥१३८॥ न कुर्यादाश्रयं मन्त्री दिङ्मोहो यत्र जायते। न कुर्याद्विदिशे तीर्थं स्नानपानं शिवात्मिनि ॥१३६॥ वापीकूपतडागं वा प्रासादं वा निकेतनम्। न कुर्यात् तृष्तिकामस्तु ग्रनलानिले नैर्ऋते ॥१४०॥ ग्राग्नेय्यां मनसस्ताप्ये नैऋते कूरकर्मकृत्। ग्राग्नेद्यां सदा कुर्यात् ग्रमानुषचतुष्पदाम् ॥१४१॥ वायव्यां चलचित्तस्तु प्रीयमारो जले प्रिये। स्थानस्य पावके भागे वापीकूप तडागकम् ॥१४२॥

नैर्ऋ ते पीयमानस्तु ग्रात्मा न दुःखितो भवेत्। कन्यापि तज्जलं पीत्वा पीतं गृह्णाति कामतः ॥१४३॥ प्रासादस्योत्तरे देवि वसन्ति नैव सिद्धिदाः। विदिशासु च सर्वासु छायाक्रान्तापि नो शुभाम् ॥१४४॥ दक्षिणोन्नतो या क्षोणी वारुणी नैर्ऋ तोन्नताः।

शुभा च सिद्धिदा नित्यं साधकस्य जनस्य वा ।।१४४॥
द्रव्याँ इचैव प्रवक्ष्यामि यथा तैः पूज्यते प्रिये । नन्दा भगवती देवी सिद्धिदा साधकस्य तु ॥१४६॥
मिएएरत्नमया कार्या हेमरूप्य मयापिवा । चन्दनेनापि कर्त्तव्या पादुके प्रतिमापि वा ॥१४७॥
श्रीपर्णे श्रीद्रुमे चापि देवदारुमयी परा । षडंगुला च सा कार्या पादुके पूजयेत्सदा ॥१४८॥
पटस्य लक्षरणं वक्ष्ये यथा सिध्यन्ति साधकाः । ग्रन्थिकेशविहींने तु ग्रजीर्णे समतन्तुके ॥१४९॥
ग्रस्फाटिते ग्रच्छिद्वे तु स्थलेनेव समालिखेत् । मंगलारुपिणी कार्या जयाद्येः परिवारिता ॥१४०॥

वीणाहस्ता प्रसक्ता तू नानालंकारशोभिता।
जीर्गो तु भवते व्याधिः स्फोटिते मरगं भवेत् ॥१५१॥
केशैः सुशोकदं विद्यात् ग्रन्थिभिः स्खलनं भवेत्।
छिद्रोण उत्थितो वापि साधकस्य बलाबले ॥१५२॥
वृद्धं च व्याधिदं व्यांगं दीधं स्थूलं कृशं तथा।
वृद्धेन भवते वृद्धो व्याधिते व्याधितो भवेत्॥१५३॥

१. इध्ट ख।

२. शिराम्बुनि क ग

३. पद्यमिदं ख पुस्तके नास्ति ।

४. पंक्तित्रयंच क ख पुस्तके नास्ति ।

कुरूपेण कुरुपंतु मूर्खेन तुन पूज्यते। लेखकस्य तुयद्रूपं चित्रे भवति ताष्टशम् ॥१५४॥ खड्गस्य लक्ष्यां वक्ष्ये त्रिशिखस्य च सुन्दरि । नानाशस्त्रोद्भवं कार्यं मृदुलौहमयं विवा ॥१५५॥ स्फुटितं खिण्डतं हृस्वं सत्र एां सिन्धतं तथा । मृदुलौहे स्रपूज्यस्तु सिन्धिते मर एां भवेत् ॥१५६॥ सन्नरोऽपि हि हृद्रोगे रेखया पातकी भवेत् । भार्या माता तथा पुत्रा स्त्रियन्ते खण्डितेन तु ॥१५७॥ ह्नस्वेन लाघवं लोके दीर्घेणापि ह्यसिद्धिदम् । श्रन्यशस्त्रोद्भवेनापि भवते मरणं ध्रुवम ॥१५८॥ पंचाशदंगुलं खड्गं त्रिशिखं च सुरेश्वरि । ईदृशं कारयेत्प्राज्ञ श्राशुसिद्धिफलप्रदम् ॥१५६॥ कृत्वा तु पूर्ववत्त्यागं शास्त्रहष्टेन कर्मणा । स्रालभेत्सर्वद्रव्याणि खड्गाद्यान् असप्तपंचधा ॥१६०॥ म्रथ सर्वेर्य<sup>४</sup>जेहेवीं नन्दां त्रिभुवनेश्वरीम् । शाकयावकपिण्याक क्षीराशी भिक्षादोऽपिवा ॥१६१॥ कन्दमूलफलाशी वा जपं कुर्याद्विचक्षराः। भ्रन्तरितोपवासेन भ्रथ नक्तेन वर्ज्येत् ॥१६२॥ त्रिरात्रेण तु वर्त्तेत त्रथ चान्द्रायणादिभिः । होमयेल्लक्षमेकन्तु त्राज्यमिश्रन्तु गुग्गुलम् ॥१६ ३॥ ' म्रथवा श्रीफलैर्वापि होमं कुर्याद्विचक्षणः । त्रिलक्षेरा लभेत् खड्गं त्रिशूलं पाञ्चलक्षिकम् ।।१६४॥ खड्गेन भवते राजा मध्ये खेचर चारिएगाम् । त्रिशूलेन सुरेशानो भवते नात्र संशयः ॥१६४॥ पूर्वमेव त्रयो लक्षान् जपं कृत्वा समारभेत् । ग्रन्यथा तु महादेवि होमं नैव तु कारयेत् ॥१६६॥ समया सम्प्रवक्ष्यामि येस्तुष्टिदं फलं लभेत् । शैवान पाशुपतान्वापि महाब्रतधरां पिवा ॥१६७॥

कुमारिकाश्च तदुक्तान् भोजयेत् पूजयेत् सदा ।

नाद्यात् स्त्री नायकान् भक्तान् न नारीं ताडयेत् क्वचित् ॥१६८॥

प्रताडयेन्न चाक्रोशं विवस्त्रं नैव कारयेत्। प्रसुप्तां नैव पश्येत ताड्यमानां निवारयेत् ॥१६६॥ मूत्रं पुरीषं कुर्वन्तीं न पश्येन्न जुगुप्सयेत्। नैव तां भूषयेन्मन्त्री यदीच्छेच्छाश्वतं पदम् ॥१७०॥ मज्जन्ति योषितो यत्र शौचं कुर्वन्ति यत्र वा। उद्वहन्ति जलं यत्र तत्तीर्थं पूजयेत् सदा ॥१७१॥ मृद्भस्मदण्डकाष्ठानि तस्मिन् तीर्थं निवेशयेत्। सुखपादावाचरन्तु तत्तीर्थं कारयेद् बुधः ॥१७२॥

१. स्फाटितम् क।

२. कृद्रोगे क।

३. खड्गाद्या क।

४. ग्रत्रारभ्य श्लोकानां शतंत्रयं ग पुस्तके नास्ति ।

५. अत्रारम्य मण्टनवति ग्रध्यायपर्यन्तं कपुस्तके ऽपि नास्ति ।

ग्रनेन तुष्यते देवी नन्दा चानन्दचारिए।। वस्त्रं पत्रं तथा भक्ष्यं फलं पुष्पं विलेवन म् ॥१७३॥ नानालङ्करएं देवि यांत्किचिज्जलदायिकम्। नन्दामुद्दिश्य दातव्यं तुष्यते तेन सा प्रिये ॥१७४॥ ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि सिद्धिस्थानानि यानि तु । यस्मिन्नाराधिता देवी क्षिप्रं भवति सिद्धिदा ।१७५। मन्दारं शतश्रुंगञ्च त्रिक्टं पर्वतं तथा। विन्ध्ये गंगासिरद् यत्र रेवती यमुनापि वा ॥१७६॥ पयोष्णी श्रश्वरथ्ये तु श्रथवा कुण्डलेश्वरे । शंकरेश्वर रामेशे ग्रथवा श्रमरेश्वरे ॥१७७॥ सरस्वतीतटे पुण्ये सुगन्धायतनेऽपि वा। स्थानेष्वेषु जपं कुर्यान्तन्दा तदगतमानसः ॥१७६॥ वेत्रवत्यातस्टे रम्ये हरिश्चन्द्रे तथा प्रिये। भैरवं शूलमेदञ्च चण्डीशं त्रिपुरान्तकम् ॥१७६॥ श्रष्टचक्रञ्च क्रौञ्चेशं कपालाक्षाग्रनामकम् ।

म्रजाविकखरोष्टाख्यं स्थानान्यन्यानि वर्जयेत् ॥१८०॥

ब्रह्मस्यापि भवेच्छिप्रमेभिः स्थानैर्महातपैः। ऊर्ध्वगः कलहो नित्यं व्रतभंगं विनाशकृत् ॥१८१॥ शुभाभिधानकैः स्थानैस्तत्र साधनमारभेत्। चतुर्थौ चाष्टमीं नैव नवमी वा चतुर्दशी ॥१८२॥ शुक्लपक्षे तु कर्त्तव्यं देव्या यजनमुत्तमम्। ततो नन्दीश्वरो गच्छेदहोरात्रन्तु कारयेत् ॥१८३॥ स्नात्वा गंगानदी तीरे कृत्वा च उदकक्रियाम्। नन्दादेवीं नमस्कृत्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१८४॥ चूभिकामगमे स्नायान्महापातकनाशने। पिण्डगंगा कुशंगंगा तत्र स्नात्वा तु मानवः ॥१८४॥

> देवानां तर्पनं कुर्यात् पिण्डं पितृषु दापयेत् । घृतेन मधुना वापि सक्तून् गुडिविमिश्रितान् ॥१८६॥ तिलोदकं ततो दत्त्वा कुशोदक समन्वितम् ॥१८७॥ ग्रोम् पितृभ्यः स्वाहा । ग्रों पितामहेभ्यः स्वाहा । ग्रों प्रपितामहेभ्यः स्वाहा । ग्रों मातामहेभ्यः स्वाहा । ग्रों उमामहेश्वर वरेभ्यः स्वाहा ॥१८८॥

पिण्डं दत्त्वा हेममन्त्रे प्रणिपत्य क्षमापयेत् । एवं देवि विधि कृत्वा कुलानां तारयेच्छतम् ॥१८६॥ नन्दागंगां पुनः स्नात्वा मुच्यते सर्वं किल्विषः । ततो वैतरणीं गत्वा स्नानं तत्रेव दापयेत् ॥१६०॥ देवानामुदकं दत्त्वा पिण्डं तत्रेव दापयेत् । महादेवं नमस्कृत्वा स गच्छेदुत्तरां दिशम् ॥१६१॥ महागणपति हृष्ट्वा पूजां कृत्वा विधानवित् । गच्छेदायतनं दिव्यं देव्या भवनमुत्तमम् ॥१६२॥

पूजां कृत्वा विधानज्ञो यावत् प्रगतिवग्रहः। तावत् तं गगने देशी विमानस्था सवासवा ॥१६३॥ ग्रिभनन्दते तं धन्यं नरेन्द्र पुण्यभाजनम्। नन्दादेव्याश्चरणाब्जं येन हब्दं सुदुर्लभम्।।१६४॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः शाश्वतं भुवनोत्तमम्। ग्रमनैव तु देहेन देव्याः पुत्रन्तु जायते ॥१६५॥ कार्त्तिकेयसमो भूत्वा महावीर्यपराक्रमः। तिष्ठते सूचितं कालं मत्प्रसादेन सुव्रतः ॥१६६॥

तदन्ते व्रजते मोक्षं भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान्।

देव्या दक्षिणमुखो भूत्वा मूलमंत्रं जपेद् वुधः ॥१९७॥

दर्शनं जायते तस्य साधकस्य न संशयः। शुक्लाम्बरधरां नारीं रात्रौ पश्यति साधकः ॥१६८॥

तां हृष्ट्वा जायते सिद्धिरणिमादिगुणाष्टकम्।

देव्याः प्रदक्षिएां कृत्वा कुण्डस्य च विशेषतः ॥१६६॥

ध्यात्वा देवीं ततः कुण्डे प्रविशेन्मत्स्यवज्जले । पौरुषत्वं जले तत्र त्रासं नैव तु कारयेत् ॥२००॥ पश्यते क्षणमात्रेण स्त्रीमुखं द्वारमुत्तमम् । नानारत्नमयं दिव्यं हेमप्राकार तोरणम् ॥ मण्डपे तिष्ठते देवी द्वारस्याग्रे सुशोभने ॥२०१॥

पूर्णंकुम्भाश्च सौवर्णाश्च जलपल्लव मण्डिताः । निर्मिता विश्वकर्मेण सर्वरत्नमयाः शुभाः ॥२०२॥ मणिहेममयैः स्तम्भैविमानैध्वंज शोभितैः । मौक्तिकदाम मालाभि मीणिमालाभिमीलितम् ॥२०३॥ घण्टाचामर शोभाढ्यमातपत्रे विभू षितम् । सौवर्णा मुरजास्तत्र तिष्ठन्ते मेघनिस्वनाः ॥२०४॥ इन्द्रनीलपरिच्छन्नं विचित्रमणि चिंचतम् । शालभिञ्जक पुष्पेश्च रत्नपंकज शोभितम् ॥२०४॥ परिजातक मालाभिः समन्तात् परिवारितम् । नन्दा भगवती देवी प्रतिमारूप धारिएी। ॥२०६॥ तिष्ठते मण्डपद्वारे सहस्रभुजसूषिता । सर्वायुधधरा सौम्या पुष्पमाला विभूषिता ॥२०७॥ विच्यगंधानुलिप्तांगी कृंकुमारुणविग्रहा । कृण्डलैः कटकेयूरेर्मुकुटादिविभूषिता ॥२०६॥ तां दृष्ट्वा तु महादेवी प्रतिमारुपधारिणीम् । तस्या प्रदक्षिरां कृत्वा प्रणिपत्य शिवेन तु ॥२०६॥ तस्याग्रे तिष्ठते चान्या जया च प्रतिहारिका । दृष्ट्वा तु साधकं वीरं इष्टस्तुष्टो प्रभाषते ॥२१०॥ स्वागतं ते महावीर पुण्यभाजो महातपाः । तिष्ठन्तु साधका ग्रत्र यावत्प्रत्यागममहम् ॥२११॥ पुच्छामि सगवती देवी तुम्यञ्चेव प्रवेशनम् । एवन्तु वदते देवी जया द्वारस्य पालिका ॥२१२॥ गता शीघ्रन्तु देव्यायाः समीपं वरवणिनी । जानुभ्यां धरराीं गत्वा जया वदति हिष्ता ॥२१३॥ गता शीघ्रन्तु देव्यायाः समीपं वरवणिनी । जानुभ्यां धरराीं गत्वा जया वदति हिष्ता ॥२१३॥

#### जयोवाच ।

ब्रागतो मत्त्यों लोकेऽस्मिन् द्वारे तिष्ठित साधकः । क्रियते साम्प्रतं किन्तु ब्रादेशं वद ब्रिम्बिके । विहस्य भगवती न न्दा इदं वचनमब्रवीत् ॥२१४॥

### देव्युवाच ।

यथा तै पादपद्मन्तु मदीयं हृदये कृतम् । ममापि च तथा भद्रे साधका हृदये स्थिताः ॥२१४॥
मा विधारय तान् द्वारे त्वरितन्तु प्रवेशयं । इष्टातुष्टमना देवि जया त्वरितमागता ॥
ग्रागत्य साधकस्य तु समीपस्था प्रभाषते ॥२१६॥

#### जयोवाच ।

भो भो वीर महासत्त्व तुम्यं देवी वरप्रदा। ततस्तु विदितं वीर ग्रप्सरैभंक्तवत्सलेः ॥२१७॥ ईष्टातुष्टमनाः सर्वाः निर्गताश्च वरांगनाः। चामरैः कनकदण्डैश्च छत्रैमंणिविभूषितैः ॥२१८॥ अर्ध्यहस्तास्तथा चान्याः पुष्पहस्तास्तथा पराः।

श्रागच्छन्ति ततः कन्या दिव्यालंकारभूषिताः ॥२१६॥

कुंकुमागुरूगन्धैश्च लिप्तांगाः सुमनोहराः । तिलकैरधंचन्द्रैश्च हेमरत्नविभूषिताः ॥२२०॥ नानालंकारसम्पन्नाः सर्वाः पीनपयोधराः । पद्मांकवपुषः सर्वाः प्रियंगु चम्पकादयः ॥२२१॥ नीलोत्पलदलश्यामा ग्रन्या विद्युत्समप्रभाः । कामरूपास्तथा चान्या गजेन्द्र गतिविक्रमाः ॥२२२॥

> पूर्णचन्द्राननाः सर्वाः सर्वास्तामृतसम्भवाः । श्रध्यं पाद्यं ततो दत्त्वा भाष्योत्फुल्ललोचनाः । स्वागतं ते महावीर एहि गच्छाम साधक ॥२२३॥

एवमुक्त्वा ततः कन्या प्रविशन्ति पुरोत्तमम् । हेमप्राकारदीप्तं तं मणितोरणनुपुरम् ॥२२४॥ दिव्यगन्धर्वग/नाढ्यं दिव्यवाद्यसमाकुलम् । इन्द्रनीलपरिच्छन्नं बालार्कायुतसंप्रभम् ॥२२४॥ ध्वजमालाकुलं सर्वं मयूरच्छत्रभूषितम् । पद्मरागमयं स्तम्भेः क्वचित् स्फाटिकमयेः शुभैः ॥२२६॥ विद्रुमाढ्येस्तथा चान्यं नानारत्नमयेस्तथा । मुरज वाद्यशब्देश्च शंखकाहलनिःस्वनेः ॥२२७॥ गेयेश्च मधुरैदिव्यैः श्रोत्रोन्द्रिय मनोहरैः । कन्यानां गीतशब्देन नित्यं प्रमुदितं परम् ॥ हश्यते मण्डपं रम्यं नागदण्ड विभूषितम् ॥२२८॥

पद्मरागपरिच्छन्नं चामरेरुपशोभितम् । सिंहासनन्तु देव्याया न्यस्तं हेममयं शुभम् ॥२२६॥ दर्पएरिधं चन्द्रं दव मौक्तिकाहारभूषितम् । ग्रनौपम्यं महादेवि रत्नाकरिमवोत्थितम् ॥२३०॥ ईदृशं मन्दिरं दिव्यं नानाधातुविचित्रम् । तिस्मस्तु मण्डपं प्राप्य कन्या वचनमत्रवो त् ॥२३१॥ ग्रिस्मस्तु मण्डपं वीर निमेषं तिष्ठ सुवत । स्वयमागच्छते देवी वरं तुभ्यं प्रयच्छति ॥२३२॥

एवमुक्त्वा ततः कन्याः प्रविशन्ति पुरोत्तमम् ।

कृतञ्जलिपुटाः सर्वाः कन्याः वचनमब्रूवन् ॥२३३॥

कन्यका उचुः।

भ्रागता मर्त्या लोकेऽस्मिन् द्वारे तिष्ठन्ति साधकाः । शरणागता महादेवि जयादेव्या प्रवेशिताः ॥२३४॥

तासां तद्वचनं श्रुत्वा कन्यकानां सुरेश्वरि । सिंहयुक्तं रथं दिव्यं स्वयमारुह्य निर्गताः ॥२३४॥ कन्याकोटि सहस्रन्तु देव्या सह विनिर्गतम् ।

काश्चिद् गच्छन्ति वे हृष्टाः काश्चिद्वीजन्ति चामरैः ॥२३६॥

नृत्यन्ति कन्यकाः काहिचद् काहिचत्स्तोत्रं पठन्ति च ।

नानावाद्यरताः काश्चित् नानागीतरतास्तथा ॥२३७॥

कादिचन्जयजया शब्दैः स्तुवन्ति परमेश्वरीम् । परिवारिताः कन्यैश्च श्रागता मण्डपे शुभे ॥२३८॥ प्रविद्धो मण्डपे देव्याभ्यन्तरे भुवनेश्वरो । सिंहासनोपविद्धस्तु श्वेतपद्मोपरिस्थिता ॥२३६॥ जटा मुकुट विन्यस्ता भस्माकुलित विग्रहा । ललाटनयनोपेता श्रवणायतलोचना ॥२४०॥ पूर्णचन्द्रानना देवी पयोधरभरालसा । सुनितम्बा सुमध्या च सर्वावयवशोभिता ॥२४१॥ मूषिता पट्टमाणिक्ये दिव्यगन्धानुलेपना । सितस्रग्दामवस्त्रेश्च शोभाद्या मृदुभाषिणी ॥२४२॥

स्वकान्तिकिरणौघेन पुरीमुद्योत्य संस्थिता ॥२४३॥

श्रीदेव्युवाच ।

प्रवेश्य साधकान् सर्वानासनं चेव दीयताम् । देव्यास्तद्वचनं श्रुत्वा श्रप्सरा निर्गता द्रुतम् ॥२४४॥

### श्रप्सरा उचुः ।

एहि वीर महासत्त्व प्रविशाम्यन्तरे पुरे। तुष्टा तु ते महादेवी वरं तुम्यं प्रयच्छति ॥२४४॥ कन्यानां वचनं श्रुत्वा साधकस्तिष्ठते ततः। कृताञ्जलि पुरो भूत्वा प्रविशेद् भुवनोत्तमम् ।२४६॥ दण्डवत् पतितो भूम्यां देव्याग्रे च व्यवस्थितः। सगद्गदं वदेद्वाक्यं किञ्चिदाकुलितेक्षणः ॥२४७॥

#### साधक उवाच ।

त्वं गतिः शरएां देवि त्वं माता परमेश्वरि । ग्रहं जन्मान्तरे क्षीणस्त्वामेव शरएां गतः ॥२४८॥

# देव्युवाच ।

स्वागतं भद्र भद्रं ते वरं मे ब्रूहि सुब्रत । एवं सम्भाषितो देव्या साधकः पुण्यकमंकृत् ॥२४६॥ मुक्तवा तु मानुषं देहं विद्याभरण भूषितः । बालार्काणां सहस्रस्य कान्तिर्वे धारयित सः ॥२५०॥ सुरूपः सुभगः सौम्यः महाबलपराक्रमः । इदं रत्नपुरी दिव्या सर्व-काम-फलप्रदा ॥२५१॥ साधक त्वं प्रसादेन क्रोडयस्व यथासुखम् । स्कन्दतुल्यबलो भूत्वा यावदाहूतसंप्लवम् ॥२५२॥

#### साधक उवाच ।

त्वन्मुक्तरच भविष्यामि जन्मदुःखविवर्जितः ॥२५३॥

## देव्युवाच ।

कोटिमेकन्तु कन्यानां तव दत्तन्तु साधक । ग्रयुतद्वयं तु शेषाणां कन्यकानान्तु किन्यतम् ॥२५४॥ देग्याः पादाम्बुजं वत्स साधकः पुण्यकर्मकृत् । गतो व साधकः साधं स्तूयमानस्तु मंगलेः ॥२५५॥ वरं दत्त्वा महादेवी साधकस्य महेश्वरी । प्रविश्य भवनं दिग्यं यत्सुरेरिप दुलंभम् ॥२५६॥ ततः कलकला शब्दैः कन्यकानां पुरोत्तमे । न श्रूयते पुरे किञ्चिन्ताना वादित्र निःस्वनेः ॥२५७॥ परित्वजन्ति ताः कन्या भ्रमरा इव पंकजम् । नानाक्रीडासमायुक्ता दिग्यस्त्री परिवारिताः ॥२५८॥

# क्रीडन्ति साधकास्तावत् यावदाहृतसंप्लवम् ॥२५६॥

# ईश्वर उवाच।

कथयामि महादेवि यथा भुञ्जन्ति ताः स्त्रियः। नन्दापादार्चनसक्ता नन्दास्मरणतत्पराः ॥२६०॥ नन्दाध्यानरता दित्यं नन्दाभक्ति समन्विताः। नन्दास्मरणसन्तुष्टा नन्दादानैकतत्पराः ॥२६१॥ नन्दाभक्तजने भक्ता नन्दायात्रं कतत्पराः । नन्दामन्त्ररता नित्यं ब्रतयोगरताइच ये ॥२६२॥ पत्यस्ते भविष्यन्ति कत्यकानान्तु मुब्रते । जल प्राकारदुर्भेद्यं हिमप्राकार रक्षितम् ॥२६६॥ चन्द्रनाग प्रतीहारं देग्या भ्राज्ञा महल्लकम् । अन्तःपुरतरं दिग्यमसुरेश्वरदुर्लभम् ॥२६४॥ नन्दाभक्तजनभाग्यं निजमन्तःपुरिमव । अतः परं प्रवक्ष्यामि मन्त्रोद्धारस्य लक्षराम् ॥२६४॥ यजनञ्चेव देवीनां रुपकञ्च महातपे । पवर्गात् पंचमे वर्गे वाजञ्चेव तदन्तिमम् ॥२६६॥ उच्चरेत प्रयत्नेन भिन्नं वहायसेन तु । पुनस्तु मध्यमं बीजं तृतीयं स्वरभेदितम् ॥२६७॥ पुनः प्रथमं दातव्यं भिन्ना वहायसेन तु । एकादशेन सभिन्नं बीजं कुर्याद्वरानने ॥२६८॥ तस्यापि परमं देवि उद्धरेत्प्रथमं पुनः । तृतीयं भूतजे नैव अधस्थो न तु याजयेत् ॥२६९॥ पुनश्चित्रयमूतस्थं भेदयेकादशेन तु । तस्यापि परतरे वर्गे प्रथमन्तु समुद्धरेत् ॥२७०॥ पुनश्चतुर्थभूयस्थं बीजं यत्नेन उद्धरेत् । कालक्षान्तं ततो बीजं भेद एकादशेन तु ॥२७१॥ मवाक्षरा महाविद्या नन्दाया हृदयं प्रिये । सर्वकामफलप्रदा नित्यं विद्ययन्तु महातपे ॥२७२॥ अक्षरं युग्मायुग्मञ्च अंगानि तु प्रकल्पयेत् । नवमन्तु भवेदस्रं कालाख्यं सविसर्गजम् ॥२७३॥ अनया जप्यमानस्य कन्यकास्तु महातपे । नित्यं कुर्वन्ति आनन्दं नन्दायास्तु पुरोत्तमे ॥२७४॥ अनया जप्यमानस्य कन्यकास्तु महातपे । नित्यं कुर्वन्ति आनन्दं नन्दायास्तु पुरोत्तमे ॥२७४॥

ग्रनिमेषे क्षरणा नित्यं रत्नं पश्यन्ति साधकाः ।

दर्शनेनोत्सुकाः सर्वाः कामात्ताः कामिनीः प्रिये ॥२७४॥

स्रतः परं प्रवक्ष्यामि देव्याया यजनं शुभम् । साधकानां हितार्थाय तन्मे निगदतः शृशु ॥२७६॥ स्रनन्तमासनं कृत्वा धर्मांदीश्च निवेशयेत् । ततः प्रकल्पयेत् पद्ममासनं प्रणवेन तु ॥२७७॥ स्रनन्तादीनि देवेशे प्रणवेन प्रकल्पयेत् । तत स्रावाहयेद्देवीं मूलमन्त्रेण सुब्रते ॥२७८॥

शुक्लाम्बरधरां सौम्यां जटामुकुट मण्डिताम् ।

नानालंकारशोभाढ्यां सितभस्मावगुण्ठिताम् ॥२७६॥

ग्रमयवरप्रदा देवीं वरहस्तां चतुर्भुजाम् । नानापुष्पैस्तथा भक्ष्ये लेंह्यबोध्येश्च ईिप्सतैः ।।२८०॥ पूजयेत् परया भक्त्या महाभोगजिगीषया । ग्रंगानि पूजयेत् पश्चात् हृदयं विह्निगोचरैः ॥२८१॥ ग्राग्नेयान्तु शिरः पूज्य नैऋत्या पूजयेत् शिखाम् । कवचं परमे भागे ऐशान्येऽस्त्रं प्रपूजयेत् ॥२८२॥ पूर्वपत्रे जया स्थाप्या विजयां दक्षिगो न्यसेत् । ग्रजितां पश्चिमे पत्रे उत्तरे ग्रपराजिताम् ॥२८३॥

द्विभुजां बालरूपान्तु रक्ताम्बरधरां सदा। वीगागृहीतहस्तां तु नानालंकारभूषिताम् ॥२८४॥ स्वाभिधानाभिधेयाञ्च भूत्यांशश्चेव प्रपूजयेत्। शुक्लाम्बरधरा हृष्टा दक्षिणे वरर्वाणनी ॥२८४॥ पश्चिमे पीतरूपा तु उत्तरा वृषरुपिणी। रूपयौवनसम्पन्ना दिव्याभरणभूषिता ॥२८६॥ ग्राज्ञां प्रार्थयमानस्तु देवीनां तद्गता प्रिये।

प्रतिभूत्वा सदा कुर्यात् कृताञ्जलि पुरा स्थिता ॥२८७॥

स्वनामैः पूजयेद्देवीं वेदिकाद्यं व्यंवस्थिताम् । पश्चिमायां जयां देवीं वरदाभयपाणिनीम् ॥२८८॥ नन्दानन्दकरी देवी भवते साधकस्य तु । लोकपालान् स्वनामैस्तु ग्रस्त्रांश्चैव प्रपूजयेत् ॥२८०॥ प्रतिभावं यदा मन्त्री मन्त्रेण सह कारयेत् । फलं न विद्यते तस्य प्रभुत्वेन यदा स्थितः ॥२६०॥ ग्रात्मानं प्राकृतं मन्येत् मन्त्रं मन्येद् यथा शिवम् । विधिरेष समाख्यातः कार्यश्चैव तु साधकैः ।२६१। दिव्यप्राकृतभावेन पूज्यमाना महाधिपे । हृदये भव देवेशि ग्रन्यथा तु नासिद्धिदः ॥२६२॥ पूजाकाले तु कर्त्तव्यमदाने मन्त्ररूपिणम् । ग्रन्यथा यत्तु देवेशि विध्नैः स परिभूयते ॥२६३॥ एवं कृत्वा महायागं सर्वसिद्धिप्रदायकम् । ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि मुद्रालक्षरामुत्तमम् ॥२६४॥ श्रंगुलाग्रस्थिताः सर्वा ग्रंगुष्ठेव ततोपरि । नमस्कारा स्मृता मुद्रा देव्याः सान्निध्यकारिका । श्रन्या विधिना देवि देव्याः सान्निध्यतां व्रजेत् ॥२६४॥

इति श्री देवीपुराग्गे नन्दाप्रश्चंसानाम त्रिनवतितमोऽध्यायः ।



१. क ग पुस्तके १६० या त्वदेव क्लोकाः सन्ति ।

# चतुर्नवतितमोऽध्यायः।

#### उमोवाच ।

मन्दा देव्याः पुरो देव श्रुता मे परमेश्वर । श्रधुना श्रोतुमिच्छामि सुनन्दायाः पुरोत्तमम् ॥१॥ कि प्रमाणं च कन्यानां प्रवेशञ्च पुरस्य तु । केन मार्गेण गच्छन्ति नरा ये भावितात्मनः ॥२॥ केन वा तुष्यते देवी कथं प्रत्यक्षतां भवेत् । विधिरेष समाख्याहि मम कौतुहलं प्रभो ॥३॥ ईश्वर उवाच ।

सुनन्दाया पुरो रम्या ग्रनौपम्या सुरेश्वरि । तथापि कथियष्यामि तव कौतुहलं प्रिये ॥४॥ नानारत्नोपशोभाढ्या नानाभरणभूषिता । नाना रत्नोज्वला देवी नानामेखलयोजिता ॥४॥ रत्नसोपानपंक्तिभः सुचित्रा तु विराजते । नानाशय्यासनाकीर्गों र्नानाचामरशोभितः ॥६॥ नानावस्त्रवितानेश्च नानाविमानसंकुला । नानाकवाट-विन्यस्ता नानास्तम्भसमन्विता ॥७॥ नानाध्वजोच्छिता रम्या नानाधण्टानिनादिता । नानादपंणविन्यस्ता नानास्र्यदामभूषिता ॥६॥ नानावर्गरजः कीर्णा रम्या हेमवती मही । न निम्ना नोन्नता चापि सुखपादप्रचारदा ॥६॥ नानासरित्समाकीर्णा नानानिर्भरकाश्रिता । नानापक्षीगणाजुष्टा हेमद्रुमलताकुला ॥१०॥ नानापुष्पफलोपेता सुन्दरीभिरलंकृता । कामकामुंकसंघुष्टा सायकैविध्वस्तचेतसः ॥११॥ स्तनोरित च भराक्रान्ता प्रस्खलन्ति पदे पदे । कामेन सहसालापं नित्यं कुर्वन्ति योषितः ॥१२॥

### कन्यका अन्तः।

पातालपुरसुन्दर्यः कि प्रयुक्तास्त्रिलोचन । यथा कामं दहस्वेति एवं विध्वंसि निर्दय ॥१३॥ ग्रन्थानि होनसत्त्वानि ग्रंगनानां मनोभवः । म्लेच्छापि न प्रहरन्ति मुक्त्वा त्वां मकरध्वजम् ॥१४॥ कान्तं ध्र्यात्वा कृशोदर्यः एकमेवाभिगृह्मिताः । भवन्ति लिज्जिता भूयो ग्रवसाने सुरेश्वरि ॥१४॥ अनेन मदनार्त्तास्तु सुनन्दायाः पुरे थ्रिये । कथिता यादृशी ग्रात्तिर्योषितानान्तु सुन्दरि ॥१६॥

ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि देग्या सिद्धिनिषेवितम् । तावद्गच्छेन्महातीर्थं यत्सुरैरिप दुर्लभम् ॥१७॥
गङ्गातीरे महादेवी पश्यते मरुकेश्वरम् । तत्र गत्वा तु मेधावी त्रिरात्रं कारयेद् बुधः ॥१८॥
त्रिरात्रे चैव सम्पूर्णे प्रणिपत्य महेश्वरम् । उत्तराभिमुखो भूत्वा व्रजेदीशानगोचरम् ॥१८॥
क्रध्वंयानं ततः पश्येन्नदीवामे शिलोच्चयाः । पितृणामुदकं दत्त्वा कालकूटं व्रजेत्ततः ॥२०॥
कलहंसेश्वरं नाम शम्भोरायतनं महत् । तत्रादिपूजां कृत्वा तु प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥२१॥
कौशिकायां पुरः स्नात्वा मुन्यते नरः किल्बिषः । शूलभेदं ततो गच्छेत् तत्सुरैरिप दुर्लभम् ॥२२॥
तत्रापि पूजां कृत्वा तु एकचित्तस्तु साधकः । तद्वसन्भवनं गच्छेत् केदारं यत्र क्रीडितम् ॥२३॥
लोकदृष्टेन मार्गेण स गच्छेत् कार्तिकं पुरम् । गुह्येश्वरं नमस्कृत्वा गच्छेद्वंश्वरणं पुरम् ॥२४॥
क्रोन्नदेश्वरं देवमहोरात्रन्तु कारयेत् । भागं चतुष्टयं कृत्वा देवाग्नि-गुरु-ग्रात्मिन ॥२४॥
भक्षयित्वा ततः प्राज्ञो गच्छेत् तदुत्तरां दिशम् ।

ततो वैतरणीं गत्वा स्नात्वा तु विधिवत् क्रमात् ॥२६॥

देवानामुदकं दत्त्वा पिण्डं पितृषु दापयेत् । महाविनायकं दत्त्वा पूजां तस्य प्रकल्पयेत् ॥२७॥ देव्याश्रमन्तु संप्राप्य नमस्कृत्य महेश्वरम् । पूर्वभागे तु कृण्डस्य ऐशानी विश्वमाश्रितः ॥२८॥ सुनन्दाया शिला तत्र जलमध्ये प्रतिष्ठिता । पुष्पंगंन्यंस्तथा घूपेः पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥२६॥ नन्दा कृण्डं हृदं तत्र प्रविशेत्तत्र साधकः । नन्दादेवीं नमस्कृत्य ततो विज्ञापयेद् वृष्ठः ॥३०॥ श्रान्वक्तंपथं देवी देहि मे परमेश्वरि । ततः समीपतो गच्छेद्र शिवेन पूर्वचोदितम् ॥३१॥ कृताञ्जलिपुटोः भूत्वा प्रविशेत विचक्षणः । धन्वन्तरप्रमाणं तु प्रविशेन्मस्यवत् तुतम् ॥३२॥ प्रविश्वयाभ्यन्तरे वीर ऐशानीदिशमाश्रितः । धन्वन्तरत्रयं गत्वा श्रीमुखं तत्र पश्यित ॥३३॥ प्रविशेत् तज्जनान्तस्थं श्रीमुखं द्वारमुत्तमम् । धन्वन्तरशतं गत्वा पश्येदामलकं द्रुमम् ॥३४॥ तत्कलं भक्षयेत् प्राज्ञो नमस्कृत्वा महेश्वरीम् । तत्कलं भक्षमात्र ण विलपिलत विज्जतः ॥३५॥ वलं नागसहस्रस्य तत्क्षणादेव जायते । धन्वन्तरशतं गत्वा प्रविशेत ततोऽधिकम् ॥३६॥ दश्यते मण्डपं रम्यं शुद्धं हेममयं महत् । शुद्धस्काटिकस्तम्भाद्धं चतुद्वरिं महापुरम् ॥३५॥ दश्यते मण्डपं रम्यं शुद्धं हेममयं महत् । शुद्धस्काटिकस्तम्भाद्धं चतुद्वरिं महापुरम् ॥३९॥

१. लपुस्तके ३४ इति संख्याकः श्लोकः।

पद्मरागोपरिच्छन्तं पताकैरपशोभितम् । स्वयं तिष्ठित तत्रैव महाकालगणाधिपः ॥३८॥ साधकञ्चागतं हृष्ट्वा स्वागतन्तु वदत्यसौ । ग्रथ नन्दी वदेद्वाक्यमुपवेशाय साधकन् ॥३॥॥

पृच्छामि ग्रम्बिका यावत् तावत् तिष्ठ महातपः।

ततः शीघ्रं गतो नन्दी सुनन्दायाः समीपतः ॥४०॥

नन्दी उव।च

ग्रागतो मर्त्यो लोकेऽस्मिन् तव पाइर्वे महेइवरि ।।४१।। सुनन्दा उवाच

स्रागच्छन्तु महानन्दी मम भिक्तपरायणः । देग्यायाः ववनं श्रुत्वा ततो नन्दी समासतः ।।४२॥ साधकस्येदं वाक्यं वदेन्तन्दी सुभावितम् । धन्योऽसि भो महावीर एहि गच्छाम साधक ॥४३॥ प्रध्यं पाद्यं ततो गृह्य कन्या निर्गत्य वेश्मिन् । केयूराभरगौदिग्य मंणिकुण्डलभूषिता ॥४४॥ चम्पकाकारवपुषः कर्णान्तायतलोचनाः । नीलोत्पलदलश्यामा नानालंकारभूषिताः ॥४४॥ रक्ताम्बरधरा काचिच्छुक्लाम्वरधरापराः । पीताम्वरधरा चान्या पूर्णचन्द्रनिभाननाः ।।४६॥ सर्वा यौवनसम्पन्नाः सर्वाः पीनपयोधराः । सर्वांस्ताः कामरूपिण्यः सर्वांस्तामृतसम्भवाः ।।४७॥ याश्चान्याश्चापरास्तत्र निर्गताश्च समन्ततः । गेयैश्च मधुरैदिग्यै मंण्डलैश्च मनोरमैः ॥४८॥ चामरैः कनकदण्डैश्च मणिरत्नमयैदृद्धः । चामरहस्तातथा काचित् पुष्पहस्तास्तथापरा ॥४६॥

मदार्त्ता मुदिताः सर्वाः ईक्षन्तेह निमिषेक्षगाः ।
पूज्यन्ते साधकास्तत्र ग्रध्यंपाद्यं इच मंगलेः ॥५०॥
ईष्टा तुष्टमनाः सर्वा ग्रवगूहन-तत्पराः ।
ततस्तु साधकं गृह्य प्रवेशयन्ति तत्पुरम् ॥५१॥
विज्ञापयेत् ततो भक्त्या त्वं गितः शरगं मम ।
ततो देवी वदेद्वाक्यं प्रसन्न वदनोज्ज्वला ॥५२॥

१. बंगला पुस्तके पद्ममिदं ४६ संख्याकं बत्तंते।

२. मूलपुस्तके ५६ संख्याकं पद्यमिदं वर्त्तते ।

### देव्युवाच ।

स्वागतं ते महावीर साधकस्तवं कृतो मया । एवं सम्भाविता देव्या साधकास्तु महात्मनः ॥४३॥
तत्क्षणादेव जायन्ते साधका दिव्यविषणः । इयं दिव्यपुरी वत्स चन्द्रवत्या समन्विता ॥४४॥
क्रीडस्व मत्प्रसादेन यावच्चन्द्रदिवाकरौ । तदन्ते भवते मोक्षो मत्प्रसादेन पुत्रक ॥४४॥
देवानान्तु यथा रुद्रं ग्रतिरस्कृतशासनः । तथैव भवने मह्यं क्रीडय त्वं यथासुखम् ॥४६॥
एवं दत्त्वा वरं देवी साधकस्य सुरेश्वरि । नमस्कृत्वा ततो मन्त्री प्रविवेश सुरोत्तमम् ॥४७॥
मंगलैः स्तूयमानस्तु गीतवाद्यमनोरमैः । चामरेबींज्यमानस्तु स्कन्दतुल्य-पराक्रमः ॥४८॥
पुष्पयानं समारुह्य क्रीडते भवनोत्तमे । योजनानां सहस्रन्तु भवनस्य च विस्तरः ॥४६॥
सहस्रकोटिकन्यानां समन्तात् पूरितं पुरम् ॥६०॥

इति श्री देवीपुराएो सुनन्दाप्रवेशविधिर्नाम चतुर्नविततमोऽध्यायः ।



१. पुस्तके क्लोकसंख्या अष्टषष्टिपरिमिता वर्तते ।

२. क ग पुस्तके अध्याय एष नास्ति।

# पंचनवतितमोऽध्याय:।

#### उमोवाच ।

सुनन्दायाः पुरं रम्यं श्रुतं मे परमेश्वर । ग्रधुना श्रोतुमिच्छामि कन्यकायाः कथय प्रभो ।।१॥ ईश्वर उवाच ।

कन्यकायाः पथं देवि कथयामि समासतः । शाक-यावक-पयो-वायु-लघ्वाहारो ग्रथापि वा ।।२।। होमयेल्लक्षमेकन्तु पद्म-विल्व-समन्वितम् । ततो गच्छेन्महावीरः पूर्वोक्तेन पथेन तु ॥३॥ ग्रधुना मन्त्रपदानि भवन्ति । ग्रोम् नन्द निनन्द किलि किलि स्वाहा ॥४॥

ष्ठभुना मन्त्रपदानि भवन्ति । ग्रीम् नन्द निनन्द किल किल स्वाहा ॥६॥

इमां विद्यां जपं कुर्यात् ततः सिद्धिः प्रजायते । पूर्वोक्तेन विधानेन मुद्रा नित्यं प्रकल्पयेत् ॥५॥

ततस्तु कारयेद्धौमं गुडिकंगुंग्गुलस्य तु । ग्रयुतमेकं महादेवि ततः सिद्धिः प्रजायते ॥६॥

पूर्वमेव एषो लक्षान् जप्त्वा होमं प्रकल्पयेत् । होमान्ते दर्शनं रात्रौ सिद्धिस्तस्य प्रजायते ॥७॥

ततो गच्छेत् मेधावी साधकः सिहतः पथि । देव्याश्रमपदं प्राप्य चरुं तत्र प्रसाधयेत् ॥६॥

भागं चतुष्ट्यं कृत्वा देवि ग्रग्निशिवात्मिनि । ग्रात्मभागं ततो मन्त्रौ साधकः सह भक्षयेत् ॥६॥

विज्ञापयेत् ततो देवीं प्रणिपत्य पुनः पुनः । ग्रहं दुःखान्तरे भीतस्तामेव शरगां गतः ॥१०॥

देहि मे त्वं पथं देवि ग्रविघनेन महेश्वरि । एवं विज्ञाप्य देवेशीं स गच्छेदुत्तरां दिशम् ॥११॥

शरक्षेपत्रयं गत्वा दृश्यते शैलमुत्तमम् । शुद्धस्फटिकसङ्काशा प्रतिमा तत्र तिष्ठिति ॥१२॥

नमस्कृत्वा तु गन्तव्यमेशान्यां दिशि संस्थितम् । धन्वन्तरशतं गत्वा ग्रधंचन्द्राकृतिः शिला ॥१३॥

तत्र मातृ गृहस्थेव उत्तरा दिशि तिष्ठिति । नमस्कृत्वा तु गन्तव्यं यावद् दृश्यं नभः स्थलम् ॥१४॥

करवीरवनं तत्र हेमपुष्पं सुगन्धि च । षट्पदारवरम्याद्या दिष्यभूम्या व्यवस्थिता ॥१५॥

१' एकादश संख्याकः श्ले कोऽयं ख पुस्तके अस्ति।

प्रतिमारूपधरा सा दिव्यहेमसया शुभा । नानारत्नोज्ज्वला रम्या साधकानां फलप्रदा ॥१६॥ तस्याः पूर्वोत्तरे भागे वनं गीर्वाणपादपम् । ग्रशोकबकुलैश्चैव शुभैस्तिलकचम्पकैः ॥१७॥ प्रियंगुनागपुन्नागैः नानापादपसङकुलैः । नाना गुल्मसमाकीर्गं नानावल्ली समाकुलम् ॥१८॥ सदा पुष्पफलोपेतं सदा षट्पदनादितम् । कोकिलारावरम्यन्तु नानापक्षिनिषेवितम् ॥१६॥

ग्रस्य मध्ये महादेवी देव्या भवनमुत्तमम् ।
नानारत्नैश्च विन्यस्तं नानाध्वज समाकुलम् ॥२०॥
नाना लीलावती रम्या नुपूराराविनस्वना ।
दीधिकाभिः सुरम्याभिः शोभिताभिः सरोक्हैः ॥२१॥
तत्र मानवकन्यास्तु देव्याः पादप्रपूजकाः ।
यक्षिण्यः कामरूपास्तु गन्धवीं किन्नरी तथा ॥॥२२॥
विद्याध्यं सुरूपास्तु देवीमाराध्यन्ति ताम् ।
कामात्ती विह्वला नित्यं भर्तारं प्रार्थयन्ति ताः ॥२३॥
ग्रनेक सिद्धिसंकीर्णं देव्यायाः स्थानमुत्तमम् ।
देव्या विमानमारुह्य ग्रागता कनकेश्वरी ॥२४॥
जटामुकुट रत्नाढ्या भस्मीद्धूलित विग्रहा ।
पञ्चमुद्रासमोपेता नानारत्निवसूषिता ।
महान्नतधरा देवी ग्रागता यत्र साधकाः ॥२४॥

# देव्युवाच ।

स्वागतं ते महाराज वीरसत्त्व महातपः। मदीयं भवनं वत्स नानासिद्धि समाकुलम् ॥२६॥ विचित्रमणिना कीर्गा देवानामिष दुर्लभम् । यदि तिष्ठिस स्रत्रेव दिव्यदेवयं समाकुले ॥२७॥ पातालयोषितो गृह्य यक्षिणीं वाथ रूपिणीम् । किन्नरीं वाथ गृह्य विद्याधरीमथापि वा ॥२८॥ खड्गं वा रोचनां वापि गुडिकां वापि पादुके । स्रष्टधा दिव्यसिद्धिनामेकां गृह्य यथेप्सया ॥२९॥

१. ग्रस्य श्लोकस्य संख्या त्रिशत् इति वर्त्तते ख पुस्तके ।

भुक्त्वा तु विपुलान् भोगान् पश्चान्मोक्षो भविष्यति ।

एवं दत्त्वा वरं देव्या साधकस्य तु सुन्दरि ॥३०॥

गता विमानमारूह्य स्वकं यं स्थानमुत्तमम् ।

चन्द्रकान्तमयीं नन्दां प्रतिमारूपधारिणीम् ॥३१॥

पूजयन्ति कृशोदयं कान्ताथिन्यो गृहे गृहे ।

मुक्ताफलमयीं देवीं सुनन्दायाः पुरे प्रिये ॥३२॥

गन्धधूपैः सुपुष्पाद्यं स्त्रिकालं पूजयन्ति ताः ।

स्फाटिकां शुश्ररूपान्तु कनकाद्याश्च कामिनीः ॥३३॥

ग्रच्चंयन्ति सदाकालं मथिता मन्मथेन तु ।

स्वकीयैर्भुवनैदिव्यैः पूजां कुर्वन्ति ता स्त्रियः ॥३४॥

प्रलये तु समुत्पन्ने देव्याः पुरवरैः सह। विद्यते द्वे महादेवि तदा लीयन्ति देवताः ॥३४॥ ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि सखायानान्तु लक्षणम्। धर्मशीलास्तपोयुक्ताः सत्यवादि-जितेन्द्रियाः ॥३६॥ मात्सर्येन परित्यक्ताः सर्वसत्त्वहिते रताः। प्रियवादिनः सोत्साहा मर्त्यलोक जुगुप्सकाः ॥३७॥ परस्पर सुसन्तुष्टा ग्रनुकूला साधकस्य तु। ईदृशैः साधनं कुर्यात् सुसरवायैः सहैव तु ॥३८॥ ब्रह्मोवाच ।

या नन्दा सा शिवः साक्षान्नन्दारूपधरः शिवः । उभयोरन्तरं नास्ति नन्दायास्तु शिवस्य च ।३६॥ न नन्दापरमं ध्यानं न नन्दापरमं तपः । न नन्दापरमं तीर्थं शिवः साक्षात् प्रभाषते ।।४०॥ लेख्येऽपि तिष्ठते यस्य इदं ध्यानं महातपः । तस्यापि प्रीयते देवी कि पुनर्मन्त्र पूजिता ॥४१॥ ईश्वर जवाच ।

नास्तिकाय न दातव्यं न शम्भु-गुरु-निन्दके । पिशुनाय न दातव्यं देव्यां भक्तिविवर्जिते ॥४२॥
गुरु-द्विज-देव-विष्णु-कन्या-गो-निन्दकेन च । दातव्यन्तु महादेवि देव्या भक्तिरतस्य च ॥४३॥
श्रन्यथा तु वरारोहे हीयते शास्त्रसन्तिः । स्नेहाल्लोभात् प्रदानेन नरकं यान्ति रौरवम् ॥४४॥

१. श्लोकोऽयं ४६ संख्याकः वर्त्तते मूलपुस्तके ।

त्रिमन्त्रां पठते यस्तु नन्दाभिक्तपरायगः । सोऽचिरेग्गैव कालेन सिद्धिमिष्टां लभेन्नरः ॥४५॥
यथोक्तश्चैव कर्त्तव्यमादेशः परमेश्वरि । श्रवगाद्भावयुक्तस्य सर्वकामान् प्रयच्छति ॥४६॥
दशानां राजसूयानामिनिष्टोमशतस्य च । भावितः फलमाप्नोति कोटिकोटि गुणोक्तरम् ॥४७॥
पुत्रार्थीं लभते पुत्रं धनार्थी धनभाग्भवेत् । मुच्यते बन्धनाद्वद्वो रोगी रोगात् प्रमुच्यते ॥४८॥
यान् यान् कामान् नरो भक्त्या पूजयन्नभिकांक्षते ।
तांस्तान् स लभते शक्र इत्येवं शिव ग्रव्रवीत् ॥४६॥

देवेन कथितं देव्या शक्रस्य तु पितामहात्। मया तव नृपव्याघ्र कि भूयः परिपृच्छिसि ॥५०॥

इति श्री देवीपुराएो नन्दामहाभाग्यं नाम पञ्चनवितिमोऽध्यायः ।



tive making troops to the ten mostly

१. ग्रध्या येऽस्मिन् श्लोक।नां संख्या षष्टिपरिमिता ग्रंकितास्ति ।

२. क ग पुस्तके अध्याय एष नास्ति।

# षग्ग्वतितमोऽध्यायः

### नृपवाहन उवाच ।

केन केन प्रकारेण देव्या वर्णाश्रमीविभो । पूजनीया स्ववृत्तस्थेरेतदिच्छामि वेदितुम् ॥१॥ ग्रगस्त्य उवाच ।

साधु राजन् यथा पृथ्टं वर्णाश्रमविभागतः । पालनं पूजनं देग्या प्रवक्ष्यामि ह्यशेषतः ॥२॥ वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः । दृष्टादृष्टार्थमिन्छद्भिः सेवनीयः सदा द्विजैः ॥३॥ मातृतः पितृतः शुद्धः पञ्चसप्त तथा द्विजः । संस्कारेगंभंधारी च तदा तस्य क्रिया ततः ॥४॥ यथा हि मद्यभाण्डस्य शुद्धिः केनापि न विद्यते । पञ्चगव्यं न तद्याति एवं प्रायं श्रुतेः क्रिया ॥४॥ जातिसंस्कारहीनस्य द्रव्यसंकरकारिराः । श्रुद्वान्नभोजिनो राजन् न वेदो ददते फलम् ॥६॥ श्रुद्वस्य ग्रन्नमिशत्वा वेदं यदि उदीरते । उन्छिष्ठृष्टभोजी वर्णानां नरके पर्युपासते ॥७॥ चाण्डाल चण्डकर्मे च वृषलीपतिसन्तिष्टौ । यदि उदीरते वेदं तदा विप्रोऽपि तत्समः ॥६॥ वेदमन्त्रान् यदा विप्रः शूद्वद्वव्येण तपंते । स्पिषा यवगोधूम तिलपिष्टक शालिभिः ॥६॥ यावती तस्य द्रव्यस्य रजोरेग्रु विधीयते । तावतीश्च महाघोरे नरके पर्युपासते ॥१०॥ न हि वेदं समासाद्य विधि जह्यात् द्विजोत्तम । तस्य एव हि ग्राज्ञा न लंघनीया कदाचन ॥११॥ चक्रवृत्तिधरा विप्रा उञ्छकापोत वृत्तिनः । दन्तोलूखालिकाहारा वेदानां लभते फलम् ॥१२॥ चक्रवृत्तिधरा विप्रा उञ्छकापोत वृत्तिनः । दन्तोलूखालिकाहारा वेदानां लभते फलम् ॥१२॥ नदीसंगमगोष्ठेषु विचित्रषु तथेषु च ॥ १३॥

गृहेषु शुभिलिप्तेषु विष्णु-सूर्य-गृहेषु च ।
पिठतव्यः सदा वेदः स्वरवर्गा सुलक्षितः॥१४॥
प्लुतदीर्घक्रमह्रस्व सानुस्वार सुलक्षिताम् ।
ऋचमुच्चारयेत् प्राज्ञो न द्रुतां न विलम्बिताम् ॥१४॥

तपस्तपित योऽरण्ये मुनिर्मूलफलाशनः । ऋचमेकाञ्च योऽधोते तच्छतािन च तत्समम् ॥१६॥ 
ग्रयरश्च महादोषः श्रूयते ऋषिभाषितः । इन्द्रो हिनिस्त वज्रेण ग्रयशब्दमानुच्चरन् ॥१७॥ 
यज्ञकाले किल शर्मा ऋचां शुद्धामुदीरितः । हतो रुद्रेण शक्रेण सराष्ट्रबलवाहनः ॥१८॥ 
तस्माच्छुद्धः क्रियाजाित द्रव्यसम्पित्तालक्षर्णः । वेदो वेदनशीलस्य ददाित दिविजं फलम् ॥१६॥ 
ग्रामिहोत्रेण यज्ञो व वेदश्चान्द्रायणादिभिः । सिध्यते नात्र सन्देह इत्येवं मनुरव्रवीत् ॥२०॥ 
गर्भधारित्र संस्कार्रयदा विप्रो बतं लभेत । तदा चाध्ययनं कुर्याद्वेदस्य विधिता श्रृणु ॥२१॥ 
न संकीर्णे जले कुर्यात् न च तस्करसिन्नधौ । न श्वान-शूकर-काक-कृकराभ्यः समावृतः ॥२२॥ 
सन्ध्यार्गाजतः-निर्धातो रजो-दाह-तमो-वृते । नेर्ऋते मृतनष्टेषु राज्ञां संग्रामविष्लवे ॥२३॥ 
श्राद्धभुञ्जेन च वान्तस्तु नाजीणों न च कामितः ।

नाख पुरुषान व बात्तरपु नाजाणा न च कामितः।

नाष्ट्रम्यां न च गोदोहे न पौर्णी न च पार्वरो ॥२४॥

न शेषे न च इन्द्राहे न संक्रान्तौ तथा परे। न राहोरुपरागेषु न च केतुप्रदर्शने ॥२४॥ नोत्पाते च पठेद्वेदं यदीच्छेत् श्रेयः सर्वदा । उपाध्यायं समाश्रित्य तस्य चाज्ञाकरो भवेत्। एवं सम्वर्त्ततो वत्स फलन्ते वेदिकाः क्रियाः ॥२६॥

I prom p rem p a willing was w

My yn Africa and plan wine gruppe pre

as an activity of a fall and a state of the state of the

इति श्री देवीपुराएं। वेदानुषंगो नाम षण्एावतितमोऽध्यायः ।

१. क ग पुस्तके अध्यायोऽयं नास्ति ।

# सप्तनवतितमोऽध्यायः ।

change of the same

PRINCES & ISP PRINCES

#### शक्र उवाच।

गोमेघो ग्रश्वमेघश्च पशुमेघादयो मखाः । तेषु प्राणिवधस्तात ते च स्वर्गादिसाधनाः ॥१॥ एवं पूर्वापरार्थेषु विरोधः सुमहान् भवेत् । छिन्धि मे संशयं नाथ सर्वशास्त्रार्थपारग ॥२॥ ब्रह्मोवाच ।

यज्ञार्थं पशवः सृष्टा यज्ञेष्वेषां वधः स्मृतः । ग्रन्यत्र घातनाद्दोषो वाङ्-मनः-काय-कर्मभिः ॥३॥ देवार्थे पितृकार्येषु मनुष्यार्थे पुरन्दर । वधयन् न भवेदेन ग्रन्यथा महाकित्विषम् ॥४॥ नवकृषरपूपानि पायसं मधुर्सापषी । वृथा मांसञ्च नाश्नीयाद्देव-पितृ-ग्रहो-मितम् ॥४॥ न वृथा चेष्ट्रयेत् किञ्चित् त्रिवर्गस्य विरोधया ।

न च वाचं वदेदू दुष्टां न दीनां न च कर्कशाम् ॥६॥

नासहायो बजेद्रात्रौ न पंके न चतुष्पथे । न शून्यागारे तिष्ठेत न च पर्वतमस्तके ॥७॥ न श्मशाने न देवस्य प्रासादेषु कदाचन । न च गवि प्रसूतायां विश्वसेत स्त्रीजनेषु च ॥६॥ न वृक्षारोहणं कुर्यात् न च कूपावलोकनम् । न गोद्विजहुताशान्नं मध्येन गमनं क्वचित् ॥६॥ न बह्लौ तापयेत पादं न च तममभिलंघयेत् । न सूर्यमवलोकेत उदयास्तमने क्वचित् ॥१०॥

न मुखेन धमेदांन न च खड्गं तु लंघयेत्।

तथा चैवायुधान सर्वान् यत्रोपस्कर मार्जनी: ॥११॥

न प्रमत्तजनाकीर्गो न च स्त्रीवालसेविते । गृहे वामगमं कुर्यान्न च विश्वास क्रीडनम् ॥१२॥ न विषं भक्षयेत् प्राज्ञो न भुजंगैश्च क्रीडयेत् । न गुरुद्विजवेदांश्च निन्दयेन्न च स्राक्षिपेत् ॥१३॥

सर्वं भद्रं शुभं ब्रूयात् सर्वकालं शुभाननः।

गुक्लवासा गुचिः स्रग्वी न च केशनतः सुस्री ॥१४॥

शुक्लमाल्यधरो नित्यं सुगन्धः सुखवाससः । नेत्राञ्जनं निषेवेत दन्तधावनपूर्वकम् ॥१४॥ ऋजुपथे सदाचारो ऋजुसेवी जितेन्द्रियः । पठनाजपनासक्तो लिखना श्रवणा तथा॥१६॥ नित्यं देवतपूजायामौषधाधारनेषु च। जपहोमार्च्चने सक्तो विन्दते सुखमुत्तमम् ॥१७॥ न गच्छेन्मथुनं पर्वे न देवगुरुसन्निधौ । न कुर्याञ्जले नादन्तु न वेद्यंनं च वत्सरेः॥१८॥ न प्रधानजनवादं नृपाक्षेपं कदाचन । नृप-बन्धु-गुर्वमात्य-भिष्य-ज्योति-पुरोहितेः ॥१९॥ विरोधानीह दुःखानि सुखं प्रीत्या ग्रवाप्नुयात्॥२०॥

इति श्री देवीपुराएो आचारकीर्त्तानं नाम सप्तनवितिमोऽध्यायः ।

१. क ग पुस्तके अध्यायोऽयं नास्ति ।



# अष्टनवतितमोऽध्यायः ।

nate baptismen seed promi , mutati cand just pendinana

सम्बद्धित पर ने देवपुर्वाच्या । म दुर्वाद्यां सामान म संदर्भ प प्रमान प्र

# ब्रह्मोवाच । प्रमास प्रेसिक्ट अस्तिमाना स

एवमाचारयुक्तात्मा सततं र्चीच्चकारतः । म्राप्नुयात् सर्वकामांस्तु यथेप्सितमनोऽनुगान् ॥१॥ शक्र उवाच ।

नित्यं ये भगवतीभक्तास्तैर्नरेद्विजसत्तम । किं कार्यं किं वा नो कार्यं तद्वद पृच्छतो मम ॥२॥ ब्रह्मोवाच ।

सर्वा सर्वगता देवी सर्वदेव नमस्कृता । यष्टच्या शुद्धभावेन न भिन्ना पृथगेव सा ॥३॥ नामभेदाद् भवेद्भिन्ना न भिन्ना परमार्थतः । शिवा नारायणी गौरी चिंच्यका विमला उमा ॥४॥ तारा श्वेता महाश्वेता ग्रम्विका शिवशासनात् । यावद्द्रव्यं भवेदहं तावद्देवी व्यवस्थिता ॥४॥ सा वन्द्र्या पूजनीया च सततं नन्दभावितः । विजयार्थं नृपैः खङ्गे छूरिकापादुकापटे ॥६॥ चामुण्डा चित्ररूपा वा लिखिता वाथ पुस्तके । ध्वजे वा कारयेच्छक्र स नृपो विजयेद् द्विषम् ॥७॥ विशेषाच्छ्रावणारम्य तस्याः पूजान्तु कारयेत् । पवित्रारोहरां वत्स सर्वशास्त्रेषु गीयते ॥६॥ ग्रम्वेक्बं ह्यस्य पार्वत्या गजवक्त्रमहोरगाम् । स्कन्द-भानु-गणा-मातृ-दुर्गा-धर्मेश-गो-वृषाम् ॥६॥ विष्णोः कामस्य देवस्य शक्रस्य च दिनांशगाम् । पूजनीया तु चामुण्डा चण्डपापविनाशिनी ॥१०॥ सर्वकार्यादिना दत्ता एभिनिमः पुरन्दर । ग्रथवाषाद्धमासे तु श्रावरो वापि कारयेत् ॥१२॥ सप्तम्यां वा त्रयोदश्यामधिवासं सुराधिप । सर्वोपहारसम्पन्नं नन्दायाः भक्तिमाश्रितः ॥१२॥ शुक्ततन्तुमयं कार्य पवित्रं बहुत-तुभिः । ग्रन्थिभः सुविचित्राभि रचितञ्चैव मौक्तिकैः ॥१३॥ सुधौतं बक्षयेत् तन्तुं रोचना शिक्तंकुकुमैः । तथा सर्वािग द्रव्याणि पुष्पगन्धकलानि च ॥१४॥ सुधौतं बक्षयेत् तन्तुं रोचना शिक्तंकुकुमैः । तथा सर्वािग द्रव्याणि पुष्पगन्धकलानि च ॥१४॥

नैवेद्यानि विचित्राणि वस्त्रानाद्याभरगानि च । हेमतारमयान् पुष्पान् कुशानि मृदवस्तथा ।।१५॥ सुस्नातो मन्त्रविधिना ग्रिग्निकार्यं तथा कुछ । तथा च पूजयेद्देवीं प्रतिमां स्थिण्डिलेऽपि वा ॥१६॥ पाटुके वाथ खड़ च छूरिकाधनुषोस्तथा । मन्त्रधावननपूर्वन्तु पञ्चगव्यं चर्लं कुछ ॥१७॥ हत्त्वा दिशां बिल वत्स तथा कुर्याधिवासनम् । सदश्वंस्त्रपत्रैर्वा स्थापयेत् तत् पवित्रकम् ॥१८॥ कृत्वा सत्राभिमन्त्राद्यं नैवेद्यं च निवेदयेत् । रात्रौ तु जागरं कुर्यात् सर्वशोभासमन्वितम् ॥१६॥ नटनर्तकवेदयानां संघानि मुदितानि च । तिष्ठन्तु वाद्यगीताभिनिरतानि पुरन्दर ॥२०॥ प्रभातसमये वत्स प्राप्ते दद्यात् पुनर्वितम् । प्रत्यूषे विधिवत् स्नात्वा तथा देवीं हुताशनम् ॥२१॥ जप्त्वा हुत्वाथ कन्यादच स्त्रियो भोज्या द्विजास्तथा । पवित्रारोहेन वृत्ते दक्षिणामुपपादयेत् ॥२२॥ यथा शक्ता भवेच्छक्र नित्यं कार्यकारिणा । राज्ञा नानाविधा भक्ति ग्रक्षक्रोडा मृगावधम् ॥२३॥ द्विजाचार्येदच स्वाध्यायं न कार्यं कृषिगोवृषैः । बाले स्रोभिद्यच च ग्रात्मीयं दिनानि दश पंचवा ।२४॥ देव्या व्यापारनामाभिः कर्त्तव्यं सततं हरे । तथा सम्पूर्णं कर्तंव्यं पुनः कुर्यात् पवित्रकम् ॥२४॥ एवं यः कारयेद्वत्स तस्य पुण्यफलं शृद्धा । सर्व-यज्ञ-वृत-दान सर्वतीथःभिषेचनम् ॥२६॥ प्रान्तयानात्र सन्देहो यस्मात् सर्वगता शिवा ।

नाधयो न च दुःखानि न पीडा न च व्याधयः ॥२७॥

न भयं शत्रुजं तस्य न ग्रहैः पोड्यते क्वचित् । सिध्यन्ते सर्वकार्याणि ग्रपि यानि महान्त्यपि ॥२८॥ नातः परतरं वत्स मन्ये पुण्यविवृद्धये । नरारणाञ्च नृपाणाञ्च स्रीणाञ्चापि विशेषतः ॥२९॥ सौभाग्यजननं वत्स तव स्नेहात्प्रकाशितम् । मयापि ते नृपश्रेष्ठ यथावदुपपादितम् ॥

> श्रवणादिप पुण्याय कि पुनः कारणादिभो ॥३०॥ इति श्रीदेवीपुरागो पवित्रारोहणं नामाष्ट्रनवतितमोऽध्यायः ।

१. क ग पुस्तके ग्रध्यायोऽयं नास्ति।

## नवनवतितमोऽध्यायः ।

### ब्रह्मोवाच ।

ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि सर्वाभ्युदयवर्धनम् । यत्कृत्वा भवते राजन् सर्ववर्णोऽिप चानघ ॥१॥ नभोमासे तु सम्प्राप्ते नक्ताहारो जितेन्द्रियः । प्रातः स्नायी सदाध्यायी ग्रग्निकार्य परायराः ॥२॥ देवी संपूजयेद्वत्स पुन्नागवित्वचम्पकैः । यूपन्तु गुग्गुलं दद्यान्नैवेद्यं घृतपाचितम् ॥३॥ क्षीरान्नं दिधभक्तश्च ग्रथवा शाकयावकम् । जपं कुर्यात्तु मन्त्रस्य सहस्रं शतमेव वा ॥४॥ देव्यायास्त्रं समर्प्येत यावत् पूर्णव्रतो भवेत् । पूर्णे व्रते ततो वत्स कन्याचार्यद्विजान् स्त्रियः ॥५॥ भोजयेत् पूजयेद्भक्त्या हेमसूवस्त्रगोवृषैः ॥ ग्रभावात् मंत्रजापन्तु नित्यं कार्यं नृपोत्तम ॥६॥

यः कुर्यात् सततं भक्त्या सोऽपि तत्फलमाप्नुयात् । न च व्याधिर्जरा मृत्युं न भयं चोर १-सम्भवम् ॥७॥ भवते नन्दाभक्तस्य ग्रन्ते च पदमव्ययम् ॥८॥

ग्रथ मन्त्रपदानि भवन्ति ।

भ्रों नन्दे नन्दिनी सर्वार्थंसाधनी।

( मूलविद्याः )

म्रों नुं नन्दे हृदयम् । म्रों तुं नन्दिनी शिरः । म्रों सर्वानि शिला । म्रों म्रर्थसाधिनी कवचम् । म्रों नुं नेत्रम् । भ्रों नमः हुँफट् भ्रस्त्रम् । म्रों नन्दिनी उपचारहृदयम् ॥६॥ तृतीयामथ पश्चम्यां चतुर्थ्यामिष्टमीषु च । नवम्यं पौर्णमास्याश्च एकादश्याश्च द्वादशीम् ॥१०॥

१. पावितम् क।

३. भूगीवृषै: क ग।

५. तत्तुल्यमाप्नुयात् क।

२. शक्त्या क क !

४. द्विजोत्तम क।

६. चारिसम्भवम् क ग।

षष्ठ्यां चैव विद्येषा पूजनीया विशेषतः । नन्दामुद्दिश्य यो दद्याच्छ्राव ऐ गोवृषं सितम् ॥११॥ स लभेदिष्टकामानि अन्ते लोकञ्च शाश्वतम् । नवस्यां यः समुद्दिश्य दद्यात्गां काचनं पि वा ।१२। स व्रजेद् घूतपातस्तु नन्दालोकं तनुक्षये। ग्राध्विने नवरात्राणि उपवास ग्रयाचितै: ॥१३॥ कृत्वा देवीं प्रपूज्येत ग्रंष्टम्यामपरेऽहनि । हेम-त्रस्त्र-मिश-पुष्प-नानाचित्र-विभूषर्गः दानं च काचनं देयं नन्दाशास्त्रार्थपारगे । स धूतपापसंघातः सर्वकामसमन्वितः ॥१४॥ विमाने चामरोत्क्षिप्ते चारू चाक्षरशोभिते । गच्छते नन्दलोकन्तु यत्र देवी पुरारिहा ॥१६॥ रमते कन्या कोटिभिरप्सरोगणसेवितः । तदन्ते ग्रागतश्चात्र पृथिव्यामेकराड् भवेत् ॥१७॥ नन्दाभक्तः शिवे भक्ते नन्दायात्रैक तत्परः । कार्तिके पूजियत्वा तु देवी याति गजाह्वयैः ॥१८॥ श्रन्नदानं देद विप्र कन्यायां स्त्रीजनेषु च । इवेतानि चैव वस्त्राणि तथा देयानि दक्षिणा ॥१६॥ मुच्यते सर्वपापैस्तु जन्मान्तरकृतैरिप । इहत्रैव भवेद्योगी परत्र पदमव्ययम् ॥२०॥॥ मार्गस्य विधिवत्स्नात्वा देवीं पूजय कुंकुमैः। नैवेद्यं पूष्पपूर्णाइचं देया कन्याइच ब्राह्मे ॥२१॥ भोजयेद् दक्षयेद् वत्स वस्त्रैः कीटकुलोद्भवः। प्राप्तुयात् सर्वकामानि सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥२२॥ पौषे देवीं समाधाय पूजयेज्जवजैः स्रजैः । नैवेद्यं शालिभक्तञ्च कन्या भोजयेत् भक्षयेत् ॥२३॥ पीतैर्वस्त्रस्तथा देया शब्या देव्या तुलो द्भवा । ग्रनेन विधिना वत्स साक्षाहेवी प्रतीदति ॥२४॥ ददते कामिकान् भोगान् स्रन्ते च स्वपुरं नियेत् । माघे तु पूजयेद्देवीं कुन्दर्जीविधवत् स्रजैः ॥२४॥

> क्ंकुंमेन सदर्पेण तथा समुपलेपयेत्। स्नापितां विधिवत्पूर्वं ततः कन्यास्तु भोजयेत् ॥२६॥ द्विजांश्च नन्दिनी भक्तान् विधिना घृतपायसैः। दक्षिणां तिलहोमेंश्च यथाशक्त्या प्रदापयेत् ॥२७॥

१. विघ्नेश क ग।

३. स्रारिहा क।

४. अनुयानं ग।

६. पूष्पवराश्चिक ।

प. सुरपुर क I

२. चारुवत्ससुशोभितः क ग। ४. कल्पकोटिभि क।

७. तिलोद्भवा क।

ततः कन्यांस्तु न भोजयेत् क ।

१०. चण्डिनिभक्तान् क ग।

सर्वभोग-धनान्वितः । विशत्रुर्बहुपुत्रश्च भवते नरसत्तमः ॥२८॥ विघूत-पाप-कलिलः देहान्ते नन्दिनीलोकं सर्वदेवनमस्कृतम् । व्रजते नात्र सन्देही ग्रनेन विधिना नृप ॥२६॥ फाल्गुन्यां पूजयेद्देवीं सहकारस्रजैः शुभैः । तथा नैवेद्यभक्ष्याणि शर्करामधुना सह ॥३०॥ भोजयेत् कन्यका बिप्रान् दक्षिणा सितवाससी । ग्रनेन विधिना भोगी देवीलोकं च गच्छति ॥३१॥ संप्राप्ते चैत्रमासे तु देवीमिज्याद् दमनकः । नैवेद्यं लड्डुका देयास्तथा कन्याद्य भोजयेत् ॥३२॥ ि स्त्रियश्च रक्तवस्त्रेश्च दक्षितव्या यथाविधिः। स्रनेन सर्वविधिना प्राप्नुयादविचारगात् ॥३३॥ देवीलोकं व्रजेद्वत्स यत्र भोगा निरन्तराः। वैशाखे पूजयेद्देवीं कर्णिकारस्रजैः शुभैः ॥३४॥ नैवेद्यं सक्तवः खंडं कन्याश्चैवं भोजयेत् । शुभानि हेमवस्त्राणि देयानि द्विजसत्तमैः ॥३४॥ देवी सुप्रीतये वत्स सर्वदेवमनुत्तमैः । कृतवाँस्तु विधिरेष तथा गन्धर्व-किन्नरैः ॥३६॥

> ज्येष्ठे तु शंकरी पूज्या रक्ताशोककृरंटकैः । तथा देयञ्च नेवेद्य घृतपूर्णं च कन्यकाः ॥३७॥ भोजनीयास्तथा दक्षेद्र गोभुदान हिरण्यतः। तथा देयाः जलक्रमाः सम्पूर्णा वासिताः शुभाः ॥३८॥ ग्रनेन वारुणान् भोगान् देवी क्षिप्र प्रयच्छति। म्राषाढे पूजयेहे वीं पद्मनीलोत्पलैर्वलैः ॥३६॥ नैवेद्यं शकराभक्तं सदिध भक्तपायसम्। कन्या द्विजाः स्त्रियो भोज्याद्दक्षयेच्च तथा च तान् ॥४०॥ नाना-हैमाम्बर-राग-तिल-भू-ग्रदव-मौक्तिकैः । पूज्या भगवती भक्त्या सर्ववर्ग्-प्रसिद्धये ॥४१॥

नन्दा सुनन्दा कनका उमा दुर्गा क्षमावती। गौरी सर्वेश्वरी इवेता नारायणी सुतारका ॥४२॥ ग्रम्बिका चेति नामानि श्रावणादेरनुक्रमात् । ये च कीत्यंन्ति उत्थाय ते नरा श्रूतिकित्विषाः ॥४३॥

१. सर्वदेवीनमस्कृतः क। २. आमलकं क।

३. ज्येष्ठयां क।

भवन्ति नृपशार्द्भाः पृथिव्यां धनसङ्कुलाः । एतानि पथि-संग्राम-वृद्धिपीडासु नित्यशः ॥४४॥ स्मर्रस्तरित घोराणि चिक्तेति यदुत्तमम् । व्रतानां प्रवरं वत्स समासार्थं तु पादतः ॥४४॥ मासं वापि प्रकर्त्तंव्यं श्रावणादि क्रमेण तु । नापुण्येः प्राप्यते वत्स नरेर्नृपवरंस्तथा ॥४६॥ प्राप्यते भगवतीभावं यस्य तुष्टा तु नन्दिनी ॥४७॥

इति श्री देवीपुराए। नन्दाव्रतं नाम नवनवतितमोऽध्यायः ।

१. धनसम्पदा क।

३. भवतीभावा ख, भगवतीभावा क।

२. दुर्गीिंग क ग।

४. माद्ये पुरागो देवी नन्दावतम् क ग।

## शततमोऽध्याय:

## ग्रगस्त्य उवाच ।

सर्वेषाञ्चेव पात्राणां देवी पात्रन्तु शंकरी । तान्तु पूजय विद्येषा दृष्टा-हृष्ट-प्रदायिका ॥१॥ ब्रह्मशास्त्र विधिः शक्र कथिता विजयावहा । शक्रोति पौणिमा तात श्रावरणस्य शुभा वहा ॥२॥ शक्र उवाच ।

विजया या समाख्यातासर्वकाम प्रसिद्धये। तामहं श्रोतुमिच्छानि तत्त्वतः सुरसत्तमः ॥३॥ ब्रह्मोवाच।

पुत्रार्थं राज्यविद्यार्थं यशः सौभाग्यतोऽपि वा। विजयारोग्यकामाय विजयां कुर्वीत पौणिमाम् ॥४॥ हेमं वा राजतं वापि भैक्ष्यं खड्गं च पादुके। प्रतिमां वापि कुर्वीत सर्वंलक्षणसंयुताम् ॥४॥ तामादाय शुभे ऋक्षे शुक्लवस्त्रविभूषिताम्। यवशाल्यंकुरोपेतामातपत्रविभूषिताम् ॥६॥ देवीं सुशोभनां वस्त्रैः कल्पयेत् तत्र तां न्यसेत्। हुत्वा हुताशनं मन्त्रैस्ततो देवीं तु विन्यसेत् ॥७॥ रोचना-चन्दन-चन्द्रे रूपिलप्य प्रपूजयेत्। नानापुष्पविशेषेस्तु श्रूपगन्धानुभोजनेः ॥८॥

पूजयेद्विधिवद्देवीं तथा बीजानि ग्राहरेत्। यवगोथूम मुद्गादि शालियिष्टिक ग्राहकी ॥६॥ तिलमाषाः प्रमाथी च क्यामाका नववालकाः। बिल्वाम्रदाडिमो चोद्यूमो च कापित्थनागरान्<sup>४</sup> ॥१०॥

१. भावितावहा क गा

३. पूरिएमाम् क।

४. नारंगा क।

२. माता क ग।

४. बेदीम् क ग।

वदरान् बीजपूरांश्च उदुम्बर आखेटकान्। दापयेच्चैव भक्त्या वै नैवेद्यान्यपरानि च ॥११॥
फलार्थन्तु फला देव्या जयार्थं यव स्रंकुरान्। पुष्पं सौभाग्यकामाय रत्नान्यायुर्धनाय च ॥१२॥
धनुः शत्रुविनाशाय प्रियमिच्छाय तत् भवान्। स्रन्नं सर्वार्थकामाय यथालाभन्तु दापयेत्॥१३॥
ततः क्षमापयेद्देवीं विद्यां गृह्ये वे प्राथिताम्। पुत्रार्थं भोजयेद्वालान् विजयाय स्त्रियो द्विजान् ॥१४॥
धर्मार्थं चेव भोज्येत स्रनया विद्याभिमन्त्रिताम्। दक्षिणां च गुर्वाचार्यं कन्यका ब्राह्मराषेषु च ॥१४॥
दापयेत् यथाशक्त्या तु तथा तमनुगृह्य च। भोज्याग्रं पुत्रकामेन ग्रामं विद्याभिमन्त्रितम् ॥१६॥
भोक्तव्यं पृथक्पात्ररेगः न च कुर्वीत शंकरम्। स्रनया विधिपूर्वं तु मन्त्रमत्रैव विद्यते॥१७॥

तद्यः उपृथिव्यां रेतस्तामेह ददतु यो मां भक्षितानि । विद्या प्रयच्छन्नष्टौ पुत्रान् जनयते वेदवेदांगपारगान् ॥१८॥ योऽधीत्य न प्रयच्छेत् सोऽपुत्रोऽपुंसको भवति ।

ग्रहं वीर्येनाहं वलेन धनेन । ग्रों नमो भगवते ग्रक्षीएरितसे स्वाहा ॥१६॥ रितकाले हि चिन्तयेद् देवतं त्रिदशेश्वरम् । यस्य रेतेन लोकोऽयं भूषितः पावनो भुवि ॥२०॥ ग्रों रेताय महारेताय सर्ववीर्यं महाबले । कामाय कामदेवाय मम कामान् प्रयच्छत्-ठंठं ॥२१॥ ग्रामाय मन्त्रितं शयनं भजेत् ।

प्रयच्छत्यब्दौ पुत्रान् यदि मोहं न गच्छति। एवं विद्यां गृहीत्वातु देवीं नित्यं प्रपूजयेत् ॥२२॥ भवते सर्वकामानां सिद्धिमिष्टां पराजिताम्। यानीह फलपुष्पाणि उत्पद्यन्ते तु प्रावृषि ॥२३॥

> देव्या विप्राय कन्यायां गुरवे ग्रिप दापयेत्। यथालाभं श्रुतं वत्स देयं पुष्पं फलानि च ॥२४॥ श्रावणी नवमी या सा ग्रादिवनी कार्तिकी पि वा। स्थातव्यमनेन विधिना ग्रवदयं सिद्धिमिच्छता ॥२४॥

१. गृहेच क।

३. ग्रोप्तः क।

५. यातीह क ग।

२. पुत्रेण ख।

४. महातपे ग।

होमेन व्रतचर्येण चरुमन्त्र-प्रसादनात्। प्रपुत्रो लभते पुत्रं धनं सौभाग्य जीवितम् ॥२६॥

प्रथवा ग्रनया विद्या लक्षणा बृहती सिता। राज पूरकविद्यानि वट श्रुङ्गादिवादरात् ॥२७॥ नागकेशरपुष्पाणि तदन्ते लभते फलम् । फलं सर्पिः जल वानात् फलं प्राप्नोति विद्यया ॥२८॥

म्रजयो भवते लोको विद्याधर-धराधिषः । एतत्ते सर्वमाख्यातं विजयाख्यं व्रतोत्तमम् ॥२६॥ सिद्धिदं सर्वलोकानां विधिना <sup>४</sup>तपसेवनात् ॥३०॥

इति श्री देवीपुराएो विजयाव्रतं नाम शततमोऽध्यायः ।

way to be not a print the print the last to the contract of the party of the print of the contract of the cont

१. बीज क ग।

२. वचस्वर्गानिवारसात् स ।

३. चरः कग।

४. उपसेवनात् क।

५. प्राध् देव्यवतारे विजया व्रतम् क ग।

## एकाधिकश्ततमोऽध्यायः।

### . मनुख्वाच ।

ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि रूपसौभाग्यकारकम् । नक्षत्रविधिना वत्स यथा तुष्यित शंकरी ॥१॥ मार्गादारभ्यं मूलेन पादौ जातिमयेः स्रजेः । पूजयेत्सोपवासस्तु नक्षत्रोक्तं तु पारणम् ॥२॥ यवान्नं हिवषा सिद्धं ब्राह्मने जंघे प्रपूजयेत् । कह्लारैमृंगराजेश्च तिलमाषान्नभोजनम् ॥३॥ तेनैवं प्रथमं विप्रा शश्चिन्यां जातूनी यजेत् । कुन्दैः ग्रस्तितपुष्पेशवः भोजनं दिधशकरा ॥४॥

स्राषाढद्वयेऽपि<sup>3</sup> तां देवीं विल्वपत्रैः प्रपूजयेत् ।
नक्षत्रांते तु भुंजीयात् ब्राह्मग्गान् तच्च पारणम् ॥५॥
युग्मं फाल्गुनं गुह्यं तु पारयन्त्या प्रपूजयेत्<sup>४</sup> ।
दिधभक्तः तु नैवेद्यं कोटिञ्च कृत्तिकैर्यंजेत् ॥६॥
दमनैः सितपुष्पैश्च लड्डूका देवी भोजने ।
भाद्रपदे द्वौ च पार्श्वे पूजयेत्कुसुमैः सितैः ॥७॥
क्षीरान्नं देवी<sup>४</sup> विप्राणां नक्षत्रान्ते तु भोजनम् ।
पौष्या कुक्षिगता देव्या सहकारस्रजैर्यंजेत् ॥६॥

घृतमाषान्न भोजनं तु ध्रनुराधा उरो यजेत्। र्काणकारस्रजेः पीतेभीजनं घृतपाचितम ॥६॥ पृष्ठदेशं धनिष्ठासु हेमपुष्पैः प्रपूजयेत् । कर्णपत्रञ्च नैवेद्यं देवीं शाखासु पूजयेत् ॥१० मरुपत्रैः सुगन्थैश्च देयं भोज्यं तु पायसम्। करौ करेण पूज्यन्तु उशीरतगरादिभिः ॥११॥

१. माघादारम्य ग।

३. रुपेऽपि चारु क ग।

५. दिध क ग।

२. सुगित ख।

४. पुष्प कान्तेऽन्यगृह्यं तु उषानत्या प्रपूजयेत् ग।

६. क्षीरपिष्टं सान्नभोज्यं ख ।

गुडं क्षीरं तु नैवेद्यं मञ्जुलाश्च पुनर्वसौ ।

कुं कुमेन प्रपूज्येत देयं भोज्यन्तु षष्ठिकम् ॥१२॥

नरवान् भुजंगदैवत्ये पुन्नागादिभिः पूजयेत् ।

भोज्यन्तुः मार्ज्जिता देया ग्रीवां ज्येष्ठासु पूजयेत् ॥१३॥

सितमालाभिर्देव्यायाः देयं भोज्यं घृतादिकम् ।

रक्त पुष्पदलैः कर्गौः पूजयेत् भोजयेद्धविः ॥१४॥

पुष्पे भूयन्तु पद्माद्यैः शर्करान्नं तु भोजयेत् ।

दशनान् स्वातिना सेव्या सुरक्तैः कुड्मलैर्यजेत् ॥१५॥

हास्यन्तु शतिभवैज्या नागकेशरवन्दनैः । खर्जूरशर्कराभोज्यं नासिकासु मघां यजेत् ॥१६॥ यवपुष्पैस्तथा भोज्यं गोधूमकृतिसंस्कृतम् । मृगनेत्रे तु देव्यायाः सुगन्धैः कुसुमैर्यजेत् ॥१७॥ चित्राचित्रस्रजैदेंव्या ललाटं चित्रभोजनम् । भरणी शिरसा देव्यां चम्पकादि स्रजैर्यजेत् ॥१६॥ क्षीरान्नभोजनं देयमार्द्रकेशान् प्रपूजयेत् । जात्यादि कुसुमैर्देव्याः सर्वात्प्रानि च भोजनम् ॥१६॥ नक्षत्रमातरा ह्योताः रूपपुत्राथिभिः सदा । शम्भुं वाप्यथवा विष्णुं धृतहोमान्नदक्षिणा ॥२०॥ देयं वस्त्रयुगं विष्रे सपत्नोके जितेन्द्रिये । देव्याशास्त्रार्थकुशले शिवज्ञानविशारदे ॥२१॥

सम्पूर्ण-चन्द्रवदना पद्म-पत्रायतेक्षणा ।

शोभना दशना शुभ्रा कर्णौ चापि सुमांसलौ ॥२२॥

षट्पदोदरिनभैः भेशैस्तथा कोकिलनादिनी ।

ताम्रोष्ठी पद्मपत्राक्षी सुहस्ता स्तननामिता ॥२३॥

नाभिः प्रदक्षिणावत्ता रम्भादलिनभो च ।

सुश्रोणी मृदुमध्या च सुदिलष्टांगुलिशोभना ॥२४॥

१. ग्रंगुलीश्च क ग।

३. रम्भाकग।

५. षट्पदोदरतै: क ग।

२. पञ्चकम् ख ।

४. सर्वान्नानि क ग।

६. ललनामिता खा

प्रमदा सुभगा भर्त्तु मनुष्योऽपि महाभुजः । पीनवक्षाः पृथुभावः पूर्णचन्द्रनिभाननः गर्रा सितदन्तो गजगामी महाबलपराक्रमः। प्रियः सर्वस्य लोकस्य पद्मपत्रायतेक्षगः॥२६॥ मृदुवाक्हास्ययुक्तश्च स्त्रीणां च मनोहारकः । कामतुल्यो महावित्रो व्रतेनानेन जायते ॥२७॥ नारियोगञ्च इष्टानामर्थानाञ्च शुभागमः । नक्षत्राख्यं महापुष्यं व्रतानान्तु व्रतोत्तमम् ॥२८॥ म्रापत्स्विप न भेदं तु प्रियः कार्यः यदुच्यते । म्रपि दोषात्मकैभविनं त्याज्यं मुनिसत्तम ॥२६॥

इति श्रीदेवीपुराएो नक्षत्रवर्तं नामैकाधिकशततमोऽध्यायः ।



usu region dinte plantine in and a maline-con-white proper nepto

३. सर्वशास्त्रार्थवेता क ग । ४. आद्ये देव्यावतारे नक्षत्रवृत्म् क ग ।

## द्व्यधिकश्ततमोध्यायः।

pigipping for their page

### अगस्त्य उवाच ।

भ्राषाढे तोयधेनूं यो घृतं भाद्रपदे तथा। माघे तु तिलधेनूः स्यात्स दत्त्वा लभते हितम् ॥१॥ विद्याधर उवाच ।

कानि दानानि देव्याया देयानि मुनिसत्तम । कानि पात्रािग देशं वा कालं द्रव्यविधि वद ॥२॥ तान्यहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः ।

अगस्त्य उवाच ।

न्यायतो यानि प्राप्तानि शाकान्यपि नृपोत्तम ॥३॥

तानि देव्यानि देव्यायाः कन्यका योषितां सदा । तद्भक्तेषु च वित्रेषु ग्रपरेषु च नित्यशः ॥४॥ विशेषात् प्रावृषि वत्स देवी कामान् प्रयच्छति । देशं नन्दागयाशैलं गंगानर्मदापुष्करम् ॥४॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्रं प्रयागं जम्बुकेश्वरम् । केदारं भीमनादञ्च वण्डकं पुष्कराह्वयम् ॥६॥ सोमेश्वरं महापुण्यं तथा श्रमरकण्टकम् । कालञ्जरं तथा विन्ध्यं यत्र वासं गुहस्य तु ॥७॥ द्रव्यं भू-हेम-गो-धान्यं तिलवस्त्रघृतादिकम् । विधिना उपवासेन एकान्नं नक्तभोजनम् ॥८॥ शुचिना भावपूतेन क्षान्ति-सत्य-व्रतादिना । ग्रिप सर्षपमात्रोऽिष दातारं तारयेद्दत् ॥६॥ यः पुनिविधिना वत्स देवीमुिद्दश्य प्रावृषि । विप्रेषु विप्रकन्यासु तिलादीन् संप्रयच्छति ॥१०॥

तदा संतुष्यते देवी ग्रचिरेण तु विद्यया ।

श्रतः परं प्रवक्ष्यामि नन्दा देव्याः परं व्रतम् ॥११॥

१. विद्याघन ग।

३. भीमदानञ्च ख।

२. शालान्यपि ग।

४. गोमेश्वरम् क ग।

येन संत्रीयते वत्स अचिरेण महात्मनाम् । हेमोत्थं पादुके कार्ये यथाशक्त्या तु भावितः ॥१२॥ आस्त्रद्वांक्षतिबित्वपत्रेः पूजितमन्तः । देवीं सम्पूजियत्वा तु स्थंडिले प्रतिमासु वा ॥१३॥ तद्भक्ताय च विप्राय कन्यासु च निवेदयेत् । मुच्यते सर्वपापेभ्यो स्वर्गलोकं च गच्छिति ॥१४॥ तनुक्षये महाप्राज्ञो विद्याधरपितभंवेत् । कालेन चेहायातः पृथिव्या नृपसत्तम ॥१५॥ भवते नात्र सन्देहो ब्रह्मगोदं च भाषितम् । प्रजापितविद्याष्ठिने कदृष्णस्य च दक्षयोः ॥१६॥ तथा त्वमिप राजेन्द्र कुरुष्वेदं पदत्रतम् । महदैश्वर्यंकांक्षाय देवीप्रत्यक्षकारिगो ॥१७॥

इति श्रीदेवी पुरागे पदव्रतं नाम द्यधिकशततमोऽध्यायः ॥



१. होमाच्च ख।

२. इत्याद्ये देव्यवतारे पदव्रतम् क ग।

## त्र्यधिकशततमो<sup>ऽध्</sup>यायः।

### अगस्त्य उवाच ।

श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि तव दानमनुत्तमम् । येन तुष्टा पुरा देशे शक्रस्य तु महात्मनः ॥१॥ नीलां वा यदि वा इवेतां पाटलां कपिलां पिवा । श्रदुः रवां वत्सवालाञ्च सुखदोहां गवां नृप ॥२॥ श्रादाय विधिवद्देवीं पूजयेत् स्रजपंकजैः । थूपञ्च पञ्चित्यांसं सतुष्क्षागुरूचन्दनम् ॥३॥ दत्त्वा मन्त्रपूजान्तु देव्या नेवेद्यमुपकल्पयेत् । पायसं घृतसंयुक्तं क्षमापयेत् तथा तु ताम् ॥४॥ द्विजाय शिवभक्ताय निवेदयेत् सवत्सगाम् । सहेमवस्त्रकाञ्चयाञ्च महत्पुण्यमवाप्नुयात् ॥४॥ यावत् यद्रोमसंख्यानं तावद्देव्याः पुरे वसेत् । इहत्र विगतपापो जायते नृपसत्तमः ॥६॥ मनुनायं विधि कृत्वा प्राप्तं लोकमनुत्तमम् । श्रहं ते कथिष्व्यामि श्रृशु राजन् यथाविधि ॥७॥ श्रुमां हेममयीं गावं कारयेद्रजतखुराम् । तां वस्त्रप्रावृतां कृत्वा पूजयेद् दनुदर्यहाम् ॥६॥ विचित्रचित्रपुष्पंत्रच गन्धवूपिनवेदनः । तथा क्षमापयेद्देवीं तां गां तत्रैवमानयेत् ॥६॥ देवी त्वदीय स्रादेशात् तव भक्तेषु दीयते । पुनस्तां विप्रराजाय दापयेत् शिवभाविते ॥१०॥ स्रक्षयफलकामेन प्रायश्चित्तविद्युद्धये । मनुना चीर्णमासीच्च व्रतमन्यः नृपोत्तमः ॥१२॥ सप्तपूर्वान्परान् वंशानिप किल्विषसंस्थितान् । उद्घृत्य नयते वत्स देवीलोकमनुत्तमम् ॥१२॥ सप्तपूर्वान्परान् वंशानिप किल्विषसंस्थितान् । उद्घृत्य नयते वत्स देवीलोकमनुत्तमम् ॥१२॥

इति श्री देवीपुराग्गे हेमगोव्रतं नाम त्र्यधिकशततमोऽध्यायः ।

१. शुक्रस्य क ग।

३. यमुनाया ख।

५. गन्धदर्पहाम् ख।

७. समाधायामृतोपम् क ग।

ध्राद्ये देव्यवतारे हेमगोव्रतम् क ग ।

२. दुग्धपुनन्तु ख

४. देवीम् क ग।

६. श्राप्नोति ग।

द. सातु ख, सत्य क।

## चतुरधिकशततमोऽध्याय:।

## मनुरुवाच ।

मार्गे रसोत्तमं दद्यात् घृतं । पोषे महाफलम् । तिला । माघे मुनिश्रेष्ठ धान्याः सप्ताथ फाल्गुने ।१॥ विचित्रािं च वस्त्राणि चेत्रे दद्यात् द्विजोत्तमः । वैशाखे यवगोश्रमान् ज्येष्ठे तोयभृतान् घटान् ॥२॥

ग्राषाढे चन्दनं देयं कर्पू रश्च महाफलम् । नवनीतं नभो मासि चंत्र प्रोध्ठ पदे मतम् ॥३॥ गुडशर्करखंडाद्यान् लडडूकानिवने मुने । दीपदानं महापुण्यं कार्त्तिके यः प्रयच्छिति ॥४॥ सर्वकामानवाप्नोति क्रमान्मार्गादुदाहृतान् । धेतूं पौषे घृतां दद्यात् माघे तिलमयीं तथा ॥४॥ ज्येष्ठे तोयमयीं दद्यात् घृत वत्सां महाफलाम् । मुरूपां श्रावगो दद्यात् गां महाफलदायिकाम् ॥६॥ सर्वहेममयः श्रुंगैः रौप्यपादेख्दाहृताम् । काँस्यपात्रां सघण्टां तुः किंकिणीरूपशोभिताम् ॥७॥ सयुगां सस्रजां वत्स दातच्या विधिनानया । देवी ब्रह्मश्चर्यं वा विष्णुं वाथ यथाविधि ॥६॥ स्वभावित्तत्त सम्पन्नो पूजियत्वा द्विजोत्तम् । दातच्या वीतरागे तु कामक्रोधिवर्वाजतम् ॥६॥ ग्रयाचके सदाचारे विनीते नियमान्विते । गो प्रदाता लभेत् कामान् स्वगं लोके मनोरमान् ॥१०॥

#### ग्रगस्त्य उवाच ।

तिलधेतूं प्रवक्ष्यामि दुर्गा येन प्रसीदित । स्रिप दुष्कृत कर्माणि यां दत्त्वा निर्मलो भवेत् ॥११॥ प्रत्यक्षा येन देवी तु राज्यपुत्रसुरवावहा । भवते त्वचिरेगीव तां श्रृगुष्व नृपोत्तम ॥१२॥

१. ब्रतम् क ग।

३ मृतवत्सां ग।

४. मया क ग।

२. चित्राक ग।

४. ग्रह्भो ग।

६. सुभाव वित्तसम्पन्नो ख।

हेत्वा हुताञ्चने देवीं तथा द्रीणमयीं कृष्ठ । स्राढकेन भवेद्वत्स सर्वरत्निवसूषिताम् ॥१४॥
हेमश्रृंगीं शर्फः रुप्यं गंधन्नाणां सुशोभनाम् । मुखं गुडमयं कार्यं जिह्वामन्नमयी तथा ॥१४॥
हमश्रृंगीं शर्फः रुप्यं गंधन्नाणां सुशोभनाम् । मुखं गुडमयं कार्यं जिह्वामन्नमयी तथा ॥१४॥
कम्बलं शुक्लसूत्रां तु पादो इक्षुमयास्तथा । ताम्नं पृष्ठे भत्रेत् तस्या ईक्षगां मणिमोक्तिकैः ॥१६॥
चारुपत्रमयौ कणौ दन्तैः फलमयैः शुभैः । नवनीतस्तनां कुर्यात् पुष्पमालामयं कृष्ठ ॥१७॥
पुञ्छञ्च मणिमुक्तं स्तु फलं शुच्च समर्पयेत् । शुभां वस्त्रयुगच्छन्नां चारुछत्रविसूषिताम् ॥१८॥
ईहक्संस्थानसम्पन्नां कृत्वां श्रद्धासमन्वतः । कांस्योपदोहनं दद्यात् देव्या मे प्रीयतामिति ॥१६॥
मन्त्राभिमन्त्रितं कृत्वा तद्भक्ताय निवेदयेत् । यावन्ति तिजवस्त्राणि धातुमूलफलस्य च ॥२०॥
विद्यन्ते रजरेगूंषि तावत्स्वगें वसेन्नरः । पितृन् विगतपापाँस्तु कृत्वाधस्थ गतानिप ॥२१॥
प्राप्य देव्याः शुभं लोकं स्थापयेदविचारणात् । तस्मिन् मे रमते वत्स यावदाचन्द्रतारकम् ॥२२॥
तथा कालादिहायातो जायते पृथिवीपतिः । विनय नेतन्त-सम्पन्नो बहुपुत्रः सुखान्वितः ॥२३॥
पृनदेवयात्रते नित्यं पूजने विधिवत्तथा । प्राप्य योगमहेद्वयं प्राप्नोति पदमव्ययम् ॥२४॥

इति श्री देवीपुराए। तिलवेनुर्नाम चतुरिधकशततमोऽध्याय: ।

HELE FOR SEAL WAS AS A PROPERTY OF THE PARTY AND THE PARTY OF THE PART

१. विचित्रकै ग।

३. धेनूगतामपि ख।

४. रतो क ग।

२. सूक्मसूत्रम् क ग।

४. निर्वेर ख।

६. आद्ये देव्यवतारे तिलधेनु: कग।

## पञ्चाधिकश्ततमोऽध्याय: ।

### ग्रगस्त्य उवाच।

तिलाभावे प्रदातव्या सिंपर्धेतू विजानता । स्नापियत्वा भवानीन्तु घृतक्षीरैयंथाविधिः ॥१॥ पूजयेत् स्रजमालाभि नैंवेद्यः सुमनोरमः । ग्राहरेत्सवँद्रव्याणि उपकल्पेत तत्र तान् ॥२॥ गव्ये सिंपिष कुम्भे तु पुष्पमालाविभूषिते । कांस्यपात्रं तथा वस्त्रैस्छादयीत विजानता ॥३॥ हिरण्यगर्भसहितं मणिविद्रुममौक्तिकैः । पादानिक्षुमयान् कुर्यात् कुर्याद्वौप्यांस्तथा शफान् ॥४॥ हेम चक्षुस्तथा शृंगो कृष्णागुरुमये शुनैः । सप्तधान्यानि तत्पाद्वे पत्रोर्णेन च कम्बलम् ॥४॥ ग्राणो तगरकपूँरो स्तनाः फलमया शुभाः । मुखञ्च गुरुक्षीरेण सितां जिह्वां प्रकल्पयेत् ॥६॥ पुच्छं क्षौममयं कार्यं रोमाणि सितसर्षपैः । ताम्रं पृष्ठं विचित्रन्तु स्नेहरूपा मनोरमा ॥७॥

विधिना घृतवत्सं च कुर्याद् लक्षणलिक्षतम् ।

एतौ कृत्वा तथा नन्दां पूजियत्वा विधानतः ॥८॥

तद्भक्ताय प्रदातव्या मंगलाशास्त्रपारगे ।

मात्रे सदोपकाराय गृह्ण मेऽनुग्रहाय च ॥६॥

प्रीयतां नन्दिनी देवी मङ्गला चिका उमा ।

इत्युक्त्वा स्रचंयेद्धेन् कृत्वा नन्दामनोनुगाम् ॥१०॥

स्रनेन विधिना देया यवशालीक्षूकित्पता ।

हेमरत्नान्नवस्त्रा वा देया गौविधिना नया ॥११॥

१. सप्तधान्यी च ग।

२. घृतरतनं ख।

३. साते मनीपकाराय क ग ।

मुच्यते सर्वपापेम्यः सर्वकामानवाप्नुयात् । यत्र क्षीरवहा नद्यो यत्र सिपर्वहा हृदाः ॥१२॥
पयसा कर्दमा यत्र तिस्मन् लोके महीयते । तेषां स्वामित्वमाप्नोति मुदया परया युतः ॥१३॥
दिशां पूर्वापरांस्तात ग्रात्मनस्त्वेकविशतिः । मूयः पृथ्वी शतामेति इहलोके समागतः ॥१४॥
सकामानामियं व्युष्टिः ततस्तावदुदाहृता ।
देव्या लोकमवाप्नोति निष्कामो घृतघेनुदः ॥१४॥

इति श्री देवीपुराग्रे घृतधेनूर्नाम पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ।

ten mater, transfer encoded can . The substitute of the substitute and provide land

BELLEVICENCE TESTAND DESCRIPTION

१. दश पूर्वी परास्तत्र ख।

२. पृथ्वीगताम् ख।

४. धेनूभिः ख।

३. वृद्धिः ग।

५. ग्राद्ये देव्यवतारे घृतघेनूः क ग।

## षड्धिकशततमोऽध्यायः।

#### श्रगस्त्य उवाच।

तोयधेत्रं श्रृणु वत्स यथा देवी प्रसीदित । कुम्भं तोयसमापूर्णं रत्नवस्त्रयुगान्वितम् ॥१॥ समस्तबीजसंयुक्तं दूर्वापत्लव शोभितम् । मुराबालमुशीरं च कुष्टामलकचन्दनैः ॥२॥ मालाच्छत्रमुपानहं तिलपात्रैश्चतुर्युतम् । दिधक्षौद्रघृतं पात्रं विधानमुपकल्पयेत् ॥३॥ वत्सकं पूजयेद्वत्स कृतं हिवमयं बुधः । देवीमम्भर्च्यं विधिवत् सोपवासो च नक्तवान् ॥४॥ देव्या भक्ते प्रदातव्यं सर्वकामानवाप्नुयात् । जयारिसूदनी देवी देवानां भयनाशिनी ॥४॥ वेदमाते वरे दुर्गे सर्वेगे शुभदे नमः ।॥६॥

श्रनेन वत्स मन्त्रेण तां दानायाभिमन्त्रयेत् । देवी मे प्रीयतां नित्यं यथेप्सित<sup>3</sup> फला शिवा ॥७॥

इति श्री देवीपुराएो जलवेनूर्नाम षडिधकशततमोऽध्यायः ।

१. अत्र वत्स युगान्वितम् क ग।

२. सर्वाग ग।

३. रथे ख।

४. जलघेनूः ग।

## सप्ताधिकश्ततमोऽध्याय: ।

मनुरुवाच ।

स्वयम्भुरेष भगवान् वेदोद्गीतः पुरा त्वया।
शिवाद्याः ऋषिपर्यन्ताः स्मार्त्ता वास्थान कारकाः ॥१॥
कथं माता भवेद्देवी एतत्कौतुहलं मम ॥२॥
ब्रह्मोवाच।

ज्ञानशक्तिः क्रिया धेनूर्देव्यारूपाः प्रकीर्तिताः। मातृका ज्ञानशक्तिस्तु क्रिया सा तमरूपिणी ।३॥ वामाद्या सा त्रिधा भूत्वा ज्येष्ठा रौद्रा ऋजुस्थिता । कुंडली त्रिकटाकारा द्वौ द्वौ विन्दुसमन्विता ।।४॥

सा प्रसूताष्टवर्गाणि स्वरा वसो द्विधा पुनः । ग्रनुनासंश्च घोषांश्च एकोना शतमिंद्तान् ॥४॥ मातरा तस्य वर्गस्थां दृष्टव्यः प्रथमः शिवः । षोडशान्तविभक्तस्तु ग्रकारे संव्यवस्थितः ॥६॥ ग्रकारे ब्रह्मरूपेण शिवरूपेण चापरे । विष्णु-स्कन्द-यम-शक्र-चिकान्तर-संस्थिता ॥७॥ विन्दौ वन्द्राकंसूयौं तु ततः सा शतधा मता । क्रियारूपा भवेद्देवी वेदमाता श्रृणुस्व ते ॥६॥ ग्रोंकारप्रणवा वेदा गायत्री वेदसम्भवा । षडंगास्ते समाख्याता उपागाश्चतुरोऽपरे ॥६॥

छन्दोलक्षरासंयुक्ता मातृका गर्भजा विदुः ॥१०॥

### मनुख्वाच ।

कि वेदो रूपमानेन उपांगं संख्याभेदतः । भक्तं कि वेदरूपन्तु तन्मे ब्रूहि समासतः ।११॥

१. स्मर्तारो कारका ख।

२. माता क ग।

३. ककारे क ग.।

४. बिन्दी बह्नयर्क सूर्यों तु क।

५. वेदी गायत्री बर्गं सम्पदा क । देवी ख ।

### ब्रह्मोवाच ।

एक एव भवेद्वेदश्चतुर्भेदः पुनः कृतः। शांखार्थमल्पसत्त्वानां ग्रहणा यातिविस्तरात् ॥१२॥ संविभक्तो मया वत्स ऋग्यजुः सामाथर्वणः। ग्रत्र भेदास्तु ऋग्वेदे दश चंव प्रकीर्तिता ॥१३॥ ग्राश्तेषाः संख्या चर्चाश्च श्रावकाश्चर्यकास्तथा। श्रावणीया चक्रमा च पुटक्रमवटक्रमाः ॥१४॥ दंडश्चेति समासेन पुनरेकंव पारगाः। शाखाश्च विविधा भूयः शांकला ब्रह्ममातृकाः ॥१४॥ तेषामध्ययनं प्रोक्तं मंडलाश्चतुषष्टिकाः । वर्गाणां परिसंख्यातं चतुर्विशशतानि च ॥१६॥ ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च। ऋचामशीतिपादश्च तत्र पारणमुच्यते ॥१७॥ ऋचं दशसहस्राणि ऋचं पञ्चशतानि च। ऋचामशीतिपादश्च तत्र पारणमुच्यते ॥१७॥ ऋचं दशस्त्राणि श्रवं पञ्चशतानि च। कडशीतिविभेदेन मया भिन्नं शिवाज्ञया ॥१८॥ दशधा चरका तत्र कारका विद्रधिषया ।

कठाप्राच्यः कठाइचैव कपिष्ठलकठास्तथा ॥१६॥

चारायणीयाः व्वेताइच व्वेतातारा मैत्रायणीया । पुनः सप्तिविभेदेन मैत्रायण्यः प्रकीितताः ॥२०॥ मानव-दुन्दुभ-वाराहावछागेयाः हारिद्रवीयाः । सामसायनीयावच तेषामध्ययनमुच्यते ॥२१॥ स्रष्टादशसहस्राणि पठन् शाखाविदो भवेत् । द्विगुणं पदनाठो यित्रगुणं क्रमपारगः ॥२२॥ षडंगानि यदाधीत्य षडंगविदुच्यते । शिक्षा कल्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् ॥२३॥ षडंगानि भवन्त्येतान्युपांगानि श्रुणु कथ्यताम् । प्रतिपदमन्त्रपदं कल्दो भाषा मीमांसा च ॥२४॥ न्यायतकंसमायुक्ता उपागाः परिकीितताः । परिशिष्टाव्य संख्याताः स्रष्टादश श्रुणुस्व तत् ॥२५॥ यूपलक्षणप्रतिष्ठा तु वाक्यं संख्या चरणव्यूहः । श्राद्धकल्पव्य सूक्तानि पारिषदमृग्यजुव्य ॥२६॥ स्रष्टकापूरणञ्चेव प्रवराध्यायंग श्रेषोद्या । क्रतुसंख्याभिगम्यो यज्ञ पाव्यानुग्रहश्रीत्रिकम् ॥२७॥ स्रष्टकापूरणञ्चेव प्रवराध्यायंग । षोडश । क्रतुसंख्याभिगम्यो यज्ञ पाव्यानुग्रहश्रीत्रिकम् ॥२७॥

१. कगपुस्तके नास्ति।

३. चाक्षु मांडका क ग।

४. मानमशीतिपादञ्च ख।

७. हरिद्रवीया क ग।

सामसीमापनीयाश्च क ।

१०. ग्रनुपदम् क।

२. ग्रहासाम् क।

४. चतुः सप्तिक ग।

६. ग्राद्ये क ग।

ह. विगुएाम् क ग।

११. शास्त्रम् ख।

वतञ्च पश्चवो होमं कूर्मलक्षणसंयुताः । कथिताः परिशिष्टास्तु ऊर्नावशा महामुने ॥२८॥ कठानां च यूपान्याहुश्चत्वारिशच्चतुत्तराः । प्राच्योदीच्य निरुक्तः च वाजसनेयश्च पंचधा ॥२६॥ दशभेदविभिन्नास्तु प्रष्टव्या मुनिपुंगवा । जाबाला बौधेया काण्वा माध्यन्दिनाश्च शारवेयाः ।३०।

सपायिनां व कपालाख्या पौण्डरवत्त्रवारिकपराशराः।

गौणपा बौधेया अयोध्यायेयाश्च तेषामध्ययनानि च ॥३१॥

द्वे सहस्रो शते न्यूने वेदवाजसनेयके । ऋगणः परिसंख्यातस्ततोऽज्यानि यज्ँषि च ॥३२॥ प्रष्टौ सहस्राणि शतानि चाष्टाशीतिरन्यत्राधिके । यज्ँषि तत्प्रमाणानि यजुषादि केवलम् ॥३३॥ शश्चित्रत्रयं परिसंख्यातं ब्राह्मणं च चतुर्गुणम् । एतत् त्वञ्च विजानीयात् तैत्तिराद्विविधा पुनः ३४। ग्रौखेयाः खंडिकेयाश्च चण्डिका पंचधा पुनः । कालकेया बौद्धायनीया हिरण्यकश्यास्तथा परे ॥३४॥ भारद्वाजापस्तम्बाश्च तेषां भेदाः प्रकीतिताः । ग्रध्ययनं सौप्तिकं चैव प्रवचनीयं तथापरम् ॥३६॥ सामवेदस्तु विस्तीर्णः सहस्रभेदैः कीतितः । ध्रात्रायेष्वधीयन्ते तदा इन्द्रेण धीमता ॥३७॥

वज्रेण निहताः शेषान् वक्ष्यामि शृग्धु भो द्विज ।

"नारायणीयाः कौथुमाश्च तत्र भेदाः पुनः शृग्धु ॥३८॥

नारायणीया सप्तेव उप्राद्या नयनावरा वेदमाता ।

कालरया महाकालरयालंघन विद्युता ॥३६॥

कौथुमानामि " सप्त प्रसुरा बादरायणा ।

वैनेया बौधेया श्रयौधेयाश्च तेषामध्ययनानि च ॥४०॥

प्रांजलाद्वे नभृत्याश्च प्राचनयोज्यानीकायना ।

१. वसवोत्थानम् क।

३. स्वपाठिनां क ।

४. बौलपा क।

६. पद्यमिदं क पुस्तके नास्ति ।

च पुस्तके एव केवलम् ।

१०. कीत्र्यमानाम् ख।

२. मुनिप्गानां क ।

५. सशुक्रियं क ग।

७. राणायणीया ग ।

६. कालवया महाकालवयानन्दनविद्युताः ख ग

ग्रध्ययनमि तेषां तु। ग्रध्दौ सामसहस्राणि सामानि च चतुर्दश ॥४१॥ ग्रध्दौ शतानि नवतिर्दश सहस्राणि बालिखिल्याः। ससुपर्णाश्च प्रेष्याश्च एतत्सामगर्णं स्मृतम् ॥४२। ग्रथ ग्रथवंवेदस्य नवभेदा भवन्ति च। अपिष्पलादमोदा मोदा च भूतापनीया च तथा ॥४३॥ याहनो ब्रह्मवलो च शौनको कुनखो तथा। देव दिश्चिश्चापि विद्यास्तेषामध्ययनं शृशु ॥४४॥ पञ्चकल्पा भवन्ति।

नक्षत्रकल्पो वैतानश्च संहिताविधिः ग्रांगिरसः। शान्तिकल्पश्च पंचेते ग्रथवंस्य भवन्ति च ।४५॥ सर्वेषामेव वेदानामुपवेदान् शृरुगुस्व ते । ऋग्वेदस्यायुर्वेदो यजुर्वेदस्य धनुस्तथा ॥४६॥ सामवेदस्य गान्धर्वमर्थशास्त्रमथर्वणः । ऋग्वेदस्यात्रेयं गोत्रं सामवेदं विदुर्मुने ॥४७॥ काश्यपं यजुर्वेदन्तु रुद्रवेदन्तु तत्समृतम्। सामवेदोऽपि गोत्रेण भरद्वाज पुरन्दरः ॥४८॥ ग्रिधिदेवं विजानीयात् वैतानन्तु ग्रथवंगो । ब्रह्मदेवं विजानीयात् रूपाण्यस्माच्छ्रगुस्व ते ॥४६॥ ऋग्वेदः पद्मपत्राक्षः प्रलम्बजठरः सुविभक्तग्रीवः। कृंचितकेशश्मश्रुः प्रमाग्रेनापि वितस्तिपञ्च ।५०। स राजते मौक्तिकवरोऽथ पूज्यो वरप्रदो भक्तियुते द्विजाय ॥५१॥

यजुर्वेदः पिंगलाक्षः कृषमध्यः स्थूलगलः कपोलस्ताम्रायत्तवर्णः कृष्णचरणः ॥
प्रादेशात् षड्दीर्घत्वेन लिंगोऽथवा चित्रे पूज्य सर्वकामान्वाप्नुयात् ॥५२॥
सामवेदो नित्यं स्रग्वी सुव्रतः शुचिः शुचीवाससः । क्षमी दान्तश्चर्मं च दण्डी काञ्चननयनः ॥५३॥
ग्रादित्यवर्णो वरोन षड्रत्नमात्रस्तथा । ताम्रोऽथ मिएा इन्द्राख्ये पूजयन् शुभदो भवेत् ॥५४॥

श्रथवंवेदस्तीक्ष्णश्चण्डः क्षामरूपो विश्वातमा विश्वकृत् । क्रूर अर्ध्व ज्वालावान् क्षुद्रकर्मा च शास्त्र कृतोन्नामी नीलोत्पलवर्णो वर्णोन स्वदारतुष्टः परस्त्रियार्थश्च । ॥५५॥

सोवर्ण पद्मरागे वा रुद्राख्ये पूजयन्मुने । सर्वकामानवाप्नोति स्रथर्व विहितानि च ॥५६॥

१. माससहस्राणि मासानि क।

२. सामगुणं स्मृतम् क ग।

३. क पुस्तके पंक्तिद्वयं नास्ति ।

४. देवदर्शाः क च।

५. बैतालम् कग।

६. पद्यमिदं क ग पुस्तके नास्ति।

७. रूद्राक्षे क।

वेदानां चैव उत्पत्ति स्वरवर्णं समुद्भवा। शिवभक्ति समायोगात् तवाख्याता मया मुने ।।५७॥ यद्देवनामरूपन्तु गोत्रं वेदप्रमाणजम् । वर्णं वर्ण्यते तात तस्य पुण्यफलं शृ्णु ।।५८।। यावन्ति वेदगीतानि पुण्ययज्ञ व्रतानि च। तावन्ति श्रवणादस्य प्राप्नुयात् भक्तिभावतः ।।५६।। प्रपुत्रो लभते पुत्रमधनो धनमाप्नुयात् । ग्रविद्वान् विद्यां प्राप्नोति दुःखाद् दुःखी प्रमुच्यते ।।६०॥ पठित्वा सर्ववेदानां सम्मतो द्विजवल्लभः । भवते नात्र सन्देहो देवी च वरदा सदा ।।६१॥

इति श्री देवीपुराए वेदोत्पत्तिस्मरएीय चरएाव्यूह समाप्तिर्नाम सप्ताधिकशततमोध्ऽयायः ।



३. ब्राद्ये वेदोत्पत्तिस्मरणीयं चरणव्यूहं समाप्तम् कृ ग ।

## अष्टाधिकश्**ततमोऽध्याय:**।

### मनुरुवाच ।

षडंगानीह वेदानां मया ज्ञातानि पूर्वशः। चातुर्वण्यहितार्थाय उपांगं मम कथ्यताम् ॥१॥ व्रह्मोवाच।

उपागांनां च ग्रंगांनामायुर्वेदं वरं विदुः। धर्मार्थकाममोक्षानां स चापि फलदायकः ॥ २॥ ज्योतिः शास्त्रं द्वितीयन्तु हष्टाहष्टप्रसाधकम्। तस्मात् तदुच्येत विप्र संक्षेपादवधारय ॥ ३॥ पुरा कैलाशशिखरे भगवन्तं पुनर्वसुम्। उपासतां महर्षोनां प्रादुरासीदियं कथा॥ ४॥ ग्रात्मे न्द्रियमनोऽर्थानां योऽयं पुरुषसंज्ञकः। शिश वस्यामयानाञ्च प्रागुत्यत्तिविनिश्चये॥ ४॥ तदन्तरं काशिपतिर्वामको वाक्यमर्थवत् । व्याजहार ऋषिमिति ग्रभिसृत्याभिवाद्य च॥ ६॥ कि नु भोः पुरुषो यज्ञस्तेज स्तस्यामयाः शुभा। न चेत्युक्ते नरेन्द्रेन प्रोवाचर्षांन् पुनर्वसुः॥ ७॥ सर्वे एवामितज्ञाना ज्ञानविच्छिन्तसंशयाः। भवन्तश्छेत्तुमहंन्ति काशिराजस्य संशयम् ॥ ६॥ पारीक्षस्तत् परीक्ष्याप्रे में द्गल्यो वाक्यमज्ञवीत्। ग्रात्मजः पुरुषोगा श्वात्मजाः कारणं हि सः। ६॥ स चिनोत्युपभुंक्ते च कर्मं कर्मंफलानि च। न स्मृते चेतनाधातोः प्रवृत्तिः सुखदुःखयो ॥ १०॥ शरलोगा तु नेत्याह न ह्यात्मानमात्मना। योजयेद् व्याधिभिर्दु खैः दुःखद्वेषी कदाचन ॥ ११॥ रजस्तमोभ्यान्तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकष् । शरीरस्य समुत्यतौ विकाराणाञ्च कारणम् ॥ १२॥ रजस्तमोभ्यान्तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकष् । शरीरस्य समुत्यतौ विकाराणाञ्च कारणम् ॥ १२॥

व्याधयो विदस्तु<sup>°</sup> नेत्याह न ह्योक्तं कारणं मनः । नार्त्तशरीरं रोगाणां नराणां मनसः िस्थितिः ॥१३॥

१. परंख।

३. ग्रव्रवीत् ।

५. रोगाः ख।

७. नापोचिदस्तु क।

२. काशिवस्याम् ग।

४. राज्जास् ख।

६. सवलो मारुते ग।

द. नक्ते शरीराच्छारीरा रोगानां मनकः स्थितिः च ।

रजसानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः । भ्रापो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निर्वृ त्तिहेतवः ॥१४॥ हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रजसः स्मृतः । नातिन्द्रियं मनः सन्ति रोगा शब्दादिजास्तथा ॥१५ षड्धातुजस्तु पुरुषो रोगा षड्धातुजास्तथा । रांशिः षड्धातुजो ह्योष सांख्यैराद्यैःपरीक्षितः ॥१६। तथा ब्रुवानं कुशिकमाह तमेति शौनक । कस्मात् मातापितृम्यां हि विना षड्धातुजो भवेत् ॥१७॥ पुरुषः पुरुषादे गींगीरखादश्वः प्रजायते । पैत्र्यौ मेहादयश्चोक्ता रोगास्तु एव कारराम् ॥१८॥ भद्रकाप्यस्तु नेत्याह न शक्तोऽशक्तात् प्रजायते । मात्रापित्रोश्च ते पूर्वमुत्पत्तिर्नोपयद्यते ॥१६॥ कर्मजस्तु मतो जन्तुः कर्मंजास्तस्य चामयाः। न ह्याते कर्मणा जन्म रोगानां पुरुषस्य च ॥२०॥ भरद्वाजस्तु नेत्याह कर्त्ता पूर्वं हि कर्मणः । दृष्टं न चाकृतं कर्म यस्य स्यात् पुरुषः फलम् ॥२१॥ भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च । खरद्रुव चलोत्पत्त्वं तेजोहन्तानां यथैव हि ॥२२॥ कात्यायनस्तु नेत्याह न ह्यारम्भः फलं भवेत् । भवेत् स्वभावाद्भावानामसिद्धः सिद्धिरेव वा ॥२३॥ स्रध्टो त्वमितसंकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापितः। चेतना चेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयो ॥२४॥ तन्नति भिक्षरात्रेयो न ह्यपत्यं प्रजापतिः । प्रजाहितैषी सततं दुखैर्युज्यादसाध्यवत् कालजस्त्वेन पुरुषः कालजास्तस्य चामया । जगत् कालवशं सर्वं का तः सर्वत्र कारराम् ॥२६॥ विवदतामुवाचेदं तथर्षीणां पुनर्वसुः । मैवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्राप्यं पक्षसंश्रयात् ॥२७॥ वादान् सम्प्रतिवादांश्च वदन्तो निष्चितानिव । पक्षान्तं नैव गच्छति तिलपीडकवदगतौ ॥२८॥ मुक्त्वेनं वादसंचर्षमध्यात्ममनुचिन्त्यताम् । नाविधूते तमक्षेपे ज्ञानमेतद् प्रवर्त्तते । कर्म वाचेतनोऽमूर्तेः प्रकृतमूर्त्तेऽस्थचेतन । पुरुषोऽचेतनोऽमूर्त्तो रसाद्याः सर्वचेतनाः ॥३०॥ कालो नित्योदितोऽमूर्त्तः स च हेतुः कथं भवेत् । न हि ग्रात्मानं दुःखाद्यैः प्रक्षापूर्वं समाचरेत् ।३१।

१. न हि मातापितृभ्यां हि विनाशित्वा भुजो भवेत् क ग।

२. तत्र काव्यस्तु नेत्यादे न ह्यर्घोऽर्थं प्रजायते क ग।

३. चलोष्ठत्वं ग।

४. पृष्टत्वाम् ग।

प्र. दू: खेर्दु खाद् असाधुवत् क ग ।

६. चाशयाः क।

७. ग्रनुचिन्तितम् क।

न बिवृत्ते तमस्कंदे क्षेपे ज्ञानं प्रबर्त्तते क ग।

शकटैर्बलिवरैंश्च स्वतो गत्वा न युज्यते । तथा प्रधानपुं साद्यामन्यो योक्ता विधीयते ॥३२॥ सा च शक्तिः शिवस्योक्ता चींचकाद्या महामुने । द्रष्टव्या सर्वविद्यासु शृशु वेदविदावर ॥३३॥ येषामेव हि भावानां संपत्संजनयेन्तरः । तेषामेव विपद्व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत् ॥३४॥

श्रथात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः काशिपतिरुवाच भगवन्त-मात्रेयम् । भगवन् ! सम्पन्निमित्तजस्य पुरुषस्य विपन्निमित्तजानाश्च रोगानां किमिन-वृद्धि कारणिमिति ॥३४॥

### भगवान् स्रात्रेय उवाच ।

हिताहारोपयोग<sup>२</sup> एव पुरुषस्याभिवृद्धि करो भवेत् । ग्रहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधिकरो भवेत् ॥३६। एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच ।

कथिमदं भगवन् हिताहितानामाहारजातानां लक्षणमनपवाद<sup>3</sup> मिभजानीयामो वयम् । हितसमाख्यातानां चैवाहारजातानामहितसमाख्यातानां च मात्रा-काल-क्रिया-भूमि-देह-दोष पुरुषोऽवस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वमुपलभामहे इति ॥३७॥

इति श्री देवीपुराएो आयुर्वेदोपोद्घातो नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः ।

१. मृतो ग।

३. ग्रनपबर्गं क ग।

२. एक एव क ग।

४. आयुर्वेदोत्पत्तिः क ग।

# नवाधिकश्ततमोऽध्यायः।

### ग्रगस्त्य उवाच।

एवं पृष्ठस्तु शिष्येन उवाच भगवान् कविः । सर्वेषामृषिमुख्यागां प्रवरोऽत्रिनन्दनः ॥१॥
तमुवाच भवानात्रेयः-यदाहारजातमग्निवेषसमाँद्येव शरीरधातून् प्रकृतौ स्थापयित
विषमाञ्च समीकरोत्येतद्धितम् विद्धि विपरीतं विरितामित्येतद्धि हिताहितलक्षणमनपवादं
भवति ॥२॥

एवं वादिनञ्च भगवन्तमात्रेयमग्निवेष उवाच । भगवन् न त्वेतदेवमुपदिष्टं भूयिष्ठ कल्पा सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति ॥३॥

### श्रात्रेय उवाच।

येषां विदितमाहारतत्त्वं <sup>२</sup> गुणतो द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवतो मात्रादयश्च तावान्तु एतदेवमुपदिष्टं विज्ञातुमुत्सहेरन् ॥४॥

यथा तु खल्वेतदुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति, तदेतदुपदैक्ष्यामो मात्रादीन् भारानुदाहरन्तः ॥४॥

तेषां हि बहुधा विकल्पा भवन्ति । ग्राहारविधिविशेषाँस्तु खलु लक्षणतश्चावयवतः चानुव्याख्यास्यामः । तद्यथा—

म्राहारत्वमाहारस्यानेकाविधमर्थभेदात् । स पुर्नाद्वयोनिः स्थावरजंगमात्मकत्वात् ॥६॥ द्विविधः प्रभावो हिताहितोदकाविशेषात् । चर्तुविधि उपयोगः पानाशन-भक्ष्यलेहजो-पयोगात् ॥७॥

१. हिताहितमनपरा भवति क ग।

षडास्वादो रसभेदतः षड्विधत्वात्। विश्वतिगुणो गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्निग्ध-रुक्ष-तीक्ष्ण-स्थिर-सरस-मृदु-कठिन-विषद-पिच्छिल-इलक्ष्म-खर-सूक्ष्म-सार्द्ध-द्रव्यानुगमात् ॥ ॥ ग्रपिरसंख्येयविकल्पो द्रव्यसंयोग करणबाहुल्यात्। तस्य ये ये विकारावयवा भूयि-ष्ठमुपयुज्यन्ते भूयिष्ठकल्पाणाञ्च मनुष्याणां प्रकृत्येव हिततमाँश्चाहिततमाँश्च ताँस्तान् यथावदनुव्याख्यास्यामः।

इति श्री देवीपुराएो शिष्यसम्बोधनं नाम नवाधिकशततमोऽध्यायः ।

१. शिष्यसम्बोधनं क ग।

## दशाधिकश्ततमो ऽध्यायः।

### ग्रात्रेय उवाच।

तद्यथा--लोहितशालयः शुकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति ।

मुद्गाः शमीधान्यानाम्, ग्रान्तरीक्षमुदकानाम्, सैन्धवं लक्षणानाम्, जीवन्तीशाकं शाकानाम्, ऐग्णेयं मृगमांसानाम्, लावः पिक्षणाम्, गोधा विलेशयानाम्, रोहितो मत्स्यानाम्, गव्यं सिपः सिपः सिपः, गौः क्षीरं-क्षीराग्णाम्, तिलतैलं स्थावरस्नेहानाम्, वराहवसा ग्रानूपमृगवसानाम्, चुलुकी वसा मत्स्यवसानाम्, राजहंसवसा जन<sup>२</sup>चरिवहगवसानाम्, कुक्कुटवसा विष्किर शकुनि वसानाम्, ग्रजाभेदः शाखादमेदसाम्, शृङ्गवेरं कन्दानाम्, मृहीका फलानाम्, शर्करा इक्षुविकाराणामिति प्रकृत्यैव हिततमानामाहारिवकारागामृ प्रधानतमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति ॥१॥

ग्रहिततमानामप्युपदेक्ष्यामः :---

यवकाः शुक्कधान्यानामपथ्यत्वे निकृष्टतमाः अवित्ति, माषा शमीधान्यानाम्, वर्षानादेयमुदकानां ऊषरं लवणानाम्, सर्षपशाकं शाकानाम्, गोमांसं मृगमासानाम्, व्यालकपोतं पक्षिरणाम्, भेको- विलेशयानाम्, चिलिचिमो मत्स्यानाम्, ग्राविकसिपः सिप्षाम्, ग्राविक्षीरं क्षीरारणाम्, कुसुम्भ स्नेहः स्थावरस्नेहानाम्, महिषवसानूप मृगवसानाम्, कुम्भोरवसा मत्स्य वसानाम्, काकमण्डूकवसा जलचर- विहगवसानाम्, चरकवसा विष्कर शकुनिवसानाम्, हिस्तिभेदः शाखादमेदसाम्, मूलकं कन्दानाम्,

१. लोहितशोशितः ग।

३. प्रकृष्टतमोः ग .

५. कुम्भस्नेहः ग।

१. विक्षिवशकुनि ग।

३. ग्रहोपशंमनं समनीयानाम् ग।

२. जलचर गा

४. कागकापोतम ग।

२. कूष्माण्डग्रहासाम् ग।

१. कटुतेलम् क ग।

लकुचं फलानाम्, फानितिमिक्षुविकाराणामिति प्रकृत्यैव ग्रहिततमानामाहार विकाराणाम्, निकृष्टत-मानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति ॥२॥

हिताहिताहारवरमाहारविकाराणामतो भूयः कमौंषधानाञ्च प्राधान्यतः सानुवन्धानि द्रव्याणि अत्र व्याख्यास्यामः—तद्यथा:—

शिवानुस्मरएां भूतजरापहराएाम्, मातरो वालग्रहाणाम्, चामुण्डा शाकिनीनाम्, विष्णुः कण्डग्रहाणाम्, बह्मा सत्यग्रहाणाम्, दुर्गा महाग्रहाणाम्, उमा प्रीतिकरागान्, स्कंदो सर्वग्रहारााम्, विनायको विघ्नग्रहानाम्, भादित्यः कुष्ठोपशमनाताम्, सोम ग्रौषधीनाम्, दक्षा-ाखनौ त्रायुर्वेदसिद्धानाम्, मन्त्रस्नानं सर्वस्नानाम्, प्रातर्हवनं शान्तीनाम्, रोचनादधिसपिमंगलानाम्, तिथिश्रवर्गं सर्वदुःस्वप्नापहानाम्, तिलदानं ग्रहोपशमनीयानाम्, गोस्पर्शनमायुवर्धनानाम्, नग्नकषाय दर्शनमनायुष्यानाम्, सतताध्ययनं बुद्धिमेधाकराणाम्, पुत्रत्वं वंशवृद्धिकराणाम्, ग्रन्नं वृद्धिकराणाम्, श्रेष्ठमुदकमास्वादकराणाम्, सुरा श्रमहराणाम्, क्षीरं जीवनीयानाम्, मांसे वृहणीनाम्, मन्त्रव्यरुचिकराणाम्, ग्रम्लं हृद्यानाम्, कुवकुटो वल्यानाम्, नक्ररेतो वृष्याणाम्, मधुक्लेष्मिपत्तप्रश-मनीयानाम्, सर्पि वातिपत्तप्रशमनानाम्, तेल³ वातक्तेष्य प्रशमनानाम्, वमनं क्लेष्महराणाम्, विरेचनं पित्तहरागाम्, वस्तिवितहराणाम्, स्वेदो मार्दवकरागाम्, व्यायामः स्थैर्यकराणाम्, व्यवायः कार्र्यकराणान्, क्षारः पुंस्त्वोपघातिनाम्, तिन्दूकमनन्नद्रव्यरुचिकराणाम्, ग्रामकपित्थक-ग्राविकसिपः ग्रविलद्यानाम्, ग्रजाक्षीरं शोवघ्नशून्यमात्मारक्तसांग्राहिक रक्तिपत्त ग्रविक्षीरं इलेब्मिपत्तापचयकराणाम्, महिषीक्षीरं स्वप्नजननानाम्, गवेधुकान्नं कर्शनीयानाम्, दिध ग्रतिस्वंदकरागाम्, मद्यभियान्दकराणाम्, इक्षुर्मूत्रजननानाम्, यवाः पुरीषजननानाम् जाम्बवं विरक्षणींयानाम्, इलेब्पपत्तजननाम्, कुतथा अम्त्रपित्तजननानाम्, माषा इलेब्पपित्तजनना-मदनफलं मदनस्थापनानुवासनोगयोगिनान्, त्रिवृत् सुखविरेचकानाम्, चतुरंगुलं नाम्, शिरोविरेचनानाम्, मृदुविरेचकानाम्, स्तूहीक्षीरं तीक्ष्णविरेचनानाम्, प्रत्यक्पुष्पी विडगं

१. ग पुस्तके नास्ति ।

३. क ग पुस्तके नास्ति ।

२. नवंधातुराणाम् क ग।

४. क ग पुस्तके नास्ति ।

कृमिघ्नानाम्, शिरीषो ताक्ष्यी विषघ्नानाम्, खदिरः कुष्ठघ्नानाम्, रास्ना वातहराणाम्, ग्रामलकं बयः स्थापनानाम्, हरीतकी पथ्यानाम्, एरण्डमूलं वृष्यवातहराणाम्, पिप्पलीमूलं दीपनीयपाचनी-यप्रशमनाना न्, चित्रकमूलं दीपनीयपाचनीयानाम्, पुष्करमूलं हिक्का-श्वास-कास-पार्श्व-शूलहरा-णाम्, उदीच्य निर्वापण-दीपनीय-पाचनीय-छर्द्तीसारहराणाम्, कट्वंगं संग्राहक-पाचनीय-दीप-नीयानाम्, ग्रनन्ता संग्राहक-रक्त-पित्त-प्रशयनानाम्, ग्रमृता संग्राहक-वातहर-दींपनीय-श्लेष्म-शोणित विवन्क प्रशमनानाम्, बिल्वं संग्राहक-दोपनीय-वात-कफ प्रशमनानाम्, दीपनीय पाचनीय-संग्राहक-सर्वदोब-हराणाम्, उत्पल-कुमुद-पद्म-किञ्जलका शोणित-पित्तादि-योग-रक्त-पित्त-प्रशमनानाम्, दुरालश्रा पित्त-श्लेष्य-प्रशमनानाम्, गंधप्रियंगु इलेब्म-पित्त-रक्त-साग्रहिकोपशोषणानाम्, काइमर्यफलं क्टजत्वक् पृश्चितपणि सांग्राहिक वातहर दीपनीय वृष्यागाम्, विदारिगन्धा रक्त-पित्त-प्रशमनानाम्, वृष्यसर्वदोषहराणाम्, वला सांग्राहिक-वल्य-वातहराणाम्, गोक्षुरको मूत्र-कृच्छ्रानिल हरा-णाम्, हिंगु निर्यास-छेदनीय-दीपनीय-ग्रनुलोमिक-वात-कफ-प्रशमनानाम्, ग्रम्लदेतसो भेदनीय-आनु-लोमिक-इलेब्म-प्रशमनानाम्, यावशूकः संग्रहणीय-पाचनीय ग्रश्तींघ्नानाम्, तक्राभ्यासो इवासग्रहणीय दोषात् घृतव्याप्त प्रशमनानाम्, क्रव्याद् मांसाभ्यासो ग्रहणी-दोष शोषोशोध्नानाम्, क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम्, समघृतसक्तुप्राशाभ्यासो वृष्योदा-वर्त्तहराएगाम् , (तेलगण्डूषाभ्यासो दन्तवलर्शच-कराणाम्, चन्दनोडुम्बरं मोहनिर्वापणोपलेयनानाम्, राग्नागुरुनी शीतापनय प्रलेपनानाम्, लोमज्ज-कोशीरं-दाह-त्वग्दोष-स्वेदापनयन-प्रलेपनानाम्, कुष्ठं वातहराभ्यंगोपानहयोगिनाम्, मधूकं चक्षुष्य-वृष्य-केश्य-कन्ठ्य-वर्ण्य-विरजनीय-रोपनीयानाम्, वायुः प्राणसंज्ञा-प्रधानहेतूनाम्, ग्रग्निः ग्राम-स्तम्भ-शोत-शूल-उद्ववन-प्रशमनानाम्, जलं स्तम्भनीयानाम्, मृद्शृष्टलोष्ट निर्वापितमुदकं तृषाति-योग-प्रशमनानाम्,) अतिमात्राशनं ग्रामप्रदोषहेतुनाम्, यथाग्न्यम्बुभ्याहारो अग्निसन्धुक्षनानाम्, यथासाम्यं चेष्टाव्यवहारक्च सेव्यानाम्, कालेभीजनमारोग्यकराणाम्, वेगसन्धारएां ग्रनारोग्यकरा-णाम्, तृष्तिराहारगुणानाम्, मद्यं सौमनस्यजनानाम्, मद्यक्षेपो धी-धृतिः-स्मृतिहराणाम्,

१। क ग पुस्तके पंऋिषंचकं नास्ति ।

गुरुभोजनं दुर्विपाकानाम्, एकासन-शयन-भोजनं सुखपिरणामकराणाम्, ल्लीव्वितप्रसंगः शोषकराणां, शुक्रवेगिनग्रहः षाण्डकराणाम्, पराद्यतनमन्नमश्रद्धाजननानाम्, ग्रनशनमायुषो ह्रासकराणाम्, प्रित्ताश्चनं कर्णनीयाणाम्, ग्रजीर्णाध्यश्चनं ग्रह्णीदूषनानाम्, विषमशनंमिनवेषम्यकराणाम्, विरुद्धवीर्यांसनं निन्दितव्याधिकराणाम्, रजस्वलािश्मिनमलक्ष्मीमुख्यानाम्, ब्रह्मचर्यमायुःयकराराम्, सङ्कल्पो वृष्यानाम्, दौनंनस्यमवृष्यानाम्, ग्रयथाबलमाहरन्तः प्राणोपहारिणाम्, हर्षः प्रोणनानाम्, शोक शोषमानाम्, निवृं त्तः पुष्टिकराणाम्, पुष्टिः स्वप्न-तन्द्राकराणाम्, सर्वरसाभ्यासो वलपुष्टिकराणाम्, एकरसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम्, गर्भशल्यकमहर्ध्यानाम्, ग्रजीर्गं रोगहेतुनाम्, बालो मृदुभेषजीयानाम्, वृद्धो याप्यानाम्, गर्भणी तीक्ष्णोषधव्यायामवर्ण्जनीयानाम्,
सौमनस्यं गर्भधारणानाम्, सन्तिपातो दुश्चिकित्सानाम्, ग्राभोविषमचिकित्सानाम्, ज्वरो रोगानाम्, कृष्ठं दीर्घरोगानाम्, राजयक्ष्मा रोगसमूहानाम् जलोक मोहनशस्त्राणाम्, हिमवान् ग्रौषधभूमीनाम्, शिवो मन्त्रसिद्धीनाम्, दुर्गाराधनं विजयानाम्, समाधी रसायनानाम्, नास्तिको वर्ण्जयानाम्, लौल्यं क्लेशकराणाम्, बहुतन्त्रावलोकनं विमलोकरानाम्, तिद्वद्या सम्भाषा बुद्धवर्धनानाम्, ग्रायुर्वेदोऽमृतानाम्, सन्तोषः सुखानामिति ॥३॥

सर्वेषां साधने हेतुरारोग्यं समुदाहृतम् । तस्मात्प्रयत्नतो वत्स प्रथमेनं समभ्यसेत् ॥४॥ वेदांगानां यथा ज्यातिर्वरिष्ठः मुनिसत्तमः । उपांगानां तथा चैतदायुर्वेदो वरः स्मृतः ॥४॥ किपलो हेमकुक्षिश्च वरुणो जलदाधियः । मेखलो निषधो रुद्रो दुन्दुिशः पुलहो हिरः ।।६॥ यजनः सामकश्चेन्दुः काशिका जनको वपुः । हेमः सुमाली दीप्तिश्च भानुवर्गः प्रभाकिषः ॥७॥ सुषेणो महिमा पिगो ब्रह्मा दक्षप्रजापितः । ग्रश्चिनौ वृत्रहा ग्रित्रिते वेदविदावराः ॥६॥ श्रायुर्वेदार्थकुशालारमरत्वं गता मुने । मित्राणामुपकाराय ग्रपकाराय शत्रवे ॥६॥ हिताहितस्य वेत्तारं हृष्टाहष्टप्रसाधनम् । स्मारितं परप्रीतिनां शिवेन परमात्मना ॥१०॥

खट्वा जिघासता वत्स आयुर्वेदः प्रकाशितः ॥११॥

इति श्री देवीपुराणे आयुर्वेद-निर्देश-समाप्तिनीम दशाधिकशततमोऽध्यायः ।

१. प्रलपतो क ग।

३. अहितम् ख।

२. निष्ठो खग।

४. स्राद्ये देव्यवसारे स्रायुर्वेदनिर्देशः क ग।

## एकादशाधिकश्ततमोऽध्यायः ।

## मनुख्वाच।

कथं खट्वासुरः श्रेष्ठ ग्रायुर्वेदं प्रकाशता । निहतो देवदेवेन तन्मे ब्रूहि सनातन ॥१॥ ब्रह्मोवाच ।

गजरूपो महादेवो वसन्मालव पर्वते । खं विभागे स्थितो विष्णुः पथमार्गं निवारते ॥२॥ तयोः संरब्धो रोषेण महायुद्धे महात्मना । उत्पन्नो विश्वरूपात्मा महारूपो महाबलः ॥३॥ ग्रनंततेजाः पिगाक्षो बहुमायो गुणात्मकः । भान्वायुत्तसहस्राक्षः कालानलसमप्रभः ॥४॥ सूर्यसोमेक्षणश्चण्डः पातालांद्रिनखांगुलीः । नागाननाः सुराः सर्वे जंघे भूधरजानुनी ॥४॥ भूलोंकं च भुवलोंकं नाभिश्च महर्नक्षसम् । जनग्रीवाः तपोवक्त्रं शिरः सत्यमयं वपुः ॥६॥ विष्णोस्तपस्य विध्वंस निर्वाणं गच्छतस्ततः । ग्रवरांशं समास्थाय विष्णुर्योधितवाँस्तदा ॥७॥

कृत्वा वपुर्महासूक्ष्मं बहुमायो महाबलः ।

घातिता विष्णुरुद्राद्याः भूयो भूयो विवर्धते ॥ ॥

शरशक्ति गदादण्ड परश्वायुधघातजान् ।

पद्मं पद्मसहस्राक्ष विसृष्टमात्मविग्रहः ॥ ६॥

सहमाया समुद्रभूतः खट्बा-देह-समुद्रभवः ।

वेष्टितो विषु विघ्नेशौ युध्यमानौ महाबलौ ॥ १०॥

निष्पन्दं विष्णु कृत्वा तु विघ्नेशं च महाबलम् ।

इन्द्रादीन् स सुरान् वत्स योधनाय समुद्यतः ॥ ११॥

१. महात्मनः ग।

३. कृत्वानु महायुद्धम् ग।

४. कुन्त ग।

२. श्रमुरांसम् ग।

५. सहस्राणाम् ग।

इन्द्रं चन्द्रं वसु ब्रह्म यमरुद्रं क्षिदवाकरान्। स जित्वा चैव देवाँश्च पातालानभिद्रवत् ॥१२॥ एवं देवान् सुरान् नागान् पूर्वमार्गव्यवस्थितान्। निजित्य स्ववशे कृत्वा पुनश्चैव निवेश्य तान् ।१३।

तपः समारभेदुग्रं कराभुक् सलिलाशनः ॥१४॥

गोमूत्रगोमयाहारो वाय्ला हारोऽथवा पुनः। स्रवाङ्मुखो धूमभुजो स्रर्बुदन्तु समास्थितः ॥१४॥ ततस्तस्याभवद्दैवो वरदाने समुत्सुकः । त्रिमूर्त्ति विश्वरूपात्मा शशांकांकित शेरवरः ॥१६॥

इति श्री देवीपुराएो खट्वासुरोत्पत्तिर्नामैकदशाधिकशततमोऽध्यायः र ।



non by that courses meregaly the confused forth and were true

१. व ाद्याहारो ग।

२. ग्राद्ये देव्यवतारे खट्वासुरोत्पत्ति क ग।

# द्वादशाधिकशततमोऽध्ययायः।

#### दशिष्ठ उवाच।

कोऽसौ गजाननो देवः कथं वा समगच्छत । कथं निवारयेत् विष्णुमेतदिच्छामि वेदितुम् ॥१॥ मनुरुवाच

यदुर्लभं भवेदण्डं हेमजं क्षितिभूषणम् । लोके मेरु समाख्यातः तस्य पूर्वेण भूधरः ॥२॥ ऋषिदेवनिषेवितः । सिद्धिकन्नरगन्धर्वे ग्रसरोणगसेवितः 11311 विख्यात सरित्सरोवराकीणें दीघिकानदमालितः फलपृष्पसमावृतः 1 11811 नानाद्रुमलताकीर्गः बहुपक्षिसमाघुष्टो श्रतिरम्यो मनोहरः हंसकारण्डवचक्र जींवं जीवकनादितः । IIXII तस्मिन पर्वतराजेन्द्रे पीतवासा जगत्पतिः । सत्त्वात्मको महामायो जगतां पतिः केशवः ॥६॥ स्थित्यर्थं मतिमाधाय स्थितो विग्रहरुपिणः। सदा रतिमुदायुक्तः क्रीडमानः क्रिया सह ॥७॥ तावत् तत्र क्रिया शक्ति ह्यनन्त प्रभवो महान् । विग्रहीभूत देवेच्छा समाययुस्तपं प्रति ॥८॥ सा विद्या वेदभावेन महत्तपः समास्थिता। विष्णुना च समास्थ।य प्रवृत्येवं व्यवस्थिता तदा तस्यामभवद्भावो राजसः परमेच्छया। पाणौ संमन्थियत्वा तु नरकाय गजाननम् सत्त्वोद्रिक्तः सृजेदैवं सर्वदेवमयं विभुम् । चन्द्रादित्यानलो नेत्रो ब्रह्मा चैव शिरो वाहु ॥११॥ केशा वनस्पतिस्तस्य रुद्रा ग्रीवासमाश्रिता । दशनाग्रहनक्षत्रा धर्मा धर्मे तु स्रोष्ठयोः ॥१२॥

> जिह्वा सरस्वती तस्य श्रोत्रे चैवे दिशो दश। इन्द्रो नासागतस्तस्य भ्रुवींर्मध्ये हरः स्मृतः ॥१३॥

१. यथा हितस्य दण्डे क ख।

२. लोकालोक: ख।

३. मानव्यो ग।

४. देवाद्या ग।

४. विष्पुना नर्मममास्थाय प्रावृतेव तु ब्याकृता क। ६. स्वयम् क ग।

सागरा जठरं तस्य ऋषयो रीमकूपगाः । गन्धर्वा किन्नरा यक्षाः पिशाचा दनुराक्षसाः ॥१४॥ उदरस्था तु देवस्य नद्या बाही समाश्रियः । स्रंगुल्यो भुजगास्तस्य नरवास्तारागरााः स्मृता ॥१४॥ हृदयस्था क्रिया देवी मेरुः पृष्ठगतो ह्यभूत् । यमो धर्मश्च नाभौ तु कण्ठे तु पृथिवी स्थिता ॥१६॥ लिंगे सृष्टि दिजानीयात् स्रश्विनौ जानुनी स्थितौ ।

पर्वताश्चारुदेशस्थाः पातालात्मकैः स्मृता ॥१७॥

नारका भुवनास्तस्य पादस्था मुनिसत्तम । कालाग्निश्च स्वयं रुद्रः पार्वागुष्ठ समाश्रितः ॥१८॥ वेदाश्च मनवः कल्पा दिना काष्ठा कला लवाः । सर्वे तत्र व प्रष्टव्या सर्वदेवमयो हि सः ॥१९॥ एवं सर्वात्मकं दृष्ट्वा गजवाक्यन्तु विष्णुना । प्रणम्य मुदितो भक्त्या तुतोष विविधेः स्तवैः ॥२०॥

इति श्रीदेवी पुराएो विनायकोत्पत्तिर्नाम द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः १



PRINCIPAL PRINCI

१. विनायकोत्पत्तिः क ग ।

# त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ।

## विष्णुरुवाच ।

स्तोष्येऽहं सुरारिदमनं रिपूणां, वैरिहारां गजवक्त्रमुदन्तशोभम् ।

तं भाति कुन्द-हिम-शंख-शशांकदन्तं, ताम्राभकान्तिवपुषं रुचिरारुणाभम् ॥१॥ तं भाति श्रिपत जगच्छिशसूर्यमार्गं, गां गच्छतीव मेरु सुरारिहन्तुम् ।

तमहं नमामि भगवन् प्रमथेशजातं, तर्जन् सुरारिभयदं दनुदर्पहन्तुम् ॥२॥ ताराभ मौक्तिक कृत वनमाल ग्रीवं, वाराह वक्षदृढदंष्ट्र इवांशुशोभम्।

भृंगोपगीतमदगण्ड सुसेव्यमानम्, तमहं नमामि वरदं वरदायकं तम् ॥३॥ तारारिएां प्रमथभ्रातृवरं सुवेशम्, शम्भोद्वितीय एव मूक्तिः सुचारुवेशम् ।

नानाविचित्र रूपशोभित चारु हारं, नमामि गजाननं तं महाप्रमाणम्<sup>४</sup> ॥४॥ नागेन्द्रभोग कृतशेरवरमूर्घिन भानं, लम्बन्तु चारुचमरं रएकार्यवीरम्।

स्तुवन्तु शक्रवनकान्तमहास्त्रमन्तं, तं मातृयोगिप्राग्गर्माच्चत सुष्टमिष्टम् ॥५॥ टंकार हार रचनादित घण्ट शब्दं, दंष्ट्राग्रलग्न दनुदन्तिघटा कलापम् ।

पंकांकरेशु रजपंकज चारुवर्चं, चामीकराखचितमरकतसंसेव्यमानम् ॥६॥ लम्बन्तु कर्ण पर्णं ४-शंख-सुचारु चामरं, रक्तान्तनेत्र कर्णायतचारु तुंगम्।

गम्भीर गर्जित महारवभेद्यशब्दम्, धगण्डांकुंश परशुमेखल सूत्रधारम् ॥७॥

१. बिलेरिहासाम् ग।

३. गजाननं तं क ग।

४. पटुक।

२. भस्मातिब्यापित ग, तं भाति ब्यापित क

४. पद्यद्वयं क ग पुस्तके नास्ति ।

६. दण्डां कुंश क।

राराजते सकलपर्वतसानु कण्ठं, चण्डाति-नूपुर-घ्वनिमुखरं विभ्रान्तम् ।

तस्मै नमामि सततं जगतो हिताय, विध्नेश्वराय वरदाय वरप्रदाय ॥ ॥ ॥ वामैकहस्तसततं कृतलड्डूकाय, सिद्धाथकं सुरभिगन्धविलेपनाय।

ब्रह्मे न्द्र-चन्द्र-वसु-शंकर-संस्तुताय, गंगाजलीघ इव दानमहाप्रदाय ॥६॥ इष्टार्थफलमीहितप्रदाय शिवाय, सम्पूजयस्व<sup>२</sup> मम देवशुभं शुभाय।

विघ्नं विनाशय प्रभो सुरसिद्धचन्द्रं, शक्रस्य व्याधितदिवस्य शुभं प्रयच्छ ॥१०॥ स्तुत्वा तु शक्तितनयं प्रयतेन विष्णो, तुष्टः समीहितवरं ददते च तस्य।

विष्णोस्तवार्थमिदं शैलवरं हरेण, सम्प्रेषितो रिपुहराय पुरन्दरस्य ॥११॥
मयोच्यतां वद भवान् किमहं करोमि, त्रैलोक्यनिर्जितरिपुं तवाहं वदामि ।
श्रुत्वैवं तदा देवं विष्णुना प्रभविष्णुना, तुतुष्ट वरदोभूतो विघ्नस्य निघनाय च ।१२।
इति श्री देवीपुरागो विनायकस्तवो नाम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ।



१. वितान्तम् क।

३. यायाच्यताम् क ग।

२. सम्पूरय क।

४. विनायकस्तवः क ग।

## चतुर्दशाधिकश्ततमोऽध्यायः।

# मनुस्वाच ।

दत्ते विष्णा वरे ब्रह्मन् प्रतिपन्ने च वेदने । ब्राद्दुई रब्रह्मागं वासवादित्य चन्द्रसाः ॥१॥
तुतोष विधिवत्भक्त्या पूजियत्वा यथाक्रमम् । ईश्वरो ददते पूर्वमर्थचन्द्रं महोदयन् ॥२॥
ब्रह्मणा मेखला शुभ्रा भानुना चारुविभ्रमम् । विष्णुना शंखशाङ्गां वासवो वज्रमुत्तमम् ॥३॥
यमो दण्डं विचित्रन्तु गदां धनदपाम्प तो । ब्रंकुशं पाशखडगश्च रक्षेन्द्रो गमनं पुनः ॥४॥
दिग्गजानथ नागैश्च कटकाकिटसूत्रकः । नक्षत्रा गण्डमालादि मातर ब्रात्मतुल्यतान् ॥४॥
उमा देवी तु विज्ञानं शंकरो भोगमुत्तमम् । पितरो ग्रहरक्षाणि विह्निना च यथाक्रमन् ॥६॥
ऊर्जस्तेजश्च सिद्धिश्च योगिभिः प्रतिपादिता । ऋषिभिनंदशैलैश्च समुद्रश्चित्रया पुनः ॥७॥
उपप्लवो च गाम्भीयं विधिवत् प्रतिपादितम् । एवं कृत्वा ततस्तस्य शंकरादि महाप्रभाम् ॥८॥

दत्तानि दिव्य चास्त्राशि समन्त्राशि वृतानि च। ग्रिभिषक्तः शिवेनास्य सर्वेषां नायको भवान् ॥६॥ भवति सर्व कार्येषु त्वं च देवेषु नायकः। विनायकेति देवानां लोके स्याति व्रजिष्यसि॥१०॥

इति श्री देवीपुराएो विनायकाभिषेकवरदानं नाम चतुर्दशाधिकशततमें ऽध्यायः ।

१. ग्राद्ये हरब्रह्माणो ख

३. धनददम्पती क।

५. ग्राद्ये विनायकाभिषेके वरदानम् क ग

२. क पुत्तके पद्यमिदं नास्ति ।

५. ख पुस्तके पंक्तिरियं नास्ति ।

## पञ्चद्शाधिकश्ततमोऽध्यायः।

#### वशिष्ठ उवाच।

तुष्टे विनायके विष्णो ह्यभिषिक्ते गजानने । किं कुर्वन्देवराजेन्द्रः किम्वा शंकरकेशवौ ॥१॥ मनुख्वाच ।

पुरस्कृत्य तदा देवं गजवक्त्रं महाबलम् । विघ्नस्य घातनार्थाय प्रययावर्बुदाचलम् ॥२॥ यत्रासौ दनुशार्द्गल सर्वदेव-भयावहः । ग्रयुतोच्छ्रयमानेन योजनायाम'विस्तरः ॥३॥ दशांशेन च पादन्तां पद्मानि नव सप्त च । तथा तं सहसा हृष्ट्वा गजवक्त्रेण दानवान् ॥४॥ मायामयानि शत्रूणामयुतानि प्रचिक्तरे । ग्राहमनः समबीर्याणि सर्वशास्त्रविदानि च ॥४॥ कृत्वा तु तथा योधान् संग्राममभवन्महत् । दानवैनिं जिताः सर्वे विध्नजैर्गजवाहिनी ॥६॥

देवाः पश्यन्ति संत्रस्ताः यदि भग्नो विनायकः।

तदा न जानीमः कस्माद्रक्षा शक्रस्य संगरे ॥७॥

देवेन शूलिना तस्मात् विज्ञिणा चिक्रिणा तथा। मुक्तानि दिव्यान्यस्त्राणि तथा तेनेव शामितः ॥८॥ विवृद्धमन्युः संरब्धो गजेन्द्रः पुनरुद्यतः । तथा विनायकः क्रुद्धो गृहीत्वा शंकरायुधम् ॥६॥

विघ्नस्य चिच्छिदे कर्त्तं विघ्नान् पापान् निवारयेत् ।
विघ्नान् पाशेन रोधित्वा सर्वांस्तानिप घातयेत् ॥१०॥
स्वंयं हत्वा महावीयं तपिच्छिद्र-समुद्भवम् ।
इन्द्रस्य च विपुलं राज्यं प्रददावभयं सुरान् ॥११॥
इति श्रो देवीपुराणे विघ्नवधो नाम पंचदशाधिकशततमोऽघ्यायः र

१. योजनापादविस्तरः ख ।

४. इन्द्रस्य च रिपुं राज्यं ख।

२ पंक्तित्रयं ख पुस्तके नास्ति ।

४. ग्राचे देव्यवतारे विध्नवधः क ग।

# षोडशाधिकश्ततमोऽध्याय: ।

### वशिष्ठ उवाच।

कस्य छिद्रं भवेद् ब्रह्मन् तपस्य चरतो विभो । यस्मिन् विघ्नः समुत्पन्नः सर्वदेवभयावहः ॥१॥ मनुख्वाच।

सृष्टिकामस्य युगादौ चरतस्तपः । तपसामनुविद्धस्य महामोहः प्रजायत ॥२॥ ब्रह्मणः तस्य मोह¹प्रमुग्धस्य नष्टसत्त्वस्य गो द्विज। ग्रवज्ञां शिवविष्णूनां कृत्वाहमिति देवता ॥३॥ कत्ता ग्रहञ्च भोक्ता च नान्योऽस्तीति सोऽत्रवीत् । ततोऽहसत् सुरेशानो यमवक्त्रेण दारुणम् ॥४॥ ततो ज्वाला समुत्पन्ना तस्मिन् घोरो महाबलः । कृष्णाञ्जननिभाकारो रक्ताभ्रो रक्तलोचनः ॥५॥ च क्रपाणितौ स्त्रिशूली च तर्ज<sup>3</sup>मानः पितामहम् । भयं जग्मुः सुरा सर्वे<sup>४</sup> दानवानां सुखावहः ॥६॥ तयोर्युद्धं सहस्रन्तु वर्षाणां ब्रह्मदैत्ययोः । न निर्जितो यदा सोऽरि र्ब्रह्मणा सत्त्वरूपिणा ॥७॥ तदा नारायणो जग्मुर्यत्र देव उमापतिः । खट्वा विनाशहेत्वर्थं सुजमानो महावलाम् ॥८॥ देवीं त्रिशुलिनीं भद्रां महारौद्रीं कपालिनीम् । पिगाक्षीं भाविनीं जम्भां सुजंभां विकृताननाम् ॥६॥ स्वागतं ते तदा हष्ट्वा भक्तं देवं जनार्दनम् । शिवस्य मतिमाविदय गान्धर्वं गीतमुद्यतः ॥१०॥

विष्णुरवाच ।

भ्रोंकारमूर्तिसंस्थं तु मात्रात्रयविभूषितम् । कालातीतं वरदं वरेण्यं गोपेन्द्रक संस्तुतं वन्दे ॥११॥ वां दुंस्वारं स्वारं जगित परन्तं वारं वारं विलतं स्वारम्। श्रोंकारमयं मन्त्रार्थतत्त्वसुविदितपरमम् ॥१२॥ ऋक्साममयं सुश्रमे वचनं सुसोमपुजं यज्ञपरिपठितं-हवि-हव्यं होमम् । कुश-चरु-मंजुल यजमानमयं, यज्ञाधिपति नमामि परमं शिवम् ।।१३।।

१. मोहात् मुग्घस्य ख।

३. ग्रतेदितपरमम् क।

२. हत्ती क।

सौम्यं च कान्तं शशिकुन्दधवलं पश्चिमबदनं सितवृषगमनम् । सिततनुष्द्रां त्रिशूलजिटलां त्रिनयनसौम्यां वरुगोन नुताम् ॥१४॥ त्रिभुवनव्यापीं त्रैलोक्यनिमतं क्षिति-जल-पवन हुताशनिलय । अनेकरूपमनेकवाचं पिनाकपारिंग शिवं नमामि ॥१४॥

सौम्यमुखमुत्तराश्रयं संस्थितवदनं शुभ्र³कटाक्षम्,
गौरमुखं दर्पणवलय विभूषित बाहुम्।
पोर्ताचिवपुषं मुकुटमणिकुण्डलाश्चितकायम्,
विविध कुसुमोपर्चीचतं मुकुटसुचरित वरदे रुद्र पातु सदा ॥१६॥
ऋग्यजुःसामवेदं सौम्यमुखं पूर्ववदनम्।
हुतकनकसदृशं शशिरवि — बिम्वनिभम् ॥१७॥

रक्तकाया रक्तोष्ठी या विकट मुकुटा, रक्ताक्तनयना या रक्ताम्बरधारिणी ह्वा ।

त्रिशूलपरशुगदां मुद्गर्—भुर्सुण्डि—श्रसिचक्रधरं प्रणतोऽस्मि सर्वदा ॥१८॥

रथगमना प्राग्दिशक्यापी ग्रनेकरूपा, कुण्डलकनकि सूषित काया प्रमथवृन्द परिसंस्तुता ।

रूपधारिणः सर्वे जगताय हिताय भूतसंघपरिवारिता सिद्धयक्षपरिवन्दिता ॥१९॥

रुद्रं नित्यं त्रिदिवं पातु कृष्णमुखं पिगलकेशं दंष्ट्राविषमम् ।

ग्रघोरचक्रं भ्रुकुटीतटं भीषण नादं जिह्नवा करालं ज्वलितमुखम् ॥२०॥

रुद्रा भीमा उग्ररूपा घनतिमिर निभा ज्वलितनयना उद्यतित्रशूला ।

विकृतारावा विकृतगमना प्रणतोऽस्मि सर्वदा ॥२१॥

इति श्रीदेवीपुरागे द्वितीयः पादः ।

१. वैलोक्यपितरम् क।

२. शिवाय क ख ग।

४. मुकुटसुचरित क ग।

६. सदा ख।

द. द्वितीय:पाद: इति ग पुस्तके नास्ति ।

३. सुभ्रू कयक्षम् क ।

४. शशिपदं नास्ति क ग पुस्तके।

७. क ग पुस्तके श्लोकौऽयं नास्ति ।

भ्रों जगित ये भ्रों वलितक भ्राद्यम् । भ्राद्यं देवमनुपमं पातु शिवम् । परमादिभवं पातु स्राप्रणतोऽस्मि शिवम् ॥२२॥ शिरां ग्रों जगति यवनितकदिशि निशिशिञ्जं महाकपालम् । प्रणत मनोगत निरूपमं सिद्धिदं भास्वररूपम् ॥२३॥ ऋजुं तु महागजेन्द्र त्रिगतिस्त्रिभुवन सिद्धिप्रवरम् । त्रिशूल भास्वरकरं संघातेस्त्रैलोक्यविदित निजमहिमानम् ॥२४॥ यं दुं रां भ्रों रक्ष पिशाच दानवसंघैः प्रणमितशासनमितकान्तम् । जलनिधिनादं महाबलभीषर्गं परमेष्ठिभावम् ॥२५॥ ज्ञं एं दुं स्रों हारीतकृताहिभोगं मणिकिरण त्रिशूल विच्छ्ररितम्<sup>२</sup>। हृदयवरकण्ठं सितभस्मदेह ब्रह्मादिदेव परिपठितगुणम् ॥२६॥ रां ज्ञं दुं भ्रों दिव्यविलेपनभूषित शरीरं दिव्य कुसुम वासितसितमुकुटम् । दिव्यनिषेवितनिजचित्रवेषं निजदिव्याभरणम् ॥२७॥ दिग्वेषं शशिकान्तिधरं हरं विविधरूपपरिगतम् । वाञ्छितवर रथ जगित सर्वत्र सुरवरं निरितशयं विविधगुणशत्निलयम् ।२८॥ श्रों श्रों श्रों श्रों श्रों श्रों श्रों श्रों श्रों श्रों, ग्रों ग्रों ग्रों ग्रों ग्रों ग्रों ग्रों ग्रोम्। देवाधिदेव वेदांगपिठत सूर्यशिश मार्ग वन्दित उतेजम् ॥२६॥ रां मं एं-म्रों नाट्येऽभिरतं जगतं सुखदमहाबल शक्तिसुरसैन्यबलम् । भीषणनायकसर्वमहाबल उद्दामम् ॥३०॥ रां ज्ञं दुं भ्रों एकाक्षराक्षपरमजितं मन्त्रसर्वकृतास्तु । ज्ञानप्रभावं नानाकारं त्रिपथासुजटं क्रीडाभिरचितम् ॥३१॥

१. परमेष्ठितरम् क ग।

३. विंघततेजम् क ग।

## इति गोपेन्द्रक विष्णुगीतं समाप्तम् ॥

### मनुरुवाच ।

एवं गान्धर्वविधिना गायते मधुसूदन। तुतोष शंकरस्तस्य कामं कामानुबद्धमान् ॥३७॥ वरं ब्रूहि सुरश्रेष्ठ विष्णो तुष्टस्तवानघ। कान्तोऽसि मम भक्तोऽसि कि करोमि वदस्य नः ॥३८॥

## विष्णुरुवाच ।

योऽसावुत्पादितो देव ब्रह्मस्य सृजतः प्रजा । तं घातय महादेव सर्वदेवारि कण्टकम् ॥३८॥ देवदेव उवाच ।³

मम क्रोधात्समुत्पन्नः परार्धं या च केशव । न विनाशो भवेत्तस्य किन्तु शैलोत्तमे स्थितः ।४०॥ भावनीया सुता<sup>४</sup>गावो याः शशांक परिश्रवाः । तास्तेषां प्रीणनं वत्स निधास्यन्ति युगे युगे ।४१।

१. कामानुगा नरम् ग ।

३. विप्णुरुवाच क ग।

२. करामः क।

४. मृता ख।

तेन तृप्ता न बाध्यन्ते ब्रह्मजा ब्रह्मणस्तथा। या च देवी महाभागा तव भूघरपृष्ठतः ॥४२॥ लक्ष्मी सहायेनागत्य ममतेजः समुद्भवः। उत्पत्ति विध्ननाशाय विध्नेशं सा विधास्यति ॥४३॥ तदा लब्धवरो विष्णुर्भूयः पृच्छति शंकरम्।

कियन्तं पर्वते देव मया कालं सुरोत्तम । स्थातव्यं किञ्च सा देव्या तत्त्वरूपा<sup>२</sup> भविष्यति ॥४४॥ देव उवाच ।

मालवे पर्वते विष्णो त्वया लक्ष्मी युतेन च। देव्यां शेवीं मने कृत्वा नाम्ना वे सर्वमङ्गलाम् ॥४५॥ स्थातव्यमेकरात्रन्तु मदीयं सुरसत्तम । तदा आगत्य देवी सा सर्व कारण कारणा ॥४६॥ हसमानस्य ते वत्स विधास्यित मया समम् । गजवक्त्रं नरकायं सर्वविध्नविनाशनम् ॥४७॥ सर्व देवं मविष्यित सुरोत्तमम् । नायकं सर्वदेवानामनायकं स्वयम्भुवम् ॥४८॥ मातृमण्डलमध्यस्थं मम तुम्बरुकिप्णो । इन्द्रानुर्वात्तनं पुत्रं तव धन्यं भविष्यित ॥४६॥ स्वयापि तदा हष्ट्रव्या स्तोतव्यं विविधः स्तवः । नियामकञ्च विध्नस्य गृह्णदे गदमायुधम् ॥५०॥ तं हष्ट्वा विध्नदेत्यं तु समं यास्यित भूधरम् । गजाननोऽपि मालव्ये विध्नं हत्त्वा विष्यिस ।५१॥ जम्भासुरविनाशाय हत्त्वा देत्यं सुलोमकम् । पुनः पादातिकं वत्स आगमिष्यित विध्नजे ॥५२॥ तत्राप्रजेन स्थातव्यं विध्नेशस्य जनार्दनः । सुलोमं जम्भमायोत्था ये विध्नेश शरीरजाः ॥५३॥

## ते भूयोऽपि विवर्धन्ते यावन्नागमनं प्रति ॥५४॥

## मनुख्वाच।

एवं दत्त्वा वरं देवः केशवस्य यथ्रेप्सितम् । ती विद्यामंकगां कृत्त्वा तत्र वान्तरधीयत ॥४४॥ एतत् विनायकोत्पत्तिविद्यन सम्भवहानिजा । स्तवं देव्यावतारञ्ज विद्युगीतञ्ज रूपकम् ॥४६॥ कथितं मुनिशाद् ल सर्वपापप्रणाशनम् । यस्तु भक्त्या समुत्थाय प्रातः कीर्त्तयते नरः ॥४७॥

१. उपेत्य क ग।

३. नरकाग्रम् क।

५. वंद्य क।

७. हष्ट्वा क।

२. तत्ररूपा क।

४. छन्दानुवर्त्तिनम् ख

६. कृपायितम् ख।

प. तत्रागतेन क ग ;

न तस्य भवते विघ्नं धर्मं कामार्थ शान्तिषु। यः स्तवं विघ्ननाशस्य पठिऽयति ग्रनुत्तमम् ॥४८॥ विघ्नरोग विनिर्मुक्ता विद्यान् कामांत्लभिष्यति। गोपेन्द्रकं च यो देवमृषिसिद्धनरोऽवलाः ॥४६॥ पठते लक्षगोपेतं कण्ठतालैस्तु गायित । न तस्य पुनर्बन्धस्तु भवते धर्मजा तनुः ॥६०॥ मोदते शिवलोके तु यत्र देवः सहोमया । सम्वत्सरकृतं पापं सकृच्छ्रुत्वा व्यपोहिति ॥६१॥ त्रिश्रुत्वा द्विजहत्यादि ग्रकामस्य वतस्य च । शमते नात्र सन्देहः सततं श्रवणाच्छिवः ॥६२॥ एवं पूर्वं महाबाहो पृच्छतोर्बं ह्यदक्षयोः । कथितं विष्णुना ग्रासीत् तथा च ऋषिपुंगवः ॥६३॥ मन्वादिभिः श्रुतं तेभ्यो मया विश्वष्ठकाश्यपात् । प्राप्तं हे नृपशार्द् ल तथा ते कथितं मया ॥६४॥

## श्राद्ये खट्वावधे विष्णोर्वरलिधः ।

#### वशिष्ठ उवाच ।

कथं खट्वासुरो ब्रह्मस्तपस्तप्यात् सुदारुणम् । येन ब्रह्मादयो देवा वशं कृत्वा स्वशासने ॥६४॥ एतद्वेदितुिमच्छामि महाकौतुहलं मम । कथ्यतामृषिमुख्यानां पृच्छतां संशयापहम् ॥६६॥ मनुरुवाच ।

या देवी सा पुरा विष्णोर्वरं दत्त्वा दिवं प्रति । इन्द्राय कृतवान् सख्यं सा शिवेन महात्मना ॥६७॥ ब्रह्मणः सृष्टिकामस्य प्रेषिता स्थितिकारिणी ।

तां हृष्ट्वा मोहसम्पन्नाः सर्वे दमुनरोत्तमाः । तपश्च तपते खट्वा देव्याराधनकाम्यया ॥६८॥ विशष्ठ उवाच ।

यदि खट्वासुरो ब्रह्मा विष्ण्वादि विघ्नते सदा। कथं देव्यास्तु तोषाय तपस्तप्याद् द्विजोत्तमः । ६६। भनुक्वाच।

सर्वेषामेव देवानां दानवानामनुत्तमा । देवी वन्द्या च पूज्या च सर्वकामार्थमोक्षदा ॥७०॥

१. मनुत्तमम् ख।

३. करतालैस्तु क।

५. ख पुस्तके नास्ति।

६. क ग पुस्तके श्लोकद्वयं नास्ति ।

२. सिद्धचारए ग।

४. मम क ग।

# विधिना पूजिता विप्र ग्रिचिराद् ददते शिवा । विशिष्ठ उवाच ।

# कर्म क्रम क्रम के तिन खट्वासुरो ब्रह्मन् जपते सततं शिवाम् ॥७१॥

तपस्तप्तस्य देवर्षे दनुनाथस्य शम्भुना । कि वा कृतं विघ्नं तस्य माण्डव्यो रक्षते कथम् ॥७२॥ कथं वा देवदेवस्य तुतुष्टा सहसा शिवा । तदहं श्रोतुमिच्छामि यथावन्मम कथ्यताम् ॥७३॥ मनुख्वाच ।

म्रतीव तपसा तस्य म्रसुरस्य महात्मनः। सर्वे देवा भयं जग्मुः हृष्ट्वा दोप्ततरां श्रियम् ॥७४॥ ततो ब्रह्मादयो देवाः सर्वे विष्णुपुरोगमाः। शिवाय भावमास्थाय देव्याराधनकाम्यया ॥७४॥ बृहस्पतिर्महाप्राज्ञः सर्वज्ञास्त्रार्थपारगः। उवाच मधुरां वाणीं प्रश्रयानुगतां शिवम् ॥७६॥ बृहस्पतिरुवाच।

भगवन् देवदेवेश सर्वदेवनमस्कृत । त्रायतां सुरराजेन्द्रं निमग्नं रिपुसंकटे ॥७७॥ यथा खट्वासुरं देव हत्त्वा सुरवरारिणम् । दिवमिन्द्रस्य सुखदं भवते तद्विधीयताम् ॥७८॥ एवं तस्य वचः श्रुत्वा ग्रहराजस्य हे नृप । मा भैषीर्वदते देवो देव्यास्तोत्रं नृसंज्ञितम् ॥७९॥ विशष्ठ उवाच ।

कथं खट्वादयो<sup>२</sup> युद्धे दनुजा बलदर्पिताः । बहुमाया महावीर्याः शंकरेगा निपातिताः ॥८०॥ कथं वा हरिश्चन्द्रस्य ग्रपमृत्यावुपस्थिते । माण्डव्यः समयाघोरं राष्ट्रभंग उपस्थितः ॥८१॥

## बृहस्पतिरुवाच ।

महाभये तदा घोरे ग्रमरेन्द्र<sup>3</sup> क्षयंकरे। माण्डव्यो ऋषिशार्द् ल शंकरायतनं गतः ॥ ॥ सोमेशं नामतीर्थन्तु सरस्वत्यास्तटे शुभम्। ग्रम्बिका तत्र रुद्राणी चामुण्डा ब्राह्मी वैष्णवी ॥ ५३॥ मातरं पश्चकं तत्र सान्निध्यं ब्रह्म पूजितम्। पूजयामास देवीर्षिदनान्ते तां स्वभावितः ॥ ५४॥

१. शुभाम् ग।

३. नरकेच क्षयंकरे ख।

४. तत्र कग।

२. खट्वांसुरो ग।

४. शंकया चावनीं गतः ख।

६. तत्सुभाषितम् ख।

तयस्तुष्टा महाभागा स्वां शिंक्त सिन्नवेशिरे । वरं ब्रूहि मुनिश्रेष्ठ यत्ते हृदि व्यवस्थितम् ॥८४॥ ततः स ग्रवनीं गत्वा शिरसाभिप्रणम्य च । रक्षतां हरिश्चन्द्रस्तु यदि तुष्टा ममाभ्विके ॥८६॥ कौमारी उवाच ।

सम्पूर्णं मण्डलं बह्मन् नृत्यमानं शिवात्मकम् । विन्ध्याद्वौ तिष्ठते नित्यं तिस्मन् रक्षा नृपे तव । दण । अप्रमृत्यु पुरा दक्षे यज्ञकर्मणि भूमिप । अत्यद्भुतं वलञ्चासीत् तदा रुद्रस्य विष्णुना ॥ दण राष्ट्रभंगे समुत्पन्ने अवृष्टौ द्वादशाब्दिकम् । मातृचक्रं महाभागे विष्णुना सन्निवेशितम् ॥ दश ॥ तां पूजय मुनिश्रेष्ठ हरिश्चन्द्र सुखप्रदम् । दिनादौ मध्यसन्ध्यासु रुद्वादिषु क्षरोषु च ॥ ६०॥ पूर्वात्तु या च विप्रेन्द्र पूजिता सुखदा शिवा । सुभकत्या गन्धपुष्पेश्च विल्वादि शाद्वलंदंलं ॥ ६१॥ दीपधूपोपहारेश्च सुगन्धः कुसुमादिभिः । पूजिता सा मुनिन्याद्र भविष्यति ततः शुभा ॥ ६२॥ मृत्युपसर्गशमना ग्रहदुःखनिवारका । मांसाद्यौ बेलिदानेश्च पृथिवीं पाति सा शिवा ॥ ६३॥ एवं सः पंचकादेशात् कौमारीमतभावितः । गत्वा विन्ध्याद्विशिखरे नर्मदातोयगूहिते ॥ ६४॥ पूजयामास तां देव्यां हरिश्चन्द्वाय प्राणदाम् । एकभक्तेन नक्तेन उपवास अयाचितेः ॥ ६४॥

सप्ताहाद् वरदा देव्या मुनेभूता तदा द्विज ।

वरं च सर्वर्दाशत्वं विमलज्योंतिर्दर्शनम् । द्वासप्ततिसहस्रहेसतु प्राप्तवांस्तपसा तदा ॥६६॥

इति श्री देवीपुरागो हरिक्चन्द्ररक्षणं नाम षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ।



१. नित्यमान ख तप्यमान ग।

३. जातीयगद्यपूष्पैश्च ग।

४. ब्राद्ये हरिश्चन्द्ररक्षणम् क ग।

२. शमिता मनुना ग्रासीत्तथा भद्रस्य विष्णुना ग । ४. ताः देव्या प्राणदाः ग ।

## सप्तद्शाधिकशततमोऽध्यायः।

#### वशिष्ठ उवाच ।

श्चन्येऽिष ये द्विजश्चेष्ठ द्विजराज्यो विशोबलाः । श्रद्धा वा भिक्तमाश्चित्य पूजियष्यन्ति मातरः ॥१॥ न तेषां विप्र राष्ट्रेषु भयं किंचिद् भविष्यति । गावश्च भूरिपर्यतो द्विजाः यज्ञसमाकुलाः ॥२॥ निवृत्तवैरा भूपालाः भविष्यन्ति न संशयः । सुभिक्षं क्षे ममारोग्यं पर्जन्यः कामवृष्टिदः ॥३॥ भवते सस्यनिष्यत्तः मातरा पूजनात्सदा । चिरन्तनाश्च या देव्यो गिरि दुर्गेषु संस्थिता ॥४॥ ताः पूजय द्विजश्चेष्ठ नृपराष्ट्र-विवृद्धिदाः । श्चनाथा मिलना दीना बिलमाल्यविवर्जिताः ॥४॥ सकुत्संपूजिता विप्र सर्वकामफलप्रदाः । एकाहमिष भक्त्या च कन्यासंस्थे दिवाकरे ॥६॥ पूजियत्वा शिवाचक्कं दीपान्संबोधयित च । ते लभन्ते शुभान् भोगान् श्रायुरारोग्यसम्पदः ॥७॥ संध्याकाले तु सम्प्राप्ते पूजियत्वा तु मातरः । ये ददन्ति पुनर्दीपान् सिन्दूरं पललान्वितम् ॥६॥ न तेषां दुरितं किचिद्विद्यते मुनिसत्तम । रुद्रो ब्रह्मा तथा ईशः स्कन्दो विष्णुर्यमो हरिः ॥६॥ परा च विध्नसिहता स्त्रीरूपाः सप्त संस्थिताः । मातरा पूजनाद्विप्र सर्वदेवाश्च पूजिताः ॥१०॥ त्रिकालं सप्तकालं वा एकपंचमथापि वा । पूजयेन्न तु कन्यास्थे क्षरां पूषादि लंघयेत् ॥११॥ नातः परतरं किचिद्द त्रिषु लोकेषु विद्यते । यथा जीर्गस्य संस्कारात् तव राजन् शुभं भुवि ॥१२॥

इति श्रीदेवीपुराएो मातृपूजानाम सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ।

१. विशोबला ग।

३. सुभक्तितः क ग।

२. शूद्रावा क।

४. आद्ये मातृकापूजा कः।

## अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ।

#### वशिष्ठ उवाच ।

मातरो भैरवं दुर्गां शोर्गा गेहसमाश्रिताम् । चालियत्वा तु प्रासादं कुर्याद्यस्तु द्विजोत्तमः ॥१॥ पक्वेष्टदारुशैलं वा तत्र पूजाफलं श्रिष्णु । ब्रह्मेन्द्ररुद्रविष्णूनां सूर्यस्य च द्विजोत्तम ॥२॥ नोत्तरं शस्यते मार्गं मातृगां न च भैरव । दुर्गायाः सर्वकालं तु चालनं मातरासु च ॥३॥ नवभेदाः समाख्याताः एकमेकेन मातरः । तासान्तु मातृकादेवी चामुण्डा रुरुघातिनी ॥४॥

कस्यास्ते चालनं कार्यंमघोरास्त्रेण भो द्विज ।
कालिकावज्रघोराणां दमनी वा न राक्षसाः ॥ ॥ ॥
चालने विहिता वत्स समयं मातृजं पिवा ।
शतजप्तेन तोयेन स्नापियत्वा बर्लि क्षिपेत् ॥ ६॥
वस्त्ररक्त - विमिश्रान्त मद्य मांसाकृतान्विताम् ।
दक्त्वा दिक्षु समस्तासु चालयेर्च्चिकां तथा ॥ ७॥
ग्राविष्टो ह्यथवा मन्त्री यदा चालयते शिवाम् ।
तदा क्षेमं विजानीत राजा पाति वसुन्धराम् ॥
चालिता दक्षिणा नेया चोत्तरस्यां तु स्थापयेत् ।
पूज्यमाना सदा वत्स यावत् प्रासादनिर्णयम् ॥ ६॥
निष्यन्तेषु मुहूर्त्तेषु प्रतिष्ठाविधिना विशेत् ।
प्रतिमा वा यदा जोर्णा पीठिका वाथ चालयेत् ॥ १०॥

१. पुण्यविधिम् क।

३. दमनी वा नवाक्षरा क। बालवःक्षरा ग।

२. तासांनु नायिका देवी क ग। ४. म्राविष्णो क।

हृदयं होमियत्वा तु तदा संचालनं भवेत् । हेमलांगूलकं कृत्वा शिवं चान्यं विपिश्चिता ॥११॥ बालरज्ज्वा निवर्त्तनतु बृषस्य ककुदैर्द्विज । क्षीरवृक्षसिधस्तु कृत्वा दारवीं दहेद्विभो ॥१२॥

शैलं महाम्भिस क्षिप्त्वा तदा चान्यं निवेशयेत् । प्रतिक्ठाविधिमाश्रित्य सर्वं कुर्याद् द्विजोत्तम ॥१३॥

स्वेन स्वेन विधानेन मंत्रे सांङ्ग -समुद्भवैः । स्थापयेद्देवता वत्स मातृणां मातृकी विधिः ॥१४॥ शीर्णा देव्याया प्रासादा ये पुनः संस्कृता द्विज ।

**ग्रशोच्यास्ते विजानीयाद् धूतपापाः महाधिपः ॥१५॥** 

मूलाच्चतुर्गुं गुं पुण्यमाप्नुयात् जीर्गांकारकाः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन जीर्गं पाल्यं विपिश्चिता ।।१६॥ शून्यं देवालयं वत्स यस्मिन् देशेऽपि तिष्ठति । अयं तत्र विजानीयाद् दुर्भिक्षं तस्करं पिवा ।।१७॥

जीर्गां देहं यथा देही त्यक्त्वा चान्यं समाश्रयेत्।
देवता जीर्गां प्राप्तादं त्यक्त्वान्यत्र तु यान्त्यिष ।।१८।।
तिस्मन् शून्ये पिशाचाद्या ग्राश्रिता भयदा नृणाम् ।
उद्वासयन्ति तत्स्थानं कालं कुर्वन्ति दारुणम् ।।१९।।
निःशौचास्तेऽभवन् वत्स तत्स्थाः लोका न संशयः ।
प्रहापमृष्ट विद्विष्टा यान्ति नाशं महानिष ।।२०।।
तस्मात् तं संस्करेद्वत्स पूजार्थं चान्यथा न्यसेत् ।
देवं देवालयं वाषि जीर्णाजीर्गं नियोजयेत् ।।२१॥

यथा सदा भवेत्पूजा तथा कार्यं विपश्चिता । मूलमेवाप्नुयात्पुण्यं द्रव्यांशेन महामुनिः ॥२२॥ कर्त्ता शताधिकं मूलादाप्नुयादविचारणात् । राजा षष्ठांशमाप्नोति प्रजाराष्ट्रं च शुध्यति ।।२३॥

इति श्रींदेवीपुरागे जीर्णदेवताप्रतीकारो नामाब्टादशाधिकशततमोऽघ्यायः।

१. वानरज्वा क । वालनन्द्रस्तु ग ।

३. विन्दति क ग।

२. दारुएम् स्वनम् क ग।

४. आद्ये जीर्ग्संस्कार प्रतीकारविधि: क ग।

## हरू । एकोनविंशत्यधिकश्**ततमो**ऽध्यायः ।

#### इन्द्र उवाच।

महादेवेन भो ब्रह्मन् महाबलपराक्रमः। हत्वा खट्वासुरेन्द्रं तु खट्वांग चरितन्तु किम् ॥१॥ ब्रह्मोवाच ।

ततो ब्रह्मादयो जित्वा दनुनाथेन वासव । कैलाशं पर्वतेन्द्रं तु गतो देवाय शूलिने ॥२॥ योद्धं सर्वं बलोपेतस्तथा रुद्धे न मन्युना । ग्रादाय तरसा शूलं क्रीडमानेन घातितः ॥३॥ विगतासुस्तथा कृत्वा महापशुसमुद्भवम् । घावितं वामसंस्थं तु खट्वांगं देवपूजितम् ॥४॥ कपालं याम्यहस्तेन कपाला शिरसा तथा। चन्द्रार्धं जाह्नवीमालां महाभूषण पन्नगः ॥४॥ हारादिकिटसूत्रञ्च उपवीतं महोरगम् । ग्रनन्तं वासुकि तक्षां सर्वनागिवभूषितम् ॥६॥ कृत्वा रूपं महाघोरं देवदेवं नमस्कृतम् । भैरवं सर्वदेवानां शमनं शत्रुनाशनम् ॥७॥ ततो ब्रह्मादयो वत्स भीता मोहवशं गता। पृच्छिति को भवान् चात्र क्रीडते भूतले शुभम् ॥७॥ न विद्यते ग्रपरं किचित् समयो देवमुत्तमम् । ततो विहस्य देवेशं शिरस्ते ब्रह्मा यत्पुरा ॥६॥ क्षात्तं ग्रुगकोटि तु नारायग् तनुरुहैः । माल्य नरिशरा धेयं धारयामि भवोद्भव ॥१०॥ क्षात्तं ग्रुगकोटि तु नारायग् तनुरुहैः । माल्य नरिशरा धेयं धारयामि भवोद्भव ॥१०॥

नृपवाहन उवाच।

कस्मिन् काले व्रतं देवो घृतवान् भैरवं महत् । कथं विष्णुशिरोमाला कपालं विधृतं प्रभोः । एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वतः कथ्यताम् विभो ॥११॥

१. विष्णवादयो ग।

३. वृन्तितं मृतकोटिन्तु ख ।

#### ग्रगस्त्य उवाच।

सर्वदेवेश्वरो देवो ब्रह्मा विष्णुतनुष्हैः । यथावत् क्रियते वत्स तथा ते कथयाभ्यहम् ॥१२॥ वत्तोत्तमं महापुण्यं यत्र ज्ञातं सुरैरिप । सम्भवन्तु कपालस्य खट्वांगस्य च सुव्रत ॥१३॥ ईश्वर उवाच ।

यथानादि परो देवस्तथाहं वरवाणिनि । संसारोऽपि तदवस्थः परमार्थेन वेदितुम् ॥१४॥ तस्य देवातिदेवस्य कारणस्यामितद्युतेः । इच्छाधिकारणञ्चाहं इच्छा त्वं तस्य भाविनि ॥१५॥ माया च जगतः स्रष्टा त्वं च सृष्टिर्वरानने ।

क्रियाख्या पच्यते येन तेन सृजसि वाङ्मयम् ॥१६॥

मूलप्रकृतिरूपेण सृष्टिस्त्वं पद्मजन्मनः । सोऽपि शतांशभागेन निमेषस्य मम प्रिये ॥१७॥ स्थित्वा विनाशमायाति पुनस्तत्रं व गीयते । कपालं तस्य चादाय क्रीडामि विपुलेऽघ्विन ॥१८॥ एवं कपाल कोटिभिर्माला येयं विभाति मे । तस्य गात्रं व संख्यायेवृं त्तान्तं वरविणिति ॥१८॥ यदा मायोदरं सर्वं कालेन प्रलयं गतम् । तदाहमीश्वरे तत्त्वे भवामि रिमतः सुखी ॥२०॥ ब्रह्मणोऽनन्त कपालेस्तु घृत्वा मालां सुभैरवाम् । ग्रनन्तं भैरवं रूपं कालं द्वादशलोचनम् ॥२१॥ ग्रतिघोरं समाश्रित्य वियत्यस्मिन् रमाम्यहम् । एकाको मातृभिर्यु क्तः स्ववीयं बलशालिभिः ।२२॥ परार्घद्वय कालान्ते व्यतिक्रान्ते महेश्वरि । क्रीडियत्वा समस्ताभिः शक्तिभर्घोररूपिभिः ॥२३॥ भावमूतमयं विश्वं सत्तत्त्वं गहनात्मकम् । कृत्वोदरगतं सर्वमन्न ग्राममनन्तकम् ॥२४॥ विनिकृत्य समारुद्धां योगनिद्राश्वितः सुखी । शयामि शक्तिपर्यन्के वीरमाते ततो ह्यहम् ॥२४॥ पुनर्नेत्रोदये दिव्ये विनष्टे परमां चये । स्वशक्तिसंप्रबुद्धस्य वृताश्चित्रा प्रजायते ॥२६॥ भावस्तत्त्वं दिव्ये विनष्टे परमां चये । स्वशक्तिसंप्रबुद्धस्य वृताश्चित्रा प्रजायते ॥२६॥ भावस्तत्त्वं दिव्ये विनष्टे परमां चये । स्वशक्तिसंप्रबुद्धस्य वृताश्चित्रा प्रजायते ॥२६॥ भावस्तत्त्वं दिव्ये विनष्टे परमां चये । स्वशक्तिसंप्रबुद्धस्य वृताश्चित्रा प्रजायते ॥२६॥ भावस्तत्त्वं स्तथापूर्तमिलियं भुवनात्मकी । मायाद्याविन्तर्यन्तं युगपद् योगजं महत् ॥२७॥

१. यथा क्रीडयते वत्स ग।

३. मया च जगत-स्रष्टा ख । जगतस्यान्य ग ।

५. मायोदन ग।

६. मातृभिर्मुक्तः सुवीर्यं ग।

२. परमात्मेन चे दितम् ग।

४. नीयते ग।

७. विनिशम्य तामनित्वम् गा

यद् यत्र विलयं याति मच्छरीरेऽखिलेश्वरी। तस्य तस्य तु तत्रैव सम्भवः परिकीत्तितः ॥२८॥ स्वकायात् स्वेदमुत्पाद्य कृत्वा तु करमध्यतः। सुशुद्धाश्चामृतमयः शीतलांभः स्वतेजसः ॥२८॥ मयांगुष्ठेन मथितो यावदन्यस्तु ग्रागतः। बुद्बुदाकार सदृशं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥३०॥ विभाति करमध्यस्थं मम तस्मिन् महात्मिनि। तेजेने कठिनीभूतं हेमभानुशतप्रभम् ॥३१॥ तदण्डमिति विख्यातं ब्रह्माण्डमिति निश्चितम्। परेच्छाक्षोभ्यमव्यक्तां व्यक्तिहेतुकृतं मया ॥३२॥ तत्रास्ते सप्त लोकानि पाताल नरकाणि च । कालानलावनिर्यानि ग्रनेकाकारलक्षणम् ॥२३॥ विश्वरूपाण्यहं कृत्वा तत्रैवान्तरधीयत । ममेच्छ्यापि विसृष्टः स ब्रह्मा ममे गुरुर्महत् ॥३४॥

सत्तस्थिस्तिष्ठतं स्वस्थो न परं किञ्च विन्दति । यच्छेषांसकरस्थं मे रजसा निश्चितं तु तत् ॥३४॥ विष्णुस्तत्रास्ति सुन्यक्तो स्रतिवीयों ममात्मकः । रजेन उदयामास तत्सत्त्वं ब्रह्मजं प्रिये ॥३६॥ विक्षुच्धस्तु ततो ब्रह्मा ज्वलितः स्वेन तेजसा । मया संचित्य तमसा रजो वृद्धस्वरं भृशम् ॥३७॥ सोऽपि स्ववीयंमुत्कृष्ट् तीवां ज्वालां मुगोचिति । सहस्र बाहुवदना सहस्रचरणं शिरः ॥३८॥

सर्वायुधकरौ द्वौ तु मर्षमानौ परस्परम् । तौ हब्द्वा भयसंत्रस्ताः पुराणपुरुषोत्तमाः ॥३६॥ क्षयाम्बुदाः समारब्धा विधिता गगनाम्बरे । घोर रावाः करांलानि रुरोदन्ति दिशो दश ॥४०॥ क्षयाचि विवशा दीर्घा चकासन्ति तिडल्लता । प्रचण्ड मारुताधारा पतन्ति च समुद्यताः ॥४१॥ समं धिरत्रीं सकलां दर्शयन्ति महातलम् । विस्तातिजलोद्वेगं यान्ति सप्तार्णवे भृशम् ॥४२॥ धूमाच्चि सक्लाइचोच्चेः स्वरेणाचितुमुद्यताः ।

स्वमर्यादाविनिर्मुक्ता तिग्मातंका प्रकल्पिताः ॥४३॥

१. भोजनका चनभूतम ग।

३. मनमा ख।

२. पटगुरुः ख।

४. प्रचण्डमारुतहता घाराः पतितुमुद्यताः ख।

कठारावं विमुञ्चन्ति करिणोऽपि मदच्युताः । गिंज्जते च महातीत्रं न तु पिततुमिच्छिति ॥४४॥ दुलंक्षं भ्रमतेऽतीव चक्रवद् दण्ड चोदितम् । पतन्ति दिक्पालानि दनुपालानि कोटिशः ॥४४॥ प्रदीप्तांगारवृष्टिश्च सञ्जाता तीव्रभास्वरा । स्थूलधारा विमुञ्चन्ति घनाग्निकणजानि तु ॥४६॥ सिहाकारा विलम्बन्ति वह्वं ज्वाला मुदारुणा । लेलिहाना भ्रमन्त्यन्ये व्यालरूपांचिषो घनः ॥४७॥ क्षये चाग्निमुखं घोरैः शिवाभिविष्तुतं जगत् । कल्पान्तगृधनिचितं देवि भूमिदिगाननम् ॥४८॥ विलुप्यमानं ते सकलं भवानि भयविद्वृतम् । ब्रह्मास्त्रं व्याकुलं सर्वं वायव्यं पार्थिवैश्चितम् ॥४६॥ वाससैः प्लाव्यमानं वे करालानलतापितम् । सर्वमेतन्महादेवि विपरीतं स्थितं जगत् ॥४०॥ सदेवगणगान्धवं सकिन्नरमहोरगम् । यक्ष- रक्ष पिशाचाद्यं स्थावराद्यं च पार्वति ॥४१॥

ब्रह्माण्डान्तर्गतश्चेतद् यथान्यत् स्थानमुत्तमम् । विनाशमुपगच्छन्ति दृष्ट्वा चेतच्चराचरम् ॥५२॥ ततस्त्वेकार्णवे घोरे हन्यमाने महोमिभिः। विष्फार्यमानो सन्नद्धो तर्ज्जयन्तौ परस्परम् ॥५३॥ ग्रहंकारवशानित्यो तमसातीवभूरिणा। प्रेरितौ नष्टसंज्ञौ च विहितौ वित्तिक्षराौँ ॥५४॥ क्षपास्त्राणि समुद्गम्य कोपात् संरक्तलोचनौ । विवादं संस्थितौ द्वौ तु गदायुद्धं च पार्वति ॥४४॥ मत्स्वरूपमजानन्तौं मम मायाविमोहितौ। मातृत्वकारणार्थी च प्रज्ञार्थी च कृतः स्मृतः ॥५६॥ तयोः कार्यमिदं ध्यात्वा प्रजेशानां महामुने । दर्पोपशमनोपाय इति सञ्चिन्तितो मया ॥५७॥ कृति-कारण-कार्यार्थमुत्पत्तिनिधनं गतः । ततो विविधहेतुत्वं लिगरूपातितेजसा ॥४८॥

१. अतिघोरं ग।

लेलिहानोर्जन्चसंघेन ग्रतिभूयात्तु संस्थितिः।
विद्रुता महत्तेजेन भीताश्च वरर्वाणिन ॥४६॥
मांगल्यञ्चोर्ध्वरुपं मे न च विन्दति मोहिताः।
ततः स्तुवन्ति मां भीता भक्तिमास्थाय निश्चिताः ॥६०॥

विव्यं वर्षं सहस्रन्तु ऋक्ताम यजुषेः स्तवैः । ततस्तुष्टेस्तु वीरेश स्वरूपं दिशतं मया ॥६१॥ कपालमालिनं भीमं खट्वांग करभास्वरम् । सपैर नन्तकल्पैश्च कोटिचक्रं करालिणम् ॥६२॥ पश्यन्ति तत्रमनसः बंष्ट्राश्च क्षुरितं मुखम् । मा भीषेबं मया चोक्तं पृच्छन्ति व्रतमुत्तमम् ॥६३॥ किमेतदद्भुतं रूपं किमेतद्भूषएां विभो । किमेतद्राजते व्योग्नि त्रिशिखं शूलमुज्ज्वलम् ॥६४॥ उत्तमागं शुभं कस्य यत्ते करतले स्थितम् । ततोऽहं प्रत्युवाचेबं तयोर्वपहरं वचः ॥६४॥

स्रनेक मुण्डकोटिभियेंयं माला विभाति च।

तदीयेंस्तनूभिद्धं ह्य विनष्टस्य पुनः पुनः ॥६६॥

यानि चान्यान्यनेकानि प्रीवाहस्तकिटिस्थिताः।

नारायणस्य तनवो विनष्टस्य पुनः पुनः ॥६७॥

याद्ग्वेत्तद्दक्षिरो हस्ते खट्वांगं नाम विश्रुतम्।

ग्रस्योत्पत्ति विधास्यामि श्रृ खुष्वेकमना विभो ॥६८।

ग्रतीते युगकोट्येस्तु ग्रहं योगमुपागतः।

चिन्तयामि शिवं देवं यत्तत् कारणमुत्तमम् ॥६९॥

यावत्तस्मिन् समुत्यन्नो योगविष्नोऽतिवाषणः।

ततो माया सुरुष्टेन हुंकारेण निपातितः॥७०॥

उक्तद्रच त्वं महाबाहो खं विभागे जनार्वन।

विष्नेशस्य महाविष्टनं कृत्वा मोक्षं गमिष्यिति॥७१॥

१, यदेतहिक्षणी हस्ते ग।

खट्वेन खट्वानामा स हतक्च बलदर्पितः । कपालस्य समुत्पत्तिः खट्वांगस्य च सुन्दरि ॥७२॥ कथितन्तु समासेन सर्वपाप प्रणाक्षनी ।

#### श्रगस्त्य उवाच ।

सृष्टे पादे पुरा वत्स मया खट्वांगलक्षणम् ॥७३॥

म्रधिदैवतिवन्यासं कथितन्तु नृपोत्तम । शिवस्थित्वा तु ब्रह्मस्य गन्धवत्यास्तटे नृप ॥७४॥ नारायणस्य धारायां रक्तधारा च या कृता । देवी तत्र समुत्पन्ना स्तवराजप्रतोषिता ॥७४॥

इति श्रीदेवीपुराणे खट्वावधो नामैकोनिवशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

वर्धवेत्त्वर्धायाः विकास प्रमाणका प्रमाणकार्थक

werd the the term of the property

१. शिर:ख्रित्वा स ।

२. वाहोऽयं ग।

६. ब्राद्येदेव्यतारे खट्वावघः समाप्तः ग ।

## विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

#### नरवाहन उवाच।

देव्योत्पत्तिविधानं च व्रतचर्या पृथग्विधा । विहितं श्रोतुमिच्छामि तनुशुद्धि हुताशने ॥१॥ ग्रगस्त्य उवाच ।

जप्त्वा तु चतुरष्टन्तु अष्टाविशमथापि वा । श्रूयते लक्षमात्रेण यदि ब्रह्महनोऽपितु ॥२॥ शाकयावकक्षीराशी करमूलफलाशनः । पदमालां जपन्**वत्स तनुशुद्धिमवाप्नुयात् ॥३॥** त्रितयं वा जपेन्मन्त्रः गायत्रीं लक्षमन्विताम् । मुच्यते सर्वपापैश्च यमनियमोपसेवनात् ॥४॥ ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिः ध्यानं सत्यमकल्कता । ग्रहिंसा सत्यमाधुर्यं दमक्चेति यमाः स्मृताः ॥५॥ स्नानमौनोप्वासेज्या स्वाध्यायोपस्थ निग्रहः। नियमात् गुरुशुश्रूषा शौचोऽक्रोधोऽप्रमादता ॥६॥ पंचगव्यं तु गोक्षीरं दिध मूत्रं शकृद् घृतम् । जप्त्वा परेऽद्यूपवसेत् कृच्छ्रं सांतपनं चरन् ॥७॥ पृथक कर्ता पर्रांद्रव्यैः षडहः सोपवासकः। सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनः स्मृतः ॥८॥ पर्णोंदुम्बर राजीवः विल्वपत्र कुशोदकैः। प्रत्येकं प्रत्यहाम्यस्तैः पर्णकृच्छ्नः उदाहृतः ॥६॥ तप्तक्षीरघृताम्बूनां एकेकः प्रत्यहं पिबेत्। एकरात्रोपवासक्च तप्तकृच्छ्रन्तु पावनम् ॥१०॥ एकभक्तेन नक्तेन तथैवायासितेन च। उपवासेन चैवायं पादकुच्छ्रः उदाहृतः यथाकथिचत् त्रिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते । भ्रंयमेवाति कृच्छ्नः स्यात् पारिणपुरान्नभोजनैः ॥१२॥ कृच्छ्रातिकृच्छ्रं पयसा दिवसानेकविशतिम् । द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तितः ॥१३॥ त्रीण्य काचामतक्राम्बु पशूनां प्रतिासरम्<sup>3</sup>। एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रः सौम्योऽयमुच्यते ॥१४॥ एषं त्रिरात्रमभ्यासादेकैकं प्रत्यहं पिबेत् । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्च दशाहिकः ॥१५॥

१. वर्गाचतुथंतु क ग।

२. शुध्यते क ग।

३. पिणकं वतकात्यु च शत्रूणां प्रतिव सरै के। पिण्याकं वातकात्युपसक्तूनां प्रतिवासरः क ग।

तिथिवृद्धौ चरेत् पिण्डानशुल्के शिखण्ड मस्थितान् । एकंकं दापयेत् कृष्णः पिण्डं चान्द्रायणं चरेत् १६। यथा कथंचित् पिण्डानां चत्वारिशत् शतद्वयम्। मासेन चोपयुञ्जीते चान्द्रायणमथापरम् ॥१७॥ कुर्यात् त्रिषवगस्नानं कृच्छ्रं चान्द्रायग्ं चरन् ।

पवित्राणि जपेत् पिण्डान् ह्यमन्त्रेनाभिमन्त्रितान ।।१८॥

म्रनादिब्टेषु पात्रेषु शुद्धि चान्द्रायरोन तु । धर्मार्थं यश्चरेत् एतच्चन्द्रस्य याति सलोकताम् ॥१६॥ कृच्छ्रं तद्रधर्मं कामन्त् महर्ती श्रियमश्नुते । यथा शास्त्रविधानेन फलं होमादवाप्नुयात् ॥२०॥

इति श्री देवीपुरारा यम-नियम शुद्धिर्नाम विशत्यधिकशततमोऽघ्यायः ।

find at Agreem numbered to seek neuman melecular in profit

ROSE PERSON PROPERTY OF PARTY AND SWIFT IN PROPERTY AND PROPERTY AND PERSONS ASSESSED FOR PARTY AND PROPERTY AND PROPERTY

PERSONAL RESIDENCE OF COURSE OF RESIDENCE RESI

washingth simility theget tone a tone and 's

२. शिखरेस्थिताम् क। ३. श्राद्ये यम-नियम-तप-सिद्धिः। क ग



## एकविंशत्यधिकशततमोऽध्याय: ।

## ब्रह्मोवाच ।

वह्ने विधानं परमं सर्वकामप्रसाधकम् । कथयामि सुरश्रेष्ठ नाम-मेद-क्रियादिभिः॥१॥ ग्रग्नेः परिग्रहः कार्यः सर्वशास्त्रार्थं वेदकैः । वाम-दक्षिण-सिद्धान्त-वेदान्त-गृह्य-पारगैः ॥२॥ कार्यः परिग्रहो वह्नेः सर्वसम्पत्ति वेदिभिः। ग्रन्यथा ग्रन्तरायस्तु भवन्ति धन-ग्रायुषौ ॥३॥ नित्यं व्याधिरधन्यो वा सर्वलोकनमस्कृतः। ग्रविदित्वा यदा वत्स ज्ञात्वा सर्वं भवेद् बुधः ॥४॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन बहुविद्ये क्रिया मता। कुण्डाष्टकं समाख्यातं त्रिभेदन्तु मया तव।।५॥ बहवह्निविधानन्तु एकस्यैवोपचारतः । स्त्री-बाल-वृद्ध-शूद्र स्तु होतन्यं प्रत्यहं तथा ॥६॥ मठे महानसे वापि न कुण्डे तु कदाचन । संस्कृते नामभेदैश्च रक्षयित्वा हुताशनम् ॥७॥ महाविद्यार्थवेत्तारे हींतव्यं फलकांक्षिभिः। श्रूयते च पुरा वत्स ग्रविदित्वा वसोः सुतः ॥८॥ संस्कृतेऽहवमानस्य राज्यभ्रंशमवाप्नुयात् । तथा वा भ्रनहोतारमचिरान्मृत्युमवाप्नुयात् ॥ ६॥

तस्मादस्थिरवह्नौ तु न होतव्यमवेदिना ।

वेदनन्तु प्रवक्ष्यामि येन सिद्धिः प्रजायते ॥१०॥

## वृहस्पतिरुवाच।

भ्रग्निचक्रविधि पुण्यं देवतानां च स्थापनम् । श्रोतुमिच्छाम्यहं तात कथयस्व प्रसादतः ॥११॥ ब्रह्मोवाच ।

मण्डले मधुसूदन । धनुषाकृतिको रुद्रः सर्वदेव नमस्कृतः ॥१२॥ चतुष्कोरा ह्यहं वत्स

१, उपरनुते क।

३. अविनिहोतारम् क ग।

चतुरस्ने भवेदग्निर्मण्डले तु हुताशनः। ग्रर्थचन्द्रेऽनलो ह्यग्निरेवं यज्ञः प्रतिष्ठितः ॥१३॥ द्विजानाँ देवता सद्य ग्राचार्यो योगवेदनम् । उदके वरुणो देवो दर्भेषु च महोरगाः ॥१४॥ स्र चायान्तु महादेवी श्रुवो देवस्त्रिलोचनः । तत्संयोगपरो देवः सर्वदेवनमस्कृतः ॥१५॥ प्रणीता पृथिवी ज्ञेया स्वाहा कारे महामरवाः । पुष्पेषु ऋतवो विद्धि पात्रेषु च महोदिधिः ॥१६॥ वेदीमध्ये तु गायत्री सोमो म्रम्युक्षरो स्थितः। ईन्धने मणिभद्रस्तु शिखं वज्त्रधरायुधः॥१७॥ होतारन्तु विजानीयात् चमसादिषु पर्वताः। उच्छ्रवे देवता रुद्रस्तालवृन्ते तु वासवः।।१८॥ मन्त्ररोषु गणाः सर्वाः भस्मे भूयोऽपि शंकरः । लोकपालास्तु कोरोषु स्रोंकारे सर्वदेवताः ॥१६॥ मातरो होमभागे तु पूतना विष्फुलिंगदा। ग्रादित्यादिस्थिता तेजे यो देवोऽपरः परः ॥२०॥ देवानां प्रात होंमन्तु प्रहरार्घेन भूतिदम् । मध्यान्हेतु मनुष्याणां होमहेतु प्रियादिकम् ॥२१॥ ग्रपराह्ने पितृणाश्च सन्ध्यायां ग्रहभौतिकम् । रात्रौ पापविनाज्ञार्थं दिव्यसिद्धि प्रसाधकम् ॥२२॥ प्रहरार्धेन होतव्यमर्धरात्रे च आयुदम् । शेषे पुत्रप्रदं वत्स उदये सर्व कामदम् ॥२३॥ दक्षिणा सर्वकामेषु सर्वप्राप्तिप्रदायकम् । क्षणाधि देवता देया प्रथमाचरगाहृतिः ।।२४॥ म्रन्यथा विफलं विप्र भवते हवनं सदा । वार्क्षमृण्मयताम्राद्येः रौप्यहेममयोद्भवैः ॥२५॥ दशघा पुण्यवृद्धिस्तु हवनस्नान भोजनैः । देवांकैः शूल पद्मांकैः शंखचक्रहुताशनैः ।।२६॥ घृत-क्षीर-वसादीनि ग्रहीतव्यानि बुद्धिमान् । देव्यास्नापन यज्ञियै वंसोर्धारा प्रभावितैः ॥२७॥ द्रव्यहींमं प्रकर्त्तव्यमन्यथा वा विधानतः। ग्राप्त वेदेषु साम्तृप्ति पुष्टा दास्यन्ति देवताः ॥२८॥ वेला हीनेषु सुराएामधिदेवभुजं फलम्। एवं ते कथित वत्स सर्वलोकसुरवावहम्।।२६॥ भ्रशुंचिर्भवते सदा। तस्मादसंस्कृते वह्नौ न होतव्यमवेदकैः ॥३०॥ होतारो मन्त्रहीनास्त् मन्त्रविदश्च होतारो<sup>२</sup> म्राप्यायन्ति देवताः । ग्रवेदकस्तु होतारो नैव प्रींणाति वै सुरान् ॥३१॥

होमात्सर्वफ त्रावाप्तिः सर्वेषामपि जायते ।

तस्मान्मन्त्रविधानज्ञः प्रातरेव शुभप्रदः ॥३२॥

१. क ग पुस्तके ग इत ग्रारभ्य द्श श्लोका न सन्ति ।

२. मन्ताविन्दक होतारो क ग।

पूर्वाग्नि देवता विष्णुर्दक्षिणेन हरः स्थितः । पश्चिमेन स्थितो ब्रह्मा एते ग्रग्निस्थ देवताः ॥३३॥ तेजे रुद्रं विजानीयाज्ज्वालायां चापि चींचका । त्रयायुषं च विप्राणां लक्ष्मीस्तत्रापि देवताः ॥३४॥ एवं प्रतिष्ठितं होमंमग्नयश्च त्रयस्तथा । त्रयो देवास्त्रयः काला त्रयोग्नि गृहमन्त्रिताः ॥३४॥ गाहंपत्यं दक्षिणाग्निः ग्राहवनीयश्च ते त्रयः । एकस्यैव समुत्पन्ना बहुमेदा द्विजोत्तम ॥३६॥

इति श्री देवीपुराए त्रिरग्निविधिनीम एकविंशत्यिधकशततमोऽध्यायः ।

HER COMMISSION OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PART

alta ara true feron sen antimediren i spettere trafe te proven arche

aparticular interest of the salitate published and appropriate and appropriate

करात हाराजने वेच जनतेन सको अस । सर्वासीय प्रवादित्याकृतया हुनने चरः ॥१४॥

१. क्रियायुषम् ख।

२. ग्राद्ये देव्यवतारे त्रिरग्निविधिः क ग।

# द्वाविंश्त्यधिकश्ततमोऽध्यायः ।

## वृहस्पतिरुवाच ।

एकि स्त्रगुण म्राख्यातः सर्वदेव सुखावहः। बहुधा तत्कथं कर्म योजयन्ति द्विजोत्तमा ॥१॥ दक्षिगाग्नि विभागं तु प्रसूतिर्बहुधा तथा। नामिभः कर्मभिद्देव कथयस्व समासतः॥२॥ एवमुक्तस्तु गुरुणा ब्रह्मा लोकिपतामहः। उवाच मधुरां वाणीं श्रृणुष्वाविहतो द्विज ॥३॥ ब्रह्मोवाच।

पुरा कृतयुगे विप्र एक एव हुताशन । रुद्रमूर्ति स्थितो नित्यं तेजो नाम महात्मनः ॥४॥ त्रेतायां दक्षिएशो व यज्ञार्थं विसृजन्महान् । गाहं पत्यं तमो जात हवनीयं ततोऽभवत् ॥४॥ हवनीय प्रसूतिस्तु भरताद्या महौजसः । एकपञ्चाशतं नाम चराचरविधायकाः ॥६॥ तेषां व नाम कर्माणि बहुधा बृहि भो द्विज । सप्त सप्त विभागेन तेषां सन्ततिजातयः ॥७॥ भरती वरमांगल्ये विभुश्च बल प्रंगिराः । समुद्भवो जयो रुद्धः संयुगः कालिको भवः ॥६॥ सूर्यो जनः शशांकश्च विश्ववेदेवाः परावसुः । कल्माषः संचयो घोरो वडवाग्नि वरान्तकः ॥६॥ स्थों जनः शशांकश्च विश्ववेदेवाः परावसुः । कल्माषः संचयो घोरो वडवाग्नि वरान्तकः ॥६॥ स्थों निधीश्वरः कामः कालान्तक परान्तकौ । बीभत्सो विजयो धूम्नः कृष्णवर्णोऽथहाटकः ॥१०॥ प्रजितः शंकरः शांखः शुद्धिदो जयदो गुरुः । ग्रपरोऽपराजितः कश्च प्रतापो बहुदः शुभः ॥११॥ प्रारण्यः सर्वगः शम्भुः कामिको रिपुहा शिवः । गर्भाधानाविसंस्कारः स भवेत् सर्वदकामदः ॥१२॥ परिप्रहानुरूपेण तथा होमवशेन च । लघ्वाहारो विशुद्धश्च नित्यहोता प्रकोत्तितः ॥१३॥ कृत्वा हुताशने पंच कर्माण भवते सदा । सर्वसिद्धि प्रदायित्वादः स्था हवने चरः ॥१४॥

१. स्थापितानि क ग।

३. जल: ग।

४. गहरः ग।

२. भवतो परमांगल्ये विभावचलसंज्ञकः ग।

५. अविग्रहान्नरूपेण त्तथा होतृवशेन च ग।

ग्राधाने भवते ह्यग्निर्बर पुंसवने स्थितः। सीमन्ते मंगलो नाम जातकर्म विभुः स्पृतः ॥१४॥ नामे बलः समाख्यातः प्राशने ग्रंगिरा मतः। चूडे समुद्भवो विह्नर्जयो व्रतनिबन्धने ॥१६॥ रुद्रो गोदानिको नाम विवाहे. संयुगः स्मृतः । अग्निश्च कालिको नाम अग्निहोत्रे विधीयते ॥१७॥ ब्रावसथ्ये भवो ज्ञेयः पितृणां विश्वदेवकः। ग्रनलो जठरो विह्नः कल्माषोऽमृतभक्षर्णे ॥१८॥ सुर्यो विद्वर्महाहोमे जलो जलनिवेशने । शशांकः पूरिएमाहोमे क्षये सम्वर्त्तको मतः ॥१६॥ घोरः काष्ठ समृद्धश्च परान्तो वेग्रुसम्भवः । समुद्रे वडवाग्निस्तु दक्षः पाकविधो मतः ॥२०॥ निधीशो वसुधारायां कामदेवोऽथ धूमजः। तूषजः कामहा त्वग्नौ रथ्यायान्तु परान्तकः ॥२१॥ बीभत्सु क्षत्करो विह्निविजयो नुपगेहजः। धूमजो वृक्षसमृत्यस्तु दीपे कृष्णपयो मतः॥२२॥ हेमं तापे भवेद्वाद्ये ग्रजितो मातृवेश्मजः। संगरो म्लेच्छलोकेषु शंखो वे चेष्ट्रपाकजः॥२३॥ म्रादित्ये शुद्धि विजानीयाज्जयः शुक्रनिवेशने । गुरुदीक्षाविधौ विह्नरपरो तिण्डिलेषु च ॥२४॥ कण्ठानुकूलजो विद्धि लक्षहोम पराजितः । प्रतापो नृपदीक्षायां वहुदानजशोणजः ॥२४॥ शभो ग्रहविधौ ह्यग्निरारण्ये ग्ररणीभवः । सर्वगो वैद्युतो विह्नः शम्भुर्मणिसमुद्भवः ॥२६॥ कामिकः साधकाग्निक्च रिपुहा ग्रिजिचारजः । कोटिहोमे शिवो विह्नः सर्वकाम प्रसाधकः ॥२७॥. शिवतेजोद्भवो विप्र कालाग्निः स च कीत्तितः । एको बहुप्रकारेस्तु नाम कर्मैर्यथास्थितः ॥२८॥ कथितः पावको वत्स कि भूयः परिपृच्छति ॥२१॥

इति श्री देवीपुरागे विह्नभेदोनाम द्वाविंशत्यिकशततमोऽध्यायः ।

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

HART TARREST TORY IN TRANSPORTED IN TRANSPORT TORNS ASSESSED.

१. पद्यिमर्दं ग पूस्तके नास्ति ।

२. रत्नीकपंचकं ग पुस्तके नास्ति । ३. इत्याद्ये वन्हिभेदः क ग ।

# त्रयोविंश्त्यधिकश्ततमोध्यायः।

## नृपवाहन उवाच ।

विद्वकर्मफलं विष्र कथितञ्चायधारितम् । पुष्पगन्धविशेषन्तु श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।।१॥ ग्रगस्त्य उवाच ।

षात्राणां हेमरौप्योत्थेः यथा प्रोक्तो नृपोत्तम । घृतहोमे वरं यद्वत् तिलाश्च मदलेपने ॥२॥ चन्दनागुरु कपूँर नखं धूपे वरं मतम्। मद कपूँर काश्मीरं रोचना च चतुष्टयम्।।३॥ एतेन लेपयेद्देव्याः सर्वकामानाप्नुयात् । जाती कंकोल-पत्रैला-कुष्टकुंकुम पत्रिका ॥४॥ जातीफलो लताख्या च स्नानगन्धा सदाधरा। नागं केशर कर्पूर सुरामांसी सबालकाः ॥४॥ उद्वर्त्तनाः समाख्याताः सदैव मातरिप्रयाः । घूपं कल्याण नागन्तु नित्यं देव्या प्रियं नृप ॥६॥ चन्द्राख्यं लेपनं देयं सर्वेसिद्धिप्रदायकम् । मणिमौक्तिक मालाइच वितानश्च दुकूलजम् ॥७॥ घण्टादि सर्वदा दत्त्वा हेमपुष्पफलं लभेत्। पुष्पैर्वारण्य सम्भूतैः पत्रैवा गिरिसम्भवैः ॥८॥ भ्रपर्युषितान्यिच्छद्रः प्रोक्षितैर्जन्तुर्वीजतैः । स्रात्मारामोद्भवैर्वापि पुष्पैः सम्पूजयेच्छिवाम् ॥६॥ पुष्पजाति विशेषेण भवेत्पुण्यं विशेषतः । तपः शीलगुणोपेते पात्रे वेदस्य पारगे ॥१०॥ दश दत्त्वा सुवर्णीन यत्फलं कुसुमेषु तत्। मातराणां सकृद्दत्त्वा लभते नृपसत्तम ॥११॥ तस्मात् पुष्पान् प्रवक्ष्यामि पत्राद्य सुरभीद्यये । केतकीञ्चातिमुक्तद्य बक-बन्धू-बकुला ऋषिः ॥१२॥ कदम्बः करिएकारश्च सिन्धुवारः समृद्धये । पुन्नाग चम्पकं कुन्द्रं यथिकाः नवमल्लिका ।।१३।। दमना पद्मपत्रश्च शतधा पुण्यवृद्धये । तारार्जुनमल्ली च बृहती शतपत्रिका ॥१४॥ करवीर कुसुम कह्लार बिल्वपाटल मालती । जवा विजो किलाशोको रक्तनीलोत्पलाः सिताः ।१५।

१. ग पुस्तके नास्ति ।

शतपत्रश्च दशधा पुण्यवृद्धये । एतेस्तु ग्रन्चयेद्देवीमाशुसिद्धिः प्रयच्छति ॥१६॥ द्रौणपुष्पी शमी क्षीरी नीलापमार्ग पत्रिकाः । सुरसा बर्वरा भद्रा सुरभी कर्गमिल्लका ॥१७॥ कदम्बैरर्चयेद्रात्रौ मल्लिका उभयोः समा। दिव्यशेषाणि पुष्पाणि यथालाभेन पूजयेत् ॥१८॥ कीटकेशोपविद्धानि शीर्रापर्युषितानि च । संपतितानि च पुष्पाणि त्यजेदूपहतानि च मुकुलैर्नार्च येद्देव्याः ग्रपक्वं न निवेदयेत् । फलं क्वथितं विद्धञ्च यत्नात् पक्वमिप त्यजेत् ॥२०॥ म्रलाभेन च पुष्पाणां पत्राण्यपि निवेदयेत् । पत्राणामप्यलाभे तु फलान्यपि निवेदयेत् ॥२१॥ तु तृणगुल्मौषधान्यपि । श्रौषधीनामलाभे तु भक्त्या भवति पूजिता ॥२२॥ फलानामप्यलाभे दशसौर्वाणकं फलम् । सन्निबद्धेषु तेष्वेव द्विगुर्ण फलमुच्यते ॥२३॥ प्रत्येकमूक्तपुष्पेषु यः सगन्धै रक्तपुःपैः सम्यग्देवीं प्रपूजयेत् । मालाभिर्वापि सुमनैः सोऽनन्तं फलमाप्नुयात् ॥२४॥ बिल्वपत्रैरखण्डैर्यः सकृत्लिगं प्रपूजयेत्<sup>२</sup> । सर्वपापविनिर्म्कः शिवलोके महीयते ॥२५॥ यः कूर्याच्च शिवाराममाम्रबिल्वादि शोभितम् । जाती विजयराजार्क-करवीराब्ज-कुब्जकेः ॥२६॥ नाग बकुलै ग्रशोकोत्पल चम्पकैः। कदली हेम्पुष्पाद्यंस्तस्य दानफलं शृु ॥२७॥ तत्पत्र कुसुम बीजयुति फलानि च। तावद्वर्षसहस्राणि देव्यालोके स मोदते ॥२८॥

इति श्री देवीपुराग्रे पुष्पविधिनीम त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽघ्यायः ।

१. ग पुस्तके नास्ति।

२. ख पुस्तके नास्ति।

२. इ० देवी पु० पुष्पविधिः क ग।

# चतुर्वि शत्यधिकशततमो इध्यायः।

## नृपवाहन उवाच ।

समस्त धर्म कथनं तव वक्त्राद्विनिःसृतम् । श्रुतं भूयोऽपि पृच्छामि देव्या गुरुपूजनम् ॥१॥ ग्रगस्त्य उवाच

मुगृहे गृहमध्ये वा रक्ताख्ये गिरिकन्दरे । नदी-नद-समुद्रे वा प्रकोष्ठे कूपवर्जिते ॥२॥ सुभक्त-जन-संकीर्गो गुभवास्तूप संस्थिते । स्नात्वा शास्त्रविधानेन मंत्रपूर्वं नृपोत्तम ॥३॥ देव्यामूलाग षटकंतु न्यस्य शस्त्रेण संस्थितः । मृदु चर्म कृते शस्त्रे तूलकार्पासपूरिते ॥४॥ एवंविधे स्थितो मन्त्री सुधूपासितवाससः । वितानध्वजसंछन्ने कटवस्त्रविभूषिते ॥४॥ मनोरमे कृते स्थाने देव्या स्नानादिकाः क्रियाः । कृत्वा पूर्वविधानेन हैमराजततास्रजेः ॥६॥ कलशेस्तोयगंधाद्येः पृथक्धूपसुधूपिताः । मदादिलेपिता देव्यो दुकूलपरिवारिताः ॥७॥ मुक्ताफलकृताहाराः पद्मराग विभूषिताः । खड्गखेटकपाशादि छुरिकादि निवेशयेत् ॥८॥

घृतपूर्णानि मांसानि नैवेद्यमुपपादयेत् ।
पूर्वोक्तविधिना वत्स पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥६॥
ध्यात्वा देवीं शुभां वत्स विग्रहामपरां पराम् ।
प्रित्यापत्य तथा देवीमात्मानमि ताहशम् ॥१०॥
कृत्वा जपादिकं कार्यं विविधं कार्यसिद्धये ।
ततो निवेदयित्वा तु विद्विकमं सुरक्षितम् ॥११॥
कार्यं पूर्वविधानेन स्नुवस्नुच्यादिरक्षिते ।
कृष्डे सुलक्षरणोपेते वसोर्धारां प्रतिष्ठयेत् ॥१२॥

१. सुविभक्तजलसंकीर्गों क।

२. तुल्यस्तवासने स्थितः क ग।

प्रतिष्ठा रसपात्राणि होमे सा च विधिः शुभाः । बलिदानं प्रदातव्यं गृहेषु विविधेषु च ॥१३॥ शुभानां लोकपालानां नानायक्षविनायकान् । कृमि कीट पतंगेम्यो भूमौ तोयान्नकल्पनाम् ॥१४॥ कृत्वा क्षमापयेद्देवीं गुरूपूजां तथा कुरु ॥१५॥

इति श्री देवीपुराऐ पूजाविधिर्नाम चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।



THE DESIGNATION FOR 28 PRINCE A PURCE TELL STREET

३. तोयानुकारएाम् क।

१. मम क ग। २. शीचविधिः क ग।

४. इत्याद्ये पूजाविधिः क ग।

# पञ्चविंश्त्यधिकश्ततमोऽध्यायः।

### श्रगस्त्य उवाच ।

पूजायाः सष्टशं फलम् । गुरुस्तेषां भवेत्पूज्यः सर्वकाम प्रसाधकः ॥१॥ देवाग्निगुरुविद्यायाः विद्याग्नि देवतानाश्च विशेष उपदेशकः । यथाथो न्यायवादी च संदेह-विनिवर्त्तकः ॥२॥ तस्योक्तानि च वाक्यानि श्रद्धेयानि विपिश्चतैः । यथार्थं पुण्यपापेषु तदश्रुत्वा व्रजत्यधः ॥३॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शिवं सम्पूजयेत् गुरुम् । नृभिः परोपकाराय स्रात्मनश्च विमुक्तये 11811 देव्या यागविधानेन तस्य पूजा विधीयते । हेम-गौ-मणि-भूम्यादि दानानि विनिवेद्येत् IIXII गृहमण्डपविद्यादि शय्यादण्डाशनादिभिः । देयं गुरोविशेषेण यद्यदिष्टतमं भूवि 11511 तेन सर्वमवाप्नोति तुष्टेन नृपसत्तम । ग्रशक्तेषु च सर्वेषु पार्पेविश्लेषितोऽपि 11911 गुरोर्भावगतं वित्तं महद्भवत्योपभोजयेत् । दक्षस्य यज्ञविघ्नं तु न तस्य<sup>3</sup> कृतवेदिने 11511 तथापि न चलेद्भक्तिः पार्थस्य च तपोधने । जनमेजयस्य यज्ञे तु ग्रन्येषां च महात्मनाम् 11311 भवन्ति विघ्नकत्तरो धैर्यात्तेषु वरप्रदाः ॥१०॥

इति श्रीदेवीपुराएो गुरुदेवपूजाविधिनीम पञ्चिवशत्यिधकशततमोऽध्यायः ।

१. शिववाक्यप्रवक्तारं शिववत्पूजयेद्गुरुम् क ग।

२. अब्यक्तेषु क।

३. वलस्य क।

४. म्राद्ये देव्यवतारे गुरुपूजाविधिः क ग।

# षड्विंश्रयधिकश्ततमोऽध्यायः ।

#### नृपवाहन उवाच ।

जपाध्ययनयुक्तानामन्तराया भवन्ति ये । तेषां संशमनं तात श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ श्रगस्त्य उवाच ।

देव्याः संस्मरणं वत्स सर्वविघ्नविनाशनम् । ग्रनेकधा समाख्यातं तथापि कथयामि ते ॥२॥ जपेन चात्मनः शुद्धिः श्रग्निकार्येण सम्पदः । सम्पदा चेह कर्माणि सिध्यन्ति मुक्तिद।नि च तस्माज्जपादि संशुद्धो श्रग्निकार्यं समारभेत् । श्राश्रयं सर्वसिद्धिनामिहामुत्र 11811 कुण्डे पूर्वनाम्नि हुताशने । श्रुवद्रव्यादिसं गर सम्पन्नस्तु ततोऽग्नये IIXII प्रोक्षयित्वा पुरा प्राज्ञः कुण्डं मन्त्रोदकेन तु । ततस्तु वेष्ट्रयेत् पश्चात् कवचेन यथाक्रमम् ॥६॥ पुनरुलेखनं कुर्यात् ग्रस्त्र बीजेन भो नृप। दक्षिणोत्तरवारुण्यां मध्ये तिस्रस्तथोत्तरे पुनरभ्युक्षरां पश्चात् कवचेन विधानवित् । विस्तरं कुण्डमध्ये तु प्ररावेन पुनर्न्यसेत् ॥८॥ ततः शक्ति न्यसेत् तस्मिन् तडित्सहस्र सन्निभाम् । क्रतुमयीं विशालाक्षीं सततं योनिमुद्रया ॥६॥ युगकेशवसं भिन्तं द्वितीयाश्रमसंमं स्थितम् । केशवान्तर्हितो देवो देवी एषा हुताशने ॥१०॥ गंधपुष्पाचितं कृत्वा ग्रपंयित्वा विधानवित् । देग्याः संतर्पणार्थाय ततो विह्न वेष्टगं नियोजितः । स एव परसंज्ञस्तु विद्धाः सर्वार्थसाधकः तेनव स विनिर्मक्त ताम्रपात्रे शरावे वा भ्रानियत्वा हुताशनम् । ग्रस्त्रेण प्रोक्षयेत् तत्तु पुनर्बीजं नियोजयेत् ॥१३॥ ततस्त्वावेष्ट्येत् पश्चात् कवचेन यथाविधिः । स्थापिक्वा शिवा कुण्डे योनिमार्गेण निक्षिपेत् ॥१४॥ जयाख्येन तु मन्त्रेण हृदयन्तु पुनर्यजेत् । गर्भाधानं भवत्येवं जातवेदस्य पार्थिव ॥१४॥

१. भानुमती क। ऋतुमती ग्।

शिरसाम्यर्चियत्वा तु जयां देवीं ततो यजेत्। कृतं पुसवनं ह्योवं सीमन्तोन्नयनं शृषु ॥१६॥ श्राजितामर्चयेत् पूर्वं शिवाबीजं ततो यजेत्। सीमन्तकरएां वह्नेः कृतं भवित वेदिकत् ॥१७॥ ग्रस्त्रेण तु समम्यर्च्यं जपेद्देव्यापराजिताम्। जातकम्मं कृतं ह्योवं ततो नाम विनिर्दिशेत् ॥१८॥ विद्येशनमर्चियत्वा तु कवचस्य विनिर्दिशेत्। ततोऽस्य श्रावयेन्नाम देव्यग्निस्थः हुताशनः ॥१६॥ नादेव्यो देव्याश्च कर्माण साध्यन्ति कदाचन। तेन कार्येण राजन्ते कार्यो देवाग्निपावके ॥२०॥ जननेव च शूद्राश्च श्रमयाख्या नियोजने । बोधेन श्रंकुशाद्या तु वीणाख्या सर्वकर्ममु ॥२१॥ एवं वह्निस्तु संस्कृत्य मुद्रामंत्रैर्यथाक्रमम् । ततो होमं प्रकुर्वीत शास्त्रहष्टेन कर्मणा ॥२२॥ हृद्वीजे नास्तरेद् दर्भान् परिधीश्च निघापयेत्। प्रागग्श्रनुत्तराग्रांश्च पुनर्देवान् प्रपूजयेत् ॥२३॥ ब्रह्माएं शंकरं विष्णुं मन्त्रेशं समन्वितम् । पूर्वादारम्य गायत्र्या विष्टरस्थान् यथाक्रमम् ॥२४॥

ग्राग्नेयीं दिशमाश्चित्य ग्राज्यभागन्तु दापयेत् । ग्राधिश्रयरां पुरा कृत्वा पश्चादुत्प्लवनादिकम् ॥२५॥ प्रोह् शमात्रकं दर्भं प्रोच्छिन्ने तु नखेन तु । ग्रंगुष्ठानामिके गृह्य घृतस्योत्प्लवनं कुरु ॥२६॥

ततः संप्लवने मन्त्री सम्मुखं घृतमुत्पुनः । दभाँचूडिकया सम्यक् ग्ररण्योक्तं ज्वलं तया । नैराजनन्तु बाह्योन उदकेन स्पृशेत्ततः ॥२७॥

श्रुवस्नुचां प्रतापाग्नौ परिगृह्य समन्ततः । संस्पृत्रय च कुशं सर्वान् ग्रग्रमध्यानलोकिकान् ।।२८॥ स्थापयेद्दक्षिगो पात्रवें ग्राज्यादीनि तथोत्तरे । हृदयेन विधानज्ञः सर्वकर्म समारभेत् ॥२६॥ ततोऽपि धारयेत् वस्त्रान् वेव्याभिस्त्वनुपूर्वशः । पुनरूद्घाटनं कुर्यात् ग्रस्त्रबीजेन पाथिवः ।३०॥ निस्कृति तु महास्त्रेण दत्त्वा सर्पि निरूपयेत् । शिवे सोमे तथा वह्नौ ततस्त्रिधा परिकल्पयेत् ॥३१॥

१. याचकः क ।

२. शूद्रास्य ख।

तर्पयित्वा ततो विद्व दत्त्वा पूर्णाहुित क्रमात् ।
ततस्त्वासनिवन्यासं प्रागुक्तं परिकल्पयेत् ॥३२॥
पूर्वोक्तं न विधानेन गंधपुष्परनुक्रमात् ।
पूर्जियत्वा महादेव्या ततो होमं समाचरेत् ॥३३॥
बहुहव्ये धने गुद्धे सुसमिद्धे हुताशने ।
विधूमे लेलिहानेच विद्वना यः समिध्यति ॥३४॥
मृत्युं जयविधानेन क्षीरहव्यो भप्रपूजयेत् ।
विरेजो विगते वत्स देवीनां संमता भवेत् ॥३४॥

इति श्री देवीपुरागे होमविधिर्नाम षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।।



१. द्रव्येगा क ग।

२. ब्राद्ये होमविधिः क ग।

# सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

## ब्रह्मोवाच ।

जगिद्धताय नृपति देव्या धर्मे नियोजयेत् । तिन्नयोगादयं लोकं शुचिःस्याद्धर्मतत्परः ॥१॥ यं यं धर्मं नरश्रेष्ठः समाचरित नित्यशः । तं तमाचरित लोकस्तत्प्रामाण्याद् भयेन च ॥२॥ धर्मनिष्ठः कृते राजा धर्मपादंकशासितः । युगत्रयं संविज्ञेयस्तस्माद्वाजा चतुर्यु गम् ॥३॥ धर्मजः सततं राजा प्रजां न्यायेन पालयेत् । न्यायतः पाल्यमानास्तु ह्यायन्ति स्वामिनं शिवम् ॥४॥ धर्मम्थंश्च कामश्च मोक्षं च प्राप्तुमिष्यते । तत्तद् ग्राप्नोत्ययत्नेन प्रजा धर्मेण पालयेत् ॥४॥ प्रजासु धर्मगुक्तासु चतुर्थाशं भजेन्नृपः । ग्रधमिष्ठाष्वधर्मस्य चतुर्थाशेन लिप्यते ॥६॥ तस्मादधर्मे मञ्जतं लोकं राजा निवारयेत् । धर्मे नियोजयेन्नत्यमुदयार्थं विचक्षणः ॥७॥ धर्मशीले नृपे यस्मात् प्रजा स्वधर्मतत्यराः । नृपति बोधयेत्तस्मात् सर्वलोकानुकम्पया ॥६॥ उपायेन भयाल्लोभान्मूर्लं छन्देन बोधयेत् । मन्त्रौषधिक्रियाद्यैर्वा लब्बं धर्मे नियोजयेत् ॥६॥ स चेदन्यायतः पृच्छेन्न तस्योपदिशेद् गुरुः । यः शृणोति शिवं ज्ञानं न्यायतस्तत् प्रवक्ति च ॥१०॥ तौ गच्छतः शिवं ज्ञानं नरकं तिद्वपर्यये । तस्माद्भिक्तं समास्थाय गुरुदेव्या प्रपूजने ॥११॥ विद्यायाः परमो यत्न कार्यः शास्त्रस्य वेदने । श्रद्धापूर्वाः स्मृता धर्मा श्रद्धामध्यान्तसंस्थिता ॥१२॥ श्रद्धा निष्ठा प्रतिष्ठाश्च प्रमाःश्रद्धं व कोित्ततःः । श्रुतिभावगताः सूक्ष्माः प्रधानपुरुषेश्वरा ॥१२॥ श्रद्धा निष्ठा प्रतिष्ठाश्च प्रमाःश्रद्धं व कोित्ततःः । श्रुतिभावगताः सूक्ष्माः प्रधानपुरुषेश्वरा ॥१२॥

१. भवान च क ग।

२. धर्मिष्ठस्य सुतो राजा क ग।

३. यद्राव्यत् प्राप्तुमिष्यते क ग। 'मोक्षं इति न।स्ति क ग पुस्तके ।

४. गुरुदेवाग्नि क ग।

५. न करेए। ग।

श्रद्धाभावेगा गृह्यन्ते न तक्नं न चक्षुषा। कायक्लेशेन बहुभिनं चंवार्थस्य राशिभिः ॥१४॥ धर्मः संप्राप्यते सूक्ष्मः श्रद्धाहींनेः सुरेरिषि । श्रद्धा धर्मः परः सूक्ष्मः श्रद्धाज्ञानं हुतं तपः ॥१४॥ श्रद्धा स्वर्गं श्रच मोक्षश्च श्रद्धा सर्वमिदं जगत् । सर्वस्वं जीवितञ्चापि यदि दद्यादश्रद्धया ॥१६॥ नाप्नुयात् सफलं किञ्चित् श्रद्धधानस्ततो भवेत् । एवं श्रद्धा समास्थाय देव्यागुरुहुताशने ॥१७॥ पठंस्स्तवोत्तमं वत्स सर्वकामानवाप्नुयात् । हिमविच्छित्वरे रम्ये सिद्धचारणसेविते ॥१८॥ वसिष्ठो नाम धर्मात्मा तपस्तप्येस्तपोधनः । ग्रतिदीर्घस्य कालस्य पावकस्य सुतो बली ॥१६॥ तमुवाच महात्मानमृष्ठि परमधामिकम् । ब्रूहि धर्मभृतां श्रेष्ठ यत्ते मनसि वर्त्तते ॥२०॥ एवमुक्तः कुमारेण वसिष्ठश्च महामुनिः । प्रत्युवाच तदा हृष्टो भावितेनान्तरात्मना ॥२१॥ बसिष्ठ उवाच ।

³यदाहं समनुग्राह्यस्तव दैत्यनिषुदन । सर्वंकामप्रदं नित्यं स्तवराजं बवीहि मे ॥२२॥ एवमुक्तो विस्छिन कुमारस्तु महातपाः । उपस्पृश्य शुचिर्मूत्वा प्राञ्जलिनियतासनः ॥२३॥ नमः सुराधिपतये देवाय परमात्मने । नमस्कृत्य तथा रुद्रं देवीश्च परमेश्वरीम् ॥२४॥ ग्रमृतत्वं भवेद् येन तं बवीमि महामुने । सुखासीनं महात्मानं महासेनं महाद्युतिम् ॥२४॥ विनयेनोपसंगम्य शिवमभिप्रणम्य च । उपसंगृह्य चरगौ विस्छः परिपृच्छिति ॥२६॥ देवाश्चैव तु संवादं शिवस्य च महात्मनः । उत्पत्तिः कारगां पृष्टं पार्वत्याः किल शंकर ॥२७॥ तन्ममाचक्ष्व निखिलं मयूरवरवाहनः । एवं पृष्टस्तु ऋषिग्गां स्कन्दो वचनमद्भवीत् ॥२८॥ स्कन्द उवाच ।

शृणुष्वाविहतो विप्र यन्मां त्वं परिपृच्छिसि । ममापि कथितं पूर्वं ज्वलनेन महात्मना ॥२६॥ पार्वत्या सह संवादं शर्वस्य च महात्मनः । तद्दहं कोत्तंियध्यामि त्विय सर्वं महामुने ॥३०॥ कैलाशिखरे रम्ये नाना धातुविचित्रिते । तहणादित्य संकाशे तप्तकाञ्चनसंप्रमे ॥३१॥ वज्रस्फिटक सोपाने चित्रपट्टिशलातले । जाम्बुनदमये दिव्ये नानारत्निवभूषिते ॥३२॥

१. द्विजैरपि क ग।

२. ख पुस्तके नास्ति पंक्तिरियम्।

४. नियतात्मनः क ।

३. ग पुस्तके नास्ति पंक्तिरियम् ।

नानाद्रुमलताकीर्गो ग्रप्सरो गीतवादिते । क्रीडते भगवाँस्तत्र सपत्नीको वृषध्वजः ॥३३॥ स्तूयमानो महातेजो देवदानविकन्नरैः। रराज सा महादेवी रुद्रौरात्मसमैवृतः ॥३४॥ वरदः शूलधृग्देवः सर्वभूतग्रहाश्रयः । तमासीनं महात्मानं देवीवचनमञ्जवीत् ॥३४॥ देव्युवाच ।

भगवन् श्रोतुमिच्छामि प्रश्नमेकं सुरेश्वर । तत्समाचक्ष्व देवेश श्रत्र मे संशयो महान् ॥३६॥

उपपन्नास्मि देवेशं ब्रूहि तत्त्वेन शंकर । देव्याश्च वचनं श्रुत्वा प्रहस्य सुचिरं प्रभु ॥३७॥ उवाच मधुरां वागों ब्रूहि कि करवाणि ते । ब्रहं ते कथयिष्यामि यन्मां पृच्छिसि शोभने ॥३८॥

वर्त्तमानमतीतञ्च भविष्यं वरविश्वित ॥३६॥

## देव्युवाच ।

कुतोऽहं कस्य वा देव उत्पन्नास्मि कथं प्रभो। ऐक्वर्यमतुलं चैव कुत एतद् ब्रवीहि मे ॥४०॥ मातरं पितरं चैव स्वजनान् बान्धवानपि। एतदिच्छामि विज्ञातुं कथयस्य महेक्वर ॥४१॥

श्रीभगवानुवाच।

न तेऽस्त्यविदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु सुन्दरि । त्रं लोक्यज्ञानसंपन्ने त्वया विज्ञापितो ह्यहम् ॥४२॥ ग्रथवा श्रृणु धर्मं तं पृष्ठोऽहं यत् त्वया शुमे । उत्पत्तिश्च प्रभावश्च तव वक्ष्यामि सुव्रते ॥४३॥

द्यासीदिवं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् । ग्राप्रतक्यंमिवज्ञेयं प्रसुप्तिमव सर्वतः ॥४४॥ न देवा दानवा वापि न भूमिर्वानिलोऽनलः । न सूर्यञ्च-द्रमा वापि नाकाशं सिललं तथा ॥४५॥ विष्णुः प्रजापितविषि ब्रह्मा नैव तु जायते । तत्राहं मनसाचिन्त्यं प्रजाकामो मनस्त्रिनी ॥४६॥

१. ग्रहप्रियः क ग।

दक्षिणांगेऽसृजद् वायुं ब्रह्मार्गं सहुताशनम् । वामपाश्वें तथाविष्णु चन्द्रश्चेव अयाम्पतिन् ॥४७॥ सध्ट्वैता देवता देवि नाहं प्रीतिमुपागतः । ततोऽहं चिन्तयन् भूयः स्वाँ तनुं स्वेन तेजसा ॥४८॥ ततिक्चन्तयमानस्य प्रोद्भूतमिच्चमण्डलम् । प्रोद्भूतन्तु मम ध्यानाद् घोररूपं भयावहम् ॥४९॥ दृष्प्रेक्ष्यं ब्रह्मविष्णुभ्यामनिलानलयोस्तथा । ततस्त्वाँ देवेदेवेशि ज्वालामालान्तरे भिथताम् ॥५०॥ पश्यामि परया हुष्ट्या ज्वलन्तीं स्वेन तेजसा । कालरात्रि महामायां शक्तिशूलासिधारिग्गीम् ॥४१॥ सर्वायुधधरां रौद्रों खट्वापट्टिशधारिणोम् । करालदंष्ट्रां विम्बोष्ठीं सर्वतक्षरणसंयुताम् ॥५२॥ सूर्यकोटिसहस्स्रेण ग्रयुतायुतवर्ज्यंसा । विचित्राभरणोपेतां दिव्यकाञ्चनभूषिताम् ॥५३॥ दिव्याम्बरधरां दीप्तां दोप्तकाँचनसंत्रभाम् । अमुकुटेन विचित्रेण हेमरत्नविभूषिताम् ॥५४॥ कुण्डलाभ्यां विराजन्तीं हारकेयूरभूषितात्। दिव्याम्बरधरां तीज्ञामुद्यतास्त्रविराजताम् ॥५५॥ सर्वें इवर्यमयीं देवीं कालरात्रिमिवोद्यताम् । लीलाधराँ ४ महाकायां प्रेञ्खत्काँची गुणप्रभाम् ॥५६॥ खड्गमेकेन हस्तेन करेगान्येन खेटकम्। धनुरेकेण हस्तेन शरमन्येन बिभ्रतीम् ॥५७॥ तर्ज्यन्तीं त्रिशूलेन ज्वालामालाकृतिप्रभाम् । एतद्रूपं तदा दृष्ट्वा भवत्या भवनाशिनि ॥५८॥ सर्वे सुरगरा भीता मां तदा शररां गताः । न शक्नुवन्ति तां द्रष्टुं निमिषन्तोऽपि ते सुराः ॥५९॥ मोहितास्तुभ्यं ज्ञानयोगबलेन च । अथ त्वैश्वर्यमेतत्ते तदातीव भयावहम् ॥६०॥ हष्ट्वा भीतं विसंज्ञन्तु त्रैलोक्यं सचराचरम् । ततो मूढा महात्मानो ब्रह्मविष्णुरनिलानलाः ॥६१॥ मोहितास्तुभ्यं न प्रवदन्ति तेऽसुराः। ततो मया महादेवि स्तवमेतदुदाहृतम् ॥६२॥ हितकामाय तवाप्याराधनाय च । ग्रमृतं ज्ञानमृत्पाद्य बुद्धितेजोबलेन च ॥६३॥ तेभ्यश्चेव प्रदत्तं मे स्तवमेतत् तु शोभने । उत्तिष्ठ त्वं मुरेन्द्रेशो गृह्यतां स्तोत्रराड् त्विदम् ॥६४॥ येन द्रक्ष्यिस देवेशीं वरान् श्रेष्ठान् प्रयच्छति । तेषां पुरा मया दत्तं स्तवराजं महायशे ॥६५॥ ब्रह्मविष्णुपुरस्कृत्य सर्वेषां देवतास्तथा । ततस्तु प्रणता सर्वे मया सार्व वरानने ॥६६॥

१. ज्वालामालाणंवे स्थितम् क ग।

३. ख पुस्तके पंक्तित्रयं नास्ति ।

५. ग्रहनिशम् क।

२, ग पुस्तके नास्ति पंक्तिरियम् ।

४. लीलाधरा ग।

६. द्रक्ष्यथ क ग।

विनयेनोपसंगम्य शिरसाभिप्रणम्य च । प्रयता नियतात्मानः सर्वे चामिततेजसः ॥६७॥ जपन् स्तोत्रं वरं पुण्यं येन सर्वसुखास्तदा ॥६८॥

#### स्कन्द उवाच।

एवमुक्त्वा सुरश्रेष्ठ सर्व देवगर्गौर्वृतः । नमस्कृत्य महादेवीं स्तवमेतदुदाहरन् ॥६६।। श्रतीतैश्च भविष्यैश्च वर्त्तमानैस्तथैव च । नामभिः कीर्त्तितैश्चैव इदं स्तोत्रमुदीरयेत् ॥७०॥ भगवानुवाच ।

नमोस्तु ते महाविद्ये ग्रजिते तेजगामिनि । सांख्ययोगोद्भवे वीरे वरदे देवपूजिते ॥७१॥
त्वं गतिः सर्वभूतानामव्यक्ताव्यक्तरुपिणी ।

कालरात्रि मंहारात्रि कालक्षयकरी ध्रुवा ॥७२॥

ज्वालाभरण दीप्तांगी ज्वालाज्वालितलोचना । भूतधात्री च भूतानामगितर्गतिरेव शरण्ये सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां न संशयः। नमोस्तु ते महाभोगे मम ध्यानाद्विनिःस्ते ॥७४॥ सूर्यकोटि सहस्रामे ग्रग्नि ज्वालासमप्रमे । हेमदण्डधरे रौद्रि त्राहि भक्तान् सुरेश्वरि ॥७४॥ हेमरत्नविचित्रांगी असितासितलोचने । त्वं हि धात्री विधात्री च जननी ब्रह्मणः शुभे ॥७६॥ विष्णुमाता महातेजा त्वमेव परिपठ्यसे । नमोस्तु ते शतवक्त्रे सहस्रचरगेक्षणे ॥७७॥ चतुदं ध्ट्रे महाजिल्लवे हिमवच्छिखरालये । कैलाशनिलये देवि मेरुमन्दरवासिनि 119511 विन्ध्ये च वससे नित्यं मलये गंधमादने । पूज्यसे देवदेवेशी ऋषिभिर्देव मानवैः 113011 तेम्यश्चेव वरं दिव्यं देवि त्वन्तु प्रयच्छिति । सृष्टिरक्षणसंहारं त्वमेव परिकुर्वंति 115011 भूतं भव्यं भविष्यञ्च त्वं पदं परमं स्मृतम् । अर्च्यसे स्तूयसे चैव दैवतेर्मत्पुरोगमैः 115811 त्वन्तु ह्रीः श्रीद्युतिलक्ष्मीर्मेघा कान्तिः सरस्वती । धृतिर्मतिर्गतिश्चैव मोक्षमार्गावलम्बिनी ॥ ८२॥ वरदा च प्रसन्नानामिष्टमार्गानुसारिणी । ऋद्धिर्वृद्धिः परा मृत्तिर्दक्षकन्यापराजिता ॥ ६३॥

> अनुसूया क्षमा लज्जा कीर्त्तंदीं प्ति वंपुश्चिया। शाश्वती च भूतमाता लोकधात्रीं ह्यनिन्दिता ॥८४॥ विशिष्टा वरदा मान्या पवित्रा लोकसम्मता। स्मृतिः प्रज्ञाश्रुति धीरा विमला ह्यनिलानला ॥८४॥

श्रवृष्या शाश्वती धन्या कृष्णा श्यामारूणा सिता।
प्रकृतिर्महती ज्योतिर्थमंकामार्थसाधिका ॥६६॥
गणमाताम्बिका पुण्या वरा वागीश्वरी तथा।
तुष्टि पुष्टिश्च शान्तिश्च शिवा चाक्षरमा लिनी ॥६७॥

ददामि विविधान् भोगान् प्रणतेषु विशेषतः । मूढान् बोधयसे तित्यं येषां प्रीतास्मि सुव्रते ॥ ८०॥ नमोस्तु ते सुराध्यक्षे ब्रह्माध्यक्षे बलाधिके । त्वं देवमाता ब्रह्माणी षष्ठी सावित्रिरेव च ॥ ८०॥ छद्राणी कृष्णापिगा च नक्षत्रं श्चाप्यलं कृता । यमस्य भिगनी ज्येष्ठा नीलकौषैयवाससा ॥ ६०॥ प्रदोषप्रत्यूषभुजा ग्रर्धरात्रस्तनोदरी । कृत्तिका कृतवेणी च रोहिग्गोमुखपिद्मका ॥ ६१॥ मृगशीर्ष सुखस्नाना ग्राद्वागन्धानुलेपना । पुनवंसुः कृता पुण्यः पुष्याश्लेषा च विश्रुता ॥ ६२॥ मघाविमलकेयूरे उमे फाल्गुनि कुण्डले । हस्ता हस्ततले तुम्यं चित्राभरणभूषिता ॥ ६३॥ स्वाती श्रीकीत्तिसम्पन्ना विशाखाकृतमेखला । श्रनुराधामुक्तदामा ज्येष्ठामूले स्तनान्तरे ॥ ६४॥ ग्राष्ट्राव्यक्ष्यणोपेतौ धनिष्ठांगुलि मुद्रिका । श्रतिभषा मेखलादाम भ्राद्वपदौ च हारकम् ॥ ६४॥ रेवती तिलकं देवि श्रविवनी कर्गापूरिकौ । भरणीनुपूरौ द्वौ च तथैव रजनी तथा ॥ ६६॥

शुक्रौ दक्षिग्गहस्ते तु,वामहस्ते वृहस्पतिः। ललाटे चन्द्रमा भाति नाभ्यां तु बुध उच्यते ॥६७॥

श्रंगारकः प्रभाषायां शर्निवलास<sup>५</sup> उच्यते । दिवाकर प्रभातुल्यं राहुर्वे बलमुच्यते ॥६८॥ केतुः पराक्रमो देवि ग्रहनक्षत्र भूषिते । स्कन्दस्य जननी माता रुद्राणी धात्रीरेव च ॥६९॥ माता मरुद्गग्गानाञ्च वृष्टिः सृष्टिस्तयैव च । तपनी भद्रकाली च विष्णुमाता बहुश्रुता ॥१००॥

१. साधनी ख।

३. चाम्बर गामिनी ग।

५. नमोस्तु ते क ग।

७. तुम्यं ग।

२. चराक ग।

४. मोहयसे क ग

६. मुखस्नाना क।

८. विनाश ग।

गायत्री च वरेण्या च तथेव च सरस्वती ।

कान्तास्ते कृत्स्नतो देशाः कथ्यमान् निबोध तान् ॥१०१॥

नैमिषे दृश्यसे देवि कुरुक्षेत्रे च दृश्यसे। त्वया क्रान्तास्त्रयो लोकाः स्त्रीरुपेण न संशयः ॥१०२॥ स्रान्तिहोत्रे कुले पुण्ये सिद्धचारण सेविते। स्रग्नेः कोगो सुरावर्त्ते सोमस्यव च लक्षगो ॥१०३॥

त्र लोक्यधारिणी देवी त्वं हि विन्ध्यनिवासिनी।
त्वन्तु मन्दाकिनी पुण्या मया च शिरसा धृता।।१०४।।
प्रष्टाशीति सहस्र स्तु ऋषिभिरूध्वंतेजसैः।
स्तुयसे सततं देवि तपः सिद्धैस्तपोधनैः ॥१०४।।

पादौ तु पृथिवी देवि रोमाण्योषिषगुल्मकाः । गंगायमुनयोर्मध्ये त्वं हि त्रं लोक्यसंगमे ॥१०६॥ द्वौ सुजौ भद्रवान् शंलो द्वीपाः प्रत्यन्तर्वात्तनः । समुद्राः सरितचंव सिन्धुनद्यस्तथाम्विके ॥१०७॥ सुरुपे सुभुजे शुभ्रे सुजंचे शूजपाणिनी । बालार्कसमवर्णेन पूर्वायान्तु प्रहृश्यसे ॥१०६॥ जीमूताञ्जनवर्णेन दक्षिरणायान्तु हृश्यसे । पद्म-कुन्देन्दु वर्णेन पश्चिमायां तु हृश्यसे ॥१०६॥ वंडूर्यस्य तु वर्णेन उत्तरायान्तु हृश्यसे । पर्वते मलयपृष्ठे चित्रकूटे तथा भवे ॥११०॥ स्रान्तिह् वे दर्भरोमे ब्रह्मशीर्षे महोदरि । उत्कृष्टवते निरते शरण्ये ब्रह्मर्गः प्रिये ॥१११॥ त्वं हि नारायणी देवी चीरवल्कलधारिणी । दुर्गे दुर्गे तथा देवि तपस्तप्यति सुवते ॥११२ दिशो जंघे दिशो बाह् सुरुपे स्रमृतप्रिये । निशुम्भ स्रन्धकादीनामसुराणां भयंकरी ॥११३॥ स्रोंकारनित्ये सावित्रि चतुर्वेदस्मृते युगे । कंसादीनां वधार्थाय उत्पन्ना लोकपावनी ॥११४॥ शरवर्षं वरंश्वािप पुलिन्वंश्वािप पूज्यसे । विन्ध्यवािसनी वामौघे स्रमोघे स्रम्बिके शुभे ॥११४॥ स्रष्टादशभुजंश्चेव नित्मं गगन चारिणी । ऋग्यजुः सामवेदंश्च तथा चार्थवंवेदगैः ॥११६॥ स्तूयसे सततं देवि तपः सिद्धैस्तपोधनैः । भीमवक्त्रा महावक्त्रा स्रनला कृष्णिगला ॥११७॥ स्तूयसे सततं देवि तपः सिद्धैस्तपोधनैः । भीमवक्त्रा महावक्त्रा स्रनला कृष्णिगला ॥११७॥

१. कुच्छतो देशा क।

३. ग्रहपे ग्रभुजे ग।

गपुस्तके पंक्तिरियं नास्ति ।

२. अरावत्तें क ग।

४. तथाम्बरे ग।

६. ग पुस्तके पद्यमिदं नास्ति ।

कृष्णमूर्धा महामूर्धा घोरमूर्धा भयानना । घोरवक्त्रा महाजिह् वा योरवेगा महावृता ॥११८॥ दीप्तास्या दीप्तनेत्रा चप्रचण्ड प्रहरणोद्यता । सुरभी सौरभेयी च उमा दुर्गा तथेव च ॥११६॥ सर्ववादित्र निर्घोषः सर्वप्रहरणोद्यता । कृष्णाम्वरधरा कृष्णा शाङ्गीयुधधनुर्धरा ॥१२०॥ त्रासनी मोहिनी चेव मृत्युरूपा भयावहा । भीषणी दानवेन्द्राणां तथा चेव भयङ्करी ॥१२१॥ ग्रभया सर्वदेवानां पितृणां मानुषामि । पृथिवी केशिनी साध्वी मृत्युदेहजरादिका ॥१२२॥ रक्षा पितृणां मानुषामि । पृथिवी केशिनी साध्वी मृत्युदेहजरादिका ॥१२२॥ शाकम्भरी महाश्वेता धूम्रा धूम्रेश्वरी तथा । कन्यादेवी सुरादेवी भीमादेवीति कीर्त्यंसे ॥१२३॥ शाकम्भरी महाश्वेता धूम्रा धूम्रेश्वरी तथा । वीरभद्रा सुभद्रा च मम देहाद्विनिःसृता ॥१२४॥ शमशाने वससे नित्यं प्रदीप्ते चितिसंकुले । कपालहस्ता खट्वांगी सर्वलोकभयावहा ॥१२४॥

कान्तारवासिनीं देवी विमाने चारुशोभने ।
श्रीः पद्मा योगमाता च योगमार्गानुसारिणी ॥१२६॥
धूर्मकेतुर्महाहास्यां - कृतमेव युगक्षये ।
धूमर्वात्तस्तथा ज्वाला श्रंगारिण्यस्तथोच्यसे ॥१२७॥
वेताली ब्रह्म वेताली महावेतालिरेव च ।
विद्याराज्ञी वराङ्गी च तथा माहेश्वरी मता ॥१२८॥

ण्यां च शरण्या च भक्तानां भक्तवत्सला । त्वमेव मातरःसर्वा भूतमाता तथैव च ॥१२६॥ पर्वतेषु समुद्रोषु दुगेंषु विषमेषु च । चोरेषु चैव रक्षःसु तरक्षूणां भयेषु च ॥१३०॥ व्यालेभ्यो दुष्टिचित्तेभ्यः सर्वतः परिरक्षति । सिह्व्याघ्रभये चैव समे निम्नोन्नते तथा ॥१३१॥ त्वं हि नः सर्वकार्येषु ददास्यभयदक्षिगाम् । वज्राशिनिनपातेषु तथा समरकंटके ॥१३२॥ गजेन्द्रदशनप्रोतो दष्टो ह्याशीविषेण वा । शृंखलावेष्टितग्रीवः पादयोक्भयोरिप ॥१३३॥ बद्धो वा कालपाशेन मृत्योर्वा वशमागतः । कीर्त्तनात् तव देवेशि मुच्यते नाना संशयः ॥१३४॥ भूतं भव्थं भविष्यञ्च साँक्ष्ययोगस्तयैव च । अध्यात्मञ्चाधिभूतञ्च त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१३४॥

१. घोरवेशा क ग।

३. क्षयङ्करी ग।

५. रक्ष मां क।

२. वादित्रहस्ता ख।

४. महादेवात् क ग।

६ .त्वं हि्तां क ग।

त्वं दिशो विदिशश्चेव ग्रदिर्तिदितिरेव च । चिण्डिका चण्डिकारी च चण्डिक्पा च कीर्त्यसे ॥१३६॥ घण्टारवा विरूपाक्षी शिखिपिच्छ्रध्वजिप्रया । शंखशूलगदाहस्ता महिषासुरमिद्द्नी ॥१३७॥ मातंगी मत्तमातंगी कौशिकी ब्रह्मवादिनी । जननी सिद्धसेनस्य उग्रतेज महाबला ॥१३८॥

> जया च विजया चैव विनता कद्रुरेव च । धात्री विधात्री विक्रान्ता इच्छा मूर्च्छा च मूर्च्छनी ॥१३६॥ दमनी दामनी चैव छेदनी भेदनी तथा। वन्दनी वन्दिनी चैव ग्रमृता सत्यवादिनी ॥१४०॥

घोररूपा च कापाली मानवी मानविष्रया। २ मानसी मन्यमाना च मातृणां जननी तथा ॥१४१॥ ग्रघोरा घोररूपा च घोरा घोरतरा तथा । मृतसंजीवनी चैव विश्वाल्यकरणी तथा।।१४२॥

सञ्जीवनी श्रौषधी च त्वमेव परिपठ्यसे ।
सन्ध्या चेव महासन्ध्या त्वं देवि परिकीत्तिता ।।१४३॥
हरणी हारणी चेव धरणी धारणी तथा ।
दिव्यमूर्तिर्महामूर्तिरैं इवर्यमूर्ति रूच्यसे ।।१४४॥

पाशहस्ता महाहस्ता कुमारी कलहिप्रया। संधिनी च विसंधि च मेनका उर्वशी तथा ।।१४४।।
मायादेवी सुराणाश्च त्वं देवी परिकीत्तिता। पुरा सुरगणाः सर्वे ग्रसुरेन्द्रभयाद्दिताः ॥१४६॥
त्वां जग्मुः शरएां देवा मत्पुरोगा वरानने। ततस्त्वां क्रोधसंतप्तां युगान्ताग्निसमप्रभाम् ॥१४७॥
देवानां तेजसावृत्यासृजद् विश्वेश्वरी तनुम्। महिषस्य वधार्थाय ज्वालामालेति विश्रुता ॥१४६॥
हत्वा सुरिरपून् सर्वान् शक्को राजा नियोजित। विष्णुना च पुरा देवीं त्वामाराध्येति सुव्रते।।१४६॥

दानवा निहता सर्वे त्वया मायाविमोहिता। ग्रवध्यः सर्वभूतानां पुत्रो वे कालनेमिनः ॥१५०॥

१. शिर्वापजध्वजप्रिये क।

३. घोरतरानना क।

२. क पुस्तके पंक्तिरियं नास्ति ।

४. क ग पुस्तके क्लोकोऽयं नास्ति।

कंसइव निहतो दैत्यः उग्रसेनसुतो बली। त्वं देवि सर्वभूतानां शरण्या भक्तिवत्सला ॥१५१॥ ग्रभया सर्वंलोकस्य बुद्धिः शुद्धिश्च पठ्यसे। छन्दसाञ्चेव गायत्री स्रनुष्टुप् त्रिष्टुब् एव च ॥१५२॥ पंक्तिरचैव यतिरचैव शंकुर्यष्टिस्त थैव च। त्वं देवि सर्वभूतानां हृदि नित्यं प्रतिष्ठिता ।।१५३।। त्राहि त्रहि सुरान् सर्वान् देत्यभूतान् समानुषान् । ज्योतिषां त्वं परं ज्योतिः सुव्रतानां गतिः शुभा ॥१५४॥ योगिनां योगसिद्धिश्च त्वमेव परिकीर्त्यसे । त्वं कृतज्ञा<sup>3</sup>विधिज्ञा च सर्वंज्ञा सर्वेवित्तमा ॥१५५॥ भ्तविद् ब्रह्मविद् ज्येष्ठा कन्या कल्पासिरेव च। निद्रा मोहस्तथा ज्ञानं क्षुत्यियासा तथैव च ॥१५६॥ धर्मोऽधर्मं सुखं इत्रम तक्ष्रोलक्ष्मीरेव च रेवती कालकर्गों च तथा दुष्टग्रहाश्च ये ।।१५७॥

तृषा च तुष्टि कामस्य त्वया ह्युत्पादिता पुरा । हिरण्यवर्गो देवेशि नमस्ते स्कन्दपूजिते ॥१५८॥ तरणो तारणो गुप्ते चलनी चालनी शुभे । किंकिग्गी चण्डनिर्घोषे क्रन्दनी क्रन्दन प्रिये ॥१५९॥

ताडनो क्रन्तनो रौद्री गोप्त्री धात्री धनेश्वरी । १ खड्गनो खड्गनिर्घोषे पूर्णमात्रा विशोषनी ॥१६०॥ नारायणी च भूतानां प्राणिनां प्राणदा मता । १ संक्रोधनी क्रोधहरा निष्क्रोधा क्रोधहारिणी ॥१६१॥

१. वषट्कारस्तचैव च क।

३: कृतिज्ञाक।

४. ग पुस्तके पद्यानि खण्डितानि सन्ति ।

७. क्रोधचारिनी क।

२. त्रासि पासि क ग।

४. कचानिरेवच ख।

६. पूर्णसागरशोषिनी ग।

कल्याणी दुर्मंदा चैव सुमुरवा दीनवत्सला।
विरजा जननी भद्रा क्षमा क्षान्ता वरप्रदा ॥१६२॥
शिवा शान्तिर्दया दान्ता सत्या चैव तु विश्रुता।
कोवेश्वरी महावीर्या कालनिद्रा गर्णेश्वरी ॥१६३॥
पद्माक्षी पद्मगर्भा च पद्मखण्डनिवासिनी।
त्रिगुणी त्वं महाभागे भृगुवेशसदाप्रिये॥१६४॥

तपस्वी ब्रह्मचारिण्ये ऋषिकन्ये जितेन्द्रिये। जितद्वन्द्वे जितंक्रोधे महती भक्तवत्सले ॥१६४॥
स्मृतिश्च सर्वमूतानां त्वमेव हि जुभानने। स्राहुतिश्च हुतिश्चैव त्वं देवि परिकीर्त्यसे ॥१६६॥
कृष्णा च कृष्णरूपा च कृष्णपक्षस्य चोत्सवा। चतुर्थी पंचमी चैव नवम्येकादशी तथा ॥१६७॥

ब्रह्मरूपा स्वरूपा च कामदा कामरूपिणी । कामदेवप्रणाशी च विश्वरूपा सुचित्रता ॥१६८॥ एकाक्षी च शताक्षी च नरनारायणी तथा । गोमुखी सुमुखी चैव दक्षयज्ञ क्षयंकरी ॥१६९॥

खेचरीं गोचरी क्षान्तिर्भगनेत्रापहारिणी । योगयोगी महायोगी योगिनां योगमुत्तमम् ॥१७०॥ महामारीं च विघ्नघ्ना सर्वपापप्रणाशिनी ।विशालाक्षी समृद्धिश्च धीमध्ठा ब्रह्मचारिणी ॥१७१॥

त्रजिता पूजिता पुष्पा पूष्णोदन्तविनाशिनी ।

ग्रप्रसन्ना प्रसन्ना च तृप्ता प्रीता प्रियम्वदा ॥१७२॥

जिटला लक्ष्मणा लक्ष्मीरनन्ता कनकेश्वरी ।

त्वं स्मृतिः सर्वंभूतानामचला लोकनाशिनी ॥१७३॥

तुष्टि कान्तिस्तथा शोभा शोभना कमलोद्भवा ।

भ्रमणी भ्रामणी चैव भरणीस्तम्भनी तथा ॥१७४॥

१. सिता क।

३. क ग पुस्तके पंक्तिरियं नास्ति ।

५. श्रियः प्रदाकग।

२. कालनिर्णासनेश्वरी क।

४. कामदेव प्रणाशायं क ग।

जम्भनी शुम्भनी चैव काली गान्धारी एव च । महारूपा महातेजा विष्णु वक्त्रोद्भवा शुभा ॥१७४॥ वैरोचनी तथा त्वाष्ट्री विरजा केटमेश्वरी । हेमवर्णा सुवर्णां च श्यामा दीप्तायतेक्षणा ॥१७६॥ रितः प्रीतिः कमलाक्षी दिक्षणामूर्तिरिष्यते ! सुकन्या महती चैव शालंकायिनरेव च॥१७७॥ कराली विकराली च सकला निष्फला तथा । सिनीवाली कृहुश्चेव राका चानुमती तथा ॥१७६॥ तापनी वर्षणी चैव विद्युज्जिहुवानलो द्भवा । देवदेवी महादेवी हिमवच्छैलराट् सुते ॥१७६॥ ग्रविद्या सर्वविद्यानां सिद्धिनां सिद्धिरुत्तमा । ग्रप्रमेयासि भूतानामिति मे निष्चिता मितः ॥१८०॥ देवदानवर्मत्त्येषु तिर्यग्योनिगतेषु च । न तत् पश्यामि देविश यत् त्वया रहितं भवेत् ॥१८२॥ श्रहं ते हृदयं देवि त्वं नु मे हृदि संस्थिता ।ग्रहं तव पिता देवी त्वन्तु माता मम स्मृता ॥१८२॥ ग्रहं भ्रात्ता च भर्तां च वन्धुर्गोप्ता तथैव च । त्वं मे भिगनी देवी पत्नी च परिकीर्त्यंसे ॥१८३॥ श्रहं भ्रात्ता च भर्तां च वन्धुर्गोप्ता तथैव च । त्वं मे भगिनी देवी पत्नी च परिकीर्त्यंसे ॥१८३॥

स्वाहा स्वधा च शुभ्राणि त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् । ग्रहं विष्णुर्महाण्ज्ञो यज्ञमूत्तिस्त्वमुच्यसे ॥१८४॥ ग्रहं ग्रहपतिर चन्द्रस्त्वं तु नक्षत्रमण्डलम् । पुरुषोऽहं वरारोहे प्रकृतिरच त्वमुच्यसे ॥१८६॥

सूर्यश्चाहं महादेवि त्वं प्रभा परमेश्वरी । ग्रहं सागरस्त्वक्षोभ्यस्त्वन्तु वेलोमिरेव च ॥१८७॥ ग्रहं ब्रह्मा सुरश्रेष्ठ सावित्री त्वं निगद्यसे । ग्रहं विष्णुर्महावीर्यस्त्वं श्रीलोंकभाविनी ॥१८८॥ ग्रहमिन्द्रो महातेजस्त्वं श्राची परमेश्वरी । ग्रहं भृगुर्वसिष्ठश्च जमदिग्नस्तदंवच ॥१८८॥ त्वं विद्या रेणुका चेव ग्ररुन्धती पतिव्रता । दिवसोऽहं वरारोहे रजनी त्वं निगद्यसे ॥१८०॥ दिवसोऽहं मुहूर्त्तन्तु त्वं सन्ध्याकाल एव च । ग्रहं तेजोधिकः सूर्यः त्वं सुषमा निगद्यसे ॥१८१॥ वरुणोऽहं महातेजास्त्वन्तु गौरी प्रकीत्तिता । ग्रहं वैश्ववणो राजा यक्षेशो लोकपूजितः ॥१८२॥ त्वन्तुः ऋद्धिर्महाभागा उपमा चाप्यनुत्तमा । ग्रहं सेनापितः स्कन्दो देवसेना त्वमुच्यसे ॥१६३॥

१. कत्ती चक।

३. क ग पुस्तके पंक्तिरियं नास्ति।

२. पूर्वयज्ञः क ग।

ग्रहं बोजवरं श्रेष्ठं त्वन्तु क्षेत्रवरा स्मृता । ग्रहं वृक्षपितः सूक्ष्मस्त्वं वनस्पित्र व्यप्ते ॥१६४॥ शेषमूर्त्तिरहं भद्रे फणोशपितचिष्टिते । रेवती त्वं विशालाक्षि मदिवश्रान्तलोचने ॥१६४॥ मोक्षोऽहं त्रिदशश्रेष्ठे त्वं देवि परमा गितः । ग्रपांपितरहं भद्रे त्वं देवि सिरतांवरा ॥१६६॥ वडवाग्निरहं शुश्रे त्वन्तु दीप्तिरनेकशः । प्रजापितरहं स्रष्टा त्वं प्रजा सृष्टिरेव च ॥१६७॥ नागानामिधपश्चाहं पातालतलवासिनाम् । नागिनी नागकन्या त्वं फर्गोच्छत्र विभूषिता ॥१६८॥ निशाचरपितश्चाह त्वं श्रेष्ठा रजनी स्मृता । कामोऽहं वामदेवी त्वं रितः प्रीतिरेव च ॥१६६॥

दुर्वारक्चाप्यहं क्रोधस्त्वं क्षमा नम धारिणी।
लोभो मोहतमक्चाहं त्वं तृष्णा तमिस स्मृता ॥२००॥
तापसक्चाप्यहं देवि त्वं तपिस्व तपिस्वनी ।
ककुद्वान् वृषभक्चाहं त्वन्तु गौः क्षीरधारिग्गी ।।२०१॥
वायुरप्यहमिनक्च त्वं गितमंन्त्रसूचनी ।
ग्रहं क्षपियता लोके निर्ममा त्वं यक्षस्विनी ॥२०२॥
नमो ह्यहं सर्वकार्येषु नीतिस्त्वं कमलेक्षगो।
ग्रहमिनक्च धूमक्च त्वमुष्ण ज्वाला एव च ॥२०३॥
ग्रहं संहारकत्तां च त्वं सृष्टः सर्वदा शुभे ॥२०४॥
ग्रहं शुष्कः स्थिरक्चेव त्वमार्द्राजलमेव च ।
स्रष्टाहं तव देवेशि त्वं मूतान् सृजसे सदा ॥२०४॥

शरीरी ह्यहं शरीरस्त्वंतु बुद्धीन्द्रियाणि च। ग्रहं भोक्ता महादेवि त्वन्तु भोज्यं न संशयः ॥२०६॥ पर्जन्योऽहं महातेजास्त्वन्तु विद्युन्महाचला। ग्रहं कृतयुगे धर्मस्त्रेता त्वं परिकीर्त्यंसे ॥२०७॥ युगोऽहं द्वापरः श्रीमान् त्वं किलः परमेश्वरि ।

म्राकाशक्चाप्यहं भद्रे पृथिवी त्वं निगद्यसे ॥२०८॥

१. मम चारिसी क ग।

३. क ग पुस्तके पंक्तिरियं नास्ति।

२. संचियता क ग।

अहमदृश्यमूर्तिश्च दृश्यादृश्यञ्च उच्यसे । विरजोऽहं महाभागे सम्राट् भद्रे अनिन्दिते ॥२०६॥ वाक्पतिश्वाप्यहं कृष्णे त्वं वाग्मी ऋषिभिः स्मृता । अहं स्रष्टा च भत्तां च त्वन्तु मृत्युः सदानचे ॥२१०॥ अहं रसियता झाता त्वं रसो झाण एव च । अहं स्पर्शियता कत्ता स्पर्शस्त्वं कर्म एव च ॥२११॥

ग्रहं वक्ता च भोक्ता त्वं बुद्धिर्गतिरेव च । ग्रहं सर्विमिदं मूतं त्वञ्च देवि न संशयः ॥२१२॥ त्वया मया च देवेशि ग्रोतप्रोतिमिदं जगत्। एकधा बहुधा चैव तथा शतसहस्रधा ॥२१३॥ देवदानवमत्त्र्येषु सकलेषु विशेषतः । निष्कलेषु च सर्वेषु ग्रबुधेषु बुधेषु च ॥२१४॥ ग्रहं त्वञ्च विशालाक्षि सततं सुप्रतिष्ठितौ । ऐश्वर्यगुण सम्पन्नौ सर्वेप्राण व्यवस्थितौ ॥२१४॥ क्रीडामि सततं देवि त्वया सार्धं वरानने । मेरुमन्दरपृष्ठे च हिमवत्कन्दरेषु च ॥२१६॥

#### स्कन्द उवाच ।

एवं स्तुता महादेवी शिवेन परमात्मना।
गुह्ये स्तु नामभिर्दिव्येः सर्वं लोकेश्वरेश्वरी ॥२१७॥
एतद्धि सर्वमाख्यातं निरुक्तं पापप्रणाशनम्।
य इदं धारयेत् स्तोत्रं पवित्रं लोकसम्मतम् ॥२१८॥

स जित्वा सर्वलोकािन शिवलोके महीयते । देव्याश्चैव भवेत्पुत्रो दीप्तकुण्डलभूषितः ॥२१९॥ वरदः सर्वदेवानां देवदानवदर्णहा । ग्रजितः सर्वं ओकेषु दुनिरीक्ष्यो भयावहः ॥२२०॥ ग्रक्षयः कामरूपश्च रुद्रसुनुर्महावलः । पूज्यते सर्वलोकेषु शूलपाणिर्यथा शिवः ॥२२१॥ यः पठेत्वलोकमेकन्तु पंच षटसप्त एववा । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो न भूयो जन्म ग्राप्नुयात् ॥२२२॥ इष्टांश्च लभते कामान् यः पठेच्च शृणोति वा । शुचिस्तु प्रयतो भूत्वा देवीदेवपरायणः ॥२२३॥ मोक्षार्थी लभते मोक्षं परे परमशोभनम् । सिद्धिकामोऽप्यवाप्नोति सिद्धिमिष्टां न संशयः ॥२२४॥

१. कीत्तिश्च क ग।

ग्नर्थकामो लभेदर्थं पुत्रकामो बहून् सुतान् । विद्यार्थी लभते विद्यां जयकामो लभेज्जयम् ॥२२५॥ यान् यान् कामान् प्रार्थयते मानवः संशितव्रतः । जपन् स्तोत्रवरं पुण्यं सर्वमाप्नोति निश्चयात् ॥२२६॥

विदितः सर्वदेवानां मासस्यान्तरेण व । सर्वपापिवशुद्धातमा गच्छते परमां गितम् ॥२२७॥
पुण्यं यशस्यमायुष्यं सांख्ययोगसमन्वितम् । पठेद्वे श्रद्धया युक्तो श्रनन्तं फलमश्तुते ॥२२८॥
ग्रह्मसम्य वाजपेयशतस्य च । फलं लभते धर्मात्मा यः पठेत् श्रद्धया द्विज ॥२२६॥
दशानां राजसूयानामग्निष्टोमशतस्य च । कीर्तनात्फलमाप्नोति इत्याह भगवान् शिवः ॥२३०॥

यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु गंगादीनां द्विजोत्तम । जपतः सर्वमाप्नोति प्राप्तो धर्मंफलानि तु ॥२३१॥ ग्रथृष्यः सर्वदेवानां व संशयः । जीवेद् वर्षशतं साग्रं यः पठेत् सततं शुचिः ॥२३२॥

गोघ्नश्चेव कृतघ्नश्च ब्रह्महा गुरूतल्पगः। शरणागतधाती च सिश्रदिहरतद्यातकः ॥२३३॥ दुष्टकर्म समाचारो पितृहा मातृहा तथा। सकृदावत्तंयेत् स्तोत्रं मुच्यते सर्वकित्विषात् ॥२३४॥ दिरधीत्य दहेदोषान् सप्तजन्मकृतानपि। त्रिरावर्त्तयते यस्तु गाणपत्यमवाप्नुयात् ॥२३४॥ षण्मासात् सिद्धिमाप्नोति मानवः संशितव्रतः। संवत्सरेण मुक्तात्मा योगतिद्धि परां लभेत् ॥२३६॥ शिवेन ब्रह्मएो प्रोक्तं ब्रह्मा प्रोवाच विष्णवे।विष्णुःप्रोवाच सोमाय सोमः प्रोवाच वायवे ॥२३७॥

वायुक्चैव हुताशाय हुताशाच्च मया गतम् ।

मयापि कथितं तुभ्यं निरुक्तं पापनाशनम् ।

पुराणं पावनं दिव्यं देवदेवेन भावितम् ॥२३८॥

इति श्रींदेवीपुराणे देवदेवीसंवादे देवीस्तवराजो नाम सप्तिवंशत्यिधक— शततमोऽध्याय : ।

१. श्रद्धयान्वित क ग।

३. मित्रसंघातघातकः क ।

५. समागम्य ततः परम् क ग।

२. सर्वभूतानां क।

४. मृत्यवे क गा

६. इत्याद्ये स्तवराजः समाप्तः क ग।

## अष्टाविंशत्यधिकश्ततमोऽध्यायः ।

### ब्रह्मोवाच ।

सर्वार्थंसाधकं शास्त्रं ब्रह्मवक्त्रात् विनिसृतम् । तेनापि नृपशाद्र्लं कीत्तितं नरवाहने ॥१॥ इन्द्रेण विधिना प्राप्तमगस्त्येन तथागतम् । दशलक्षप्रमाणन्तु शिवो ब्रह्मग्रे प्रोक्तवान् ॥२॥

लब्धं शक्रस्य लोकस्य विद्या देवेन भाषितप्।

घोरोत्पत्ति वधादीनिः देव्याराधनमुत्तमम्॥

कर्मयोगश्च योगश्च चतुर्वगंप्रसाधकम्॥३॥

ग्राद्यं देव्यवतारं च वाचयेद् यः शृणोति वा।

स संसाराद्विनिर्मु क्तः प्राप्नोति परमं पदम्॥४॥

विद्यासिहासने मध्ये वस्त्रपुष्पादि शोभिते।

पूजियत्वा शिवं ज्ञातं शृणुयाद्वाचयेत् तथा॥४॥

श्रीमद्दं डासनं वापि कृत्वा हेमं सुशोभनम्।

हेमपट्टपरिच्छन्नं नानारत्नविभूषितम्॥६॥

राजतं ताम्न कास्यं वा ब्रह्मरीत्या विनिर्मितम् । तरुसारसमुद्भूतं शृंगवंशाविसम्भवम् ॥७॥ रत्न ३हेमसमायुक्तं शंखस्फटिक मोक्तिकैः । यथासम्भव सम्भूतंरघश्चोध्वैं विभूषितम् ॥८॥ समुत्कीर्गां विचित्रं च सूत्रचिन्ह<sup>४</sup> निबन्धनम् । द्विगुर्गे द्विप्रमागोषु पूर्णंच न्द्रनिमेषु च ॥६॥ चित्रोत्कीर्गं सुवर्गोषु प्रतिपादेषु संस्थितम् । दुकूलं पट्टदेवांगं चित्रपट्टादिसम्भवम् ॥१०॥

१. ब्रह्मदक्षप्रजापतये शिवो ब्रह्मिंग प्रोक्तवान् क ग।

२. घोरोत्पत्ति वघार्याय क ग। ४. सूत्रचित्रम् क।

३. मणिक।

५. ग्रह प्रमागो क ग।

विद्धं कुसुमरक्तं वा प्राकार शिखरान्वितम् । चतुर्भिश्चन्द्रकैर्युक्तं पंचवर्गः सुशोभनैः ॥११॥ किंकिग्गीरव कोपेतैः चतुष्कोग्ण–समाश्रितैः । गिरिप्राकारशिखरैः सुलक्षौः पंचवर्गकैः ॥

सर्ववस्त्रसमुद्भूतैः कन्दुकैश्च प्रलम्विभिः ॥१२॥

इत्थमाश्रवणं कृत्वा विन्यसेत् दण्डकासने । तस्योपरि महाशास्त्रं देव्याख्यं स्थाप्य पूजयेत् ॥१३॥ विद्यादानोपहारेण<sup>२</sup> शोभां कृत्वा प्रयत्नतः । गन्धादिवासितकरः श्रीमदासनसंस्थितः ॥१४॥ भावयित्वा शिवं देव्याः शास्त्रेऽस्मिन् परमेश्वरम् ।

स्वयं तिष्ठति देवेशी पति वेदवनमस्कृतन् ॥१५॥

स्वकायेन तीर्थेषु नरेन्द्र-भवनेषु च । भावपेत्परमं धर्मं गृहग्रामे पुरेषु च ॥१६॥ श्रोतारं च गुरुध्यानं श्रीवं ध्यात्वा यथाविधिः । गन्धपुष्पैञ्च सम्भारेः प्रत्यहं तु युगे युगे ॥१७॥ पूजियत्वा नित्वा च कृतांजिलपुराः स्थिता । सर्वे नीचासनाः शान्ता यथावृद्ध क्रमानुगाः ॥१८॥ धर्मतः श्रोतुमिच्छन्ति कथान्तरिवर्विजताः । ज्ञानारम्भे समाप्तौ च श्रोतृभिर्वा चकेन च ॥१६॥

देन्या मंत्रं शिवाख्यं च उच्चार्यं सर्वसिद्धये।

म्रानयेद् धूपपुष्पाद्यं एकेकः श्रावकः क्रमात् ॥२०॥

सर्वसाधुजनार्थाय ज्ञानमन्त्रप्रदोऽपि वा । ग्राचारेभ्यः करं दद्यात् वाचकः कुसुमत्रयम् ॥२१॥ तेऽपि तेरादिमध्यान्तेः कुर्युः पूजां तु मस्तके । इति शक्त्या च भक्त्या च पूजां कृत्वा सदक्षिणाम् ॥२२॥

प्रवर्त्तंयित यः किश्चित् देव्याः पुस्तक वाचनन् । सर्वसत्त्वोपकाराय ग्रात्मनश्च विमुक्तये ॥२३॥ तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये श्रोतृणां वाचकस्य च । धनमायुः प्रजा कोत्तिः प्रज्ञां बुद्धि प्रियं सुखन् ॥२४॥ इह सम्प्राप्य विपुलं देहान्ते शान्तिमाप्नुयात् । ग्रसम्पूज्य महाज्ञानं प्रदेशे चाप्यसंस्थिते ॥२४॥ वाचयन्नरकं याति तस्मात् संस्कृत्य वाचयेत् । ग्रसम्पूज्य तथा वाक्यं देवाग्निगुरुप्तन्निधौ ॥२६॥

१. वरकोपेतेः क ग।

३. यातां क।

४. जानं क ग।

७. अपि वाच्यं क।

२. विद्यादानोपचारेगा क ग।

४. सुकायेन क।

६. आचान्तेभ्यः क ग।

मुने धर्मप्रवाहस्य उपकाराय बुद्धिमान् । यथा प्रवित्ततो धर्मो ग्रधर्मं च परित्यजेत् ॥२७॥ लोभाद्भयान्न वाच्येदं देव्याः शास्त्रं शिवात्मकम् । वाचनात्तु जगच्छान्तिरवधार्यं दिने दिने ॥२८॥

गच्छेयुः कुशपुअपार्थं शिवोमापूजनाय च ।
ततः शास्त्रं समाप्यं तु पूजां कृत्वा विशेषतः ॥२९॥
देव्या विद्यागुरुणां च भक्त्या च शिवयोगिनाम् ।
कन्यका द्विजबन्थूनामन्येषामि बुद्धिमान् ॥३०॥

भोजनं कल्पयेच्चेषां दीनार्थानां च सर्वशः । मित्रस्वकुत्रताश्रूनामन्ते भृत्यजनस्य च ॥३१॥ गुरवे दक्षिणां दद्याच्छिवो गोमिथुनं शुभम् । वस्त्र युग्मांगुत्रोयकं घृतपूर्णं तु भोजनम् ॥३२॥ वाचकाय प्रदातव्यं दक्षिगा पूर्वभाषिता । ग्रभाषितस्य दातव्या गुरोरर्थेन दक्षिणा ॥३३॥

शेषाणां च यथाशक्त्या दक्षिणां शिवयोगिनात्। दद्यात् प्रबोधयेत् पश्चात् प्रदोपादेः शतं बुधः ॥३४। वितानश्च ध्वजं देयं देवी देवस्य भोजनम्। यथा मन्त्रवतः कार्यं पूजा नार्चा विवर्जिता ॥३४॥ निवेदयेच्छिवे देव्यं अशेषं पुष्पवादिनात् । ज्ञानं पुण्यं महाशान्ति श्रवणान्नात्र संशयः । ॥३६॥ एवमुद्योतनं कृत्वा देव्याः शास्त्रस्य भक्तितः। शिव - दोप - प्रदाता च प्रनष्ट-तम—संचयः ॥३७॥ विधूतपापकिललो विशुद्धस्ते न संशयः। भवन्ति सर्वलोकास्तु भाविता देव योनयः॥३८॥ अशेषपापिनमुँकः शृशु यत् फलमाप्नुयात्। कुले निशंकमुद्धृत्य भार्या पुत्रादिभिर्यंतः ॥३६॥ कुले निशंकमुद्धृत्य भार्या पुत्रादिभिर्यंतः ॥३६॥

१. श्वेत क ग।

३. क ग पुस्तके श्लोकत्रयं नास्ति ।

५. ततः स्यादक्षयफलम् क ग।

२. सुभाजनम् क।

४. पुण्य वारिएगा क।

बहुभि स्वजनैः स्निग्धै भू त्यदासैः भाष्य तैः ।

इत्येभिः सहितः सर्वैः श्रीमच्छिवपुरे ब्रजेत् ॥४०॥

महाविमानंरारूढः सर्वकामसमन्वितः । तत्र भुक्त्वा महाभोगं यावदाचन्द्रपावकम् ॥४१॥ दाता हत्ती च कर्त्ती चयावत्साक्षाल्लये महत्।

प्रलयान्ते ततः ज्ञानं प्राप्य योगमनुत्तमम् ॥४२॥

ततो देग्या<sup>3</sup> प्रसादेन मुच्यते नात्र संशयः । यस्मादवगतं कुर्यात् देग्याः पुस्तकवाचनम् ॥४३॥ भोगापवर्गंफलदं शिवभक्त्या दिने दिने । न मारी न च दुर्भिक्षं न रक्षांसि न ग्याधयः ॥४४॥ नाकाले भ्रियते राजा हन्यते न च शक्तिभिः। श्रुणोति यश्च सततं शिवधमं नराधियः ॥४५॥ तत्र देशे महापुण्ये देग्याः सन्निहिता नृप । श्रुत्वा सकृन्निगदतो मनोयोगान्नराधिप ॥४६॥ शिवः सहोमया तत्र क्रांडते भक्तिमतां पुरे । ददाति सर्वकामानि मनसेप्सितफलानि च ॥४७॥ सकृच्छ्रुत्वा महापुण्यं प्रतिष्ठा याज्ञिकं नृप । हेमन्ते ब्रह्मलोकं तु शिशिरे विष्णुना सह ॥४८॥

तिसमन् दिने महापुण्ये तस्य चन्द्रमसो भवेत्।
इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् परिवारेण स नृपः ॥४६॥
अन्ते देव्या पुरवरे शिवेन विद्युता सह।
क्रीडते विपुलैभींगैर्यावदाचन्द्रतारकम् ॥५०॥

वसन्ते भूष्यते देवी उमा सर्वसुखप्रदा। निदाघे वहि लोंकन्तु सर्वकामसमन्वितम् ॥४१॥
तस्मिन् भोगान् महान् भुक्त्वा देवीलोके महीयते।
प्रावृट् काले रुद्रलोकं श्रुगुयाद् याति पार्थिवः ॥४२॥
शरत् सर्वानवाप्नोति कामान्राज्यं नृपोत्तम।

त्रि: श्रुत्वा भक्तिमास्थाय मुच्यते सर्वपातकै: ॥५३॥

विशुद्धश्च भवेद्वंशः सर्वकामफलावहः । पंच श्रुत्वा महाध्यायी स्वर्गलोके महीयते ॥५४॥

१. मत्त्रंदासै: क।

३. परमेशप्रसादेन क।

४. क ग पुस्तके नास्ति पद्यद्वयम् ।

२. इच्छया शिवमन्दिरे क।

४. ख पुस्तके पद्यद्वयं नास्ति ।

६. ब्रह्मलोकस्तु ख।

मातृसंघं यमो नित्यं तुष्यते ग्रविचारणात् । तस्य भोगं वर्णियतुं मम वाणी न शक्नुयात् ॥॥५५॥ इहलोके शुभं भुक्तवा तदन्ते शिवलोकतः । खट्वावधं तथा श्रुत्वा विनायकस्य जन्म च ॥५६॥

मातृलोकमवाप्नोति क्रीडते च चिरं मुखी । देवीं सम्पूजियत्वा तु विधिना नृपसत्तम ॥५७॥

प्रसादञ्च प्रकुर्वीत प्रत्यक्षा च भवेत् शिवा । सदाचारः शुभाहारः सर्वंसंगविर्वीजतः ।।५८।। वाचयन् पुराणमेत्तत्तु सर्वकाममवाप्नुयात् । वाचयन् शतमधं वा प्रत्यक्षं प्राप्नुयाच्छिवम् ।।५९।।

> एतच्चाभ्युदयपादं शतैस्त्रिभिनं रोत्त मैः । सहस्रदेशिदशैर्वत्स कथितं सर्वसिद्धिदन् ॥६०॥

> > । श्रों नमो दुर्गायै ।

इति श्री देवीपुराणे वाचनविधिनीम<sup>२</sup> अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥
॥ आद्ये देवयवतारे देवीपुराणं सम्पूर्णम् <sup>3</sup> ॥

१. भवते विगतामयः क ग। . ग्राद्ये देव्यवतारे देवीपुराएां समाप्तमिति क ग।

३. क ग समाप्तः सम्पूर्णम् ।

# अकारादिकमेण श्लोकानुकमणिका।

|      | ग्र०/इलोक सं                                                                                                                               | ग्रग्निजालैश्च                | <b>८१.२०</b>   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                            | अग्निं दूतम्                  | ५६.६           |
|      | a Sie                                                                                                                                      | ग्रग्ने: परिग्रहः             | १२१.२          |
|      | 8.20                                                                                                                                       | ग्रग्नि मूर्घः                | ५६.३३          |
|      | द३.६ <b>६</b>                                                                                                                              | ग्रग्निहोत्रेग                | 64.7           |
|      | 59.88                                                                                                                                      | धिनहोत्रे कुले                | १२७.१०         |
|      | २.५३                                                                                                                                       | ग्रघं नाशयते                  | 73.88          |
|      | ३१.३२                                                                                                                                      | अघौरा घोररूपा                 | १२७.१४२        |
|      | 0.00\$                                                                                                                                     | अध्यं दत्वः                   | 48.88          |
|      | १३.६४                                                                                                                                      | अर्घ्यं भैवैद्य               | ५०.३२६         |
| न्तु | ४३.५३                                                                                                                                      | म्रघ्यं पाद्यं                | £8.83          |
|      | ३.१८                                                                                                                                       |                               | ४६.५३          |
|      | १०.३.११                                                                                                                                    | ग्रिङ्गराद्याः शुभा           |                |
|      | ७२.३२                                                                                                                                      | ण्डिता श्रीमुखो               | 86.80          |
|      | 33.₹                                                                                                                                       | अचलस्त्वम्                    | २.४            |
|      | १२.१७                                                                                                                                      | अचिरम्                        | <b>१.</b> ६    |
|      | 35.78                                                                                                                                      | ग्रच्छेद्यास्तरवस्तिसमन्      | ₹१.३           |
|      | १२७.६=                                                                                                                                     | <b>ग्र</b> च्युतस्य           | 7.5            |
|      | €52                                                                                                                                        | ग्रजरो अमर:                   | <b>57.</b> ×   |
|      | ७.३४                                                                                                                                       | ग्रज पादे                     | १३.६           |
| 7    | ७२. <b>१</b> ७                                                                                                                             | <b>ग्रजग</b> जवरभुजम्         | ११३.३          |
|      | <b>£</b> <del>1</del> | ग्रजारूढाम्                   | 8.3            |
|      | 835.53                                                                                                                                     | <b>ग्रजाविकखरोष्ट्रं</b> इच   | £3.83          |
|      | 08.53                                                                                                                                      | अजा विवदनान्                  | १६.            |
|      | ३३.६१                                                                                                                                      | अजितः शंकरः                   | १२२.१          |
|      | \$4.47<br>\$6.43                                                                                                                           | अजितामचंयेत्                  | १२६.१          |
|      | £5.£                                                                                                                                       | म्रजिता पूजिता                | १२७.१७         |
|      | ३०.१२                                                                                                                                      | अजिता सटवैकामानाम्            |                |
|      | १२७.१११                                                                                                                                    |                               | 3.55           |
|      | १२१.११                                                                                                                                     | श्रजिता विकृते<br>श्रजयो भवते | ५०.१४<br>१००.२ |

| प्रजेशो ह्नामुर्याणाम् अस्य ह्मामुर्याणाम् ४.१६ प्रयातः स्प्रवक्यामि १८.१९ प्रयातः स्प्रवक्यामि १८.१९ प्रयातः संप्रवक्यामि १०३.१ प्रयातः स्प्रवक्यामि १०३.१ प्रयाते स्प्रवक्यामि १०३.१ प्रयाते स्प्रवक्यामि १०३.१ प्रयाते स्प्रवक्यामि १०३.२ प्रयाते स्प्रवक्यामि १३.२७६ प्रयाते स्प्रविद्वितो ७.७४ प्रयाते स्प्रवक्यामि १६.१ प्रयाते स्प्रवक्यामि १०१.२ प्रयात प्रवक्यामि १०१.२ प्रयात प्रविद्यामे १०१.२ प्रयात प्रवक्यामे १०१.१ प्रयात प्रवक्यामे १०१.१ प्रयात प्रवक्यामे १०१.२ प्रयात प्रवक्यामे १०१.१ प्रयात  | ग्रजेयः सर्व              | 8.59         | ग्रथ सर्वेयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £3.7 <b>5</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रजन्न नेत्रपादानां १.१.६ प्रयातः ७६.१ प्रयातः १.९.४ प्रयातः व्यवस्थाति १.०.४ प्रयातः व्यवस्थाति १.०.४ प्रयातः व्यवस्थाति १.०.४ प्रयातः व्यवस्थाति १.०.१ प्रयातः व्यवस्थाति ७.०.४ प्रयातः व्यवस्थाति ७.०.४ प्रयातः व्यवस्थाति ७.०.४ प्रयातः व्यवस्थाति १.०.१ प्रयातः वर्षः व्यवस्थात् वर्षः वर्षः वर्षः व्यवस्थात् वर्षः वर्ष | ग्रजेयो                   | २.४२         | अथ मामान्य गो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अञ्जत नेत्रपादाना  प्रत जरुवं प्रजणवालाः  प्रत परम्  प्रत परमम्  प्रत परममम्  प्रत परममम्  प्रत परममम्  प्रत परममम्  प्रत परमममम्  प्रत परममम्  प्रत परममम्  प्रत परमममम्  प्रत परममम्  प्रत परममममम्  प्रत परमम्  प्रत परमममममम्  प्रत परममममममम्  प्रत परमममममममम्  प्रत परममममममममम्  प्रत परममममममममममममममममममममममममममममममममममम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्रजेयो ब्रह्मसूर्यांगाम् | 8.4.8        | ग्रथान:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रता उस्वे प्रजण्वालाः प्रता परम् प्रता परम् अतः परम् अतः परम् स्रतः पर प्रवश्यामि स्रतः पर पर पर प्रवश्यामि स्रतः पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अञ्जनं नेत्रपादानां       | 82.58        | ग्रथातः संप्रवस्यामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्नतः परम् स्नतः पर प्रवस्थामि स्नतः पर प्रवस्थामि स्नतः पर प्रवस्थामि स्नतः परं प्रवस्थामि स्नतः स्नत | ग्रत अध्वं प्रजज्वालाः    | <b>द१.२१</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्तः परम् स्रतः पर प्रवस्थामि स्रतः पर प्रवस्थामाम् स्रतः पर प्रवस्थामाम् स्रतः पर प्रवस्थामाम्याम् स्रतः पर प्रवस्थामाम्याम् स्रतः पर प्रवस्थामम्याम् स्रतः पर प्रवस्थामम्याम् स्रतः पर प्रवस्थामम्याम् स्रतः पर प्रवस्थामम्यामम् स्रतः पर पर पर प्रवस्थामम्यामम् स्रतः पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्रतः परम्                | ७५.१         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्तः परम् स्तः पर प्रविद्यमि स्तः स्तः स्तः स्तः स्तः स्तः स्तः स्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अतः परम्                  | 35.73        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The second secon |
| स्तः परम् ६३.१७५ स्वयंवेदस्यिक्षाः १०७.४५ स्तः पर प्रवक्ष्यामि ४६.३० स्वयं स्वयंवेदस्य १०७.४३ स्तः पर प्रवक्ष्यामि १०१.१ स्वयं सन्या १००.२७ स्तः पर प्रवक्ष्यामि १०१.१ स्वयं सन्या १००.२३ स्वयं प्रतः पर प्रवक्ष्यामि १०१.१ स्वयं सहिष्णा १०१.३ स्वयं प्रतः पर प्रवक्ष्यामि १०१.१ स्वयं सहिष्णा १०१.३ स्वयं प्रतः पर प्रवक्ष्यामि १०१.१ स्वयं सहिष्णा १०१.३ स्वयं सहिष्णा १०१.४ स्वयं सहिष्णा १०१.४ स्वयं सहिष्णा १०१ | ग्रतः परम्                | 68.83        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अतः पर प्रवक्ष्यामि अतः पर प्रवक्ष्यामि श्रद्ध अयवा अनया श्रुव्ध यवा अनया श्रद्ध अयवा जीएं श्रद्ध अयवा जीएं श्रद्ध अयवा राहुएा। अवैव यत अवैव यत ३६.४५ अयवा तिष्णुष्वेण ७६ ३ अतो देवीं च ३६.१७३ अयवा तिष्णुष्वेण अवे ३६.१७३ अयवा तिष्णुष्वेण अवे ३६.१०३ अयवा तिष्णुष्वेण ३६.१०४ अयवा श्रीफर्लवा ३६.१०४ अववा हैमरोप्यस्था ३६.१३ अवतोव च ५६.२३ अवतोतानागतान् ३६.१४ अवतोव च ५६.२३ अवतोते युग ११६.६६ अव्याति तत्र अवश्रीतेरेचेव ३१.९०४ अवश्रीतरता ६१.४४ अविवे ३९.९० अविवे १२.३० अविवे ३६.९४ अध्रता मन्त्रपदानि ३६.९४ अध्रता मन्त्रपदानि ३६.९४ अध्रता मन्त्रपदानि ३६.९४ अध्रता मन्त्रपदानि ३६.६६ अयुष्या सावेवतानाम् ३१.९०.२३२ अय वरेवे ३६.६६ अयुष्या साववती ३२०.२३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रत परम्                 | ६३.२७६       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्तः पर प्रवश्यामि श्रतः परं प्रवश्यामि श्रतः स्वर्य स्वर्या स्वर्य स्वर्या स्वर्य स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्य स्वर्या स | ग्रतः परम्                | ६३.१७४       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्नाः परं प्रवक्ष्यामि श्रनः परं प्रवक्षयामि श्रनः परं प्रवक्षयामि श्रमः परं प्रवक्षयाम् श्रमः परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अतः पर प्रवक्ष्यामि       | ४६.३०        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अत्रैव यत इत्तर्थ ३६.४४ प्रथवा विष्णुरूपेण ७६३ प्रतो इत्तं तस्य ३६.४४ प्रथवा विष्णुरूपेण ७६३ प्रतो इत्तं तस्य ३६.४७३ प्रथवा विष्णुरूपेण ७६३ प्रतो हेवीं च ३६.१७३ प्रथवा सर्वसामान्याम् २६.२२ प्रयवसुतम् १५.१४ प्रथवा सुविघानेन १६.१० प्रवि खण्डेन ३७.३६ प्रथवा सौम्यहीनस्तु २३.१०४ प्रविचारं ११६.२२ अथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ प्रविचारं ११६.२२ अथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ प्रवित्तं भवेद् प्रथा १५.६६ प्रथवा हैमरोप्यस्था ३५.१३ प्रवित्तं भवेद् पर्थः अदतीव च ६५.२६ प्रथवा हैमरोप्यस्था ३५.१३ प्रवितानागतान् १४.७ अदतीव च ६५.२२ प्रवित्तं पुनः ७२.७६ प्रवित्तं पुनः ७२.७६ प्रवित्तं पुनः प्रथापि तत्र ३७.११ प्रवितंतं १२७.७० प्रवासंतर्य ११६.७४ प्रवासंतरता ६.७ प्रवितंत्वं १२७.७० प्रवासंतरता ६.७ प्रवासंतर्य ११६.७४ प्रवासंतरता ६१.४५ प्रवासंतर्य ११६.७४ प्रवासंतर्य ११६.७४ प्रवासंत्रं १२.३० प्रवासंत्वं १२.५४ प्रवासंत्वं १२.५२ प्रवासंत्वं १२.५२ प्रवासंत्वं १२.५२ प्रवासंत्वं १२.५२ प्रवासंत्वं १२.५० २३ प्रवासंत्वं १२.५० १२.२३ प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.२३ प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.२२ प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.२२ प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.२२ प्रवासंत्वं १२.५० १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.२२ प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.२२ प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.२२ प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० १२.५० प्रवासंत्वं १२.५० प्रवासं | अतः पर प्रवक्ष्यामि       | 9.33         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्रतो उहं तस्य स्रतो देवीं च स्रतो देवीं च स्रतो देवीं च स्रत्य सुत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि    | 808.8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्रतो देवीं च ३६.१७३ स्रथवा सर्वेसामान्याम् २६.२२ स्रत्यद्भुतम् ५५.१४ स्रथवा सुविधानेन ६६.१०४ स्रित खण्डेन ३७.३६ स्रथवा सौम्यहोनस्तु ६३.१०४ स्रित्यारं ११६.२२ अथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ अथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ अथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ स्रित्यास्य ७६.६ स्रथवा स्रुगुधमं १२७.४३ स्रित्यह्म भवेद् १५.६६ स्रथवा हैमरोप्यस्था ३५.१३ अतीतानागतान् १४.७ अदतीव च ६५.२२ अतीतान् वर्त्तमानांश्च ४६.१६ अद्यापि तत्र ३७.११ स्राचीतंत्रस्तु ७३.५१ स्राचीतंत्रस्तु ७३.५१ स्राचीतंत्रस्तु ७३.५१ स्राचीतंत्रस्तु ७३.५१ स्राचीतंत्रस्तु १२७.७० स्राचीतंत्रस्तु १२७.७० स्राचीतंत्रस्तु १२९.७० स्राचीतंत्रस्तु १२.३० स्राचीतंत्रस्तु १२.३० स्राचीतंत्रस्तु १२.३० स्राचीतंत्रस्तु १२.६१ स्राचितंत्रस्त्रम् १२६.७४ स्राचीतंत्रस्त्रम् १२६.०४ स्राचीतंत्रस्त्रम् १२५.२३ स्राचीतंत्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अत्रैवः यत                | <b>58.88</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रत्यद्भुतम् ५५.१४ प्रथवा सुविधानेन ५६.१०४ प्रति खण्डेन ३७.३६ प्रथवा सौम्यहीनस्तु ६३.१०४ प्रतिघारं ११६.२२ अथवा श्रीफलैर्बा ६३.१६४ अतिरात्रस्य ७६.६ प्रथवा श्रुगुष्रमं १२.७४३ प्रतिस्थुले भवेद् ६५.६६ प्रथवा हैमरौप्यस्था ३५.१३ अतीतानागतान् १४.७ अदतीव च ६५.२२ अतीतान् वर्त्तमानांश्च ४६.१६ प्रथापि तत्र ३५.१२ अतीति युग ११६.६६ प्रधापि तत्र ३५.११ अतीतैस्तु ७३.४१ प्रधामिनरता ६.७ प्रतितेश्चेव १२७.७० अतीव तपस्य ११६.७४ प्रधामिनरता ६१.४५ प्रधा किष्कुशतान्यष्टी ७२.३७ प्रधा किष्कुशतान्यष्टी १६.४ प्रधावेद्वतिविन्यासम् १२६.७४ प्रधा तस्मिन् १३.६१ प्रधावेद्वतिविन्यासम् ११६.७४ प्रधा तस्मिन् १३.६६ प्रधावेद्वतिवामम् १२७.२३२ प्रधा तस्मिन् १६.६६ प्रधावा सर्वदेवानाम् १२७.२३२ प्रधावेद्वता वस्म १२.६० प्रधा तस्मिन्यासम् १२९०.२३२ प्रधा तस्मिन्यास्तवां १२०.२६२ प्रधा तस्मिन्यास्तवां १२०.२३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ग्रतो ऽहं तस्य            | X8.35        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्रति खण्डेन स्रतिघोरं ११६.२२ अथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ स्रतिरात्रस्य ७६.६ स्रथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ स्रतिरात्रस्य ७६.६ स्रथवा श्रुगुधर्म १२७.४३ स्रतिरश्चे भवेद् ६४.६६ स्रथवा हैमरीप्यस्था ३४.१३ स्रतीतानागतान् १४.७ अदतीव च ६४.२२ स्रतीतान् वर्त्तमानांश्च ४६.१६ स्रहापि तत्र ३७.११ स्रतीतेरुग ११६.६६ स्रहापि तत्र ३७.११ स्रतीतेश्चेव १२७.७० स्रह्मिन् १२५.७४ स्रवातेश्चेव १२७.७० स्रह्मिन् ११६.७४ स्रव तपस्य ११६.७४ स्रिधंके १२.३० स्रव तक्कुशतान्यच्टी ७२.३७ स्रिधंदेवत्रिवन्यासम् ११६.७४ स्रथ तस्म् १३.६१ स्रिधंदेवत्रिवन्यासम् ११६.७४ स्रथ तदनु ३६.९६ स्रध्या शास्वती १२७.६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रतो देवीं च             | ३८.१७३       | ग्रथवा सर्वसामान्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्रतिघारं ११६.२२ अथवा श्रीफलैर्वा ६३.१६४ अवता श्रीफलैर्वा ६३.१६४ अतिरात्रस्य ७६.६ ग्रथवा श्रुगुधर्म १२०.४३ ग्रित्स्यूले भवेद् ६४.६६ ग्रथवा हैमरीप्यस्था ३४.१३ अतीतानागतान् १४७ अदतीव च ६४.२२ अतीतान् वर्त्तमानांदच ४६.१६ श्रुखापि तत्र ११६.६६ श्रुखापि तत्र ३७.११ अतीतैदेचैव १२०.७० श्रुतीतैदेचैव १२०.७० ग्रावीतैदेचैव १२०.७० श्रुवासि तत्र ११६.७४ श्रुवासि तत्र ६१.४५ श्रुवासि तत्र ११६.७४ श्रुवासि तत्र ११६.७४ श्रुवासि तत्र १२०.७० श्रुवास्त्रिक्व १२०.३० श्रुवासि तत्र १२०.४६ श्रुवासि तत्र १२०.२३ श्रुवासि तत्र १२०.२३ श्रुवासि तत्र १२०.६६ श्रुवासि १२०.६६ श्रुवासि तत्र १२०.६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग्रत्यद्भुतम्             | ४४.१४        | ग्रथवा सुविधानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अतिरात्रस्य ७६.६ ग्रथवा शृगुधर्म १२.५१ श्रववा शृगुधर्म १२.५१ श्रववा शृगुधर्म १२.५१ श्रववा हैगरौप्यस्था ३५.१३ अतीतानागतान् १४.७ अदतीव च इ.५.२२ अतीतान् वर्त्तमानांश्च ४६.१६ अदुर्गस्तु पुनः ७२.७६ अतीते युग ११६.६६ ग्रह्मापि तत्र ३७.११ अतीतंश्चेव १२७.७० ग्रह्मानिरता इ.७ श्रवा किस्कृशतान्यष्टी १२.३० श्रवः किस्मन् १२.३० श्रवः वर्षमन् १२.३० श्रवः वर्षमन् १२.३० श्रवः वर्षमन् १२.३० श्रवः वर्षमन् १३.६१ श्रवदेवं १०७.४६ श्रव तम् १३.६१ श्रवदेवतित्यामम् ११६.७४ श्रव तस्मन् १३.६१ श्रवदेवतित्यामम् ११८.०४ श्रव तस्मन् १६.६६ श्रव श्रव स्वदेवताम् १२७.२३२ श्रव देत्ये ३६.६६ श्रव श्रव स्वदेवताम् १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रति खण्डेन              | 35.08        | ग्रथवा सौम्यहीनस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 809.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्रतिस्थूले भवेद् ६४.६६ प्रथवा हैमरौप्यस्था ३५.१३ अतीतानागतान् १४.७ अदतीव च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग्रतिघोरं                 | 188.38       | अथवा श्रीफलैर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83,858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रतिस्थूले भवेद् ६४.६६ ग्रथवा हैमरोप्यस्था ३५.१३ अतीतानागतान् १४.७ अदतीव च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अतिरात्रस्य               | ७५.६         | ग्रथवा शृग्रधर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१४.७</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अतीतानागतान् १४.७ अदतीव च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग्रतिस्यूले भवेद्         | ६४.६९        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b> 4.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अतीतान् वर्तमानांश्च ४६.१६ अदुर्गस्तु पुनः ७२.७६ अतीते युग ११६.६६ प्रद्यापि तत्र ३७.११ अतीतेस्तु ७३.५१ प्रदापि तत्र प्रदापि तत्र प्रदापि तत्र प्रदापि तत्र प्रदानेश्चेव १२७.७० प्रदा किस्मिन् ११६.७४ प्रदा किस्मिन् ११६.७४ प्रदा किष्कुशतान्यष्टी ७२.३० प्रदा किष्कुशतान्यष्टी १२.३० प्रदा तम् १३.६१ प्रदादेवतिन्यामम् ११६.७४ प्रदा तस्मिन् १३.६१ प्रदादेवतिन्यामम् ११६.७४ प्रदा तस्मिन् १३.६१ प्रदा तमन्त्रपदा ति ६५.४ प्रदा तस्मिन् १६.७४ अधुना मन्त्रपदा ति ६५.४ प्रदा तस्मिन् १६.६६ प्रदा तस्मिन् १२७.२३२ प्रदा तस्मिन् १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अतीतानागतान्              | ५४.७         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -= ¥. <del>?</del> ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अतीते युग ११६.६६ ग्रद्यापि तत्र ३७.११<br>अतीतेस्तु ७३.५१ ग्रधमंनिरता ६.७<br>ग्रतीतेश्चैव १२७.७० ग्रद्यः किस्मन् ६१.४५<br>अतीव तपस्य ११६.७४ ग्रद्यिके १२.३०<br>ग्रथ किष्कुशतान्यष्टी ७२.३७ ग्रद्यिके १२.३०<br>ग्रथ तम् १३.६१ ग्रद्यिकेतिन्यामम् ११६.७४<br>ग्रथ तस्मन् १३.६१ ग्र्यादेवतिन्यामम् ११६.७४<br>अथ तदनु ३६.७५ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४<br>ग्रथ दैत्ये ३६.६६ ग्रधृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>अथ भग्नास्तदा ३६.६२ अधृष्या शाश्वती १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अतीतान् वर्त्तमानांश्च    | 39.78        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अतीतैस्तु ७३.५१ ग्रधमंनिरता ६.७<br>प्रतीतैश्चैव १२७.७० ग्रधः किस्मिन् ११.४५<br>अतीव तपस्य ११६.७४ ग्रधिके १२.३०<br>प्रथ किष्कुशतान्यष्टी ७२.३७ ग्रधिके १२.३०<br>प्रथ तम् १६.४ अधिदेवं १०७.४६<br>प्रथ तस्मिन् १३.६१ ग्रधिदैवतिवन्यासम् ११६.७४<br>प्रथ तदनु ३६.७५ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४<br>प्रथ दैत्ये ३६.६६ ग्रधृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>अथ भग्नास्तदा ३६.५२ अबृष्या शाश्वती १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अतीते युग                 | 37.388       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतीतरैचैव १२७.७० प्रयः किस्मन् ६१.४५ अतीव तपस्य ११६.७४ प्रथः किष्कुशतान्यव्टी ७२.३० प्रथः तम् १६.४ अधिदेवं १०७.४६ प्रथः तिस्मन् १३.६१ प्रधिदैवतिवन्यासम् ११६.७४ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४ प्रथः तत्तु ३६.७५ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४ प्रथः देत्ये ३६.६६ प्रघृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२ अय भग्नास्तदां ३६.५२ अयुव्या शास्वती १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अतीतैस्तु                 | ७३.४१        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अतीव तपस्य ११६.७४<br>ग्रथ किष्कुशतान्यष्टी ७२.३७<br>ग्रथ तम् १६.४ अधिदेवं १०७.४६<br>ग्रथ तस्मिन् १३.६१ ग्राधिदैवनिवन्यासम् ११६.७४<br>अथ तदनु ३६.७५ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४<br>ग्रथ दैत्ये ३६.६६ ग्रघृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>अथ भग्नास्तदां ३६.५२ अयुष्या शास्वती १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | १२७.७०       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रथ तम् १८.४ अधिदेवं १०७.४६<br>त्रथ तम् १३.६१ ग्रिधिदैवनिवन्यासम् ११६.७४<br>त्रथ तदनु ३६.७५ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४<br>त्रथ दैत्ये ३६.६६ ग्रघृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>त्रथ भग्नास्तदां ३६.८२ अधृष्या शास्त्रती १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अतीव तपस्य                | ११६.७४       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रथ तम्<br>त्रथ तस्मन् १३.६१ ग्रधिदैवनिवन्यासम् ११६.७४<br>अथ तदनु ३६.७५ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४<br>त्रथ दैत्ये ३६.६६ ग्रधृब्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>अथ भग्नास्तदा ३६.५२ अधृब्या शाश्वती १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रथ किष्कुशतान्यष्टी     | ७२.३७        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अथ तदनु ३६.७५ अधुना मन्त्रपदानि ६५.४<br>त्रथ दैत्ये ३६.६६ त्रघृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>अथ भग्नास्तदा ३६.६२ अवृष्या शाश्वती १२७.८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रथ तम्                  | १८.४         | A S MILE STATE OF THE STATE OF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रथ दैत्ये ३६.६६ त्रघृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>अय भग्नास्तदा ३६.५२ अवृष्या शाश्वती १२७.५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रथ तस्मिन्              | १३.६१        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रथ दैत्ये ३६.६६ त्रघृष्यः सर्वदेवानाम् १२७.२३२<br>अथ भग्नास्तदा ३६.५२ अधृष्या शाश्वती १२७.५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ तदनु                   | ४७.3६        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 37.35        | ग्रघृष्यः सर्वदेवानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अथ भग्नास्तदां            | ३१.५२        | अयृष्या शाश्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२७.=६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | =. 20        | ग्रनचितन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €3.83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| गरने गरिस्स                         | ५०.२०१         | ग्रन्यथा तु                            | 88.83                    |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|
| ग्रनले ग्रम्बिका<br>ग्रन्नदानं ददेद | 39.33          | अन्यथा क्रियते                         | १०.१.२१                  |
| ग्रन्नं विचित्रम्                   | २६.४३          | ग्रन्यथा रुक्मि                        | ३६.१०६                   |
| म्रन जन्मर्क                        | ५४.5           | अन्यथा रथनागैस्त्वम्                   | ₹€.१५३                   |
| ग्रन्तः                             | १०.६.5         | अन्यथा ये                              | ५६.२७                    |
| अन्तः स्त्रिषु                      | \$8.883        | ग्रन्यथा विफलम्                        | 38.888                   |
| ग्रन्ते देव्या                      | १२८.५०         | अन्यथा विफलम्                          | १२१.२४                   |
| ग्रन्त्यजाना <b>म्</b>              | ७.६४           | ग्रनलानिल वाच्या                       | <b>58.88</b>             |
| ग्रन्त्यजा ग्रपि                    | 88.30          | श्रनया जप्यमानस्य                      | 89.798                   |
| ग्रन्धकस्य                          | 8.88           | ग्रनया विधिना                          | ¥35.83                   |
| ग्रनन्त पद्मरूद्रश्च                | द.१८           | ग्रनया स्नापिता                        | ७६.३६                    |
| ग्रनन्तं शाश्वतम्                   | द <b>३.६०</b>  | <b>अना</b> दिष्टेषु                    | 39.088                   |
| अनन्तं शाश्वतम्                     | द <b>३.७</b> ४ |                                        |                          |
| अनन्तः कूलिको                       | <b>=</b> २.२४  | ग्रनाराध्य नृपम्                       | 9.00<br>Vals 52          |
| <b>ग्रनन्तरू</b> १शोभाढ्या          | 57.88          | ग्रनिमेषे क्षणा                        | १७४. हे ३                |
| ग्रनन्तशक्तिभंगवान्                 | 3, 8.09        | ग्रनिवृत्ते च                          | १०.४.१२                  |
| ग्रनन्तमासनं कृत्वाः                | ६३.२७७         | ग्रनिविण्णस्तु                         | ₹.७.७,३                  |
| अनन्तादीनि देशे                     | ६३.२७८         | ग्रनिविण्गोऽप्रतिष्ठश्च                | १०.४.५                   |
| ग्रनंततेजाः                         | 888.8          | ग्रनिवर्त्तदेयम्                       | \$ \$.83                 |
| ग्रन्वीक्ष्य कुरुते                 | ₹७.४७          | अनिवर्त्तकानि                          | ६३.१२                    |
| ग्रन्यो वा                          | २३.४           | ग्रनिलानल                              | 38.38                    |
| ग्रन्याश्च                          | १२.४४          | अनिरुद्धस्तु                           | ५८.१६                    |
| अन्यापि                             | 78.43          | <b>ग्रनिशितासि</b>                     | ५६.४१                    |
| अन्याश्च बहवः                       | ७४.६           | अनुक्तानान्तु .                        | ५०.१८७                   |
| ग्रन्ये सर्वगतान्                   | 57.80          | अनुगच्छति                              | 83.69                    |
| ग्रन्येऽपि ये                       | ११७.१          | ग्रनुत्पाद्यम्                         | १०.१०.5                  |
| ग्रन्येऽपि                          | ७२.६६          | <b>अनु</b> ग्रहार्थ                    | 8.58                     |
| ग्रन्थेऽपि ये                       | ७६.१न          | ग्रनुपचयस्थै:                          | ४६.=२                    |
| भ्रन्येऽपि ऋषयः                     | <b>६0.3</b> २  | त्रनुपत्या सराकाया<br>अनुमत्या सराकाया | 85.8                     |
| ग्रन्यैर्वा                         | <b>६७.१७</b>   | श्रनुरक्तस्तथा                         | ¥5.5                     |
| ग्रन्यैश्च मुनि                     | <b>ሂ</b> ٥.50  |                                        |                          |
| अन्येषाञ्चैव                        | ११.५५          | श्रनुसूया क्षमः<br>श्रनेनैव तु         | १२७. <i>५</i> ४<br>२३.१० |
| ग्रन्याभिमन्त्रितम्                 | 100.77         |                                        | <b>२०.</b> 5             |
| अन्यथा                              | 8.90           | अनेनैवानुमानेन                         |                          |
|                                     |                | श्रनेन क्रमयोगेन<br>·                  | १०.७.६                   |

| अनेककारिणो                          | २०.२१                 | <b>ग्र</b> परिसंरव्येय | 3.309         |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ग्रनेकाकाररूप <del>ैं</del> स्तु    | <b>द</b> ४.६८         | ग्रप्रच्छुन्ने         | १०.५.२        |
| अनेनोपशम म्                         | द.२द                  | त्रपमृत्यु पुरा        | <b>११</b> ६== |
| ग्रनेकगुरा                          | ₹0.₹.€                | अपुत्रो लभते           | १०७.६०        |
| ग्रनेक मुण्डकोटिभिः                 | ११६.६६                | ग्रभयं स्वस्तिकाङ्कोन  | ३२-३ <b>४</b> |
| ग्रनेन तुष्यते                      | <b>\$09.\$3</b>       | ग्रभथो सर्वलोकस्य      | १२७.१५२       |
| ग्रनेक चित्र                        | ५०.४२                 | अभया सर्वदेवानां       | १२७.१२२       |
| ग्रनेक शाखशाखान्ता                  | 87.48                 | ग्रभयवरप्रदा देवी      | 63.780        |
| ग्रनेक परिखोपेताम्                  | ४.२८                  | ग्रभ्यङ्गा             | 80.55         |
| अनेकानि च                           | ५०.६०                 | ग्रभ्यधावत् तदा        | 029.35        |
| ग्रनेन मदनार्त्तास्तु               | ६४.१६                 | अभावे सूर्य्यं कान्ते  | ५०.३२६        |
| भ्रनेन न्यास                        | 99.75                 | अभिनन्दते तम्          | ¥39.£3        |
| ग्रनेन वारुणान्                     | 35.33                 | मिषेक                  | ७६.६          |
| अनेन वत्स                           | १०६.७                 | ग्रभिषेके सदा          | 48.33         |
| ग्रनेन विधिना                       | ३३.७३                 | ग्रभेद्य कर्कशेर्णीव   | <b>=4.80</b>  |
| ग्रनेन विधिना                       | 34.48                 | अमयं घातयित्वा         | ४३.६३         |
| ग्रनेन विधिना                       | <b>१</b> ०५.२१        | ग्रमयं नाशनार्थाय      | ४३.६          |
| श्रनेन विधिना य <b>स्तु</b>         | £ 8.90                | ग्रमा नाम              | ११८.२         |
| अनेनैव विधिना                       | 9.30                  | ग्रमायां विशति         | ४८.१६         |
| अनेक सिद्धिसंकीर्णम्                | £x.28                 | ग्रमावस्यान्तु         | ७४.१०         |
| अनेक सिद्धसकारणम्<br>अनेनैव विधानेन | ५०.७४                 | ग्रम्बाख्या            | ३८.८          |
|                                     | 83.38                 | ग्रम्बिका चेति         | £8.33         |
| अनौपम्यं तथा                        | <b>६३.</b> ४          | अमात्यप्रवरम्          | €.१5          |
| अट्टहासे                            | <b>३</b> ४.४          | ग्रमात्यवशगम्          | 6.83          |
| ग्रन्डजं वान्डजम्                   | ¥4.4<br>¥ <b>६.</b> २ | ग्रमृतत्वं भवेत्       | १२७.२४        |
| त्रण्डे हिरण्यगर्भस्थम्।<br>अगरस्य  | e <del>e</del> . १७   | ग्रमोघे दिव्यवपुषे     | ४३.५२         |
| अपरश्च<br>आयाज्यितां भवानीम         | 93.55                 | अयनेषु विकल्पो         | 28.85         |
| अपराजितां भवानीम्<br>अप्सरोभिस्तथा  | 39.80€                | ग्रयाचके सदाचारे       | १०४.१०        |
| भ्रपराह्न <u>े</u>                  | १२१.२२                | अवति रक्षणे            | ₹७.६४         |
| श्रपरे वायसै:                       | 30.53                 | अयुताम्                | 8.38          |
| अपचारेगा                            | ५५.२                  | अवेति रक्षणे           | 30.08         |
| <b>ग्र</b> पयुषितानि                | १२३.६                 | अवतारा                 | १.५           |
| ग्रमृते मध्यमाने                    | £ € € ₹ · ₹           | <b>ग्रवध्यान्</b>      | 36.868        |

| अवमन्य                | 0 6.3   | ग्रर्च्यन्ति            | ६५.३४        |
|-----------------------|---------|-------------------------|--------------|
| अव्यक्त               | 7.85    | अर्थस्य                 | १२.२४        |
| ग्रव्यूहिका           | १०.३.३  | ग्रर्थे शूलिनि          | ३६.२६        |
| ग्रविनाश विनाशित्वे   | 50.70   | ग्रर्थकामो              | १२७.२२५      |
| ग्रविमुक्तञ्च         | ७६.७    | ग्रहितां शरवर्षेण       | १८.५         |
| भ्रविशेषा विशेषेभ्यः  | १०.२.१  | <b>ग्रर्द्ध</b> निशायां | 84.50        |
| ग्रविवासानि           | ५०.६२   | ग्रर्घ्यहस्तास्तथा      | 398.83       |
| ग्रविच्छेदेन          | 75.8    | अद्धीलकृत               | 07.35        |
| ग्रविद्या             | १२७.१८० | ग्रर्घेन्दु             | ७.२७         |
| ग्रवींचि              | 57.8    | ग्र <b>ढ</b> ंरात्रे    | २४.१७        |
| ग्रवनीष्ठाम्          | १२.७    | अर्थोद्धँ काञ्चन        | ४६.३         |
| ग्रनङ्कृत्य           | ६७.६७   | अर्धमाना परा            | <b>53.50</b> |
| ग्रलंङ्कृत्य यथा      | ६०.४    | अर्वमेध                 | y.30         |
| ग्रलंकारालयः          | 59.93   | ग्रश्वमेघादि            | २०.४         |
| ग्रलं पर्य्याप्ति     | ५०.२८२  | अरवमेधमवाप्नोति         | २२.२३        |
| अलाभे                 | 3.58    | अरवमेयं महायज्ञम्       | 08.83        |
| अलाभेन च              | १२३.२१  | ग्रश्वमेध समम्          | ५०.१३७       |
| अल्पानि               | 88.88   | अश्वमेघसमंम्            | २७.३७        |
| ग्रलिवृन्द वरारावे    | 35.58   | अरव मेघ समं             | ६०.१         |
| ग्ररण्येषु            | ७३.२२   | अरवमेधसहस्रस्य          | १२७.२२६      |
| ग्ररण्ये धर्महानिः    | ७३.२३   | ग्रश्वय्थ समिघा         | ५०.२४५       |
| ग्ररण्यं गोपुरम्      | ४६.७७   | ग्रश्वत्था              | २७.१४        |
| अरण्यानि प्रवक्ष्यामि | ७४.२८   | ग्रश्वत्थोदुम्वरी       | ६०.३         |
| ग्ररण्यरुदितम्        | 00.53   | अश्वारच                 | 7.4          |
| ग्ररिष्टश्चाचलः       | ४३.२६   | ग्रश्वस्थानाद           | £8.80        |
| ग्ररिष्ट              | १३.५७   | ग्रश्वमहिष              | ¥3.8         |
| अरुन्धती क्रिया       | 40.88   | ग्रश्वारूढ़             | <b>६</b> .६  |
| ग्ररूपा परभावत्वाद्   | ३७.३३   | ग्रश्वारूढ़ा महादेवी    | 40.880       |
| त्रर्कादि वा          | २७.१६   | ग्रशेषपाप               | 825.38       |
| श्रच्या               | १.१६    | अशेषस्नेह               | ७२.=१        |
| अचैयित्वा             | ३६.२६   | ग्रशोकस्र <b>ज</b>      | ५०.१७५       |
| ग्रर्च्यमानं तु       | 359.53  | ग्रब्टम्य               | ४४.७         |
| अर्च्वते              | ₹9.2    | ग्रष्टमे ही शुमी        | 84.48        |
|                       |         | 31 81 941               | 04.20        |

| ग्रष्टवा ग्रहराजस्य                    | ₹8.8४5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रस्माकं शिव           |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| ग्रब्टांगुलम्                          | <b>१</b> २.२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 2.33           |
| ग्रष्टचक्रञ्च                          | €₹.₹50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रस्मिस्तु मण्डपे      | <b>٤</b> ₹.२३२ |
| ग्रब्टवर्ग                             | 68.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | असिपाशाङ्               | 3.78           |
| ग्रष्टादशभुजैश्चैव                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रसुरा शुम्भ           | ३.२४           |
| ग्रष्टादशसहस्रा <b>ग्रि</b>            | १२७.११ <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अक्षयः कामरूपश्च        | १२७.२२१        |
| ग्रष्टाशीति                            | १०७.२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रक्ष सूत्रधरा देवी    | ५०.१३२         |
| <b>प्र</b> ध्टम्याञ्चैव                | १२७.१० <u>५</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रक्षयफलका मेन         | 803.88         |
| अष्टम                                  | 33.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रक्षेमं भवते          | ४४१.३६         |
| ग्रब्टमी चाहिवने                       | <b>६</b> ६. <b>१</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रक्षरं युष्मायुग्मञ्च | ६३.२७३         |
| अष्टम्याम्                             | ₹.3=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अक्षमालाकरो             | ₹.0,₹          |
| ग्रग्निष्टोम                           | 3.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अहल्याबंघकी             | ६३.१०२         |
|                                        | २८.१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रहङ्कारात् परा        | 9.7.2          |
| ग्रष्टकापूरराञ्चैव<br>ग्रप्टोत्कृष्टम् | १०७.२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>त्रहमद्या</b> पि     | ₹. द २         |
|                                        | ४०.३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रहमहर्च मूर्तिश्च     | 309.208        |
| श्रब्टी तुप्रकृतयो                     | १०.२.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रहमिष्टो महायज्ञ:     | 270.208        |
| ग्रष्टो धनुः                           | ७२.२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अहमिन्द्रो महातेजः      | 329.858        |
| ग्रष्टी शतानि                          | १०७.४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रहंकारवशा             | 886.48         |
| ग्रष्टी सहस्राणि                       | १०७.३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रहमग्निश्च            | १२७.२०४        |
| अष्टमं नाद्धिजानीयाद्                  | 57.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अहं ग्रहपतिः            | १२७.१८६        |
| ग्रष्टी दला                            | ६४.८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रहं तव पिता           | १२७.१८२        |
| ग्रव्यापदो                             | ५६.११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रहं ते हृदयम्         | १२७.१८३        |
| ग्रब्टबब्टिस्तु                        | <b>६३.</b> १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रहं त्वञ्च            | १२७.२१४        |
| ग्रष्टाविशास्ट                         | ५४.१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रहं बीजवरम्           | 839.058        |
| अस्त्र प्रत्यङिरा                      | ₹€.१६=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अहं ब्रह्मा सुरश्रेष्ठ  | १२७.१८८        |
| अस्त्रेगा तु                           | १२६.१=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अहं वक्ता च             | १२७.२१२        |
| अस्वतन्त्रमिदम्                        | १०.३.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>अहं</b> रसयिता       | १२७.२११        |
| अस्फाटिते ,                            | ٤٦.٤٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अवायः प्रत्यवायश्च      | ४३.३२          |
| असी लुव्हो                             | 38.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रहं शुष्कः            | १२७.२०५        |
| श्रस्य मध्ये                           | <b>&amp;</b> ¥.?0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रहं संप्रेशितो        | ३६.४६          |
| ग्रस्माकं मत्तर्यं                     | E4.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रहिसकः                | १०.४.६         |
| अस्मद्रिपु                             | 8.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्रहोपूर्वािए कथ्यन्ते  | £₹.१६          |
|                                        | THE STATE OF THE S |                         |                |

ऋा

| म्रा आ                           | ११६.३६       | <b>ग्रात्मिवत्तानुरू</b> पेण   | १.७४            |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| माकाशे                           | ७.5२         | ग्रात्मानं प्राकृतम्           | 939.83          |
| ग्राकृति नैव                     | 53.63        | ग्रात्मानं पूजियत्वा           | X05.0X          |
| ग्राकामन्ति                      | 399.83       | आत्मानं दार                    | 508.3€          |
| भ्रारव्यातं दिव्यसम्पन्नम्       | ७२.४७        | ग्रात्मनः पावनम्               | ₹₹.४६           |
| ग्रागच्छन्तु                     | 58.83        | <b>ग्रात्मेन्द्रियमनादीनां</b> | 38.08           |
| श्रागता घातितम्                  | २१.२         | म्रात्मेन्द्रियमनोऽर्थानाम्    | १०५.५           |
| ग्रागतो मर्त्यो                  | 87.788       | आदाय बिधिवद्देवीं              | १०३.३           |
| ग्रागता मत्त्यी                  | १४.४३/४६४.६३ | म्रादाय तरसा                   | १5.११           |
| ग्रागतः कर्परः                   | ३४.१४        | आदित्या वसवः                   | 3.08;7.39       |
| भ्रागता क्षण                     | ४०.१३        | ग्रादित्या वसवो                | ६७.५१           |
| ग्रागत्य इह                      | ५०.८३        | ग्रादित्यस्य                   | 3.80            |
| ग्राग्नेयादि                     | ७३.४६        | ग्राद्याच्यानेन                | १.२४            |
| ग्राग्नेय्याम्                   | 64.588       | ग्रादित्यवर्गा                 | १०७.५४          |
| म्राग्नेयादि विभागेन             | ४६.६४        | म्रादि वर्ण                    | ५२.३            |
| ग्राग्नेयान्तु                   | ६३.२४२       | <b>ग्रादित्या</b> ज्जायते      | ५५.१२           |
| आग्नेयीं दिशम्                   | १२६.२५       | ग्रादित्यं देवम्               | ५६.४            |
| ग्राचार्यत्वं श्रोत्रियश्च       | \$8.9        | आदित्यम्                       | ५३.१२           |
| ग्राचार्यान्                     | २६.४५        |                                | ५६.१            |
| ग्रागमध्यानयोगे <b>न</b>         | 5.80         | ब्रादित्यम्<br>स्वरिको सन्दर्भ |                 |
| ग्रागतस्तस्य                     | 8.40         | म्रादित्ये शुद्धि              | १२२.२४          |
| आगमोह्ष्ट                        | २.७१         | म्रादित्यादिति                 | 39.66           |
| ग्राचम्यार्घ्यपाद्यं             | 98.30        | ग्रादित्या रथगा                | \$3.3 <i>\$</i> |
| ग्राचार्य्याय                    | ५५.२०        | ग्रादित्यानान्तु नामानि        | ४६.११           |
| ग्राचार्याय प्रदातव्यम्          | ¥0.E9        | ग्रादित्यं पठ्यते              | ४७.११           |
| आजैकपाद हि                       | 3.38         | म्रादित्यश्चैव सोमश्च          | 3.08            |
| भ्राज्यं तेजः                    | ६७.३६        | आदित्यश्चैव सोमश्च             | 30.08           |
| <b>प्रा</b> ज्यांवेक्ष <b>रो</b> | ५६.५०        | ग्राद्यं देव्यवतारम्           | १२८.४           |
| <b>बातपत्रसिताम्भोज</b>          | <b>८४.६६</b> | आद्यन्त                        | ५०.२५०          |
| ग्रात्म वित्तानुसारेण            | ७४ २३        | ग्राद्याक्षरस्य नामेन          | ४६.६०           |
| मात्माध्याता                     | १०.६.६       | ग्राद्यमन्तीचन शुभी            | 88.48           |
| आत्मानम्                         | 5.88         | ग्राचै तु मध्यमे               | 84.48           |
| भात्मनः                          | 44           | ग्राधारस्तु सप्तमे             | ४६.५७           |
|                                  |              | नानारस्यु तन्तन                | 0 4.70          |

| आघारे भयते                   | १२२.१४                         | आरूढिश्चित्रगुप्तश्च     |   | ₹8.5€          |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------|
| ग्राधयो                      | ₹७.३=                          | ग्रालभ्य                 |   | 33.55          |
| ग्राघूय वारुणान्तस्था        | <b>५५.६३</b>                   | ग्राश्विने               |   | ₹₹.€%          |
| म्रान्दोले दोलयेद            | ६१.६                           | म्रालोकस्थम् ः           |   | ج۲.۶۲<br>د۲.۶۷ |
| ग्रानन्दारव्ये त्रिनेत्रा    | ₹0.8€=                         | ग्रालोकालोकपर्यन्तम्     |   | =¥.₹₹          |
| ग्रानन्दा च                  | \$5.00                         | आहिवने                   |   | \$5.8x         |
| ग्रापत्स्वपि                 | 39.909                         | आश्विने घातिते           |   | <b>२२.३</b>    |
| ग्रापदो या                   | १६.१२                          | श्राश्विने वाथ माघे      |   | ₹.₹<br>=€.₹    |
| आपदः सुलभा                   | 80.50                          | श्राश्लेषाः संख्या       |   | 200.28         |
| आपः प्रविष्ट                 | 85.80                          | ग्राश्लेषाम्             |   | 86.48          |
| आपो द्विघा                   | ७२.५५                          | ग्राथयस्तत्र             |   | 23-83=         |
| ग्रापो हिष्ठा                | ५६.३६                          | ग्राषाढे चन्दनम्         |   | 3.8.3          |
| ग्रावद्धकवचम्                | ७२.१०४                         |                          |   | १०१.४          |
| ग्राभाषन्ते                  | 3.5                            | ग्राषाढे तोयघेनूम्       |   | 207.7          |
| ग्राम्रदूर्वाक्षतिबल्वपत्रै: | १०२.१३                         | ग्राषाढे विल्व           |   | <b>₹</b> ₹.₹   |
| ग्रायतैः                     | <b>३</b> २.२३                  | स्राषाढे मासि            |   | ४६.=           |
| ग्रायान्तं तम्               | 88.0                           | ग्राषाढश्रवसोपेतो        |   | १२७.६४         |
| म्रायान्तं तं शरैदेंवी       | 88.4                           | ग्रासनम्                 |   | 20.4.4         |
| अव्यामित                     | <b>58.8</b> 3                  | ग्रासीद् दुन्दुभिः       |   | 8.4=           |
| <b>भ्रायुधीयैर</b> शून्यानि  | ७२.६६                          | आसीदिदं तमोभूतम्         |   | १२७.४४         |
| आयुर्वेदार्थकुशलः            | 3.089                          | ग्राह्वानेन              |   | ४०.३०६         |
| ग्रावसध्ये भवो               | १२२. <b>१</b> =                | ग्रात्रेयस्य             |   | 89.35          |
| आविष्टो ह्यथवा               |                                | श्राज्ञा प्रार्थयमानस्तु |   | १३.२८७         |
| <b>ग्रावृतम्</b>             | <b>१</b> १८.८<br><b>८२.</b> २४ |                          |   |                |
| ग्रावृत्य संस्थिता           | ₹€.१४२                         |                          | इ |                |
| ग्रारण्यः सर्वगः             | १२२.१२                         | ~ प्रवोद्यास             |   | १३.५=          |
| भारक्ता                      | ३२.२४                          | इङ्गुदोदुम्बर            |   | ७२.१४८         |
| ग्राराध्य भगवद्विष्णुम्      | ×0:X                           | इच्छाप्रीति              |   | <b>११६.३३</b>  |
|                              |                                | इच्छाविराजित             |   | ३६.२३          |
| ग्राहह्य पर्वतम्             | १४.१०                          | इति दुःख शोकिनम्         |   | १२=.१३         |
| आराधनञ्च                     | 9.85                           | इत्थमाश्रवणम्            |   | 5.80           |
| आराध्य नन्दिना               | 9.2.3                          | इत्येवं कपिलः            |   | ५५.१५          |
| श्रात्तीनां भवभीतानाम्       | 53.888                         | इत्येवमादीनि             |   | ७२.=४          |
| आत्तंस्य                     | 7.88                           | इत्येवमाद्या             |   | <b>\$9.48</b>  |
| ग्राहरोह                     | 8,8%                           | इत्येवं शुभदैरेतें:      |   |                |

| ware and the second               | 8.9%          | इष्टार्थफलम्         |   | ११३.१०         |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|---|----------------|
| इत्युक्ता<br>इत्येते षडतिक्रान्ता | ४६.२३         | इहैव जायते           |   | 55.23          |
| इदं घोरबलम्                       | १५.१२         | इहैव परमम्           |   | १०.४.२         |
|                                   | ६.३६          | इहैव पूजनीयास्तु     |   | 07.03          |
| इदं यश्चिका                       | ५६.८          | इह प्रक्षीयते        |   | €2.25          |
| इदं विष्णु                        | 39.809        | इहलोके शुभम्         |   | १२८७           |
| ईहर्वसंस्थानसम्पन्नाम्            | <b>54.98</b>  | इह संप्राप्य         |   | १२८.२५         |
| ईहराम्                            | 87.238        | इहैव स्तम्           |   | ५६.१७          |
| ईहशं मन्दिरम्                     | 38.8          | इहैव स भवेत्         |   | ३२.5           |
| इन्द्रस्तु<br>इन्द्रश्च विश्चभुक् | ४६.२६         |                      | 2 |                |
|                                   | 8.8           |                      | ई |                |
| इन्द्रस्य च                       | 8.58          | ईशानः पश्चमो         |   | ६६.१६          |
| इन्द्राराम्                       | ११.२=         | ईशानः पश्चिमः        |   | £ <b>६.</b> २१ |
| इन्द्र वह्नि<br>इन्द्राग्री       | ३७.८६         | ईश्वरः पुरुषो        |   | 9.5.09         |
| इन्द्रं चन्द्रं वसु               | १११.१२        | ईशानपूर्वे           |   | ५०.३८          |
| इन्द्राय प्रेषयत्                 | ४०.१५         | ईशानमोश्वरम्         |   | <b>53.53</b>   |
| इन्द्रादि लोकपालानाम्             | ५०.५४         | ईशान्य।दीनि          |   | ७७.२४          |
| इन्द्रायाभिमुखोऽघावत्             | ₹€.११२        | ईष्टा तुष्टमनाः      |   | ६३.२१८         |
| इन्द्राय शचीयुक्त।य               | <b>६१.</b> २३ | ईव्टा तुष्टमनाः      |   | ६४.५१          |
| इन्द्र विश्वा                     | ४६.१          | ईप्सितार्थं          |   | 7.84           |
| इन्द्रे ए। सर्वदेवैस्तु           | 59.23         | ईक्षते               |   | 78.88          |
| इन्द्रेग् विधिना                  | १२५.२         | 441/1                |   | 10.10          |
| इन्द्रनीलपरिच्छन्नम्              | ६३.२०५        |                      | उ |                |
| इन्द्रियागाम्                     | ६३.११६        | उक्तश्च त्वम्        |   | ११६.७१         |
| इन्द्रियासीन्द्रियार्थेभ्यः       | १०.५.६        |                      |   | 80.85          |
| इमां मे                           | थथ.इ इ        | उग्रसेन बलम्         |   | ४०.२१०         |
| इमां विद्याम्                     | £4.x          | <b>उग्रभैरव</b>      |   | ७.६८           |
| इमं स्तवम्                        | 88.55         | उग्ररूपो             |   | ३.२६           |
| इषु चक्रासिमकरे                   | <b>द३.३६</b>  | उग्रसेने हते         |   | 88.8           |
| इषुजोपलवाक्षो:                    | ७.७६          | उच्चरेत प्रयत्नेन    |   | 03:: €3        |
| इष्ट द्रव्यम्                     | 3.5.6         | उच्छाया              |   | ७२.११७         |
| इष्टाख्य                          | ४३.४          | <b>उ</b> ज्जयिन्याम् |   | ७५.३           |
| इष्टांश्च लभते                    | १२७.२२३       | उडुम्बरं समम्        |   | ७२.१३४         |

| उत्तरे भयदम्                    |                        |                                      |            |               |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|
|                                 | ६४.४२                  | उपवासात्परम्                         |            | ७८.३          |
| उत्थापयेद् गतासु                | ₹€.१४६                 | <b>उपसर्गेऽपि</b>                    |            | 3.3.09        |
| उत्तरं विन्ध्यभागन्तु           | .75.8                  | <b>उ</b> माकालो                      |            | 1.80          |
| उत्त्थितस्तावत्                 | ₹.१€                   | उमादेवी तु                           |            | ११४.६         |
| उत्मित-स्थिति-नाशेषु            | ₹७.२२                  | उमामन्त्रेण                          |            | 98.38         |
| उत्पत्तिकीत्तं नम्              | ₹.३६                   | उमामहेश्वरम्                         |            | €₹.११=        |
| उत्पन्नममृतम्                   | <b>६</b> ६.३           | उमाशिवम्                             |            | <b>49.3</b>   |
| उत्पत्ति स्थापने                | ₹€.१२७                 | उवाच कुपिता                          |            | 8.50          |
| उत्पातान् ।                     | ४४.३                   | उवाच मधुरा                           |            | १२७.३=        |
| उत्पात क्षीभ                    | 3.0×                   | उरिस यत्र                            |            | 35.72         |
| उत्तमागं शुभम्                  | 288.54                 | उल्का दण्डोज्वलम्                    |            | ७४.६४         |
| उत्तमान्                        | 0.4.09                 | उशीरागुरु होमेन                      |            | 309.04        |
| उत्क्षेपं दण्डपादाब्जैः         | 59.9                   | उशनाच्च                              |            | १७.७४         |
| <b>उदकु</b> म्भ                 | ٧٤.٧                   | उष: काले तु                          |            | 28.33         |
| <b>उदरस्था</b> तु               | ११२.१५                 |                                      | ऊ          | whatte this   |
| उद्देशम् -                      | २६.१३                  | ऊजंस्तेजश्च                          |            | 7.85.0        |
| उद्घृता पापकलिना                | <b>६१.७</b> २          | ऊर्ढ केशोत्कट। क्षेमा                |            | ५०.२२२        |
| उद्वर्त्त नाः                   | १२३.६                  | ऊर्घ्वमण्डप                          |            | भर्. ११८      |
| उद्वाहम्                        | 2.80                   | <b>ऊ</b> घ्वयानम्                    |            | £8.40         |
| उदुम्बराश्च                     | १२.४                   | <b>ऊ</b> ष्विष्वम्                   |            | <b>=७.</b> ४  |
| उदाहृतं मया                     | ६३.१०५                 | र्ऊं घवं यस्या                       |            | ५६.५          |
| उद्वाहकरणम्                     | १३७५                   | <b>ऊरू</b>                           |            | ٧,३४          |
|                                 | 3.38                   | <b>ऊ</b> रूग्यां                     |            | ₹9.05         |
| उद्धृत्य <u>क्रिक्ट</u>         |                        | <b>ऊ</b> ष्ट्रारूढेस्तथा             |            | \$3.00        |
| .उद्यानदीघिकैर्वापि:            | X0.53                  | ऊष्मोदके नरकाः                       |            | <b>६२.३</b>   |
| उन्मत्तचेष्टितम्                | <i>27.53</i>           | ऊषरारण्य                             |            | ७४.२१         |
| उपक्रिपंतेषु                    | \$9.03                 |                                      | <b>=</b> 1 |               |
| उपधानं विचित्रन्तु              | ७७.२४                  | ऋग्यजु :सामवेदम्                     |            | ११६.१७        |
| जपनेतात्मज <b>म्</b>            | <b>Ę.</b> =            |                                      |            | <b>६६.१</b> २ |
| उपपत्तिलक्षग्गम्<br>उपपन्नास्मि | ६ <b>६.१</b><br>१२७.३७ | ऋग्वेदोऽथ<br>ऋग्वेदे ते              |            | १०७.१८        |
|                                 |                        |                                      |            | १०७.५०        |
| उपपातालमब्टन्तु                 | 57.5°                  | ऋग्वेदः पद्मपत्राक्षः                |            | <b>53 85</b>  |
| उपप्लवो च                       | ११४.5                  | ऋग्यजुसामाथर्वाणो<br>ऋचां दशसहस्राणि |            | 200.20        |
| उपनाबृतम्                       | 35.80                  |                                      |            | ११६.२४        |
| उपायेन भयात्                    | १२७.६                  | ऋजुंतु महा                           |            | 29.03         |
| उपलव्धिः                        | १०.६.११                | ऋजुपथे सदाचारो                       |            | 19.3          |
| उपरागे चन्द्रमसे                | ६०.२१                  | ॠजुब्रग्गम्                          |            |               |
|                                 |                        |                                      |            |               |

| ऋतुपुत्रात्तंवा    |   | ४६.३४       | एकलिङ्ग                   | ७.५४                            |
|--------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| ऋषय;               |   | 38.9        | एकलिङ्गे                  | ₹₹.६                            |
| ऋषिकन्या           |   | 5,70        | एकस्त्रिगुराः             | १२२.१                           |
| ऋविभ्यश्य          |   | 89.89       | एकस्मिन् मे दिने          | 50.28                           |
| ऋषोणां यथा         |   | \$ 5.53     | एकाक्षी च शताक्षी         | १२७. १६६                        |
| ऋतुषटक             |   | ५०.२३४      | एतत् कार्यम्              | \$2.35                          |
| ऋक्षे पिण्ड        |   | 48.80       | एते च                     | ₹७.४७                           |
| ऋक्सोपानः          |   | १७.४४       | एतेच पुर                  | . १३.२६                         |
|                    | Ų |             | एते चोत्पादिता            | ६६.२४                           |
| एका एव परा         |   | 8.39        | एतेऽच्चंन जप              | ५०,२३१                          |
| एक एव भनेद्वे दश्च |   | १०७.१२      | एतच्चाम्युदयपाद <b>म्</b> | १२८.६०                          |
| एकानेक             |   | ७.४२        | एतच्छ्रुत्वा              | 56.85                           |
| एकां वा यदि        |   | ٤٤.3        | एतत् ते                   | १३.१                            |
| एकैकां कोटिरूपेण   |   | 58.23       | एतत्ते सन्वंमाख्यातम्     | 57.43                           |
| एकचित्तः           |   | 9.48        | एतद्धि सर्वमाख्यातम्      | १२७.२१=                         |
| एक-चित्त           |   | १.६०        | एतदेब फलम्                | <b>प्रतिकृतिक विकास क</b> . १ ज |
| एकत्वेन पृथक्तवेन  |   | ₹9.8€       | एतास्तानैकभेदेन           | ५०.२७                           |
| एकैकस्य            |   | 83.3        | एतदेवञ्च                  | ७२.६०                           |
| एकोच्चारेख         |   | 39.93       | एतत्त्रिभावा              | <b>53.83</b>                    |
| एकैकान्तु          |   | ६६.३६       | एताः पौराणिका             |                                 |
| एकाग्रप्रशिघानञ्च  |   | 90.0.8      | एतत् विनायक               | ₹€.२२                           |
| एकान्तरोपवासाश्च   |   | 7.80        | एतद्वेदितुमिच्छामि        | ११६.५६                          |
| एकादश करम्         |   | ५०.३८       |                           | ११६.६६                          |
| एकघा               |   | <b>६.२३</b> | एतद् ब्रतम्               | ३३.१०७                          |
| एकान्ते            |   | ७४.१०       | एतावांस्तु                | ७२.६१                           |
| एकान्ते सुमनक्षेण  |   | ६१.५६       | एतावै देवताः              | ५६.५२                           |
| एकः पतिः समः       |   | 0.7.0       | एते रुद्रा                | 58.88                           |
| एकंपत्नी           |   | ७३.४१       | एतेन लेपयेन्              | ४२३.४                           |
| एको भूत्वा         |   | ₹3.0\$      | एभिः स्थानै               | ह३.१०८                          |
| एकभवतेन            |   | ५०.७३       | एतेषां शास्त्र            | 4.8                             |
| एकभक्तेन           |   | 58.9€       | एतस्मिन्नन्तरे            | 58.71                           |
| एकभक्तेन नक्तेन    |   | १२०११       | एतै: सर्वे                | ७०.२                            |
| एकमात्रम्          |   | 0.0.0       | एतत् स्थूल                | २४.२३                           |
| एका वा नगरान्तस्था |   | ₹€.₹६       | एतस्मिन्                  | 50.2                            |
| 4                  |   |             |                           |                                 |

| ननं गाउसम           |                 |                              |                     |
|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| एवं मण्डलम्         | \$.00           | एवं सर्वगुरगोपेतं            | 45.90               |
| एवं महाबलम्         | 25.5            | एवं सर्विप्रदा               | 9.39                |
| एवं यः कारयद्वत्स   | ६८.५६           | एवं सबान्धवम्                | €.२३.               |
| एवं युगादिभिदेंग्यो | ४०.३३८          | एवं संघातितः                 | 03.38               |
| एवं यो वाहयेत्      | ₹७.३६           | एवं संसाधयेद्विप्र           | २६.६                |
| एवं वर्षशते         | 20.5%           | एवं संक्षिप्य                | <b>7.</b> × 3       |
| एवं वह्निम्तु       | <b>१२</b> ६.२२  | एवं सम्बोधयन्                | ₹.=¥                |
| एवं वादिनम्         | 802.30          | एवं समस्तम्                  | ६७.२७               |
| एवं वादिनञ्च        | \$.308          | एवं समुच्छयेच्छाखाः          | ७२.१३२              |
| एवं विनायकम्        | ₹€.53           | एवं सा                       | 59.70               |
| एवं विद्या          | 86.3            | एवं सा पंचका                 | ११६.६४              |
| एवं विवेकमासक्तम्   | द र ३ द         | एवं सा पदमालाख्या            | £.¥=                |
| एवं विधम्में        | \$3.83          | एवं स्तुतः                   | ७.१८: ३३.४४         |
| एवं विधम्           | X0.83           | एवं स्तुता                   | १६.३७               |
| एवं विधं तदा        | <b>८३.४</b> ४   | एवं स्तुत्वा                 | <b>\$</b> £.50      |
| एवं विधेन           | ५०.१८४          | एवं स्तुता महादेवी           |                     |
| एवं विधिम्          | ५७.१४           |                              | \$50.550<br>450.550 |
| एवं विधि:           | <b>95.9</b>     | एवं स्तुतस्तदा               | 20.55               |
| एवं विधे            | 7.40            | एवं स्वप्नान्                | १२.२०               |
| एवं विधा            | 39.90           | एवं हते                      | \$8.5 <u>8</u>      |
| एवं विधपुरे         | 7.58            | एला कुङ्कूम                  | ४०.६४३              |
| एवंविधास्तथोत्पाता  | 23.35           | एलापत्रो                     | 3.20                |
| एवं विघेस्तदा       | 54.9E           | एषाः कष्टफलाः                | ४६.५६               |
| एवंविघेस्तथा        | 88.8            | एष संक्षेपतो                 | 20.20.20            |
| एवं विधे स्थितो     | १२४.५           | एहि वीर                      | £3.58x              |
| एवंविधेषु           | ७४.न            |                              | 7 (12.62.92%)       |
| एवं विघो            | 87.35           |                              | पे                  |
|                     | ५६२६            | ऐन्द्रे शस्तु                | 93.30               |
| एवं लक्षग           | ११.५७           | एँ न्द्रोत्तर                | ७२.२२               |
| एवं शकस्य           | X0.00           | ऐरावती                       | 44.6                |
| एवं शुद्धिगता       |                 | ऐक्वरयं                      | थण.एइ               |
| एवं श्रुत्वा        | ¥\$.\$3<br>0¥.= | ऐश्वर्यात्                   | ¥3.8¥               |
| एवं स               |                 |                              | म् इंड              |
| एवं स तज्जंयित्वा   | ४१.३            | ऐशान्याम्<br>ऐशान्यामेकलिंगे | \$ <b>\$ 5. \$</b>  |
| एवं सब्वेंगता       | \$5.38          |                              | ६८.१६               |
| एवं सर्वात्मकम्     | ११२.२०          | ऐशान्यां कामदा               |                     |

| <b>अ</b> ो                             |                | कथं देव                | 89.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अ।                                     | rapies E       | कथं देव्या             | 50.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ओं ग्रों ग्रों                         | ११६.३६         | कथं माता               | 9.09.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ग्रोमित्येकाक्षरम्                     | द <b>३.६</b> ४ | कथं विद्या             | 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ग्रोंक रिनत्ये                         | १२७.११४        | कथं वा देव             | ११६.७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ग्रोंकारमूर्त्तिसं <b>स्थम्</b>        | ११६.११         | कथं वा हरिश्चन्द्रस्य  | ११६.5१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ग्रोंकाराद्                            | १०.७.२         | कथं स                  | ५५.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ग्रोङ्कारेग                            | १०.७.१०        | कथं सा                 | 0.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ग्रोंकारं प्रएावी                      | १०.५.११        | कथं स दैत्यराजेन्द्रो  | 54.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| र्योकारप्रण्वा                         | 3.00\$         | कथयस्व महादेव          | 3.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ओं कालि कालि                           | ७७.२६–२६       | कथां पुण्य             | 8.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ओं नुंनन्दे                            | 3.33           |                        | The state of the s |
| ओं नमो हिरण्यवणीय                      | 99.20          | कथ्यताम्               | ٤.٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ं ओम् पितृभ्यः                         | ६३.१८८         | कथ्यतां कारणम्         | 4.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ग्रों रेताय                            | १००.५१         | कथयामि महादेवि         | 63.740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ओं बिनायकाय                            | 98             | कथयामि                 | ७६.३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ग्रोष्ठमेकाङ्ग लम्                     | ५०.३१३         | कथित:पावकौ             | १२२:२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्री                                   |                | कथितं मुनि             | ११६.५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>श्री</b> पसगिकरोगाञ्च               | <b>6.83</b>    | कथितं विद्या           | १३:२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ग्रीजस्वीं साम्प्रतस्त्विन्द्रो        | 88.70          | कथितं शंकरोमाख्यम्     | 9.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अोेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे | १०७.३५         | कथितन्तु समासेन        | ११९ ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क                                      | , , , , ,      | कदम्बः कणिकारः         | <b>१</b> २३.१3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                | कदम्बैरर्चयेत् <b></b> | १२३.१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कडू कापोत                              | ६५.२१          | कद्रु सावित्री         | १७.२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कचाद्यैर्यंत्                          | ०११.६३         | कंदमूलफलाशी            | ६३.१६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कटकटकराः                               | ८४.१४          | कनकमुत्तरदेशाः         | ४६.७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कठानां च                               | 35.00.78       | कन्या को टि            | ६३.२३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कण्ठानुक्लजो                           | १२२.२४         | कन्यकायाः पथ           | ٤٤.٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कण्ठारावम्                             | 888.388        | कन्यका बाह्यणान्       | ३४.११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कण्वो नाम                              | 78.5           | कन्या मध्या            | १२.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कतरेण तपेनैव                           | 3753           | कन्यासाम्              | ५८.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कथं खट्वादयो                           | ११६.८०         | कन्या दिव्या           | ३४.१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कथं खट् वासुरो                         | ११६.६४         | कन्या द्विजांश्च       | <b>३३.</b> ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कथं खट् वासुर                          | 8.88           | कन्यानां वचनम्         | हत्र. २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कथञ्चित्                               | 58.90          | कन्यारूपा              | 35.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| कन्यास्थे च             | ५६.१६                | कर्दमेन यथा            | 48.38                    |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| कन्या स्त्रियस्तु .     | 68.40                | करोति शम्भुना          | <b>द३.</b> १०            |
| कन्या संस्थे            | 379.35               | करोमि भवतामिष्टम्      | ३१.४२                    |
| कन्या संपूजको           | ३४.द                 | करवीर कुसुम            | १२३.१४                   |
| कनिष्ठया                | ७२.१८                | कर्तृका मुण्ड          | ५०.२३६                   |
| कपाटै:                  | €₹.59                | कत्ता शताधिकम्         | <b>११</b> व.२३           |
| कपालमातरै               | 54.90                | कर्ताव्यमेकमेकं वा     | ६०.२६                    |
| कपालं ब्रह्मकम्         | ३७.१४                | कर्त्तं व्यं द्विज     | 58.9                     |
| कपाल मालिनम्            | ११६.६२               | कर्त्तंव्यं भूतवेताल   | <b>द</b> ह. द            |
| कपालहस्तमोशान <b>म्</b> | 53.85                | कर्त्त व्या            | =8.22                    |
| कपालं याम्य             | \$ \$ \$ \$ £ . X    | कर्णस्थान              | 59.5                     |
| कपिलः पिंगलश्चैवः       | ४४.५३                | किंग्या तु             | ६५.८०                    |
| कपिसंस्था               | २३.१३                | र्काणकारे              | ६३.१६                    |
| कपूँ रोदक               | 7.44                 | करिएका तद्विजानीयात्   | ५०.३२०                   |
| कपोलपुलितम्             | दर:३८                | कर्णो विन्यस्तपत्रे गा | ≈7. <b>७४</b>            |
| कपालरुद्रसहिता          | <b>द</b> ६. <b>द</b> | र्काण्को शिवः          | ७४.३१                    |
| कपिलो हेमकुक्षिरच       | ११०.६                | कर्मजस्तु मतो          | १०८.२०                   |
| कम्बुरेख                | 9.30                 | कर्मवाचेतनो            | १०८.३०                   |
| कम्बलस्क:               | दर.३४                | कर्मग्राः फलमाप्नोति   | £6.38                    |
| कम्बलं शुक्लसूत्राम्    | १०४.१६               | कमंगा कुरुते           | ६.६२                     |
| कया नश्चित्र            | ७६.३४                | कमें यज्ञ              | ७६.६०                    |
| कवचेन तथा               | २६.२६                | कर्म यज्ञेन            | ३०.६२                    |
| क्वचित् दुर्गन्तु       | ₹.X£                 | कर्मयज्ञस्तपो          | 05.0%                    |
| क्वचिन्नमितमातंगम्      | <b>८४.४</b> ६        | क्रमार्घ्यासन          | 08.3€                    |
| ववचित् पतन्ति           | £8.¥3                | क्रमाच्छेषाणि          | ७२.२६                    |
| <b>क्वचित्र्रयान्ति</b> | <b>54.84.</b>        | क्रतुर्दक्षः सुरः      | ४६.१५                    |
| क्वचिद् वृषप्रहारैस्तु  | दर्.४द               | क्रमेण .               | <b>६७.६१</b>             |
| क्वचिद्हाटकसम्भूतै      | ६३.७६                | क्रमसि त्वम्           | द३.१०१                   |
| करताले स्थिता           | <b>दर.३</b> ४        | कलंकमसि                | 95.58                    |
| करं प्रसारयेद्          | ०थ.६९                | कल्पे कल्पे            | 37.48                    |
| करबीरवनं तत्र           | ह४.१४                | कल्पान्तारच            | <b>. £</b> X. <b>E</b> X |
| करालं तालजंघम्          | <b>८५.७</b> २        | कल्पे सुरोत्तमे        | 2 en 2                   |
| कराली विकराली           | १२७.१७=              | कल्यागम्               | 3.03                     |
|                         | ·¥.0.80              | कल्याणी                | <b>???७.१</b> ६२         |
| कराणां घनुषासाम्        |                      | 1997                   |                          |

| कल्याणैनं             | €0.3X         | कार्य पूर्वविधानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२४.१२         |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| कलांयाम्              | <b>4.80</b>   | कालमर्थप्रमाग्यञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97.58          |
| कलां कलाम्            | £ £.8         | कालिकाख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹=.६           |
| कलां कलां यदा चन्द्रो | ४२.१५         | काला कालाग्निरुद्रश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53.50          |
| कलाः षोडश             | ४८.१०         | कालः ग्निशिवपर्यन्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.03          |
| कलशानाम्              | ७६.३८         | कालाग्निभवनस्यार्घे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५२.</b> १   |
| कलशाश्च ग्रहाः        | <b>६</b> ६.४० | कालाग्निभुवनीशोऽयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58.85          |
| कलशैस्तोय             | १२४.७         | कालाग्नि घामनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८१.६           |
| कलशैश्च               | ६६.४          | काले चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.33           |
| कलशैर्वलि             | ₹७.३४         | कालजस्त्वेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०८.२६         |
| कलशा हेमघातूत्था      | ७६.२८         | काली दक्षापमानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹७.१४          |
| कलहंसेश्वर            | 88.28         | कानि पुष्पाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.03           |
| कषाय लवर्गी           | ५१.१२         | कालेन सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.8            |
| कंसकंसाल              | 7.53          | कालो नित्योदितोऽमूर्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०८.३१         |
| कस्मिन् काले          | 18.388        | कालेन मृत्युमापन्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۶२. <b>५</b> ० |
| कंसश्च निहतो          | १२७.१५१       | कालनेमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹.२७           |
| कस्य छिद्रम्          | ११६.१         | कालपट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84.88          |
| कस्मिन् क्षेत्रे      | ٤٦.٤٥         | काली प्लवङ्गनामेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०.१८८         |
| कस्यास्ते चालनम्      | ११८.४         | कालगण महा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>€</b> .58   |
| काकपक्षो उरगइच        | 83.78         | कालरात्रिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६.५६          |
| काण्डात्              | ५६ १२         | काली रौद्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X0.8X          |
| कानि दानानि           | १०२.२         | कालपाशैः निबद्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.68          |
| कान्तारवासिनी         | ११७.१२६       | कालपीडा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७.७३           |
| कान्तहीना             | 30.53         | काली ब्राह्मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £8.83          |
| कात्यायनस्तु          | १०५,२३        | काल सूत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>५२</b> .८   |
| कार्तिके ग्रहण्म्     | ७४.११         | कालिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xx. £3         |
| कार्तिकं शोभनम्       | ४६.४८         | कारणात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०:३:१०        |
| कार्तिकेयसमो          | 83.884        | कारणाच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$3.6\$        |
| का पुनः स्रष्टा       | <b>५४.२६</b>  | कारयेद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>३२.</b> २०. |
| कामरूपी               | ५७.२६         | कारयेद् द्वारसंस्थानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७२.१८३         |
| कामार्त्ता            | 9.50          | कारयेत् पुरद्वारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७२.१२६         |
| कामात्ती              | 88.3          | कारएां मोक्षकालञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93.61          |
| कामिकाम्              | 7.8           | कारयेद्विविधान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७२.१२०         |
| कामाख्या              | 8.35          | कार्य: परिग्रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२१-३          |
| कामिकाः साघका         | १२२.२७        | कावेरी गोमती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68.7           |
|                       |               | THE STATE OF THE S |                |

| काश्चिज्जयजयाः         | £3.53=        | कीर्त्तनं यत्र            |                |
|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| काश्मीरमम्बरश्चैव      | 83.01         | कीर्तिलक्ष्मीद्युं ति:    | १.१४           |
| काश्योऽत्रि वशिष्ठश्च  | 86.56         | कुङ्कुमादि                | <i>£0.85</i>   |
| काश्यपस्य सुतः         | 80.85         | कुङ्कुमागुर <u>ु</u>      | ₹5.3           |
| काश्यपो यजते           | 3.38          | कु कुमागुरूगन्धैश्च       | ४.४६ ६१.४      |
| काश्यपं यजुर्वेदन्तु   | १०७.४८        | कुङ्कुमागुरू कर्पूर       | 0.52.43        |
| काष्ठेष्टमथवा          | 63.35         | कुङ्कुमागुरू कर्पूर       | ३००१ ४०१.०४    |
| काषायवाससरचैव          | 46.8          | कुंकुमागुरू कर्प्रसित     | £0.8           |
| किमायातो भवांश्चात्र   | ₹€.४४         | कूम्कुमागूरूकपूरमदेन      | 8.92           |
| किमेतद्भुतं रूपम्      | 886.48        | कुं कुमेन सदर्पेशा        | <i>७६.</i> ४४  |
| कि कार्यम्             | £3.£X         | कुण्ड                     | 40.508         |
| <b>किङ्किणी</b>        | 3.72          | कुण्डलाभ्याम्             | १२७.४४         |
| किंङ्किगी रव           | १२८ १२        | कुतोऽहम्                  | \$50.80        |
| किङ्किएगी शब्द         | ¥0.50\$       | कुत्रवा गच्छसे            | <b>۲</b> ξ. १७ |
| किष्किन्धये भैरवी      | 88.88         | कुन्तकपूर र               | <b>4.4.8</b>   |
| किञ्च लोक              | १७.५          | <b>कुन्तदारितदेहास्तु</b> | <b>₹</b> 4.4€  |
| किन्नराद्याः           | ६७.५०         | कुन्द                     | 35.0           |
| किन्नरींग एस उद्गी एों | £\$.55        | कुबेरो यक्ष               | 93.3€          |
| किनु भी:               | \$05.0        | कुब्जां च                 | १२'द           |
| कि प्रमाण्म्           | १४.२          | कुमार रूपघारी             | ₹७.८₹          |
| किम्प्रमाग्गन्तु       | ex.£3         | कुमारिकाश्च               | £3.8£=         |
| किं पुन:               | 7.87          | <b>कुर्यात्</b>           | 84.48          |
| कि पुरस्य तु           | 63.86         | कुर्यात् त्रिषवण          | १२०.१८         |
| कि योग:                | 3:9:09        | कुवलयादल                  | \$0.38         |
| कि वा सा               | \$8.3         | कुवंकुवं<br>कुवंकुवं      | 20.0           |
| किं वा वदन्ति          | 63.72         | कुर्वन्ति भक्ति           | \$33.63        |
| कि वेदी रूपमानेन       | 600.88        | कुंलक्षयमत <u>ो</u>       | ६५.६१          |
| किम्वा लम्बूक वीगायाम् | 33.48         | कुरूपेगा कुरूपम्          | ६३.१५८         |
| किन्तु सत्यव्रतो       | 4.68          | कुरूते कोटिघा             | 90.3           |
| कीट केश                | 38.45         | <b>कुरूक्षेत्रम्</b>      | ६६.१०          |
| क्रीडन्ति              | 335.48        | कुरूक्षेत्रोत्तरं भागम्   | ३८.४           |
| कीडस्व मत्प्रसादेन     | <b>E</b> 8.44 | कुरूक्षेत्रं विदुः        | इ.३ व स्व.३    |
| क्रीडार्थं येन         | 38.38         |                           | ३.४; द.६       |
| क्रीडामि सततम्         | १२७.२१६       | कुशद्वीपम्<br>————        | 3.9.35         |
| कीर्तनम्               | 6.65          | कुराद्वीपे                |                |
|                        |               |                           |                |

| कुसुमोत्पलसं <b>च्छ</b> न्नम् | <b>57.59</b>  | कृते स्थाने             | 38.88        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| कुह्वति कोकिलेनोक्ते          | 84.4          | कृत्वा हुताशने          | १२२.१४       |
| कूम्मं काल विभागेन            | ४६.६२         | कृत्वा होमादिलाभेन      | ५०.द६        |
| कूर्मपृष्ठ                    | 9.33          | कृत्वा क्षमापयेत्       | १२३.१४       |
| क्रूरं क्रूरम्                | ७३.५०         | कृष्णा च कृष्णरूपाच     | १२७.४६७      |
| क्रूरालापा                    | <b>=</b> ६.१६ | कृष्णपिंग प्रगत्भ       | ₹७.३८        |
| क्रमाण्डी                     | <b>47.83</b>  | कृष्णमूर्घो             | १२७.११८      |
| कृच्छ्रं तद्धमं               | १२०.२         | कृष्णाम्बरघराम्         | 958.53       |
| <b>कृताञ्जलिपुटा</b>          | ٤٦.२٥         | कृशायाञ्चार्थहानिः      | o8.¥F.       |
| कृत्वा कृतान्                 | <b>46.83</b>  | कृष्णशान्तिकरो          | 98.38        |
| कृत्वा तु                     | ६३.१६०        | कुष्नसारै:              | १३.४८        |
| कृतिकारएा                     | ११६.५८        | कृष्णसर्प               | १३.२८        |
| कृतोऽप्यापत्                  | ७२.७६         | कृष्णायसाः              | १३.७६        |
| कृतान्ततनु                    | 59.30         | कृष्णसारं समादाय        | 32.38        |
| कृते दिवस                     | ₹.53          | कृष्णाष्टम्याम्         | ७५.१०        |
| कृतभुजगवर                     | १७.३०         | <b>कृषरागुड</b>         | ३३.५०        |
| कृताञ्जलिपुटो                 | £8.37         | कृसरां पितृदेवानाम्     | ५०.३११       |
| कृत्वा कतुशतम्                | 7.7           | कृषिकम्मीतु             | ७३.२४        |
| कृतिवासञ्च                    | 3.83          | केवारं तर्ज्जमानन्तु    | ¥₹.¥5        |
| कृत्रिमेषु च                  | ७२.२७         | केचित कालम्             | ४६.६५        |
| कृत्वा कामानवाप्नोति          | ¥8.83         | केचित् स्यन्दनमारूढा    | <b>८४.१७</b> |
| कृत्वा जयादि                  | १२४.११        | केतोनि रतायजने          | १२.५४        |
| कृत्वा तृतीय                  | ५०.२३०        | केतुप राक्रमो           | 33.059       |
| कृत्वा तु तथा                 | ११५.६         | केतुं समस्त             | १२.५८        |
| कृत्वा दिव्यायुतम्            | ५८.१७         | केदारे चैव              | <b>६३.</b> ६ |
| कृत्वा देव्या                 | ₹₹.३          | केन वा                  | £8.3         |
| कृत्वा देवीम्                 | 88.33         | केन वाक्यस्य            | ४३.६०        |
| कृत्वा प्रतिष्ठयेद्यस्तु      | ५०.१३३        | केशा वनस्पतिस्तस्य      | ११२.१२       |
| कृत्स्नं यमेन                 | १२.३३         | केनोपायेन               | 8.8          |
| कृत्वा विभव                   | २४.१३         | केन केन                 | ह६.१         |
| कृत्वा वशे                    | ₹: 5          | केन सा विधिना           | ११.४०        |
| कृत्वा वपुर्महासूक्ष्मम्      | ११.१5         | केयूर नाग               | 32.30        |
| कृत्वा रूपम्                  | 2,2,5         |                         | ٤٦.٤٤٦       |
| कृत्वा सत्राभि                | 64.88         | केशै: सुशोकदम्<br>कैलास | £3.64\       |
| कृत्वा शेषम्                  | ६७.६३         |                         | 58.3         |
|                               | 10.44         | कैलासशिखरासोनम्         |              |

| कैलाशशिखरे                  |   | ६३.१,१२७.३    | खड्गस्य लक्षणम्      | 87.878        |
|-----------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| कोटि कोटिभि:                |   | ¥3. £3        | खड्गेन भवते          | ४७१.ह3        |
| कोटि कोटि गुराम्            |   | 38.83         | खण्डस्फोटितम्        | ७२.६७         |
| को वा ग्रागत्य              |   | ६३.७२         | खण्डश <b>कं</b> र    | <b>42.8</b> E |
| कोटि मुन्डेति               |   | ३१.३६         | खदिरासन              | ५०.३१७        |
| कोटिग्रन्थात्               |   | €. ६ ६        | खरेऽपराजिता <b></b>  | ५०.१४८        |
| कोट्यार्वु दायुत            |   | \$3.35        | <b>खातिक्यरिचतम्</b> | ७२.२८         |
| कोटिमेकन्तु                 |   | 845.83        | बाद बाद              | ७.६६          |
| कोलेव चोच्छितो              |   | ४६.८१         | <b>खादकादी</b> नि    | .७.५४         |
| कोटि लक्षाणि                |   | e.ey          | खाद्यं पेयान्वितम्   | 38.83         |
| कोटिशतानि                   |   | १७.६          | खेटकं च जूलचक्षुम्   | ७७२४          |
| कोऽसौ गजाननो                |   | . 9:539       | स्रेचरी गोचरी        | १२७.१७०       |
| कोध्यं स्तोता               |   | €.₹8          | ग                    |               |
| क्रौञ्चद्वीपे               |   | 35.3          | गङ्गायाः             | ११.४१         |
| क्रौञ्चारेः स्थानमिन्द्रस्य |   | 80.7          | गङ्गातीरे महादेवी    | £8.8±         |
| कौतुहलं महादेव              |   | £3.5          | गंङ्गातोया           | 75.88         |
| कौथुमानामपि                 |   | 200.80        | गङ्गाद्वारम्         | ₹.٧ٯ          |
| कौशिकी कौशिकारूढा           |   | ५०.१६७        | गङ्गाभाग्योदयम्      | ७६.४          |
| कोशिकाया पुर:               |   | 5,.83         | गङ्गायां सागरे       | ६३.१४         |
| कौसुम्भ रजनी                |   | 40.788        | गच्छ पाप             | ४.६८          |
| कौशेयधारणात्                |   | 39.88         | गच्छन्ति स्नापकाः    | 8.00          |
| 21 191                      | ख |               | गच्छेयु: कुंश        | १२८.२६        |
| खखोल्क संवृत्य              |   | ५०.२३         | गंच्छते भवती         | ३४.४          |
| खग गगन                      |   | ३६.७          | गजकुम्भ              | ६७.३          |
| खगेन्द्रागाम्               |   | 35.83         | गजान् विमर्द्येत्    | १८.१०         |
| खट्वा जिघांसता              |   | ११०.११        | गजो दनुज             | ४६५४          |
| खट्वांगशूलहस्तास्तुः        |   | <b>८</b> ४.७६ | गजाननोपि             | ४३.५४         |
| खट्वेन खट्वा                |   | ११६७२         | गजाननोऽपि स्वस्थानम् | 88.8          |
| खड्ग                        |   | 3.02          | गजवंक्त्रो महाकायो   | ५०.२२६        |
| खिंद्ग द्वीपि               |   | १३.४७         | गजसिंह               | ₹७.१४         |
| खड्गमेकेन                   |   | १२७.५७        | गजरूपो महादेवो       | १११.२         |
| खड्गं वा                    |   | 8x.7E         | गजेन्द्रदशनप्रोतो    | १२७.१३३       |
| खङ्गकुरत<br>-               |   | <b>9.0</b> %  | ग्णाः सम्पूजिता      | ४३.६७         |
|                             |   | ५०.२२३        | ग्णानां नायिका       | =3.67         |
| खड्ग खटवाङ्गधारी            |   |               |                      |               |

|                     | 9 3,0 510                       | ग्रहदोषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६४.१२           |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| गर्गमाताम्बिका      | <b>१२७.</b> ८७<br><b>६</b> ७.१४ | ग्रहान् घारयते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ <b>5.3</b> % |
| गणैः रुद्रैः        |                                 | A STATE OF THE STA |                 |
| गरोशे कारयेत्       | <b>ξ१.</b> 5                    | ग्रहभेदगता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.78            |
| गरोश स्कन्द         | ४७. <b>८</b><br>८.५०            | ्रमहा माधादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 8            |
| गत्वा               | <b>६</b> ५.३७                   | ग्रहमाला विराजन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०.११५          |
| गत्वा ताम्          | 5x.8x                           | ग्रहाणां यजनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५३.७            |
| गतगताक्षयम्         | 57.80                           | ग्रहयक्ष विघानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>६५.</b> ६८   |
| गतस्तेते            | ¥.१३                            | ग्रहावमर्दनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६७.७२           |
| गतवान्              | \$ 5. 43                        | ग्रहैविचित्राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२.३७           |
| गता विमानमारुह्य    | 38.38                           | गभंघारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £ €. ₹ १        |
| गताः सर्वे ततः      |                                 | गर्भरक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७.५७            |
| गता शीघ्रन्तु       | £\$5.£3                         | गरुडरच कृती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o \$.3\$        |
| गतिमिष्टाम्         | ¥\$:\$X                         | गवां कोटिप्रदानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७८.१४           |
| गति दिव्यांगतीयेन   | 38.80                           | गव्ये सर्पिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹.¥°\$          |
| गदानाम्             | १३.३२                           | गाङ्गमागमनाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३७.६१           |
| गदां समादाय         | १४.२६                           | गायनाछमनाद्वापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७.५२           |
| गन्धाष्टमी          | ६०.१३                           | गायन्ति गर्गगन्धर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.53            |
| गन्धगन्धब्दं निरता  | 3.₹€                            | गायत्र्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.:09          |
| गन्धघूपैः           | £ £ . ¥ 3                       | गायत्रया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४४.१७           |
| गन्धम्              | ६०.१८                           | गारुडं बालतन्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88.83           |
| गन्ध पुष्पम्        | ५२.७                            | गां सुरक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48.88           |
| गन्धपुष्पान्न       | <b>६२.</b> ६                    | गाहंपत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२१.३६          |
| गन्धं पुष्पं तथा    | ₹.30                            | गिरीएगमन्तरालम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७२.५७           |
| गन्ध पुष्पाच्चितम्  | २३ १८                           | ग्रीष्महैमन्तिकान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०.४.११         |
| गन्ध पुष्पोपहारेगा  | ५०.१६३                          | <b>ग्रीष्मशरत्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3\$2.23         |
| गन्धवंभाव           | ६.२६                            | गुञ्जाभरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३.५३           |
| गन्धमाल्योपहारेण    | ५०.११६, ४६६                     | गुडशकरंखंडाद्यान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०४.४           |
| ग्रहान् पापान्      | ६८.१७                           | गुडं क्षीरं तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०१.१२          |
| ग्रहाएगञ्च          | 39.9                            | गुिंगता हाङ्गुलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७२.१४           |
| ग्रहानाञ्च यथा      | £₹.२ <b>=</b>                   | गुरुसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११.६            |
| ग्रह कृत्योपसर्गादि | 48.78                           | गुरुणा सर्वतोभद्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.78           |
| ग्रहाश्च            | <b>\$4.</b> =8                  | गुरु-विस्तीर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७.३२            |
| ग्रह-ज्वर           | ११.३४                           | गुरुवचननियुक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १o-द.१०         |
| ग्रहदुष्टेषु        | ७.५६                            | गुरु-द्विज-देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £4.73           |
|                     |                                 | 9,184,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.04           |

| रेक्स गामाने                    | de la companya de la | -2-2                 |   |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------|
| गुरो द्वाँदश मासान्ते           | ४६.४६                                                                                                          | गोष्ठे वा            |   | २८.४          |
| गुरुपितृ सुहृद्                 | 4.88                                                                                                           | गो सहस्न             |   | 33.58         |
| गुरोभावगतम्                     | १२७.८                                                                                                          | गौरी काली            |   | 5.30          |
| गुरवो दक्षिणम्                  | १२८.३२                                                                                                         | गौरीमिभाय            |   | ४६.१०         |
| गुरुशुश्रूषया                   | 88.83                                                                                                          | गौरी वृद्धा          |   | ४०.२३६        |
| गुहासु च                        | २४.१६                                                                                                          | गौरी शङ्कोन्दु       |   | ४०.१६६        |
| गूढातीतञ्च                      | 30.5                                                                                                           | गी: सवत्सा           |   | 39.78         |
| गूढ़ गुल्फी                     | 37.78                                                                                                          |                      | घ | alloughed     |
| गूढ मन्त्र                      | <b>£</b> 83 <b>£</b>                                                                                           | घर्ष रेणाति          |   | 54.88         |
| गयेश्च मधुरैदिव्यैः             | ६३.२२८                                                                                                         | घटेश्वर महादेवम्     |   | ७६.६          |
| गृहकाष्ठतृराँवांपि              | 97.700                                                                                                         | घटिकांगार            |   | ५०.३२५        |
| गृहेषु                          | ٤٤.88                                                                                                          | घन्टा किङ्किणी       |   | ४.४४; ३१.४    |
| गृहेषु कृत                      | १३.५६                                                                                                          | घन्टाकिङ्किणी        |   | 88.83         |
|                                 |                                                                                                                | घण्टाचामर            |   | 805.53        |
| गृहे षोडशभागेन                  | ७६.२६                                                                                                          | घन्टाचामरविन्यस्तै:  |   | 32.53         |
| गृह मण्डपाविद्यां               | १२५.६                                                                                                          | धण्टाचामरशोभाद्यें:  |   | २८.८          |
| गृह्णाति तावत्                  | ३६.१५८                                                                                                         | घण्टा डमरु           |   | ₹8.2€0        |
| गृहे तु शोभना                   | ५०.६५                                                                                                          | घण्टादि सर्वदा       |   | १२३.द         |
| गृहित्वा                        | ३७.१७                                                                                                          | घण्टा दर्गगदीपाद्यम् |   | ٤٥.२٤         |
| गोकर्णो                         | ₹\$.3₹                                                                                                         | धण्टानिनाद शब्देन    |   | <b>5₹.₹00</b> |
| गोघ्नरचैव                       | १२७.२३३                                                                                                        | घण्टारवा             |   | १२७.१३७       |
| गोतीर्ये                        | ६८.१                                                                                                           | घातितम्              |   | 3.09          |
| गोत्र क्रमेगा                   | ५०.६३                                                                                                          | घातनीयो              |   | १३.७३         |
|                                 | ₹=                                                                                                             | घातमाना रिप्रम्      |   | ३२.३७         |
| गोदानम्                         |                                                                                                                | घ्राणो तगरकपूरो      |   | १०५.६         |
| गोदावरी                         | ७४.१५                                                                                                          | घृतं निष्क्रमणम्     |   | ४०.३२२        |
| गोपुरस्य प्रमागान्तु            | ७२.११२                                                                                                         | <b>घृतपूर्गा</b> नि  |   | 3.855         |
| गो ब्राह्मग्                    | 359.0%                                                                                                         | घृतमाषान्न           |   | 3.90\$        |
| गो भू हिरण्य                    | X5.538                                                                                                         | घृतक्षीर वसादीनि     |   | १२१.२७        |
| गोमूत्रगोमयाहारो                | १११.१५                                                                                                         | <b>घृतक्षीद्र</b>    |   | २७.१४         |
| गोमेंघो ग्रश्वमेघश्च<br>गोरोचना | ह७.१<br>३१.२४                                                                                                  | घोरः काष्ठसमृदः      |   | १२२.२०        |
| गोरोचना                         | <b>६</b> ४.१००                                                                                                 | घोर-प्रलोभनार्थाय    |   | 8.88          |
| गो विवाहोऽथवा                   | <b>ξ0.</b> 2                                                                                                   | घोरो महाघोर          |   | 30.28         |
| गो श शिशु                       | ४६.नद                                                                                                          | घोर रूपाच कापाली     |   | १२७.१४१       |

|                                        |                  | चन्द्र सम्पूर्ण         | ۲۰.5            |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|                                        | च                | चन्द्र-सूर्य            | १२.४०           |
| चकार                                   | 34.3             | चन्द्र-सूर्योपरागेषु    | 86.98           |
| चकेण                                   | १४.२४            | चतुर्थं सम्प्रवक्ष्यामि | 45:35           |
| चक्रपाणिस्त्रिशूली                     | ११६-६            | चतुर्दिक्षु             | 67.40           |
| चकोरं कुरु                             | ६५.२४            | चतुर्दंष्ट्रे महा       | १२७.७८          |
| चक्रवृत्ति                             | 59.73            | चर्तुदशायाञ्च           | 3.80            |
| चक्राविद्धम्                           | १८.७             | चतुर्दंश्याममावश्या     | ७६.४०           |
| चर्कात्तराक्ति                         | 38.08            | चतुर्दश्यां तृतीयासु    | ४४.१३           |
| वर्चिका                                | 00.0x            | चतुर्दश्यां भवेत्       | 46.85           |
| चिंचकाद्याः                            | ५४.२             | चतुम्मुंखं महापुण्यम्   | ७६.२            |
| चतस्रो वित्सका                         | €0.¥             | चतुर्वर्णधरा देवी       | ५०.२२०          |
| चत्वारि कटकोपेतम्                      | २६.७             | चतूर्व्यू हसमायुक्तः    | 68.80           |
| चत्वारि तानि                           | ६७.२६            | चतुर्वितस्तिकम्         | ६५.७७           |
| चत्वारि विशति                          | ७२.१६            | चर्तुहस्त प्रमाणान्ता   | ५०.५५           |
| चत्वारिशत्                             | 57.80            | चतुर्हस्तं समारभ्य      | ६५.५७           |
| चत्वारो                                | ७२.५३            | चतुर्हस्तो धनुर्दण्डो   | ७२.२०           |
| चन्दनागुरु                             | ७७.१२            | चतुर्हस्तप्रमारोन       | 88.83           |
| चन्दनागुरु                             | १२३.३            | चतुरङ्गुलमानेन          | ४०.३१४          |
| चन्दनागुरु कर्पूर                      | ५०.१२८; २६४, २६८ | चतुरेकेऽथ वा            | ५०.२८८          |
| चन्दनागुरु दिग्धाङ्गी                  | ५०.२०३           | चतुरस्रश्च              | ५०.३१५          |
| चन्दनोदक मिश्रेण                       | 33.50            | चतुरंगं रचित्वा         | <b>4.30</b>     |
| चन्द्रस्य ग्रमृतम्                     | 88.83            | चतुरस्रं चतुर्द्वारम्   | 98.5            |
| चन्द्राकंग्रहणम्                       | ६४.४४            | चतुष्कमथ                | २६.२            |
| चन्द्र इन्द्र                          | 5.22             | चतुष्पादो               | <b>६७.१</b> ६   |
| चन्द्रं चकेण<br>चन्द्रेशे चोग्रकृष्णे  | 19.39            | चतुः षष्टिषु            | ३६.१५४          |
| चन्द्रश चाप्रकृष्ण<br>चन्द्रदृष्टिवलम् | 87.8             | चण्डं वीभत्सम्          | ३७.८७           |
|                                        | ४४.६०            | चण्डिके शिवपूर          | १७.४३           |
| चन्द्रनाग प्रतीहार                     | ४३.२६४           | चण्डाग्निधार            | ς χ. <u>χ</u> υ |
| चन्द्रो न क्षयमायाति                   | 88.33            | चंडघातशरैभें द्यम्      | <b>5</b> 4.78   |
| चन्द्रप्रभा गत्।                       | 77.8             | चम्पकाकावपुषः           | £8.8X           |
| चन्द्रमूर्धिनं कृतम्                   | 53.40            | चम्पकोशीर पुन्नागैः     | ५०.१८१          |
| चन्द्रस्य यद्दष्टव्यम्                 | 88.30            | चम्पकोत्पल              | x0.788          |
| चन्द्रख्यां लेपनम्                     | १२३.७            | चम्मसि                  | १६,३५           |
|                                        |                  |                         | 14.7            |

|                                  | देवीपुर        | ा <b>ग्</b> म्                     | ४ंद३          |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| चर्मासि शर                       | ५०.१८२         | चेतसामृत                           |               |
| चलच्छ्रवणचामर                    | 56.97          | चैत्रादी कारयेत्                   | 8.80          |
| चरैं में होदरी                   | २४.५           | चैत्रादी या                        | <b>48.8</b>   |
| चरैविज्ञाय वृत्तान्तम्           | ७२.१०६         | चैत्रां चित्रक्षणां                | 7.32          |
| चलविद्युन्नवाकारा                | 5 <b>4.</b> 6  | चोदयामास                           | ₹.३           |
| चरगौ पूजियत्वा                   | 7.78           | गांचगांगांत                        | १८.७          |
| चतुष्कोरो ह्यहम्                 | <b>१</b> २१.१२ | -1-6                               | छ             |
| चतुरस्रे भवेत्                   | १२१.१३         | छत्र चामर                          | ६४.४२         |
| चक्षुभूता                        | 53.9           | <b>छन्दोलक्ष</b> ग्रासंयुक्ता      | १०७.१०        |
| चाण्डाल चण्डकर्मे                | £ <b>ξ</b> . 5 | छन्दोलक्षरातद्वंगम्                | ٤٤.٤٦         |
| चाण्डाल-पुक्वशानान्तु            |                | छत्रं वाथ                          | 19.93         |
| चालने विहिता                     | २४.१६          | छिन्नकणँ                           | ७२.३१         |
|                                  | ११८६           | छिन्न ज्वालोऽय                     | 70.5          |
| चारुपत्रमयो                      | १०४.१७         | छेदे भयम्                          | 75.78         |
| चारायगीयाः                       | १०७.२०         |                                    | ज             |
| चामरैः                           | 28.86          | जगदुत्पति                          | <b>ξ.</b> १=  |
| चामुण्डा कीर्तिता                | ३७.दद          | जगद्धिताय नृपतिम्                  | १२७.१         |
| चामुण्डा चित्ररूपा               | ६५.७           | जगति च                             | ११६.२२        |
| चालिता                           | ११५.१          | जगतः पालनाथीय                      | 50.80         |
| चिति चैतन्य                      | ३७.३६          | जटा भारेन्दु                       | ४३,४६;५०.२३७  |
| चित्तोत्पत्ती                    | 8.3.08         |                                    | ५०.१२५        |
| चिन्तयेद्                        | २ १२           | जटा मुकुट<br>जटामुकुट चार्घेन्दु   | ५०.६२         |
| चिच्छेद                          | १४.२४          |                                    | £4.7¥         |
| चिन्त्याः ग्रन्यपदार्थाः         | २०.१०          |                                    | 685.53        |
| चिन्तयामि शिवम्                  | ११६.७०         | जटा मुकुट विन्यस्ता<br>जटिला लक्षण | १२७.१७३       |
| चित्तवेत्ता तथा                  | \$4.6°         | जटि रामेश्वरे                      | <b>६३.</b> ११ |
| चित्रोत्कीर्ण                    |                |                                    | १२६.२१        |
| चित्रमाल्यधराः                   | १२८.१०         | जननेव च शूद्राश्च                  | <b>4.38</b>   |
| चित्राचित्रस्र <b>जैदें</b> व्या | \$3.53         | जनान् जयस्थितानान्तु               | 05.55         |
| चित्रे च त्रिशिखे                | १०१.१८         | जन्म-व्याधि जरा                    | ४६.६१         |
| चित्रसूत्र चिता                  | ८३.१०७         | जन्मर्ककृत                         | १२६.१         |
| चित्र १ चता                      | ४०.३४          | जपाध्ययनयुक्तानाम्                 | ७६.५१         |
| चित्र भानी                       | ५०.११७         | जप होम                             | ५०.२५६, ७६.४३ |
| वित्रभानुः सुभानुश्च             | 84.88          | जप होमं                            | ७६.२४         |
| उप ची ला                         | ४६.८१          | जपहोमरतो                           | २७.           |
| चू भिकामगमे                      | ह३.१५४         | जप होमरतैभू प                      |               |

| जप होमार्चना देवी             | ४०.२१८          | जयन्ती जये           | १७.१८           |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| जपहोमार्च्चनं दानम्           | ५०.१६२          | जयन्ती मङ्गला        | 3.55            |
| जपेन चात्मनः                  | १२६.३           | जय पवन               | ₹.४             |
| जप्ता तु चतुः                 | १२०.२           | जय पुरुष             | 6.89            |
| ज्ञप्तवा हुत्वाथ              | ६५.२२           | जये भुवन             | 38.57           |
| जपन्स्तोत्रं वरम्             | १२७.६८          | जय माला              | 9.90            |
|                               | 20.4.20         | जय ये भक्ताः         | 38.22           |
| जप्यन्तु                      | 8.4             | जय विद्यारिमके       | <b>५३.</b> ४७   |
| जम्बूद्वीपम्                  | ७२.३            | जय विजित             | 9.5             |
| जम्बूद्वीपे                   | 84.44           | जय विप्र             | ₹.१5            |
| जम्बुद्वीपे तु                | ७६.६            | जय रिपु              | ₹₹.२१           |
| जम्बूद्वीपस्य                 | ७४.६            | जयः सकल              | 34.90           |
| जम्बुमार्गे सदा               | 35.0            | जय सकल रात्रु        | ३६.१७           |
| जम्भकाद्याथ<br>जम्भनी शुम्भनी | १२७.१७५         | जय सकलांच्व          | ३६.४            |
|                               | ११६.५२          | जय सन्यापसन्ये       | 34.86           |
| जम्भासुरविनाशाय               | ७.१२,३६.८       | जय संहार             | १६.१७           |
| जय काल                        | ११.३०           | जये सर्व्यमते        | १६.१८           |
| जय कृष्ण                      | 9.23            | जयसाद्रगंज           | 6.88            |
| जय खट्वाङ्ग<br>जय गौरी        | ٠.१ <u>४</u>    | जय सूक्ष्म           | 9.9             |
| जय घोर                        | 9.22            | जय शम्भुनुते         | १६.१६           |
| जयञ्च समरे                    | १ <b>६.३</b> .४ | जयाख्येन तु मन्त्रेण | १२६.१४          |
| जय जय मंगल                    | १७.२=           | जया च                | १४.११           |
| जय जय सुरागाम्                | १४.२            | जया च विजया          | 3 \$ 9.0 ? \$ 8 |
| जय जय हरिहर                   | १७.१६           | जयानान्तु            | 50.2X           |
| जय डिण्डि                     | 6.85            | जयापुष्पकृता         | १३.८१           |
| जय तन्मात्र                   | 3.0             | जयन्ती नन्दने        | ५०.१५२          |
| जय त्वम्                      | ₹१.१६           | जयन्ती मानसी         | ¥9.0¥           |
| जय त्वं जयताम्                | ₹6.82€          |                      | 54.88           |
| जय त्वं सर्वमंगल्ये           | F\$.80          | ज्याघातघनघोषेगा      | <b>54.5</b> 8   |
| जय त्रुटि                     |                 | ज्यातलानाम्          | १६.२२           |
| जय दश                         | 39.25           | ज्येष्ठा षष्ठी       | 07.33           |
| जय देवि                       | 3.35            | ज्येष्ठे तु शंकरी    | १०४.६           |
| जय देवातिदेवाय                | 53.XX           | ज्येष्ठे तोयमयी      | £8.8x           |
| जय नाद                        | 53.83           | ज्योतिषम्            | <b>१</b> ०५.३   |
|                               | ₹.६             | ज्योतिः शास्त्रम्    | 在田田田            |

| 20.7.                   |               |                    |                       |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ज्योतिर्वेधादि          | 4.38          | <b>#</b>           |                       |
| जवाभोऽशोक               | 70.7          | भवयोनि वसम्        | १२.३६                 |
| ज्बरभूत                 | 9.08          | N. Tar             | 71.44                 |
| ज्वलनस्य                | ₹3.3€         | 7                  | fallows               |
| ज्वालीघकालानल           | १५.५          | तं द्रष्टुं भगवान् | ६३.४                  |
| ज्वालाकलापमध्यस्थाम्    | <b>=</b> 4.7? | तं दृष्ट्वा        | ११६.५१                |
| ज्वालाभरगादीप्तांगी     | १२७.७३        | तञ्च श्रुत्दा      | <b>द३.</b> ७          |
| जरामृत्यु भयम्          | 87.85         | तं नमामि सदा       | 39.5=                 |
| ज्वाला वर्ण             | ₹७.१=         | तं प्रासघाताहत     | 38.88                 |
| जरासिन्धु               | ₹-₹१          | तं बुघ्वा          | ३३.४                  |
| जलजे                    |               | तं ब्रवीमि         | 80.8                  |
|                         | ७३.३१         | तं भाति            | ११३.२                 |
| जलदान्ते भ्राश्विने     | ₹१.=          | तं वज्र            | 38.38                 |
| जलमध्ये                 | ₹₹.२१         | तं वायुशास्त्रम्   | १४.२१                 |
| जलयाना                  | ३७.८          | तं रथम्            | ३१.४                  |
| जल शत्रुम्              | ३६.२०.        | तं क्षरन्तम्       | ४६.२०<br><b>५.</b> ५२ |
| जलशालासु                | ७२.१०७        | तच्च<br>तच्चित्त   |                       |
| जलशीतातपादीनाम्         | 3.50          |                    | \$3.88                |
| जातीकाशोक               | ५०.१४७        | ति्चत्तस्तन्मयो    | 80.80.8               |
| जाती पत्रक              | ६७.४          | तच्छ्रु त्वा       | '४.दर्                |
| जाती फलो                | १२३.४         | तडागात्            | ६८.६                  |
| जातिसंस्कारहीनस्य       | 84.4          | तडागं सवनम्        | ७३.५८                 |
|                         | ₹8.8=         | तत्तथेति च सा      | ६.३=                  |
| जामदग्न्येन             |               | तत् पराच्छतभागम्   | २४.२४                 |
| जिघांस वज्रम्           | १४.२२         | तत् पूर्वंमभिषेकेण | ६७.७४                 |
| जितेन्द्रियो            | <b>80.8.8</b> | ततः कलकला          | १७५.६३                |
| जितद्वन्द्वेन कर्तव्यम् | ४०.१२६        | ततः कम्बलमुपनीय    | 35.03.                |
| जित्वा                  | ३.१४          | ततः कालेन          | X = . 8.8             |
| जिह्नायां पातयेत्       | ७४.११         | ततस्तु कारयेद्वीम  | £x.\$                 |
| जिह्वा सरस्वती          | ११२.१३        | ततः कीणंक          | १४.१७                 |
| जीर्ण देहं यथा          | ११८.१८        | ततो गच्छेत         | 54.8                  |
| जी गाँ कूपे             | '६ द. २       |                    | 7.43                  |
| जीमूताअन वर्णेन         | १२७.१०६       | ततो गूग्गुल        | =. १३                 |
| जुह्नते                 | 38.5%         | तच्छ्रुत्वा        |                       |
|                         |               |                    |                       |

| nmiaan                 | 5.23                      | ततो ब्रह्मादयो       | ११६.२; =        |
|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| तच्च सम्पालनम्         | २४.२६                     | ततो ब्रह्मादयो       | ११६.७५          |
| तत् कालेषु तत्प्रभावेन | 88.53                     | ततो मयसुराः          | ११.४5           |
| तत्त्रभाषन             | १०.२.१                    | ततस्तु मापयामास      | ७२.१२           |
| तत्पन्                 | ¥ . 8 3                   | ततो मेधाकृति         | ७२.४४           |
| तत्त्वसर्ग             | 3.5.09                    | ततः शक्ति न्यसेत्    | 3.75            |
| तत्क्षणादेव जायन्ते    | <b>EX.XX</b>              | ततः शिवेन            | 54.78           |
| तत् क्षीर समावृतम्     | 85.88                     | ततः शुक्लाम्बरधरः    | 75.33           |
| तत्सवं शक्तिभिज्ञातम्  | 55.8                      | ततः स ग्रवनीम्       | ११६.≒६          |
| ततोऽग्नि               | 80.50                     | ततः सभाम्            |                 |
| ततोऽपि                 | १२६.३०                    | ततः स प्रगतम्        | 7.67            |
| ततोऽर्थम्              | ६५.१७                     |                      | १६.४२           |
| ततोऽसौ दानवेन्द्रस्तु  | 54.3                      | ततः स                | १४.६            |
| ततस्त्वावेष्ट्येत्     | १२६.१४                    | ततः स सहसा           | ४.६२            |
| ततस्त्वेकाणंवे         | ₹¥.389                    | ततः सर्वाम्          | 7.00            |
| ततश्चिन्तयामास         | १२७.४६<br>११६.४           | ततः संप्लवने         | १२६. <b>२</b> ७ |
| ततो ज्वाला             |                           | ततः सम्पूजयेद्       | ६७.५६           |
| ततस्तस्या              | . १ <b>११.</b> १६<br>८५.६ | ततः सा               | 35.8            |
| ततस्तस्याहवस्          |                           | ततः सा दानवी         | 54.9            |
| ततस्तुष्टो             | <b>ξ. १</b> ο             | ततः क्षमापयेदेती     | ४०.२६७.२७८      |
| ततस्तान्               | २८.७                      | ततः क्षमापयेद्देवीम् | 800.88          |
| ततस्तुष्टा             | ११६.८४                    | तथाऽन्ये             | 35.38           |
| ततो देवीम्             | 73.89;33.80               | तथापि मां कृता       | <b>५०.३</b> १   |
| ततो देव्या             | १२८.४३                    | तथापि हि             | 2.75            |
| ततो देवेन सा           | <b>=</b> ¥.7¥             | तथाप्येवं महाबाहो    | <b>4.</b> 3     |
| ततो धूपस्य             | ६७.२८                     | तथापि शक्ति          | २०.१३           |
| ततो निजित्य            | 54.8                      | तथापि किन्धित्       | १७.५            |
| ततः परस्परालापम्       | 54.38                     | तथापि प्रत्यनिघ्नामि | १४.5            |
| तत पञ्चदशीञ्चैव        | ४५.१५                     | तथापि न चलेत्        | ३.४५१           |
| ततस्तं वाशा            | 83.73                     | तथापि नोऽभवत्        | 8.55            |
| ततः प्रणम्य            | 7.83                      | तथेति स              | ११.२०           |
| ततः पूर्वोक्तविधिनाः   | ولا.لاه                   | तथा कालादिहायातो     | १०४.२३          |
| त्तः पूजा              | ¥9.2×                     | तथा कालेन            | 53.20           |
| ततो ब्रह्मा            | ७२.५                      | तथा क्रीधानला        | 30.8            |
| ततो ब्रह्मादयोः        | 54.70;54.70               | तथागता महादेवी       | २०.२०           |
|                        |                           |                      |                 |

|                    |                                                  |                              | 850                       |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| तथा च ग्रम्बरीषेगा | ५७.१८                                            | तथा सुसंस्थितम्              | ₹₹.₺•                     |
| तथा च              | 0.3                                              | तथा संक्षेपतः                | -=\.= <u>!</u>            |
| तथा च सर्विगा      | ३२.७                                             | तथा संपूजनीयस्ते             | 9 <b>ξ.</b> 85            |
| तथा चोक्ते पुनः    | 53.23                                            | तदहं संप्रवस्यामि            | ७ <del>५.</del> ३         |
| तथा तथा सुरेशान    | <b>५७.२४</b>                                     | तदन्ते व्रजते                |                           |
| तथेति विष्णुना     | ११.३5                                            | तदन्ते शान्ति                | ·ह३.१६७<br>२ <b>८.१</b> ० |
| तथा तं पुस्तके     | 87.58                                            | तदन्ते च                     | 75.30                     |
| तथाहं ते           | ٤٠.٧                                             | तदण्डमिति                    | ₹१€.३२                    |
| तथा ते बलसम्पन्ना  | 43.34                                            | तदन्तरम्                     | १०५.७                     |
| तथा तौ             | 8.8                                              | तदंशा पूर्वमास्याता          | 88.8                      |
| तथा तेनापि         | १०.१.६                                           | तदेव न तम्                   | १२.३=                     |
| तथा तेऽहम्         | 8.58                                             | तद् गात्रम्                  |                           |
| तथा त्वम्          | ७.४६,१३.१६                                       | तद्घोर-श्रुङ्ग प्रहार-भिन्नो | ₹₹.४०<br><b>२०.</b> २८    |
| तथा त्वमपि         | ₹ <i>0.</i> 8                                    | तद् रष्ट्रवा                 | ११. <b>५</b> ४            |
| तथा त्वमपि         | ३१.३६,१०२.१७                                     | तद्भिक्त                     | ₹5.5                      |
| तथा दक्षिए         | ३५.३                                             | तंद्भवेत् पुरा               | <b>4. X</b>               |
| तथा दुर्गस्य       | ७२.७३                                            | तद्यः पृथिव्याम्             | 300.85                    |
| तथा दृष्ट्वा तु    | <b>5</b> ¥.00                                    | तद्वदेकादशे                  | ४६.६०                     |
| तथा देव्या         | ३१.२५                                            | तद्विदैर्घटिता               | 29.03                     |
| तथा देशम्          | <b>43.88</b>                                     | तद्वीर्यहृष्ट                | 5 <b>4.</b> 7 <u>X</u>    |
| तया निपातितो       | 28.9                                             | तदा ग्रामलकैः                | 3.2. F F                  |
| तथापि कृपया        | 2.88                                             | तदागत इमाम्                  | 38.88                     |
| तथा प्रतोल्यः      | 67.880                                           | तदायत्ता                     | <b>4.48</b>               |
| तथा ब्रह्मस्य      | 87.XE                                            | तदाज्ञावर्तिनो               | ₹.₹०                      |
| तथा बह्या          | द <b>३.४</b> २                                   | तदादेशाद्                    | 58,1                      |
| तथा बुवानम्        | १०८.१७                                           | तदामय: सुसंकृद्धो            | \$3.3.5                   |
| तथा मया            | ११.२४                                            | तदा ऋद्धा परशु               | 39.58                     |
| तथा मयापि          | 50.38                                            | तदा गता शिवा                 | इह.१३इ                    |
| तथा युद्धम्        | 54.8                                             | तदा जया                      | ₹,४.१=                    |
| तथा शकादिभि        | <b>८७.२</b> ४                                    | त्तदा तेऽपि                  | £5.8.83.                  |
| तथा स युध्यमानस्तु | <del>=====================================</del> | तदा ताः                      | 93.0                      |
| त्था सबल सम्पन्नो  | ≒₹. <b>२</b> ६                                   | तदा तस्याम्                  | द्भ २२.१०                 |
| तथास्तं प्रापिते   | २०.१६                                            | तदा त्वं मोह                 | <b>ξ.</b> १ o             |
| वया सा कीत्तिता    | 83.8                                             |                              | 4.35                      |
| , या असाराताः      |                                                  |                              |                           |

## **रलोकानुक्रम**िएका

09.83 १२७.२5 85.2 १७.२६ 54.87 १०२.१५ २७.१२ 9.309 7.47 १४.२३ 7.84 ₹0.30 १२७.२० १३.७5 85. 25 ३७.२४ 83.57 288.39 ११६.७ ₹.999 8.83 \$8.3 28.3 4.80 4.28 7.85 3.8

११.३७ ६३.१०४ ६३.२४६ १२७.७२ ३६.२४ ६.३६

855

| 9.73                   |                |                        |  |
|------------------------|----------------|------------------------|--|
| तदा त्वया              | <b>६.१७</b>    | तन्मे ब्रूहि           |  |
| तदा दत्ता              | 38.58          | तन्ममाचक्ष्व           |  |
| तदा दुर्मुख            | १३.६८          |                        |  |
| तदा देवेन              | 859.35         |                        |  |
| तदा नारायगो            | ११६.=          |                        |  |
| तदा नीत्वा             | १२.२६          |                        |  |
| तदा प्रत्यक्षतः        | 7.88           |                        |  |
| तदा प्रभृति            | १२.६०          | तमुवाच                 |  |
| तद्भक्ताय प्रदातव्याः  | 3.408          |                        |  |
| तद्भक्ताय च विप्राय    | 807.88         |                        |  |
| तदा या यस्य            | 59.22          |                        |  |
| तदा लब्धवरो            | ११३.४४         |                        |  |
| तदा विष्णुः            | ३६.१२४         | तमुवाच                 |  |
| तदा शाल्यादि           | 34.04          |                        |  |
| तदा शिला               | 709.35         |                        |  |
| तदा स नारदेनोक्तः      | 35.59          |                        |  |
| तदा सदाभवत्            | ७२.७           |                        |  |
| तदा स तद्दंमानस्तु     | 83.58          | 22 6                   |  |
| तदा संतुष्यते          | १०२-११         | तपोर्युद्धम्           |  |
| तदा ह्यङ्घ्रि          | 9.8            | तयोः संरब्धो           |  |
| तन्नतिभिक्षुरात्रेयो   | १०८.२५         | त्यक्त्वा              |  |
| तप्तेन वामत            | 3.03           | तव सर्वािंग            |  |
| तपनीयोद्भवै:           | <b>७७.</b> ६3  | तव भिन्नाः             |  |
| तपनीयोद्भवहम्यैः       | £3.5x          |                        |  |
| तपस्तप्त्वा            | <b>१.</b> ३5   |                        |  |
| तपस्वी                 | 7.85           | तव तेजः                |  |
| तप्रस्तपस्य            | <b>११६.</b> ७२ |                        |  |
| तपस्वी ब्रह्मचारिण्योः | 176.154        |                        |  |
| तपसंतपति योऽरण्ये      | 64.84          |                        |  |
| तपोयज्ञे षु            | £3.83          |                        |  |
| तपः समारभेदुग्रम्      | <b>१११.</b> १४ | त्वं गतिः              |  |
| तपस्विव्यक्षकम्        | £ 5.3          | त्वं गतिः सर्वभूतानाम् |  |
| तप्तक्षीर              | 170.20         | त्वं ज्वर              |  |
| तप्तहाटक               | 7.0.7          |                        |  |
|                        | 10.1           | त्वञ्च वेतिस           |  |

|                          |                |                                               | ४८६                    |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| त्वञ्च                   | 3.7            | त्वया देवि                                    | -3 000                 |
| त्वञ्च शक्ति             | 53.880         | त्वया तात                                     | 53.888                 |
| त्वं च साहसशक्तिभिः      | <b>54.79</b>   | त्वया हि याचिता                               | \$5.3                  |
| त्वञ्च सर्वार्थको        | २६.३४          | त्वया मया च                                   | ٤.٤٤                   |
| त्वं चण्डा त्वं प्रचण्डा | <b>53.58</b>   | त्वं वामाद्या                                 | १२७.२१३                |
| त्वां जग्मुः शरएां सर्वे | १२७.१४७        |                                               | 59.803                 |
| त्वं जया विजया           | 53.62          | त्वं विद्या रेगुका<br>त्वं रात्रिस्त्वं दिनम् | १२७.१६०                |
| त्वं त्रिकाल             | ४.६            | त्वं रुद्र                                    | द३.१ <b>०</b> ४        |
| त्वं दिशो विदिशः         | १२७.१३६        | त्वं हि कोघात्मिके                            | 74.38                  |
| त्वदंशगा स्त्रियो        | ४२.५           | त्वं हि नः सर्व                               | <b>53.85</b>           |
| त्वं देवी परिरक्षा       | 87.7           | त्वं हि नारायगी                               | १२७.१३२                |
| त्वं देवी उग्रसञ्चारी    | 43.44          | त्वं हि नारायगी देवी                          | 53.00                  |
| त्वं देवर्षे             | 4.83           | त्वं हि योगात्मिके                            | १२७.११२                |
| त्वद्दर्शनेन             | 7.70           | त्वं हि वृष्टिः                               | 53.48                  |
| त्वन्तु ह्रीः            | १२७.८२         | त्वं हि रौद्री                                | 53.08                  |
| त्वन्तु ऋद्धिः           | १२७.१८३        |                                               | <b>=</b> ₹. <b>¥</b> ₹ |
| त्वन्मुक्तश्च            | £\$.7×3        | त्वं हि सर्वात्मिका                           | <b>द३.१०</b> द         |
| त्वं निर्मासे            | 53.88          | त्वाम् वृत्तेष्विन्द्र                        | ¥ €. ₹ 0               |
| त्वं परश्चापरो           | 34             | तर्ज्यन्ती                                    | =\\.7\\                |
|                          |                | तर्ज्यन्ती दिशः                               | 5X-78                  |
| त्वं पुनः                | 6.88           | तर्ज्यन्तीं त्रिशूलेन                         | <b>१</b> २७.५६         |
| त्वं पुनः कथ्यसे         | <b>53.</b> ?   | तर्जयन्ती महाकूरा                             | 54.88                  |
| त्वं वुद्धि शुद्धि       | १५.७           | तरुविनिपात                                    | 80.80                  |
| त्वं भूमि                | १५.७           | तर्पयित्वा ततो                                | १२६.३२                 |
| त्वं मातृका च            | द३. <b>द</b> ० | तरणी तारणी गुप्ते                             | १२७.१४६                |
| त्वमेव                   | ३.३,६.२४       | तरुणा तर                                      | ६४.२२                  |
| त्वमेव देवि              | ८३,१०७         | तसी प्रचय                                     | 59.78                  |
| त्वमेव शास्त्रवेत्ता     | 38.34          | तस्कराः खण्डयन्त्येव                          | ७२.७७                  |
| त्वमेवोषधी               | १७.३६          | तस्मात् कि                                    | FF.F3                  |
| त्वमेंव सर्व वेत्तासि    | 4.8            | तस्माच्छुद                                    | 39.53                  |
| त्वमेव परमो              | 8.73           | तस्माज्जपादि                                  | १२६.४                  |
| त्वमेका सप्तधा           | 53.85          | तस्मात् तस्य                                  | xx.38                  |
| त्वमोंकार                | द३.१० <b>२</b> | तस्मात् तं संस्करेत्                          | ११८.२१                 |
| त्वया इन्द्रस्य          | <b>\$.</b> \$  | तस्मादङ्गारकः                                 | ४७.१६                  |
| त्वयापि तदा              | ११६.४०         | तस्मादधर्मे मज्जन्तम्                         | १२७.७                  |
|                          |                |                                               |                        |

| तदा त्वया              | ६.१७            | तन्मे ब्रूहि           | 09.83           |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| तदा दत्ता              | 87.38           | तन्ममाचक्षव            | १२७.२=          |
| तदा दुर्म्युख          | १३.६८           | तन्माया                | १5.2            |
| तदा देवेन              | 8 8 9 . 3 5     | तन्वंग                 | १७.२६           |
| तदा नारायगो            | ११६.न           | तनुत्राणम्             | <b>५४.४</b> २   |
| तदा नीत्वा             | १२.२६           | तनुक्षये महाप्राज्ञो   | १०२.१५          |
| तदा प्रत्यक्षतः        | 83.5            | तनोतिं नृपराष्ट्रम्    | २७.१२           |
| तदा प्रभृति            | १२.६०           | तमुवाच                 | 9.309           |
| तद्भक्ताय प्रदातव्या   | 3.409           | तमायान्तम्             | 7.47            |
| तद्भक्ताय च विप्राय    | 107.88          | तमापतन्तम्             | १४.२३           |
| तदा या यस्य            | 59.22           | तं दष्टवा              | 7.84            |
| तदा लब्धवरो            | ४४.६११          | तं घोरघाताहत           | २०.३०           |
| तदा विष्णुः            | ¥ <b>११.</b> ३६ | तमुवाच                 | १२७.२०          |
| तदा शाल्यादि           | 34.04           | तमोन्धकारे             | १३.७८           |
| तदा शिला               | 909.35          | तमोषधिः स्थितम्        | ४५.१५           |
| तदा स नारदेनोक्तः      | 35.59           | तमोनिश्च               | ३७.२४           |
| तदा सदाभवत्            | ७२.७            | तमाल-पत्र-कपूँरैः      | ६३.५२           |
| तदा स तद्दंमानस्तु     | 83.58           | तयोः कार्यमिदम्        | ११६.५७          |
| तदा संतुष्यते          | १०२.११          | तपोर्यु द्वम्          | ११६.७           |
| तदा ह्यङ्घ्रि          | 9.8             | तयोः संरब्धो           | १११.३           |
| तन्नतिभिक्षुरात्रेयो   | १०८.२५          | त्यक्त्वा              | 8.83            |
| तप्तेन वामत            | 3.03            | तव सर्वािंग            | \$9.3           |
| तपनीयोद्भवै:           | ७७.६३           | तव भिन्नाः             | ٤.१٤            |
| तपनीयोद्भवैहंम्यैः     | £3.5x           | तवाज्ञाकारिएो          | ५.१०            |
| तपस्तप्त्वा            | १.३८            | तव घोरसुतो             | ५.१४            |
| तपस्वी                 | 7.85            | तव तेजः                | 7.85            |
| तप्रस्तपस्य            | ११६.७२          | तव वाचो                | 3.8             |
| तपस्वी ब्रह्मचारिण्योः | १२७.१६५         | तव विष्णो              | ११.३७           |
| तपस्तपति योऽरण्ये      | 84.84           | त्वं काली कालरात्रि    | द <b>३.१०</b> ५ |
| तपोयज्ञे षु            | 58.83           | त्वं गायत्री सदा       | द <b>३.</b> दर  |
| तपः समारभेदुग्रम्      | 28.58           | त्वं गतिः              | ह३.२४८          |
| तपस्विव्यक्षकम्        | £ \$ . 3        | त्वं गतिः सर्वभूतानाम् | १२७.७२          |
| तप्तक्षीर              | 170.90          | त्वं ज्वर              | ३६.२४           |
| तप्तहाटक               | २७.१            | त्वञ्च वेत्सि          | €.₹5            |

|                          |                  |                         | 246                    |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| त्वञ्च                   | ₹.२              | त्वया देवि              | -3.000                 |
| स्वञ्च शक्ति             | 53.880           | त्वया तात               | 53.888                 |
| त्वं च साहसशक्तिभिः      | <b>५</b> ४.२७    | त्वया हि याचिता         | \$9.3                  |
| त्वञ्च सर्वार्थको        | २६.३४            | त्वया मया च             | 6.45                   |
| त्वं चण्डा त्वं प्रचण्डा | 53.58            | त्वं वामाद्या           | १२७.२१३                |
| त्वां जग्मुः शरगां सर्वे | १२७.१४७          | त्वं विद्या रेगुका      | <b>=३.१०३</b>          |
| त्वं जया विजया           | <b>८३.७</b> २    | त्वं रात्रिस्त्वं दिनम् | १२७.१६०                |
| त्वं त्रिकाल             | ४.६              | त्वं रुद्र              | <b>५३.१०४</b>          |
| त्वं दिशो विदिशः         | १२७.१३६          | त्वं हि कोघात्मिके      | 56.38                  |
| त्वदंशगा स्त्रियो        | 87.4             | त्वं हि न: सर्व         | <b>53.55</b>           |
| त्वं देवी परिरक्षा       | 87.7             | त्वं हि नारायगी         | १२७.१३२                |
| त्वं देवी उग्रसञ्चारी    | दे <b>३.</b> ६६  | त्वं हि नारायगी देवी    | 5 <b>₹.</b> ७०         |
| त्वं देवर्षे             | 4.87             | त्वं हि योगात्मिके      | १२७.११२                |
| त्वदुदर्शनेन             | 7.70             | त्वं हि वृष्टिः         | τ <b>₹.</b> ሂ१         |
| त्वन्तु ह्रीः            | १२७. ८२          | त्वं हि रौद्री          | 53.9 <del>\$</del>     |
| त्वन्तु ऋद्धिः           | १२७.१५३          | त्वं हि सर्वात्मिका     | =₹.X₹                  |
| त्वन्मुक्तश्च            | £\$.7×3          | त्वाम् वृत्तेष्विन्द्र  | 53.805                 |
| त्वं निर्मासे            | 53.85            | तर्ज्यन्ती              | ५६.३०<br><i>५</i> ४.२५ |
| त्वं परश्चापरो           | 34               | तर्ज्यन्ती दिशः         | =x-2x                  |
| त्वं पुन:                | 8.84             | तर्ज्यन्तीं त्रिशूलेन   | १२७.५=                 |
| त्वं पुनः कथ्यसे         | <b>53.</b> 7     | तर्जयन्ती महाकूरा       | 44.83                  |
| त्वं बुद्धि शुद्धि       | १५.७             | तरुविनिपात              | १७.४७                  |
|                          | <b>१</b> ५.७     | तर्पयत्वा ततो           | १२६.३२                 |
| त्वं भूमि                | <b>53.50</b>     | तरणी तारणी गुप्ते       | १२७.१५६                |
| त्वं मातृका च            |                  | तख्या तक                | <b>६</b> ४.२२          |
| त्वमेव                   | <b>३.३,</b> ६.२४ | तसी प्रचय               | 59.78                  |
| त्वमेव देवि              | 909,F2           | तस्कराः खण्डयन्त्येव    | ७२.७७                  |
| त्वमेव शास्त्रवेत्ता     | X 5.3 5          | तस्मात् कि              | £ 5. 5 3               |
| त्वमेवोषधी               | १७.३६            | तस्माच्छुद्ध            | 38.53                  |
| त्वमेव सर्व वेत्तासि     | 8.8              | तस्माज्जपादि            | १२६.४                  |
| त्वमेव परमो              | 8.53             |                         | <b>44.38</b>           |
| त्वमेका सप्तधा           | <b>द३.</b> ६६    | तस्मात् तस्य            | ११८.२१                 |
| त्वमोंकार                | द३.१० <b>२</b>   | तस्मात् तं संस्करेत्    | ४७.१६                  |
| त्वया इन्द्रस्य          | ¥.₹              | तस्मादङ्गारकः           | १२७.७                  |
| त्वयापि तदा              | ११६.५०           | तस्मादधर्मे मज्जन्तम्   | 170.0                  |

| तस्मादस्थिर             | १२१.१०      | तस्य चर्म            | <b>८६.२</b> ४  |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| तस्मादनाथ               | ६०.२४       | तस्येच्छा            | 59.78          |
| तस्मादुद्धृत्य          | ७६.१४       | तस्य चार्द्धेन       | ७२.११५         |
| तस्माद् दुर्गम्         | ७३.१७       | तस्य जपनशीलस्य       | १३.६           |
| तस्माद् देव             | ३४.२७       | तस्य तदवचनम्         | 7.50           |
| तस्माद्रूपञ्च           | F09.F3      | तस्योत्थम्           | २२.१५          |
| तस्मान्नृपेगा           | २.८८; २४.६  | तस्य दर्शन           | ₹₹.३०          |
| तस्मात् परार्घ्यमुह्स्य | ५७.११       | तस्य देवाति          | ११६.१५         |
| तस्मात् प्रयत्नतः       | ३६.३०       | तस्येदम्             | ४.८२           |
| तस्मात् पिवति           | 88.88       | तस्योध्वं म्         | ६१.४६          |
| तस्मात् पुष्पान्        | १२३.१२      | तस्योध्वेन भवेत्     | 58.28          |
| तस्माद् विद्या          | ₹€.₹=       | तस्य निष्पादनार्थाय  | ७४.३६          |
| तस्मात् सर्वप्रयत्नेन   | १२५.४.      | तस्य निर्गच्छतो      | १३.२०          |
| तस्मात् सर्व            | ६१.५३ १२१.५ | तस्यापि परमम्        | 339.83         |
| तस्मात् सुकृतरक्षेषु    | ७२.50       | तस्य पुण्यफलम्       | १२८.२४         |
| तस्मिन घण्टा            | ३४.२        | तस्य पुत्रः          | 57.87          |
| तस्मन् दिने             | १२५.४६      | तस्य पूजा            | ५०.६९;५४.५     |
| देव्याः                 | ५०.४७       | तस्य पूर्वे          | ५७.१२          |
| तिसमन् देवी             | २२.१०       | तस्योपायै            | ₹8.28          |
| तस्मिन् पर्वत           | ११२.६       | तस्याः पूर्वोत्तरे   | ولا. لاع       |
| तस्मन्युष्पानि          | £7.73       | तस्य पुत्रो          | ११.२२          |
| तस्मिन् पूज्यम्         | ६१.६४       | तस्य पृथ्वी          | १२.६१          |
| तस्मै प्रोवाच           | १०.१.१३     | तस्य वाण             | 83.77          |
| तस्मिन् भोगान           | १२८.५२      | तस्य ब्रह्ममयम्      | १०.5.७         |
| तस्मिन् मान             | ४०.२८६      | तस्य मय              | ६७.७७          |
| तस्मिन् शून्ये          | ११५.१६      | तस्य मोह             | ११६.३          |
| तस्मिन् संपूजिता        | ५८.१८       | तस्य धारा            | २७.२३          |
| तस्मिन् सा पूजिता       | 39.07       | तस्य युगसहस्त्रान्ते | <b>= ۲۹.</b> ۷ |
| तस्य कः                 | ४.८६        | तस्य राजस्य          | 58.83          |
| तस्य कारुण्यतो          | 33:5        | तस्यारुहेण           | 3.88           |
| तस्य कुर्यादिनव्विहम्   | 83.50       | तस्य शिरश्छेद        | २०.३३          |
| तस्योक्तानि च           | १२५.३       | तस्य सञ्चरमानस्य     | २०.२३          |
| तस्याग्रतो              | २२.१६       | तस्य हस्त            | ४.६५           |
| वस्याग्रे तिष्ठते       | £3.780      | तस्याज्ञा            | 7.35           |
|                         |             |                      |                |

|                                      | <b>क्लोका</b> नु      | कमिंगिका               | 838                  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| तत्र कृत्वा हरे                      | ५५.१३                 | ता देव्याज्ञाकरा       |                      |
| तत्र गत्वा महाबाहो                   | 83.85                 | तां तपन्तीम्           | 93.0                 |
| तत्र गत्वा                           | ७.२; १३.४५            | तां भग्नाम्            | ४.६६                 |
| तत्र तामागताम्                       | १३.६४                 | तां मायाम्             | 8.30                 |
| तत्र देवी                            | 3.30                  | तां दृष्ट्वा           | 79.39                |
| तत्र देशे महापुण्ये                  | . १२८.४६              | ताञ्च शीलमतीम्         | 3.58; 338.53; 33.8   |
| तत्र ब्रह्मापि                       | 78.70                 | ताडनी कृन्तनी          | १३.१०                |
| तत्र वा भारते                        | 99.29                 | ता विद्याः शतधा        | १२७.१६०              |
| तत्र भावानुरूपेण                     | ७६.२४                 | ताः पूजय               | 38.885               |
| तत्र भोगाम्                          | <b>ξ</b> 8.8          | तां पूजय मुर्निश्चेष्ठ | ११७.५                |
| तत्र भोगान्                          | ७ <b>६.</b> १४        | तानि तोयेन             | ११६.60               |
| तत्र मण्डप                           | 78.88                 | तानि देव्यानि          | ५५.१८                |
| तत्र मातृ                            | £4.88                 | तान्यहं श्रोतुमिच्छामि | 8.7.8                |
| तत्र मानवकन्यास्तु                   | £4.77                 | तान् दष्ट्वा           | १०२.३<br>१६.२        |
| तत्रस्थम्                            | १२.२८                 | तापनी वर्षग्री         | १२.१७ <u>६</u>       |
| तत्रस्थममृतज्यापि                    | 7.38                  | तापसश्चाप्यहम्         | १२७.२०१              |
| तत्रस्थस्य                           | <b>53.7</b> %         | ताम्रपात्रे शरावे      | १२६.१३               |
| तत्रस्था                             | ७.२१                  | तामसी तमसा             | ₹.१७७                |
| तत्रस्थामानयेद् देवी                 | 88.3                  | ताराक्षः               | 39.₹                 |
| तत्रस्थां पूजयेद्                    | 38.88                 | तारा श्वेता            | £ 5. ¥               |
| तत्र हम्योंच्छिता                    | <b>57.75</b>          | तारारिणम्              | 863.8                |
|                                      | <b>54.</b> 8          |                        | 383.3                |
| तत्र हाटकरूद्रस्तु<br>तत्रापि पूजाम् | £8.83                 | तावत् काल              | <b>ξ</b> χ. <b>ξ</b> |
| त त्रासौ                             | <b>5.8</b> ×          | तावत् कालेन            | 88.3                 |
|                                      | 7.1%                  | तावच्चिण्डका           | २१.१३                |
| तत्राश्रमपदे<br>तत्रास्ते सप्त       |                       | तावत् तस्य             | 8.50                 |
| तत्राग्रजेन                          | \$\$.33<br>\$\$\$.200 | तावत् तेन तथा          | =7.80                |
| तत्रैव विजयाः                        | ११६.५३<br>१४.६९       | तावत् तत्र             | ११२:5                |
|                                      |                       | तावन्नारद              | .१६.१३               |
| तत्र कुण्ड गते                       | 9¥.¥6                 | तावन्नष्टाः            | 88.8                 |
| तत्र कन्याभिधाना                     | चर.४४<br>६५.३३        | तावत् स                | £8.3                 |
| तत्र कुर्य्याद्<br>तामानय            | 4x.44<br>5.44         | तावत्स विष्णुलोकेषु    | şe.93                |
|                                      | ₹00. <b>६</b>         | तासामिच्छास्तु         | = 4.74               |
| तामादाय शुभे                         | 00.4                  | नामाञ्च                | £0.28                |

१६.१५ तासाञ्च

ताञ्च कुत्स्नाम्

|                         | 9.80          | ते गता                  | 38.89          |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| तासामपि                 | ७.४३          | ते च वेदाः              | 6.53           |
| तासां चतुर्णाम्         | 65.888        | ते जयम्                 | 8.88           |
| तासां नामानि            | 25.73         | तेजे रुद्रम्            | 878.38         |
| तासां तद्वचनं श्रुत्वाः | =7.78         | तेजोवह्निगता            | ७१.४           |
| तासां दृष्टिनिपातेन     |               | तेजसा मोहिता            | १२७.६०,६२      |
| तिंष्ठते मण्डपद्वारे    | 005.83        | ते स्थ्वा               | ¥8.4           |
| तिथि वृद्धौ चरेत्       | १२०.१६        | ते भूयोऽपि              | ११६.५४         |
| तिष्ठन्ति द्वारपालाश्च  | 67.878        | ते यजन्तु               | ₹२.१३          |
| तिलोदकम्                | ६३.१८७        | ते विद्यायुर्वशोऽर्थादि | 88.9           |
| तिलमाषाः प्रमाथी        | 200.20        | ते सन्वे                |                |
| तिलघेन् प्रवक्ष्यामि    | . १०४.११      | तेभ्यश्चैव              | 8.38           |
| तिलाभावे प्रदातन्यम     | १०५.१         |                         | <b>१</b> २७.५० |
| तीर्थयात्राफलम्         | ६२.१५         | तेभ्यश्चैव प्रदत्तम्    | १२७.६४         |
| तुतोष                   | ११.५१         | तेनासौ                  | ₹0.€           |
| तुतोष तस्य              | ५5.१५         | तेनापि                  | 7. ६३          |
| तुतोष परमा              | ६.३४          | तेन स्राराध्य           | \$.9.o\$       |
| तुतोष विधिवत्भक्त्याः   | ११४.२         | तेनाहतस्तदा उग्रो       | 80.85          |
| तुरुष्कं गुग्गुलम्      | 68.50         | तेनोपघृष्टो             | ६९.६           |
| तुलास्थे                | ٠             | नोपलक्षितम्             | ₹.3₽           |
| तुल्यं पुण्यम्          | ५5.२३         | तेनैवं प्रथमम्          | १०१.४          |
| तुष-कार्पाशलवराम्       | १३.२४         | तेनैव वर्त्तते          | ६१.६७          |
| तुष्टिः कान्तिस्तथा     | १२७.१७४       | तेन कन्यास्तु           | ३३.६८          |
| तुष्टे विनायके          | ११५.१         | तेन किङ्किशिशोभाद्यम्   | ११.२६          |
| तूरर्थ-शङ्ख्लो          | 83.33         | तेन जप्या               | ६५.३           |
| तृतीयामय                | 09.33         | तेन तद्                 | ११.५२          |
| <b>तृ</b> तीयान्तु      | <b>ξ</b> ¥.?  | ते नागा                 | ₹.१४           |
| तृतीये मण्डलाख्येः      | <b>ξ</b> ሂ.=७ | तेन तावश्चिनौ           | 30.80          |
| तृतीया शिव              | 38.88         | तेन तेन फलम्            | 55.8           |
| तृप्तेश्वरे             | <b>६३.</b> १३ | तेन ते दैत्यमस्ता       | <b>53.8</b> 8  |
| तृप्तास्ता              | <b>54.8</b> € | तेन तोयेन               | ६१.६५          |
| तृषा च तुष्ठिः          | १२७.१५=       | तेन तृप्ता              | ११६.४२         |
| तेऽपिं तैरादिः          | १२=.२२        | तेन पक्षी               | ७६.५६          |
| तेऽि। वनद्य             | 308.53        | तेन परापि               | ७२.१३३         |
|                         |               | W. 17119                |                |

|                        |                |                       | 001          |
|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| तेन ब्रह्म             | ₹0.8           | दण्डवत् पतितो         | ह३.२४७       |
| तेन भोगबलोपेताः        | ३०.१४          | दन्डनाद्मनाद्         | ३७ ६०        |
| तेन राजी चेयम्         | 89.30          | दंडश्चेति समासेन      | १०७.१५       |
| तेन वरप्रसादेन         | ५८.४           | दंडवज्रगदा            | =4.88        |
| तेन श्रुत्वा           | १४.५           | दण्डैर्वाचा           | 5.35         |
| तेन शुद्धिः            | ३७.५४          | दत्तापराजिता. चन्द्रे | ٧٦.३         |
| तेनैव स विनिर्मुक्त    | १२६.१२         | दत्त्वार्घ्यं पूजनम्  | ५०.३०८       |
| तेन सा गीयते           | ३७.२०          | दत्त्वा दिशाम्        | ६८.१८        |
| तेन सा                 | <b>१.४६</b>    | दत्तानि दिव्य         | 3.885        |
| तेन सर्वमवाप्नोति      | १२५.७          | दत्ता देव्यास्ततः     | ७६.४४        |
| तेन सोमेन              | 89.08          | दत्त्वा प्रवजतो       | 0.30         |
| तेन ज्ञातानि           | 50.30          | दत्त्वा मंत्रपूजान्तु | ४.६०१        |
| तेषामाद्योऽर्क सार्वीण | ४६.२४          | दत्ते विष्णो          | ११४.१        |
| तेषामुपरि              | ६७.६२          | दत्त्वा शक्तिम्       | 58.8         |
| तेषामध्ययनम्           | १०७.१६         | दत्त्वा क्षीर         | ५०.२६६       |
| तेषामायाम              | ७२.१३          | दत्तं स्थानन्तु       | ३६.३२        |
| तेषाञ्च वादिनी         | ३७.२३          | ददते कामिकान्         | ¥5.33        |
| तेषाञ्च                | ३७.२३; ६३.४१   | ददामि विविधान्        | १२७.६६       |
| तेषान्तु तुष्यते       | 78.80          | दद्याद्रक्तोपहारन्तु  | 388.0%       |
| तेषां वै नाम           | १२२.७          | दद्याच्च              | ३२.१५        |
| तेषां सप्तम योगेषु     | ७६.४२          | ददाह                  | 8.39         |
| तेषां हि बहुधा         | 0.309          | दध्यक्षतस्रजः         | ७२.१३०       |
| तेषु तेषु यथा          | <b>६.३७</b>    | दग्योदनम्             | \$9.8X       |
| तैल-तक                 | १३.२३          | दिधपायसमन्त्रञ्च      | ६१.२०        |
| तैलधारामिवाच्छिन्नाम्  | 20.0.5         | दधि भंकतम्            | 40.843       |
| तोवधेनूम्              | १०६:१          | दिध भक्तन्तु          | ३३.७६        |
| तोरणानामभावे           | 37.78          | दघ्ना विष्णुपदम्      | ६०.१४        |
| तोषितो वासुदेवस्तु     | ४०.६           | दन्तिदन्त             | \$9.98       |
| तोषयित्वा              | 4.88           | दन्तिनाम्             | 03.8         |
| तौ गच्छतः शिवम्        | <b>१</b> २७.११ | दन्तेषु               | 39.0         |
| सा गण्यतः ।सवम्        |                | दन्तिदन्तमयैर्दन्डे   | 7.95         |
| द                      |                | दंतरं लोहजंघञ्च       | <b>54.98</b> |
| दण्डासनस्थिता          | ५०.१०६         | दमनी दामनी            | .279.880     |
| दण्डोद्यतकरा           | 30.35          | दमनी महिषघ्नी         | ¥2.3         |
|                        |                |                       |              |

| दमना पद्मपत्रश्च                     | १२३.१४         | दक्षिणांगेऽसृजद्      | १२७.४७  |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| दमनैर्मरूपत्रैश्च                    | £8.88          | दक्षिणा सर्व          | १२१.२४  |
| दमनैः सितपुरपैरच                     | 2.9.9          | दक्षिगाग्नि           | १२२.२   |
| दमयन्ती यथा                          | ६३.१०१         | दक्षिणा सार्वदैवत्यै  | 23.80   |
| द्युतिर्दीप्ति                       | द३.७४          | दक्षिणां गन्ध         | ५४.१५   |
|                                      | ७२.१०५         | दक्षिण्तो             | ६८.१४   |
| द्यूतमद्यरता                         | ४७.६३          | दक्षिगोन्नतो          | xx9.83  |
| दयां कुर                             | ३७.६६          | दक्षिणेन तथा          | ७६.१७   |
| दया दान                              | १०.२.७         | दक्षिणे वाम           | €.3 €   |
| दैवमष्टविघम्<br>दलाग्राणि मूलभोग     | ५०.२८७         | द्विरघीत्य दहेत्      | १२७.२३५ |
|                                      | 32.73 0 69.48  |                       | 5.48    |
| दर्पगौरर्धचन्द्रैश्च<br>दर्भरोमाग्नि | . १७.३४        | द्विराद्य प्रथमान्तेन | ५०.२६३  |
| दर्शनं जायते                         | £3.8£5         | द्विगुणं मण्डलञ्चास्य | ४७.२०   |
| दशावतारपूर्वास्तु                    | 80.78          | द्विज ग्रन्त्यज       | 50.8    |
| दशंशेन च                             | ११५.४          | द्विजाचार्यैंश्च      | ६८.२४   |
| दशात्मा व्योम                        | ७७.२१          | द्विजांश्च            | 07.33   |
| दशैताध्चिन्तयेदेकम्                  | ७२.55          | द्विजो ब्रह्मा        | ३४.१८   |
| दश तानि                              | ४७.३३          | द्विजं वृत्रासुरम्    | ५०.७६   |
| दश दत्त्वा                           | १२३.११         | द्विजाय शिवभक्ताय     | १०३.५   |
| दश द्वे                              | ७२ २४          | द्विजानां देवता       | १२१.१४  |
| दशघा चरका                            | 39.009         | द्विजरूपधरो भूत्वा    | 98.38   |
| दश्या                                | १४.१६          | द्विजान् वेदविदश्चैव  | ७२.११०  |
| दशघा शतघा                            | 78.5           | द्विजानां दक्षिगा     | ४०.३३४  |
| दशानाम्                              | ६४.४७          | द्विजानां दक्षिणाम्   | ५०.२६८  |
| दश पूर्वा                            | ३४.४           | द्विजेन्द्रसंस्थिता   | दर्.द   |
| दशघा पुण्य                           | १२१.२६         | द्वितीयम्             | ४.६७    |
| दशभेदविभिन्नास्तु                    | 05.00\$        | द्वितीयं भवते         | ७६.३३   |
| दशयज्ञ किया                          | ५५.७           | द्वितीयं मध्यमम्      | ७२.११४  |
| दशानां राजसूयानाम्                   | १२७.२३०        | द्वितीयायां यदा       | 3.28    |
| दंष्ट्राविषम्                        | 0.00           | द्विघरापि समुत्थन्ति  | . दर.६२ |
| दंष्ट्रै: करकरायन्तु                 | <b>٤३.१२</b> ۶ | द्विपञ्चाशत्          | १७.४5   |
| दहन्तं दानवी                         | ३४.६४          | द्विपादग्निनिषेघार्थं | ७२.६८५  |
| दक्षो निधीश्वरः                      | १२२.१०         | द्विपान्ने            | १६.४०   |
| दक्षयज्ञविघात                        | <b>द३.१०</b> ६ | <b>बिवदा</b>          | ५७.११   |
|                                      |                |                       |         |

| द्विभुजा या च            | ३२.३२         | दानवा निहता सर्वे      | १२७.१५०      |
|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| द्विभुजाम्               | ५७.१०         | दानवैर्बाधिता          | 8.48         |
| द्विभुजां वालरूपान्तु    | ४३.२५४        | दापयेत् कन्यकाम्       | ३३.१०५       |
| द्विसप्तभूमिकोपेतैः      | \$3.53        | दापयेत् यथाशक्त्या     | १००.१६       |
| द्वादशीन्तु कलाम्        | ४५.१४         | दारुगोऽग्निरुद्रश्च    | 3.82         |
| द्वादशैव                 | 78.7          | दिग्गजानथ              | ११४.५        |
| द्वारं गत्वा             | 9₹.3€         | दिग्वेषं शशिकान्ति     | ११६.२=       |
| द्वारस्थं गजवक्त्रम्     | ७२.१२४        | दिनच्छिद्रे            | 9.80         |
| द्वाः स्थेन              | 5.88          | दिति दैत्यनुताम्       | 3,8,0,2      |
| द्वारं सर्वेषु           | ७२.१२१        | दिनं विभज्य            | 33.5         |
| द्वे ब्रह्मनी            | 80.4.0        | दिवं याति              | ७१.१५        |
| द्वे सहस्रो              | १०७.३२        | दिवसोऽहम्              | १३७.१६१      |
| द्वैपायनो                | ६७.५०         | दिव्याम्बरधराम्        | १२७.५४       |
| द्वेष्टारस्तु            | 37.88         | दिव्यगन्धर्वगानाद्यम्  | ६३.२२४       |
| द्वी भुजी मद्रवान्       | १२७.१०७       | दिव्यगंघानुलिप्तांगी   | ६३.२०६       |
| द्रव्याभावे              | 35.05         | दिव्यं वर्षं सहस्रन्तु | ११.51        |
| द्रव्यांश्चैव            | ६३.१४६        | दिव्यप्राकृतभावेन      | ६३.२६२       |
| द्रव्यं भू-हेम-गो        | १०२.5         | दिव्या न संहिताश्चास्य | 38.58        |
| द्रव्याणां निचयार्थञ्च   | ७२.७१         | दिवाकरशतप्रभाम्        | <b>₹७.३२</b> |
| द्रव्यैहीमं प्रकर्तव्यम् | १२१.२=        | दिलीपेन                | ५७.१७        |
| द्रेक्काणाश              | 38.50         | दिलीपेन तथा            | 40.38        |
| द्रोणाद्रि वासवम्        | ₹8.2%         | दिशञ्चोत्तरऋक्षे       | ४.२४         |
| द्रोरापुष्पी             | १२३.१७        | दिशो द्विजा            | 35.73        |
| दातव्यं प्रतिपण्यञ्च     | 63.50         | दिशो जंघे              | ३२७.११३      |
| दातव्या ग्रात्मनः        | <b>द</b> ह.१५ | दिशां पूर्वीपरांस्तात  | 304.38       |
| दान्निका दूतयः           | ७२.5४         | दीर्घिकाः              | 7.48         |
| दाता हती च               | १२८.४२        | दीनं दुःखितकम्         | ३३.४३        |
| दाता सत्त्व              | ₹.35          | दीनादि विकलान          | \$5.88       |
|                          | £8.33         | दीनान्य कृपगानाञ्च     | ५०.३३६       |
| दानं च कांचनम्           | ३३.२=         | दीनान्ध-कृपगांश्चैव    | २६.४६        |
| दानं भूतदया              | ५०.२४३        | दीनान्ध कृपनासान्तु    | 39.28        |
| दानं होमाज्य             | 83.53         | दोपमाला                | ₹३.१०६       |
| दानवान्तं तदा चक्रुः     | ₹8.878        |                        | 3.30         |
| दानवो वल                 | १३.६६         |                        | 48.33        |
| दानवापि                  |               |                        |              |

| दीप्तास्या दीप्तनेत्रा    | १२७.११६       | दूर्वा मोहनि          | ६७.६           |
|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| दीपधूपोप                  | ११६.६२        | दूर्वी सर्षप          | 95.37          |
| दीप्तः                    | 78.84         | दूता न्यवेदयन्        | 7.5            |
| दीप्तिः कान्तिर्यशाः      | 89.08         | दूरं भवधवम्           | 55.78          |
| दीप्तचक्रेश्वरे           | \$3.88        | <b>र</b> ष्ट्वाशुभान् | ६४.४३          |
| दुन्दुभिः दानवेन्द्रागाप् | 309.35        | दृष्ट्वा घोरेगा       | 54.0           |
| दुन्दुभेदेंहजो            | 8.58          | दण्ट्वा घनान्         | १५.२०          |
| दुन्दुभी रुधिरोद्गारी     | ४६.४५         | <b>र</b> ढं च         | १२.४७          |
| दुर्गाधः                  | 93.30         | स्टिवा चञ्चल          | ३३.5           |
| दुर्गाश्रयम्              | 97.38         | रुट्वा तु             | १४.२०          |
| दुर्गाग्रतो               | २२.१३         | दृष्ट्वा तु देवीम्    | २०.३१          |
| दुर्गोत्पत्तेश्चतुर्थाशम् | ७२.६८         | दृष्ट्वा ताल          | <b>८</b> ६.६   |
| दुर्गे कृते               | ७२.५१         | दृष्ट्षा देवेश्वरम्   | 54.3           |
| दुगं चतुर्विधम्           | ७२.५२         | दष्ट्वा वलम्          | ४०.१२          |
| दुर्गं दुर्गगुराोपेतम्    | ७२.७५         | इष्ट्वा भीतम्         | १२७.६१         |
| दुगं दुगंसमीपस्थम्        | ४४.६०         | द्श्यते मण्डपम्       | <b>७</b> ६.४3  |
| दुर्गा नामन्तु            | ₹₹.७०         | दष्टाद्रष्टफलाथिभिः   | 80.8           |
| दुर्गं पुरञ्च             | ७३.११         | इष्ट्वा वञ्चित        | २३.७           |
| दुरितानि                  | १७.२३         | <b>इ</b> ष्टीविषा     | 8.98           |
| दुर्गा शाकम्भरी           | १६.२०         | इष्ट्वा रूहम्         | ३७.१६          |
| दुर्गाणाञ्च पुराणाञ्च     | ७२.१          | इष्ट्वा शक्तिम्       | 009.35         |
| दुर्गाय उमारूपाय          | २६.३३         | इष्ट्वा समाश्रयाकाराः | <b>८७.</b> ६   |
| दुराधर्षः                 | ६६.४१         | दृष्ट्वा तु सुबलो     | ¥3.3 <i>\$</i> |
| दुर्दिनं मेघघारैव         | <b>५</b> ४.३६ | दृष्ट्वा क्षुभितो     | १३.५०          |
| दुर्वारश्चाप्यहम्         | १२७.२००       | देयं वस्त्रयुगम्      | १०१.२१         |
| दुविज्ञेयम्               | १११.६३        | देवार्थे              | 8.03           |
| दुलंक्षं भ्रमते           | ११६.४५        | देवाग्निगुरूविद्या    | १२५.१          |
| दुष्टकर्म समाचारो         | १२७.२३४       | देव-गन्धर्व           | ₹€.२5          |
| <b>दुष्टभावोऽ</b> पि      | 57.47         | देवगन्धर्वसिद्धानां   | 59.83          |
| दुष्करं पुष्करौ           | ५०.३१८        | देवश्च शङ्करः         | ७३.११३         |
| दुष्प्रापम्               | २४.११         | देवताराधने            | 7.50           |
| दुष्प्रेक्ष्यं ब्रह्म     | १२७.५०        | देवदेव                | y.6            |
| दुस्थितम्                 | ७२.३३         | देव दानव              | २०.१४          |
| दुः सहं सुरसंघस्य         | 959.35        | देवदानवगन्धर्वेषु     | १२७.१८१        |

| greek                | 071-70-              | 2-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| देवदानव मत्त्र्येषु  | १२७.२१४              | देवीगुरा त्रयाविष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४६.१         |
| देवदारुए             | ७३.८                 | देवीं तोयेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३३.८३        |
| देवदानवयक्षागाम्     | <b>५३.३४</b>         | देवीं तीर्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.55        |
| देवा दिव्य-विमानस्था | ₹.₹                  | देवी त्वदीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०३.१०       |
| देवद्विजगुरुद्रोहा   | 57.88                | देवीं त्रिशूलिनीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.789        |
| देवदेवीमनुज्ञाप्य    | १०४.१३               | देवीं देवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १.६२         |
| देवाधिदेव            | <b>८६.३४; ११६.३०</b> | देवी दष्ट्वा तदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.80        |
| देवपत्न्यश्च         | ६७.४३                | देवी पट्टांशु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५०.२२६       |
| देवं परमार्थतः       | 3. F F               | देवी प्रतिष्ठाविधिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.58         |
| देवाः पश्यन्ति       | ७.५११                | देवीभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>११.४३</b> |
| देवं भूयोऽपि         | x. <i>ξ</i> 9        | देवी पूजाविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308.35       |
| देव-मानुष            | 8.0.08               | देवीं भक्ताश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.75        |
| देवमूर्तिः           | ४.५२                 | देवी भक्तवरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38.52        |
| देवयक्षग्रहा         | ३२.१८                | देवीभक्तः सदाचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दह.द३        |
| देवा विद्याघरा       | द.३७                 | देवी यत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.80         |
| देवं रुद्रम्         | 8.89                 | देवी व्रतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३३.५१        |
| देवाश्च रुद्र        | 8.84                 | देवीरूपो हरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.99         |
| देवाः सवासवाः        | 388.38               | देवीलोकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YF.33        |
| देवानामुदकम्         | ७५.४३;१३१,६३         | देवी शास्त्रार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹.₹          |
| देवेन कथितम्         | ६५.५०                | देवीं शास्त्रार्थ-तत्वज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२.४२        |
| देवानां तर्पनम्      | ६३.१८६               | देवी शूलहताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५०.१८४       |
|                      | १२७.१४८              | देवीञ्च संवृतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४६.५         |
| देवानां तेजसावृत्य   | ५६.३२                | देवी सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३७.द१        |
| देवस्य त्वा          | 95.8                 | देवी सान्निष्यमायाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७.२४        |
| देवैस्तु भुक्तम्     | हप्र.५६              | देवीभ्यः स्थापनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹0.80€       |
| देवानान्तु यथा       | १२१.२१               | देवीं सुशोभनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00\$       |
| देवानां प्रातर्      | ६७.५५                | 20: - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>F.33</b>  |
| देवानां वदनम्        | ६७.५७                | 22-2-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.33        |
| देवेन विजयेनो०       | 53.78                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>६१.</b> ५ |
| देवानां विग्रहम्     | ११५.5                | A STATE OF THE STA | २०.३४        |
| देवेन शूलिना         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२०.१        |
| देवै: शिवागमै:       | 55.8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹७.६६        |
| देवानां हितकामाय     | १२७.६३               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$8.88       |
| देवी कृपारोन         | ₹0.₹₹                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹₹.₹,\$,₹∘   |
| देवीं गन्धोदकैः      | ३३.७१                | 4041.86.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

| देव्याश्चैव            | १२७.२७        | ध्वजमाला               | ٢٥.٤٥٢        |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| देव्या दिवं तथा        | 57.87         | घ्वजमालाकुलम्          | ६३.२२६        |
| देव्या धनुषि           | १५.१७         | घ्वजमालाकुला           | 53.83         |
| देव्या ध्वज प्रमाणन्तु | ३५.४          | ध्वजं समुच्छ्रयिष्यामि | २३.२१         |
| देव्याः पादाम्बुजम्    | १४८.६३        | घ्वांक्षी वैश्येषु     | ₹४.१६         |
| देव्या भक्ताः          | ३५.१६         | घ्यात्वा               | <b>५</b> ४.३  |
| देव्या भक्ते           | १०६.५         | घ्यात्वा देवीम्        | ६३.२००;१२४.१० |
| देव्या भक्तैः          | ८०.३          | घ्यायमानस्तमोङ्कारम्   | 90.6.8        |
| देव्यायां मम           | <b>٤</b> २.१३ | घ्यान धारग्गम्         | 899.02        |
| देव्या मंत्रम्         | १२८.२०        | घरणी घारणी             | 53.95         |
| देव्या मूलांग          | १२४.४         | धर्ममर्थञ्च कामञ्च     | १२७.४         |
| देव्या यागविधानेन      | १२५.३         | धम्मोऽपि ब्रह्मणः      | ४६.२१         |
| देव्या व्याप्तमिदम्    | 33.05         | धर्मार्थे चैव          | १००.१५        |
| देव्या विप्राय         | १००.२४        | घर्मोऽधर्म सुखम्       | १२७.१५७       |
| देग्या विद्या          | १२८.३०        | धर्माधर्मस्य           | 05.3          |
| देव्या व्यापार         | १५.२४         | धर्माधर्ममहाभाग        | 50.25         |
| देव्यायास्त्रम्        | x.33          | धम्मादीन् चिन्तितान    | ₹७.४          |
| देव्या रुद्रपरा        | <b>57.70</b>  | धर्मात्मा              | ₹.₹₹          |
| देव्या श्रमन्तु .      | ६४.२८         | धर्मतः श्रोतुम्        | १२८.१६        |
| देव्याः शिरे           | 39.08         | धर्मनिष्ठ कृते         | १२७.३         |
| देव्याः संस्मरणम्      | १२६.२         | धर्मः प्रयत्नतः        | १०.१.१७       |
| देशकालवशाद्वापि        | ७२.७०         | धमंस्य                 | 5.80          |
| देहान्ते नन्दिनीलोकम्  | 35.33         | धम्मी विवद्धते         | 78.70         |
| देहि मे त्वम्          | 88.88         | धर्मः संप्राप्यते      | १२७.१५        |
| देहान्ते शिवसायुज्यम्  | ५०.५४         | धर्म शीले नृपे         | १२७.८         |
| देहान्ते शिवलोके       | ७६.४६         | धर्मज्ञः सततम्         | १२७.४         |
|                        |               | <b>धा</b> तुर्भं जेती  | ३७.४३         |
| घ                      |               | धातुर्महेति            | ३७.४२         |
| धनवान्                 | ६१.१६         | धातूत्तमानि पात्राणि   | ५१.१५         |
| घनाढ्ये                | ३३.६४         | धातुर्महेति पूजायाम्   | 80.8          |
| घनुः शत्रुविनाशाय      | \$9.00\$      | घात्री-धरण             | €.₹           |
| ध्यजार्थे              | १२.१३         | धाताख्ये उन्नतिम्      | ५०.१०४        |
| ध्वजदान                | १.२२          | धातु-मन्डित            | १३.५४         |
| व्यजेश्चिह्नातपत्रेश्च | १४१.३६        | <b>घारयन्तो</b>        | ३६.व१         |
| ध्वग् पालन कर्त्तव्या  | ३४.८          | <b>धारयन्</b>          | ७३.१६         |
|                        |               |                        |               |

नन्दः भक्ता

नन्दाभक्तजने

53.753

१३.२७

39.80

नगेन्द्रागां यथा

न च वन्धकिने

| चित्री महमनाशाय                        | ७६.११        | नमस्ते भगवान् देव  | 53.8¢         |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| नन्दिने मृत्युनाशाय<br>नन्दाभक्तः शिवे | 28.33        | नमस्ते विश्वरूपेश  | <b>Ę.</b> ?   |
| नन्दा सुनन्दा                          | 58.33        | नमस्ते स्कन्द      | २६.३८         |
| न प्र्यातम्                            | 33.34        | न भयं नैव          | 98.53         |
| न घम्मों नापि                          | 20.8         | न भयं शत्रुजम्     | ४५.२५         |
| न नन्दा परमम्                          | ६४.४०        | न भवत्यङ्ग         | 86.58         |
| ननाद धनुरावेग्र                        | ₹3.3 €       | नभसः पतितम्        | ₹9.0₹         |
| न नैष्ठिको                             | ५१.६         | नभस्ये रोहिंगी     | २७.३३         |
| न परः                                  | 78.3         | न मारी न च         | १२८.४४        |
| न प्रमत्तजनाकीणें                      | ६७.१२        | न भानी             | ५४.६०         |
| न प्रधानजनवादम्                        | 39.03        | नभोमासे            | 9.33          |
| न मन्त्रिद्धाःस्य                      | 8.3          | नयो हि             | 8.83          |
| नमः कपाल                               | ७.६०         | नयो ह्यहम्         | १२७.२०३       |
| नमस्कृत्वा तु                          | £\$.\$3      | न युद्धेन          | 8.80          |
| नमस्कृत्य                              | 8.8          | न युक्तम्          | 8.98          |
| नमस्कारांतसंयुक्ताः                    | ५०.२४        | न योद्धव्यं मया    | 83.88         |
| न मे घनैनं                             | \$2.35       | न्यस्त राज्यस्तदा  | 88.7          |
| नमोस्तु ते महाविद्ये                   | १२७.७१       | न्यायेन            | 7.800         |
| नमोस्तुते सुराध्यक्षे                  | 37.058       | न्यायतर्कसमायुक्ता | १०७.२४        |
| नमः पंकजनेत्राय                        | <b>53.37</b> | न वह्नी            | 09.03         |
| नमो विचित्राङ्ग                        | ६७.६८        | नवाक्षरा महाविद्या | ६३.२७२        |
| नमो वृक्षपते                           | १२.११        | न वृथा             | 8.6           |
| न मातरो                                | १३.१२        | न वृक्षारोहणम्     | 3.03          |
| नं मुखेन                               | \$9.03       |                    |               |
| नमो मुद्गर                             | 6.48         | नवानां परिवर्तेन   | 92.50         |
| नमः शङ्ख                               | 6.47         | नवभेदाः समाख्याताः | ११५.४         |
| नमः शैल महाघोर                         | 9.53         | नवमो यः            | ६६.१६         |
| नमस्त्वाश्रम                           |              | नवम्याम्           | <b>₹</b> ₹.₹₹ |
| नमः सुराधिपतये                         | 57.33        | नवम्यां कुजवारेण   | ४३.६६         |
| नमस्ते काल                             | १२७.२४       | नवमीं कृष्णपक्षस्य | ४८.१३         |
| नमस्ते घोररूपाय                        | 5.88         | नवस्वेतेषु         | ० इ. ४७       |
| नमस्ते देवगर्भाय                       | 9.48         | नव द्वादश          | ५०.३१         |
| नमस्ते पीतवासाय                        | 7.70         | नवदुर्गा           | ७२.२६         |
| नमस्ते देवदेवेश !                      | २.४४;६६      | नवदुर्गा स्थले     | 87.8;80       |
|                                        | ४.५०;६.८     | न वियोगो           | ६४.३          |

| न विद्यतेऽपरम्       | 3.388                             | नाग केशर होमेन        | ५०.१२२               |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| न विशेच्छौकरम्       | 65.88                             | नागानामधिप            | १२८.१६८              |
| न विषम्              | £9:03                             | नागकेशरपुष्पारिए      | १००.२=               |
| नरके पच्यमानानाम्    | <b>£9.</b> £3                     | नागराजरूपिगाी         | 99.5                 |
| नरासन समारूढाम्      | <b>५०.१७</b> २                    | नागेन्द्रभोग          | 7.533                |
| नराणां वाणयोधानाम्   | 8.00                              | नातः परतरम्           | २७.२६; ६८.२६; ११७.१२ |
| नम्मदायां मया        | ७६.१                              | नाथहीना महादेवी       | \$3.53               |
| नम्मदाया मही         | ४६.७६                             | नादेव्यो देव्याश्च    | १२६.२०               |
| न रमशाने             | 7.03                              | नाधयो व्याधयस्तेषाम्  | 28.88                |
| न शस्त्रिणाम्        | ४३.१४                             | नाघयो व्याधयस्तस्य    | ₹8.3≈                |
| न शेषे               | ह६.२४                             | नाधिका शस्यते         | 3.05                 |
| नष्टां कूर्मतनुम्    | 30.0×                             | नाधिकं चतुरूईंन्तु    | <b>\$2.</b> 43       |
| न सदलीपनम्           | 38.88                             | ना नि नु ने ग्रनुराधा | ४६.८६                |
| न संकीर्णे जले       | 84.77                             | नानादुमलताकीणं        | 8.538                |
| न संख्या विद्यते     | 83.89                             | नानाद्रुमलत्ताकीर्णे  | १२७.३३               |
| न सुखानि च           | 30-8-88                           | नानाध्वजोच्छिता       | हप्र.प               |
| न हि ग्रनिच्छती      | 07.3                              | नानापुष्पफलोपेतम्     | .६३.५४               |
| न हि चान्यदु         | ३४.२८                             | नानापुष्पफलोपेता      | £8.88                |
| नहि पापकृते          | ₹७.१०३                            | नाना भक्षाक्षत्       | ३५.२०                |
| न हि पृच्छामि        | २.८४                              | नानाभक्ष्यम्          | ७.६४                 |
| नहि पार्थिवद्वीपेषु  | <b>₹१.</b> २                      | नानामद्यविशेषाग्णि    | <b>इ.३३</b>          |
| न हि मे              | 8.70                              | नानायन्त्र            | ३३.२२                |
| नहि मेऽस्त्यपरा      | 0.30                              | नानायोनिगतः           | .७६.४४               |
| न हि विद्या          | 08.38                             | नानावाद्यरता          | 03.53                |
| न हि वेदम्           | ₹-११                              | नाना विचित्र          | \$ 5.58              |
| नहि शस्यागताम्       | 70.87                             | नानाविहारललितै        | -59.₹                |
| नक्षत्रास्या         | <b>\$ \$ 6.0</b> ; <b>\$ 9.88</b> | नानावर्णरजैः          | 3.83:                |
| नक्षत्रकल्यो         | १०७-४४                            | नानावस्त्रवितानैश्च   | 68.83                |
| नक्षत्राधिपतिः       | 80.80                             | नानारत्नोपशोभाढ्या    | १.४३                 |
|                      | ₹3.3₹                             | नाना लीलावती          | £x.73                |
| नक्षत्र वहुरूपारच    | 808-80                            | नाना रूपधरा           | २०.१६                |
| नक्षत्रमातरा ह्योताः | ४६-२                              | नाना शास्त्रार्थ      | 23.85                |
| नाके सुपर्ण          | ₹6.22                             | नास्तिकाय न           | १४.४३                |
| नारुवेयम्            | 20.00                             | नानालङ्करणम्          | 808.53.              |
| नागा यक्षा           | ५०.२४                             | वाबालंकारसम्पन्नाः    | 155.433              |
| नागास्तारन्त भेदेन   | 40.74                             |                       |                      |

| 68.80       | नित्यं व्याधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.33       | नित्यं रक्षन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १२७.१७      | नित्येषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £4.83       | निपात्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 808.28      | निर्मलत्वाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹.09.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १२२.१६      | निम्मंथ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४.न3        | निमीसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३.८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48.89       | निवसन् पूजयेद्देवीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७७.१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६.१६       | निवारितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११२.१८      | निवृत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०.७.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १७.१        | निवृत्तवैरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११७.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.3         | निवेद्य घृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹0.₹00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ११.१४       | निवेदयेच्छिवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • १२८.३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>५.</b> ५ | निरंशे भास्करे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४.१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38.3        | निरन्तराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७२.१०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १०१.२८      | निरुक्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 83.8        | निरुच्छ्वासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दर.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११६.७५      | निरुदकैस्तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ०४.६४       | निगुँगम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧.٥٩.٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १२७.१६१     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३३.८१       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०.३.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35.00\$     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و.وع        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 355.0%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.₹;११.२₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४६.१४       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५.४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54.88       | निजित्य सहसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ७२.१४३      | निष्कला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६.१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४.६७        | निष्कान्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b> 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ७४.१        | निष्पन्नेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११८.१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.83        | निष्पादिता यदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५०.४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09.03       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १११.११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74.84       | निशम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4.33</b> | निश्चेष्टं दानवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,8,5,3      | निशाचरपति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339.088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | \$ 29.89<br>\$ 2 | हह.४१ नित्यं रक्षन्ति  १२७.१७ नित्येषु  ६१.५३ निपात्य  १०१.२४ निर्मलत्वाद्  १२२.१६ निर्मल्याः  ६८.४ निर्मासा  ६६.१७ निवसन् पूज्येद्देवीम्  १६.१६ निवारितः  ११२.१८ निव्यतंरा  ६.१ निवेद्यं च्छवे  ६.१ निवेद्यं च्छवे  ६.४ निवेद्यं च्छवे  ६.४६ निरन्तराणि  १०१.२६ निरुत्तानि  ४.६१ निरुत्तानि  ४.६१ निरुत्तानि  ४.६१ निरुत्तानि  ४.६१ निरुत्तानि  ४.६१ निरुत्ताणि  १०१.२६ निरुत्ताणि  १०१.२६ निरुत्ताणि  १०१.२६ निर्मण्णम्  १२७.१६१ निर्मण्णम्  १२७.१६१ निर्मण्णम्  १२७.१६१ निर्मण्णम्  १०७.३६ निर्मण्णम्  १०७.३६ निर्मण्णम्  १००.३६ निर्मणम्  १००.१५३ निष्मणम्  १००.१७ निष्मण्णम्  १६.१६ निष्मण्णम्  १६.१६ निष्मण्णम्  १६.१६ निष्मण्णम्  १६.१६ निष्मण्णम्  १६.१६ निष्मण्णम्  १६.१६ निष्मण्णम् विष्णाम्  १६.१६ निष्मण्णम् विष्णाम् |

| निशि पीत्वा             | ७५.११         | नैवेद्यं पायसम्            | <b>३३.७</b> २                    |
|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>तिशुम्भ</b>          | 8.83          | नैमिषं पुष्करम्            | ७६.४                             |
| निशुम्भ शुम्भ           | ३७.३८         | नैवेद्यं रोहितम्           | ¥3.£¢                            |
| निशुम्भ-शुम्भदमनी       | १६.३१         | नैवेद्यानि विचित्राणि      | £ <b>5.</b> ? X                  |
| निगुम्भ-गुम्भ-मथनी      | ₹१.८          | नैवेद्यं सक्तवः            | ¥3.33;\$0\$.5£                   |
| निशौचा <b>रतेऽभवन्</b>  | ११८.२६        | नैवेद्यं शर्कराभक्तम्      | 08.33                            |
| निस्कृति तु             | १२६.३१        | नैवेद्यं शालिजम्           | 73.57                            |
| निस्तेजास्तपते          | १३.२६         | नैवेद्यं शोक               | ३३.८८                            |
| निर्स्त्रिश             | १३.४४         | नैराजनम्                   | ५६.२५                            |
| निस्त्रिशे पूजयेत्      | ₹€.१६७        | नोत्तरं शस्यते             | ११८.३                            |
| निहत्य दारणमाजी         | ३६.१६२        | नोत्पाते च                 | १६.२६                            |
| नील लोहित               | ४३.४०         | नोत्पन्ने                  | ३६.१२                            |
| नीलां वा यदि वा         | १०३.२         |                            | ·                                |
| नीलवर्णं च              | 84.58         |                            | q                                |
| नीलोत्पल                | ७.२६          |                            | 74.00                            |
| नीलोत्पलवर्णो           | १०७.५६        | पक्वेष्टम्                 | २ <b>५.१</b> ६<br>११ <b>=</b> .२ |
| नीलोत्पलदलश्यामा        | £₹.२२२        | पक्वेष्ट दारू              | <b>१२३.१६</b>                    |
| नूपुरै कुग्डलैः         | १७.२४         | पंकजः शतपत्रश्च<br>पङ्कलम् | 63.75                            |
|                         | <b>१४.</b> २६ | पंक्त्याकारैः पुरैः        | <b>58.8</b> 4                    |
| नृत्यन्ति               | 54.38         | पंक्तिइचैव यतिश्चैव        | १२७.१४३                          |
| नृत्यते परमो            | १३.२३७        | पङ्कजे                     | 74.3                             |
| नृत्यन्ति कन्यकाः       | 59.83         | पञ्चाङ्गुलस्य              | ७२.१४२                           |
| नृत्यारम्भे स्थिताः     | 40.808        |                            | 0.059                            |
| नृत्यमाना शुभा          | £3.45         | पञ्च वक्त्रम्              | ४३.५४                            |
| नृत्यवादित्रकम्         | 79.29         | पञ्चम्याम्                 | 3-97                             |
| नृपेगायुषकामेगा         | 7.08          | पञ्चाब्देन तु              | ५०.२७२                           |
| नृपैदंण्ड               | २४.२०         |                            | X6.4X                            |
| नपान् पीडति             | 97.80         |                            | ४६.२४                            |
| नृवाजिरथनागानाम         | <b>६७.</b> २४ |                            | ६६.२३                            |
| नृत्रेशं सर्व्वलोकानाम् |               |                            | ४६.३६                            |
| नेत्रत्रयकृत            | ¥ 5. 3 0      | - के नह्माहनापि            | ४८.१२                            |
| नैऋ ते                  | 8.50          | 2.                         | ५०.५७                            |
| नैऋ त्याम्              | ६द.द          | ं करावा महाद्यायी          | १२८.५४                           |
| नैऋ ते पीयमानास्तु      | ६३.१४३        |                            | 8.3.08                           |
| नै ग़िवे दश्यसे         | १२७.१०२       | 454143                     |                                  |

| पञ्चास्था पूजिता        | ४४.१२                 | पद्म पूरक            | ४०.१२३       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| पंचाशदंगुलम्            | 348.53                | पद्माक्षी पद्मगर्भा  | १२७.१६४      |
| पचाशल्लक्ष              | 58.80                 | पद्मविल्व            | ५७.६३        |
| पट् पटह                 | १२.२७                 | पद्मरागपरिच्छन्नम्   | 355.83       |
| पटस्य लक्षग्रम्         | 388.83                | पद्मरागोपरिच्छन्नम्  | 58.83        |
| पठते लक्षणो             | ११६.६०                | पद्मे सुलक्षणोपेते   | ४ ५.२४       |
| पठेंस्तवोत्तमम्         | १२७.१८                | पद्मस्या             | २३.१६        |
| पठनात् श्रवणात्         | ३६.३३                 | पद्म स्वस्तिक        | ४०.२४२;२६३   |
| पठित्वा सवंवेदानाम्     | १०७.६१                | पन्थानम्             | १३:२२        |
| पत्रपुष्पोदककराम्       | ५०.१७८                | पयसा कर्दमा          | १०५.१३       |
| पतयस्ते भविष्यन्ति      | ६३.२६६                | पयोब्सी              | ७७१.इ3       |
| पतङ्ग                   | 5.33                  | पवनविरहितो           | १०.६.१२      |
| पतङ्गकर                 | 34.58                 | पवर्गाच्चतुर्थे      | \$\$.83      |
| पत्नी च कुंकुमा         | 8,30                  | पवित्रेऽस्थौ         | 35.78        |
| पताका-ध्वज-छत्रादि      | २१.६                  | परत्र भैरवम्         | ₹€.१5₹       |
| पतिता बांहुदण्डा        | <b>5</b> ₹.१ <b>5</b> | परार्घद्वय           | \$8.338      |
| पतिव्रता सदा            | ५०.३४२                | परा च विष्नसहिता     | ११७.१०       |
| पतिते शकदंडे            | १२.५३                 | परदुर्गेषु           | 359.50       |
| पतिताः संविलक्ष्यन्ति   | 5x.5x                 | परंदार               | <b>५०.</b> ६ |
| पतिहीना                 | 83.68                 | परा जम्बुकनाथस्य     | 87.87        |
| पथि पर्वत               | 3 \$ 9.3 \$           | परा वा               | 7.38         |
| पदं देव्याः             | ५०.५६                 | परैका भवते           | 88.35        |
| पदमालाम्                | £.43                  | पराशराज्जातुकर्गो    | ११.१३        |
| पदमालेति                | ५०.६६                 | परसैन्य              | ७१.२         |
| पदमाला महाविद्या        | ११.१५                 | परैः सम्मुखस्य       | १७.४०        |
| पदमालाविधिः             | 1.78                  | परस्थं मातृमध्यस्थम् | ७०.६         |
| पदवर्ण विभागेन          | ३६-१२२                | <b>परस्पर</b>        | २१.१४        |
| पद्मकम्                 | 80.4.8                | परस्परन्तु           | <b>5</b> 4.7 |
| पद्मासना                | ६३.६४                 | परस्पर सुसन्तुष्टाः  | ६४.३५        |
| पद्मकारं प्रकर्त्तव्यम् | ५०.३१६                | परपत्न्यः            | €.₹          |
| पद्मचक्रगदाहस्ताः       | 53.80                 | परमापर               | ३६.१३        |
| पद्मं तथावशेषानि        | .६४.६४                |                      | १२२.१३       |
| पद्मेन्द्र नील          | 905.04                | परिजातक .            | £3.70¢       |
| पद्मपत्राष्टकम्         | ६४.६४                 | परिश्रमद् यथाकामम्   | ४३.१६        |

|                      |                   |                       | 7-1           |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| परिवर्त्त गिरे       | ६५.४५             | प्लवाख्ये विमला       | ५०.१७१        |
| परिवादी प्रमाथी      | ४६.४४             | प्लुतदीर्घ            | 84.14         |
| परिवाद्यां यजेद्     | ४०.१६४            | प्रकृतिस्थं च         |               |
| परिष्वजन्ति ताः      | ६३.२५             | प्रकृतीनाम्           | 50.20         |
| परिसमूहने            | ५६.४७             | प्रचण्डमिण्कुण्डलम्   | २.७६          |
| परिसमूहादिभिर्देवता  | ५६.२१             | प्रजापति              | <b>८७.२</b> ४ |
| परिसमूह्योप०         | ५६.४८             | प्रजानां पतिभिः       | ६७ ५२         |
| पर्जन्योऽहम्         | १२७.२०७           | प्रजाः सर्वाः         | ४७.३०         |
| पर्जन्यः कालवर्षी    | ५०.३४१            | प्रजा लोभम्           | ७२.४          |
| पर्णोदुम्बर          | 3.059             | प्रजापति सुतावेतावुभी | ७२.६          |
| पर्परौदन पूजायाम्    | ४०.१७७            | प्रजापतये             | 89.23         |
| पर्यन्तसहितम्        | ६४.६=             | प्रजासु धर्मयुक्तासु  | ५६.४४         |
| पर्य्यंङ्कोदर संस्था | ५०.१२१            | प्रजानां वासवो        | १२७.६         |
| पर्याप्तञ्च          | 87.878            |                       | 44:48         |
| पर्व्वकाले स्थित     | 88.74             | प्रणम्य               | 5.88          |
| पर्वतेषु             | 9.50              | प्रणम्य तम्           | द०.१४         |
| पर्वं च्छायास्थितः   | 86.38             | प्रिंगिपातम्          | ३.२२          |
| पर्वतेषु समुद्रेषु   | १२७.१३०           | प्रिंगिंता            | १३.६३         |
|                      | 8.38              | प्रग्गीता पृथिवी      | १२१.१६        |
| पर्श्वना             |                   | प्रग्तुजनसित          | 54.33         |
| पलैर्दशभिरद्धौंन्ये  | 3.35              | प्रग्रम्य शिरसा       | 20.2.22       |
| पश्चिमे              | ₹€.5              | प्रत्येकं तु          | 38.28         |
| पश्चिमाम्            | 54.63             | प्रत्येंकशः समस्ता    | 39.02         |
| पश्चिमे पीतरूपा      | ६३.२८६            | प्रत्यक्षं वर्त्तते   | १६.७          |
| पश्चिमे तु मुखे      | ६६.१८             | प्रत्येकमुक्त         | १२३.२३        |
| पश्चिमायान्तु        | ६५.१०१            | प्रत्यक्षा येन        | १०४.१२        |
| पपश्य वज्यं न        | 38.38             | प्रत्यनुगम्           | ७६.३७         |
| पश्यन्ति तत्र        | ११९.६३            | प्रत्युष्टं रक्ष      | ४६.४३         |
| पश्यामि परया         | १२७.५१            | प्रतिमा               | \$0.3.09      |
| पश्यन्ति मरुतो       | 389.38            | प्रतिमारुदत्          | १३.३३         |
| पश्यते क्षरामात्रेरा | ६३.२०१            | प्रतिमारूपघरा सा      | \$1.23        |
| पंशुघात:             | 48.70             | प्रतिमा पूजिता        | १२:१६         |
| पशुभिरिति            | ५६.१५             | प्रताडयेन्न           | 339.53        |
| पशुमृग पक्षि         | ६.२४              | प्रतिचारी विशोवीप     | ४१.४          |
| पक्षिशाव             | ६४.२३             | प्रतिभावं यदा         | e3.78°        |
|                      | THE STREET STREET |                       |               |

AL KIN NA

| प्रतिष्ठा तासु         | ५०.६४  | प्रयच्छति             | ३२.३८        |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| प्रतिष्ठारसपात्राणि    | १२४.१३ | प्रयच्छति शिवोमे      | ६४.६         |
| प्रतिव्यूहेर्यथा योगम् | 83.38  | प्रयाता दानवी         | 3.38         |
| प्रतिष्ठान्तु          | ३२.४३  | प्रयाति शतधा          | ४८.२२        |
| प्रति स्थाने           | ७४१.३६ | प्रवज्या न कृता       | ₹₹.₹४        |
| प्रतिहार्यो            | ७.२२   | प्रवर्त्तयति यः       | १२८.२३       |
| प्रथमं भासमानन्तु      | 57.77  | प्रवाहो विवहश्चैव     | ४७.३१        |
| प्रथमां पिवते          | ४८.११  | प्रविशेत्             | 88.83        |
| प्रथमा संस्थिता        | ५०.१२  | प्रविश्याभ्यन्तरे     | £ 5.83       |
| प्रद्धो दढकोशाद्यः     | ४३.२५  | प्रविस्तार प्रमागोन   | 58.77        |
| प्रदीप्तांगार वृष्टि   | ११९.४६ | प्रविष्टो मण्डपे      | 388.83       |
| प्रदीप्ता नवमी         | ६५.६   | प्रवृद्धि शक्ति       | १८.३         |
| प्रदीप्य यावत्         | ६५.७   | प्रवेशतो              | 5.88         |
| प्रदुष्टम्             | 7.25   | प्रवेशे भयदाः         | ०४.६७        |
| प्रदोषप्रत्यूषभुजा     | १३.७११ | प्रवेश्य साधकान्      | 887.788      |
| प्रधानैर्वलसम्यन्नैः   | १२.२३. | प्रलये तु             | ४६१.४३       |
| प्रधानैर्वापि          | 87.58  | प्रसन्नाम्            | ¥ . F . 5 3  |
| प्रपारामतडागानि        | ६०.१८  | प्रस्थिता             | 8.78         |
| प्रितामहा ऋतवः         | ४७.६   | प्रसन्ना च सदा        | 0 \$ 9. \$ 3 |
| प्रपीडिताग्रसंवर्त्त   | 58.83  | प्रसादश्च प्रकुर्वीत  | १२८.४८       |
| प्रबुद्धोऽसौ           | 3.7    | प्रसीदतु              | 3.85         |
| प्रभवादि               | ५७.३   | प्रक्षालिम्           | 35.38        |
| प्रभूतपयसो             | 73.0   | प्रक्षिप्यमार्गैः     | 37.35        |
| प्रभा प्रसाद           | ३७.६२  | प्रक्षेप्य पटलेभ्यश्च | 33.50        |
| प्रभूत-मन्त्र          | २६.२३  | प्रहरार्धेन           | १२१.२३       |
| प्रभाते छिन्दयेद्      | १२.१४  | प्रह्लादो             | <b>57.78</b> |
| प्रभूतेनैव             | 3,5    | प्राकारोपचयम्         | ७२.७२        |
| प्रभावयन्ति            | ¥58.83 | प्राकारवाहुमेकैकम्    | ७२.१०१       |
| प्रभवं वत्सरम्         | ५०.६८  | प्राकृतं देहमुत्सृज्य | ३६.६५; ४३.६४ |
| प्रभातसमये वत्स        | ६८.२१  | प्रागुत्तरेऽथ मध्ये   | ५०.२५४       |
| प्रमदाजन               | 58.85  | प्रांजलद्वेनभृत्याश्च | १०७.४१       |
| प्रमदा सुभगा           | १०१.२४ | प्राजापत्ये           | ६७.५६        |
| प्रमाथिनी समे          | 308.38 | प्राणायामै            | १०.५.न       |
| प्रमाथिने सुरूपाम्     | ४०.१६६ | प्रातमंध्याह्रण       | २६.४७; ५०.२२ |
|                        |        |                       | 74.00, 7-111 |

|                           | <b>र</b> लोकानुब | मिर्गिका                | ५०७               |
|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| प्रातमेध्याह्ण-सन्ध्यासु  | २७.२२            | पादान्तरन्ध्रेषु        | २०.२६             |
| प्रातः स्नायी             | २२.5             | पादरक्षो महाबल:         | £9.3£             |
| प्रादुर्भावस्तथा          | १.१८             | पादरक्षा समोपेतम्       | ₹€.७१             |
| प्राप्नुयान्नाम           | ६५.२७            | पादपद्मं सदा            | 83.53             |
| प्राप्नुयान्नात्र         | 35.78            | पाटुके वाथ              | 65.80             |
| प्राप्ते संवत्सरे         | ५५.१२            | पादौ तु पृथिवी          | १२७.१०६           |
| प्राप्नुवस्तन्महात्मानो   | 3.0₽             | पानं कन्यासनम्          | 8.35              |
| प्राप्तयोगो               | ११.१             | पानसङ्गम०               | £.3               |
| प्राप्य देव्याः           | १०४.२२           | पापकम्मी नरा            | £3.43             |
| प्राप्यते भगवतीभावम्      | 08.33            | पापं पापरतम्            | ३३.४२             |
| प्रावृड्काले              | 68.80            | पायसम्                  | <b>43.89</b>      |
| प्रारम्भे                 | 88.48            | पायसं दिध               | ٧٠.१३٤            |
| प्राशनम्बल्वपत्राणाम्     | ७५.१५            | पावनञ्चात्मनस्तच्च      | <b>३३.</b> ६३     |
| प्र सादस्योत्तरे          | 888.83           |                         | 9.80              |
| प्रियंगुना <b>ग</b>       | £4.8=            | पार्वत्या सह संवादम्    | १२७.३०            |
| प्रीयतां नन्दिनी          | 804.80           | पाइवें या च मही         | ४६.७३             |
| प्रीयतां मे               | ७१.३७            | पारीक्षस्तत्            | 3.209             |
| प्रोक्तं निरुदकम्         | २७.५८            | पालने                   | ७.५१              |
| प्रोद्देशमात्रकम्         | १२६.२६           | पार्श्वतः सितवस्त्रैश्च | £8.83             |
| प्रोत्तुङ्गटङ्क विछिन्नम् | ७२.५४            | पाशाङ्कुश               | 35.78             |
| प्रोवाच विहसन्            | ४.५६             |                         | \$8. <b>\$</b> \$ |
| प्रोक्षयित्वा पुरा        | १२६.६            |                         | ५०.२१६            |
| प्रौष्ठाश्विनेऽथवा        | ₹.30             |                         | १५.१५             |
| पाटवं जनमुख्येन           | <b>=</b> \$.22   | पाशहस्ता महाहस्ता       | १२७.१४४           |
| पाटलिपुत्रं भिरहुती       | ४६.६५            | पाषन्डान्               | ३३.६२             |
| पाटला                     | ३७.२७            | पाषंड-सर्वं०            | 19.88             |
| पाठस्थानानि               | १.५५             | पिङ्गला                 | १३.२१             |
|                           | ٧.٥٧             | पिङ्गाक्ष छागमारूढम्    | ४३.४४             |
| पासी कण्ठकटिवस्त्रम्      | २५.१४            |                         | १७.१७             |
| पातयेत् सर्पिषो           | £8.83            | ं पिटके                 | १२.५२             |
| पातालपुरसुन्दर्य          | £¥.75            | पिण्डं दत्त्वा          | 329.83            |
| पातालयोषितो               | १७१:3इ           |                         | ₹.38              |
| पात्राणि च वस्त्राणि      | १२३.२            |                         | ₹१.१७०            |
| पात्राणां हेम             | 48.30            |                         | 84.5              |
| पात्रेषु पृथ्वी           | 11.1             |                         |                   |

|                             |                 | 5                      |              |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| पितरः सन्वंदेवानाम्         | ४७.५            | पुनः प्रथमम्           | £3.75c       |
| पितृणां भवते                | ७६.४६           | पुनः प्रपातमब्टाङ्गम्  | ३६.२६        |
| पिशाचान्                    | <b>\$3.</b> \$3 | पुनर्व्सौ गुरुवारे     | ४५.5         |
| पिशाचारच                    | २४.२१           | पुनः स्वर्गम्          | 57.45        |
| पिशाचा पूतना                | ६.४१            | पुरं दुर्गम्           | 93.35        |
| पिशाचान् राक्षसांश्चैव      | ६८.१८           | पुरुषादीश्वरो          | ४७.३८        |
| पीडां निवारयेत              | 3.80            | पुरस्कृत्य तदा         | ११४.२        |
| पीतैर्वस्त्रैस्तथा          | 88.38           | पुरा कृतयुगे           | १२२.४        |
| पीत्वामृतं तथा              | 38.38           | पुरं यथाकमात्          | 67.73        |
| पीत्वा पुरुषमेधस्य          | ७५.१४           | पुराणि रत्नानि         |              |
| पुच्छं क्षौममयम्            | १०५.७           | पुरेषु शङ्खभेर्यश्च    | 38.43        |
| पुञ्छञ्च                    | १०४.१८          | पुरतो विघ्ननाथस्य      | २१.५         |
| पुत्रायुराज्य०              | ५८.२४           | पुरशोभां पथि           | 37.48        |
| पुत्रार्थी                  | <b>4.83</b>     | पुरा कैलाशशिखरे        | 05.35        |
| पुत्रार्थी लभते             | ६५.४५           | पुरी कान्तिमती         | १०८.४        |
| पुत्रार्थं राज्यविद्यार्थम् | 800.8           | पुरुष पुरुषादे         | 54.83        |
| पुत्र ग्रारोग्यदम्          | 58.82           | पुरी भस्मवती           | १०५.१५       |
| पुत्राश्च                   | १६.३६           | पुरी सूर्यवती          | <b>5</b> \\\ |
| पुत्रदं पत्निदम्            | 75.86           | पुरोहितो               | द६.६         |
| पुण्येष्वेतेषु              | ७८.२४           | पुरोहित:               | ६४.दद        |
| पुण्य-पाप-विभागेन           | 3.89            | पुलींदा:               | १२.५१        |
| पुण्यं यशस्यम्              | १२७.२२=         |                        | १३.५२        |
| पुण्यक्षयादिहायातः          | <b>६१.२</b> ४   | पुषसाढ हस्ता           | ४६.५४        |
| पुनाति                      | ४७.२२           | पुष्करे नैमिषे         | ७४.४         |
| पुन्नाग-नाग-बकुलैः          | £3.50           | पुष्पादि               | २२.१२        |
| पुनरभ्युक्षणम्              | १२६.=           | पुष्पाणि करयोदंत्वा    | ५०.३३१       |
| पुनदल्लेखनम्                |                 | पुष्प गन्धोंपहारैश्च   | , ३२.४०      |
| पुनः कालादिहायातः           | १२६.७           | पुष्पांश्चित्रान्      | \$8.88       |
| पुनश्चतुर्थभूयस्य           | ३४.६            | पुष्पजाति              | १२३.१०       |
| पुनर्देव्याव्रते            | \$07.708        | पुष्पदन्तो             | ७६.१३        |
| पुर्नाद्वतीयभूतस्थम्        | 808.28          | पुब्पपत्र              | 38.58        |
| पुन्नाग नाग                 | 005.53          | पुष्पाख्या मृत्युनाशाय | X3.X         |
| पुनर्नेत्रोदये              | 87.75           | पुष्पभूतेषु            | 80.8.88      |
| पुनः पत्नी                  | ११६.२६          | पुष्पयानम्             | 58.48        |
|                             | ४६.१८           | पुष्परागमयम्           | ५०.२४३       |

| दलोकानुक्रमिण्का             |                                 |                                    | 308                    |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| पुंष्पराग कृता               | 40.55                           | m-2- C- 2.2                        |                        |
| <b>पुष्परागमयै</b>           | ¥0.55                           | पूजयेत्-तिलहीमस्तु                 | 73.7                   |
| पुष्पहोमा                    | ६३. <i>५</i> ६<br>७१. <i>५</i>  | पूजयेन्नवेभेदेन                    | 4.37                   |
| पुष्यके                      |                                 | पूजयेत् भोजयेत्                    | 58.32                  |
| पुष्ये घृतमयीम्              | २.६३<br>५७.२                    | पूजयेन्मंगला                       | 52.39                  |
| पुष्ये तु नर्मदा             |                                 | पूजयेद् याजयेद्                    | ५०.५                   |
| पुष्ये पुष्याभिषेकन्तु       | <i>७४.</i> १२<br>५ <i>६</i> -२६ | पूजिता विधिवद्देवी                 | ५०.२०५                 |
| पुष्ये भूयन्तु               | 308-88                          | पूजयेद्विधिवद्देवीम्               | 3.00\$                 |
| पुष्ये स्नानम्               | \$4.88                          | पूजयेद्रथविन्यस्ताम्               | 38.0                   |
| पुस्तकवाचनेनापि              | £3.44                           | पूजयन्ति                           | 29.05                  |
| <b>पुस्तकास्तर</b> णम्       | 30-13                           | पूजियत्वा निमत्वा<br>पूजयामास ताम् | १२८.१८                 |
| पुस्तके नैऋ ते               | <b>45.0</b>                     | पूजियत्वा शिवाम्                   | ११६.६६                 |
| पूजाकाले तु                  | ह३.२६३                          | पूजियत्वा शिवाचकम्                 | ६ <b>५.११</b><br>११७.७ |
| पूजिता कुसुमैह चै:           | ५०.१२६                          | पूतना शकुनी                        | ७२.१२=                 |
| पूजनीयम्                     | ५७.२=                           | पूर्तिपूर्णेस्तथा                  | =7. <b>ξ</b>           |
| पूजां कृत्वा                 | £39.£3;¥.3¥                     | पूर्णेकुम्भाश्च                    | 83.707                 |
| पूजयन्ति कृशोदर्य            | <b>१५:</b> ३२                   | पूर्णंचन्द्रानना                   | 848.83                 |
| पूजनम्                       | ५३.१०                           | पूर्णकोशा                          | <b>६७.</b> ७           |
| पूजितामुपहारे <mark>ग</mark> | 40.858                          | पूर्णचन्द्राननाः                   | ٤٦.२२ <b>३</b>         |
| पूजयेत् स्रजमालाभि           | १०४.२                           | पूर्णंदत्तक्रमान्नेव               | \$9.30                 |
|                              | ₹₹.₹<br>₹₹.₹\$                  | पूर्गाः पूतेन                      | <b>\$</b> \$.78        |
| पूजयेत् परया                 | 40.870                          | पूर्णः संवर्त्तते                  | 4.88                   |
| पूजितां भाव<br>पूजिता        | \$8.35                          | पूर्वेऽहिन                         | 8.30                   |
|                              | ₹c.१०<br>₹c.१०                  | पूर्वाग्नि देवता                   | १२१.३३                 |
| पूजिताश्चिन्तिता             | ₹2.१७5                          | पूर्वादीन्                         | ७२.११३                 |
| पूजने वा क्वचिच्छस्ता        | 46.704                          | पूर्वमासं ह्यहम्                   | 08.5                   |
| पूजितः शिववतः                | 73.80                           |                                    | ११.१७                  |
| पूजिता देवराजेन्द्र          | <b>40.780</b>                   | पूर्वीदक्                          | <b>£</b> ¥.₹ <b>x</b>  |
| पूजिता नवमासे                | <b>40.780</b>                   | पूर्वीक्तलक्षर्णे                  | १२६.४                  |
| पूजा पङ्कज                   | 44.4<br>48.32                   | × 3 C - 3-                         | १२६.१३                 |
| पूजिता विधिना                | ५०.२५<br>१७.६५                  | पूर्वोक्तानान्तु                   | ५६.५१                  |
| पूजिता सितगन्धादि            | ५०.२३८                          | पूर्वोदिते कलाभिन्वे               | ४६.३                   |
| पूजिताः संस्तुता             |                                 | पूर्वोत्तरेण                       | \$7.78                 |
| पूजिताः सर्वविद्यानाम्       | e.o3                            | पूर्वोत्तरप्ल <b>बे</b>            | 68.83                  |
| पूजियत्वा                    | ₹.१०                            | 744116-114                         |                        |

| पूर्वमेव एषी               | e.x3          | फग्गीन्द्रागां यथा   | 67.53                  |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| पूर्वमेव त्रयोः            | ६३.१६६        | फल कक्कोल            | ४०.२२१                 |
| पूर्वेणैव                  | 7.807         | फलानि गन्ध पुष्पारिए | ५०.६१                  |
| पूर्वातुयाच                | ११६.६१        | फलार्थन्तु           | 900.99                 |
| पूर्व देवेन                | 50.80         | फलानामप्यलाभे        | १२३.२२                 |
| पूर्वादि                   | 35.50         | फलनीलोत्पलकरा        | ५०.१६०                 |
| पूर्वधमं चरित्वा           | 80.8.28       | फलमाप्नोति           | £8.8                   |
| पूर्वं निम्नम्             | 93.3          | फलमूल कसाहारः        | 83.80                  |
| पूर्वपत्रे जया             | £3.253        | फल पुष्प             | 7.40                   |
| पूर्वभागे                  | ७.६७          | फल-पुष्प-सिता        | १२.१=                  |
| पूर्वभावाद्.               | ७१.५          | फलपुष्पलता           | <b>ξ</b> ¥. <b>¥</b> ₹ |
| पूर्वं मया महाप्राज्ञः     | ११.४          | फलते सर्व्वलोकानाम्  | 70.88                  |
| पूर्वाक्ता ये              | ७७.१३         | फल-पुष्पवती          | २३.=                   |
| पूर्वं शुक्रेण             | ४८.३६         | फलपुष्पोपहारेगा      | ७४.२४                  |
| पूर्वं ज्ञानागमम्          | १०.१.१६       | फलैर्नीरस            | 3.00                   |
| पूषा धनुषि                 | ५०.२६१        | फाल्गुने             | <b>६२.</b> ४           |
| पृच्छन्ति विनयात्          | ₹ ₹ . 3 ₹     | फाल्गुन्याम्         | 0 , 3 3                |
| <b>पृ</b> च्छते च ततो      | 39.53         |                      | 100                    |
| पृच्छामि ग्रम्बिकाम्       | 68.83         |                      | a minimum              |
| पृच्छामि भगवतीम्           | £3.787        |                      | aliminus passes        |
| पृथ <del>क्</del> कत्ती    | १२०.८         | बडवाग्निरहम्         | १२७.१६७                |
| पृथ्वी पद्मम्              | ४६.४          | बढ़ो वा व्यालगाशेन   | १२७.१३४                |
| पृथिव्याम्                 | <b>६</b> ६.११ | बन्धनात्-मुच्यते     | ३६.३४                  |
| पृथिव्यापस्तथा             | <b>५३.</b> ५६ | बलं नागसहस्रस्य      | १४.३६                  |
| पृष्ठतो                    | 9.58          | बलिपूजा              | ५०.३१२                 |
| पृष्ठदेशं धनिष्ठासु        | १०१.१०        | बलि मांसोदनाहाराम्   | ५०.१६=                 |
| प्रोद्भिन्नकुड्मल          | ६५.२१         | बलिहीने तु           | ५१.२६                  |
| पौण्डरीकञ्च <b></b>        | 51.48         | बलि होम              | ५१.२१                  |
| पौण्ड रीकस्य               | ७५.१९         | बहिनि:सलिलम्         | ७२.५८                  |
| पौरुषस्यानुसन्धा <b>यः</b> | 3.05          | वहुद्रव्य            | दर.४ <b>४</b>          |
| पौषाष्टमीषु                | ३३.७८         | वहुधान्ये सदा        | ५०.१०७                 |
| पौषे देवीम्                | \$5.33        | बहूनि यस्य           | ३७.६६                  |
|                            | <b>&amp;</b>  | बहुभिः स्वजनैः       | १२८.४०                 |
| फाल्गुने सर्षपः            |               | बहुवक्त्रगते         | ५.४७                   |
|                            | ३३.८६         | बहुबह्निविधान०       | १२१.६                  |
|                            |               |                      |                        |

|                                |                 |                        | ***                    |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| बहुसैन्यान् समादाय             | ₹€.55           | ब्रह्मशास्त्र          | १००.२                  |
| बहुहव्ये धने शुद्धे            | १२६.३४          | ब्रह्मणा शिव           | ३६.३१                  |
| बालानाम्                       | 35.58           | ब्रह्माएां शंकरम्      | १२६.२४                 |
| वालार्कशतभागस्य                | 59.63           | ब्रह्मणः सृष्टिकामस्य  |                        |
| वालरज्वा निवर्त्तन्तु          | ११८.१२          | व्रह्म <b>हत्याम्</b>  | ३१६.२,६⊏<br>५०.२७३     |
| बिल्वपत्रैः                    | १२३.२४          | ब्रह्महत्यादिपापानाम्  |                        |
| बुध्या द्वयंगुल                | \$ 6.80         | ब्रह्महा गुरुघाती      | २ <b>१</b> ६<br>=३.११= |
| बीभत्सु                        | १२२.२२          | ब्राह्मणः              | 94.77                  |
| बुद्घ्वा                       | २.७४            | ब्राह्मग्रः क्षत्रियो  | £8.8                   |
| ब्रह्माण्डान्तर्गत             | ११६.५२          | ब्राह्मि कौमारी        | 39.88                  |
| ब्रह्म्णा कथितम्               | १२-२;३६.२७      | ब्राह्मी देवी          | ₹७. <b>=</b>           |
| ब्रह्माणं कारराम्              | 9.0€            | व्राह्मीं च वैष्णावीम् | 8.83                   |
| ब्रह्मचर्यं दया                | १२०.४           | ब्राह्मं नीवार         | ६०.१६                  |
| ब्रह्माद्यान् ग्रसृजन्         | 59.85           | वाह्ये मुहूर्ते        | 7.00                   |
| ब्रह्मरोऽनन्त                  | ११६.२१          | ब्राह्मी हंसासना       | ३०.१४१                 |
| न्नह्यस्याप <u>ि</u>           | £3.858          | बृहदस्य शरीरम्         | १४.७६                  |
| ब्रह्मस्य ह्यासनम्             | 53.X            | बृहस्पति               | 8.9                    |
| ब्रह्मा पितामहो                | <b>40.78</b>    | बृहस्पतिना             | <b>c.</b> 3            |
| न्नहापुत्र<br>- नहापुत्र       | 43.88           | बृहस्पतिर्महाप्राज्ञः  | ११६;७६                 |
|                                |                 |                        |                        |
| ब्रह्मणा पुष्करे               | 7.35            |                        | <b>H</b>               |
| ब्रह्मापि पूजयते               | 0.93            |                        | PROPERTY BUILDING      |
| ब्रह्माणी ब्रह्मजननी           | ३७.८१           | भक्तानाम्              | ?4.7?                  |
| ब्रह्मणा या                    | २५.२;६५.१५      | भक्त भोज्यानतपानेन     | ३१.२७                  |
| वह्या वा                       | 8.77            | भक्ति मुक्ति           | 78.39                  |
| ब्रह्म विष्णु                  | २.१३;२८.२;४६.२६ | भगं ते वरुणे           | <b>\$9.3</b>           |
| ब्रह्मण्या च                   | १२७.१२६         | भग्नवृन्दम्            | <b>4.80</b>            |
| ब्रह्मविष्गुपुरस्कृत्य         | १२७.६६          | भगवन्नस्मत्तातेन       | 8.2                    |
| ब्रह्मविष्ण्विन्द्र रुद्रागाम् | 35.25 ;34.78    | भगवन् कर्मणा           | 39.5                   |
| व्रत्तविष्णूयम                 | <b>६.</b> २२    | भगवान् कि परा          | द०.२३                  |
| ब्रह्मा विष्णुश्च              | ७६.२२           | भगवंस्त्वम्            | 8.9                    |
| ब्रह्मलोके समाख्यातो           | ४७.३२           | भगवंस्तव वाक्यानाम्    | 52.2                   |
| ब्रह्मरूपा स्वरूपा च           | १२७.१६८         | भगवन् देवदेवेश         | 386.00                 |
| <b>ब</b> ह्यरूपधराम्           | £8.38           | भगवन् देवता            | ३२.२                   |

| भगवन् भवतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58.8           | भागं चतुष्ट्यम्         | ex.e          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| भगवन् ! श्रोतुमिच्छामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०.१.१२; २१.१  | भाग्याख्या              | ४५.१६         |
| भगवन् श्रोतुम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२७.३६         | भाग्यं वै               |               |
| भगवन् सर्वदेवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7:8            | 80.85                   | २७.२१         |
| भगो द्वादशमस्तेषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६.३४          | भाद्रपदी मध्यफलः        | . ४६.५०       |
| भगिन्या मातृसहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £ €. 88        | भानुं नारायग्राम्       | ७६.१९         |
| भद्रकोटयस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०5.१६         | भानुना ग्रह             | ₹₹.१०5        |
| भद्रासन समारूढा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०.२१६         | भानोः                   | २५.१५         |
| भद्रा शुक्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५०.५७          | भावोत्पत्ती             | 8.3.08        |
| भवते सस्यनिष्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 880.8          | भावादभावतो              | 74.80         |
| भवते सर्वकामानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १००.२३         | भावकाले क्रिया          |               |
| भवति सर्व कार्येषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 888.80         |                         | ७५.१५         |
| भवते सिद्धिकामस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73.70          | भाव कार्य्यानुरूपेगा    | ४०.३४         |
| भवते सृजते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.70          | भावैस्तत्त्वै           | ११६.२७        |
| भवते शत्रु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>६</b> ४.१०  | भावैर्बन्धयसे           | ५३.६४         |
| भयं मृत्युम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$5.</b> 20 | भावितात्मनश्च ते        | 09.53         |
| भयानि कुर्वन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०.२४          | भावभूतमयम्              | 186.38        |
| भवः कामस्तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹७.२४          | भाव्यस्य सूर्यो         | ४७.२७         |
| भवेत् चिंका भक्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३४.७           | भावनीया सुता            | ११६.४१        |
| भवते घनवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४५.१७          | भावियत्वा शिवम्         | १२४.१४        |
| भवते नन्दाभक्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | भावे शुद्धस्वरूपा       | 39.28         |
| भवन्ति नृपशार्द् ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | भावहेतु स्वभावस्तु      | १०५.२२        |
| भवते नात्र सन्देही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88.33          | भाराख्ये                | ۲۰.۲۰۰        |
| भवते फलदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०२.१६         | भारद्वाजेन              | ११.१०         |
| भवतो युग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹२.१०          | भारद्वाजापस्तम्बाश्च    | १०७.३६        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५०.२५४         | भागंवात् पादहीनस्तु     | ४७.२१         |
| भविष्यत्ययते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹8.8€          | भार्या इष्टा            | ५५.६          |
| भविष्यसि न सन्देहोः<br>भवन्तिविष्न०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.83          | भासृ दीप्ती             | ३७.६=         |
| भरतो वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२४.१०         | भास्करस्य तु            | <b>Ę</b> १.22 |
| भरद्वाजस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२२.द          | भुक्तवा तु              | ६५.३०         |
| मक्षयित्वा ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०८.२१         | भुजगेन सयन्त्राद्यान्   | . ७२.१२२      |
| मर्क्यरनेकै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६४.२६          | भुञ्जन्ति दर्शनात्कन्या | १३.४६         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४.६१          | भूगृहे गृहमध्ये         | १२५.२         |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                |                         |               |

|                                     | श्लोकानु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कमिंगिका                 | ५१३                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| भूभाग <b>म्</b>                     | ६४.६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |
| भूभङ्ग चाप                          | <b>३२.</b> २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भैरवे भैरवा              | ४.६३                    |
| भूभृत सुतात्मजस्तात                 | 83.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भैक्ष्यवृत्ति            | 80.8.85                 |
| भूमिकम्पो                           | 44.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भोगो गोमूत्र             | ४३.२७                   |
| भूयस्तु                             | 38.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भोक्तव्यम्               | 200.20                  |
| भूयस्तात                            | १३.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भोजनं कल्पयेत्           | १२=.३१                  |
| भूर्लोकस्तु                         | ६४. द२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भोजयेत्                  | 7.33                    |
| भूलोंकं च भुवलोंकम्                 | १११.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भोजयेत् कन्यका           | \$ 5.33                 |
| भूल्लोंकवासिनः                      | ४७.२=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भोजयेद् दक्षयेद्         | 55.33                   |
| भूर्लोकः पार्थिवो                   | ४७.२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भोजनीयास्तथा             | ₹.33                    |
| भूलोंकं भुवः                        | 80.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भोजयेदात्मन<br>भो भो वीर | ३३.८४                   |
| भूषितोऽपि                           | <b>50.</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भोमान्तरीक्ष             | ह३.२१७                  |
| भूषिता पट्टमाणिक्यै                 | <b>٤٦.</b> २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नाना तरादा               | 84.03                   |
| भूत-भव्य                            | <b>F.</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | the black of the second |
| भूतभव्यभविष्यार्थेः                 | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |
| भूतं भव्यं भविष्यम्                 | १२७.=१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मकरादि                   | ४३.२                    |
| भूतं भव्यं भविष्यं च                | १२७.१३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मकरीकरपत्रै <b>श्च</b>   | \$0.53                  |
| भूतस्याधिपति                        | ४७.२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मङ्गलञ्चापरम्            | <b>\$0.03</b>           |
| भूतैर्प्रहीता                       | \$ 5.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मंगला भैरवी              | 58.32                   |
|                                     | ₹€.¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मंगला नन्दिनी            | ७७.२२                   |
| भूत-तन्मात्र<br>भूता विद्याधराश्चैव | 7.5.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मङ्गलं विह्नपत्रस्थम्    | 45.8                    |
|                                     | १२७.१५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मङ्गला विहितम्           | ६०.१२                   |
| भूतविद्                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मञ्जला विजया             | ५०.१०                   |
| भिषक् सम्वत्                        | २०.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मङ्गला रूपिगी            | ७६.२१                   |
| भिक्षुकं कारि                       | ६३:१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मङ्गला शाकम्भरी          | 48.7                    |
| भीमामुग्राम्                        | ₹,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मंगलैः स्तूयमानस्तु      | ६४.५६                   |
| भीषणी शत्रु                         | ३७.७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मघा विमल केयूरे          | १२७.६३                  |
| भृकुटोतटम्                          | ११७.२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मज्जन्ति योषितो          | ६३.१७१                  |
| भृकुटीमुखम्                         | ८५.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मठञ्च कारयेत्तत्र        | £5.03                   |
| भृग्विङ्गरस                         | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मठे महानसे               | १२१.७                   |
| भृगु .पूर्णाष्ट्रमी                 | ४५.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मण्डलं दर्शयेद्          | • F F. 0 X              |
| भेदभेदान्तर                         | 6.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मण्डपं मण्डपा            | ५०.२८१                  |
| भेदो न शक्यते                       | ५७.२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मण्डपञ्चाद्रं शाखाभिः    | \$\$.0X                 |
| भेभोजजि                             | ४६.५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मण्डलीकृतसारंग           | <b>८६.</b> ४            |
| भैरवं चैव                           | ४५.६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मण्डलस्य प्रमारोन        | ६४.७२                   |
| 117 74                              | The second secon |                          |                         |

| मिए मौक्तिक             | ५०.१३६       | मन्त्रयोगात्         | ७४.१२         |
|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| मिण्रिरत्नमया           | ६३.१२७       | मन्त्र विद्या        | 48.38         |
| मिंग्हिममयैः            | ६३.२०३       | मन्त्रविदश्च         | १२१.३१        |
| मत्स्वरूपम्             | ११६.५६       | मन्त्रिवाक्यान्      | 73.5          |
| मत्तवारण                | 388.50       | मन्दरे               | ₹€.₹०         |
| मत्तोन्मत्तान्          | ७३.१८        | मन्दारम्             | \$9.89        |
| मति शान्ति लक्ष्मी      | १७.२१        | मन्दरस्थ             | <b>६३.</b> १  |
| मदानुभवो                | ५.५          | मन्दा ध्रुवेषु       | 78.8          |
| मदात्ती मुदिताः         | 68.89        | मन्दा मन्दािकनी      | २४.३          |
| मदिरौदन                 | ५०.१०८       | मन्वादिभिः श्रुतम्   | ११६.६४        |
| मदकुङ्कुम               | ७०.४         | मनुनायं विधिम्       | ७.६०१         |
| मद्यमैथुनमांसस्य        | 5.88         | मनोरमे कृते          | १२४.६         |
| मन्दाक्षे दापयेद्देवी   | 88.5         | मनोहर:               | <b>६</b> ६.१४ |
| मदचन्दन                 | 09.30        | मम कार्येषु          | 3.7           |
| मध्यकायः                | 38.35        | मम कोधात्            | ११६.४०        |
| मध्यं चतुष्पथोपेतम्     | ५२.३४        | मयांगुष्ठेन          | 986.39        |
| मध्ये तस्याभवद्         | २१. ५        | मौक्तिकदाममालाभिः    | 03.53         |
| मध्यदेश                 | 9,38         | मया च                | २७.२४         |
| मघ्यमं प्रभवम्          | ४६.५२        | मया पूर्वे च         | <b>ξ.</b> የ   |
| मध्यमानाम्बिका          | ६४.६६        | मयापि तत्र           | ७६.१६         |
| मध्यामध्यगतै            | ७२.१५३       | मयापि क्रममादाय      | 98.30         |
| मध्ये मातृगगाः          | ६६.२७        | मयि गृह्णामीति       | ५६.२३         |
| मघुपुष्प                | ६४.२४        | मयोच्यतां वद         | ११३.१२        |
| मधुमाला स्रजा           | ४०.१६७       | मयूरवरगामिनीम्       | <b>49.3</b> 5 |
| मध्कपाथविल्वाम्र        | ٤٥.१٤        | मर्त्यं लोकेऽपि      | 55.4          |
| मनः क्षेत्रज्ञसंयुक्तम् | १०.६.५       | मरीचिरत्रि           | ६७.४७         |
| मन्त्राभिमन्त्रितम्     | 8.08.20      | मस्तामपि सर्वेषाम्   | 84.38         |
| मंत्र जप्यार्च्चनासको   | ७७.१५        | मरुपत्रैः सुगन्धैश्च | १०१.११        |
| मन्त्रद्रव्य क्रिया     | 3.73         | मरुधन्वसु            | ७२.१०         |
| मन्त्र तन्त्रज्वर       | <b>4.</b> ₹0 | मरुद्वायुर्यमो       | 8.5           |
| मन्त्रराषेषु गरााः      | 39.159       | मलये सह्यविन्ध्ये    | ४२.७          |
| मन्त्राणां परमम्        | ₹€.२६        | म्लये कोलनामे        | ३६.१४६        |
| मन्त्रपूर्तन तोयेन      | ७४.२६        | म्लेच्छवर्ग          | <b>Ę.</b> 0   |
| मन्त्रमालेति            | 6.50         | महत्क्रोधम्          | <b>5</b> 4.20 |
|                         |              |                      |               |

|                            | 3             |                         | <b>४१</b> ४       |
|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| महा ग्राहिवन               | २७.३१         | महार्थसाधना             | ३७.२२             |
| महाक रालमालाय              | 98.39         | महाशब्दो                | 78.88             |
| महाकालीति                  | 35.8          | महाश्वेता               | <b>१.५०;७७.</b> ६ |
| महाचोद्यम्                 | ६३.१२६        | महासमुन्नतौ             | ३२.२७             |
| महागरापितम्                | 539.53        | महाक्षोभम्              | 8.83              |
| महाजनपदोपेताम्             | ₹9.0₹         | महिषाश्वम्              |                   |
| महातालं सुतालम्            | 57.88         | महिषं च                 | 8.88              |
| महादेवेन भो                | 19.388        | महिषो                   | <b>१४.१३</b>      |
| महादेवात्समुत्पन्ना        | ३२.८२         | महिषच्नी                | 3.73              |
| महादेवी                    | १६.२१;३६.२३   | महिषस्था                | ₹₹.₹              |
| महादेवी त्विदम्            | ४३.२          | महोदानं च               | २३.१४             |
| महाद्यस्मिन्               | 3.55          |                         | 09.83             |
| महाधम्मांसुरो ब्रह्मन्     | 80.8          | महेन्द्रप्रविभक्ताङ्ग   | ४६.३२             |
| महानखकरोत्थानम्            | ₹¥.१४         | महोदरा                  | 3.78              |
| महानसे वा                  | 38.75         | नहायम परम्प्र           | ¥8.3\$            |
| महापुण्यमवाप्नोति          | ६१.२२         | नहात्त्रवाववानन         | 89.38             |
| महापातकसंयुक्तो            | २३.३          | मिक्षकादंश              | १३.३४             |
| महाबलम्                    | १४.३          | माँगत्यं चोर्घ्वरूपम्   | ११६.६०            |
| महाभार समुत्पन्नः          | ३७.२१         | मागधा ग्रङ्गवङ्गाश्च    | ४६.६६             |
| महाभय विनाशाय              | ¥0.8          | माघ्यां पूजा            | ٧٤.3٧             |
| महाभैरवरूपागाम्            | 58.30         | माघाद्यैर्म ङ्गला       | ४५.१८             |
| महाभय                      | ¥8.₹          | माठरोक्त विधौ           | 3.8%              |
| महाभये तदा                 | ११६.=२        | माञ्चापश्यत्            | ११.१=             |
| महात्मानं महादेवम्         | <b>53.5</b> 8 | माण्डव्यो               | 2.89              |
| महामेघ निनादेन             | ४३:३८         | माण्डलोकनरेन्द्राग्गाम् | ६७.७८             |
| महामञ्जल शब्देन            | 34.80         | मायागज                  | १६.६              |
| महामारी च                  | १२७.१७१       | माया च जगतः             | ११.388            |
|                            | २२.६          | माया जये                | ५०.१५६            |
| महावत महापुण्यम्           | 9.58          | मायादेवी सुरागाञ्च      | १२७.१४६           |
| महाविद्युत्                | १२८.४१        | मायामयानि               | ११५.४             |
| महा विमाने<br>महाबिद्यार्थ | १२१.=         | मायाविनो                | १४.२७             |
|                            | ५०.१०३; १४३   | मायारूपम्               | १४.१२             |
| महाविभव सारेख<br>महाविभव   | X8.8          | मा विधारय               | 23.788            |
|                            | 8.48          | मालवे पर्वते            | ११६.४४            |
| महारूपो                    | F3.3F         | माल्यमारीच              | ₹.₹ ₹             |
| महार्गाव इव                | 40.64         |                         |                   |

| मालब्यो नाम           | ११२.३             | माता देवासुर।गाञ्च     | 23.85         |
|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| मालाचामरशोभाढ्या      | ५०.१०१            | माता मातृक             | 78.35         |
| मालाच्छत्रमुपानहम्    | १०६.३             | मातृ चको               | ४०.२२४        |
| मार्कण्डेयो           | इ७.४६;७६.३६       | मातृतः पितृतः          | 64.8          |
| मार्गादारभ्य          | १०१.२             | मातृत्वं प्राप्य       | ३०.१६         |
| मार्गस्य              | 15.33             | मातृमण्डलमध्यस्थम्     | ११६.४६        |
| मार्गतृतीयामारम्य     | 98.3              | मातृलोकमवाप्नोति       | १२८.५७        |
| मार्गे नीलोत्पल       | 47.8              | मातृणां वरदे           | ६७.६०         |
| मार्गे पूजा           | ५६.२८             | मातृणां वामभागे        | ६५.४          |
| मार्गे व्रतनिबन्धे    | २७.३४             | माधवस्य वघार्थाय       | 98.35         |
| मार्गे रसोत्तमम्      | १०४.१             | मा नः स्तोके           | . 4.78        |
| मार्गशीर्षे           | ४७.६६             | मानादवृत्तमथ           | ४ इ. इ ७      |
| मार्गशिरादौ           | 8.30              | मान्धाता               | ₹9.3₹         |
| मारीच: कुम्भकर्णंश्च  | <b>द</b> २.५७     | मानवान् देव            | ६.२८          |
| मासस्य मार्ग          | 95.5              | मानार्थांनि            | ७२.१४         |
| मासं वापि             | 78.33             | मानवदुन्दुभ            | १०७.२१        |
| मासादि लक्षणे         | ६४.४०             | मानवी यादवी            | १६.२६         |
| मासे भाद्रपदे         | 04.53             | मित्रदेवद्विजातीनाम्   | 57.83         |
| मासे प्रोष्ठपदे       | ₹₹.Ҳҕ             | मित्रक्षंमित्र         | ७३.५२         |
| माहेश्वरी कुमारी      | ४०.१६             | मिथिला मेखला           | ४६.६७         |
| माहेश्वरी वृषारूढ़ा   | ५०.२०२            | मीने भगोऽतिते          | ४०.२७४        |
| मातमांत्              | ₹१.१७             | मुक्तवैनम्             | १०5.२६        |
| मातंगी मत्तमातंगी     | १२७.१३८           | मुक्तवा तु             | ٤٦.٦٤٥        |
| मातरा                 | ६४.८३             | मुक्तस्त्रास           | 83.8          |
| मातरा तस्य वर्गस्थाम् | १०७.६             | मुक्ताफल कृताहारा      | <b>१२४.</b> 5 |
| मातरं पितरं चैव       | १२७.४१            | मुकुटैश्चुटकैर्वापि    | £6.£3         |
| मातराखाम्             | २२.२१;४१.१२;५६.३१ | मुकुलैनचियेत्          | १२३.२०        |
| मातरं लोकपालानाम्     | २६.२१             | मुच्यते सर्वपापैस्तु   | 07.33         |
| मातरं पञ्चकम्         | ११६.५४            | मुच्यते सर्वपापेभ्यः   | ६३.३४; १०४.१२ |
| मातरो भैरवं दुर्गाम्  | ११८.१             | मुञ्चन्त्यस्त्रमहोघानि | 58.85         |
| मातरो होमभागे         | १२१.२०            | मुण्डमाला धरा          | ५०.२१४        |
| मात्सर्येन            | υ <b>ξ.</b> Χ3    | मुण्डं संपीडयेद् देवी  | 80.88         |
| मातरा पुरतो           |                   | मुदान्वितस्तदा         | ٠٤.٤<br>٧٤.٤  |
| माता मरूद्गगानाञ्च    | १२७.१००           | मुद्रादि दर्शनम्       | 30F.0X        |
|                       |                   |                        | 7.700         |

| मुनय:                   | ६५.६४          | मोदते शिवलोके          | ११६.६१           |
|-------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| मुने धर्मप्रवाहरच       | <b>१</b> २८.२७ | मोक्षोऽहम्             | १२७.१६६          |
| मुनीनाम्                | 7.80           | मोक्षार्थी लभते        | १२७.२२४          |
| मुमोच                   | १४.२३          |                        | partition.       |
| मुमोच स तु इन्द्राय     | ₹\$\$.3₹       |                        | य                |
| मूढ़गर्भा               | \$ \$ . \$ \$  | य इदं पठते             | ७.५४             |
| मूर्त्तयोऽष्टौ          | 38.38          | यः कुर्यात्            | १२३.२६           |
| मूत्रं पुरीषम्          | 00.53          | यः कुर्यात् सततम्      | 0.33             |
| मूलादष्टगुराम्          | 40.78          | यजनञ्चैव देवीनाम्      | £3.74 <b></b> \$ |
| मूलाच्चतुर्गुराम्       | ₹१=.१६         | यजन्ति                 | ₹0.0             |
| मूलप्रकृतिरूपेगा        | 29.399         | यजमाने तथा             | 78.89            |
| मूलक्षे पशुपातेन        | e.3 x          | यजनः सामकश्चेन्दुः     | 0.099            |
| मूल मन्त्रेगा           | २६.२४          | यजेद्वा ग्रश्वमेधम्    | Ę0.9             |
| मूलाद्वा                | ७२.१५०         | यजुर्वेद पिगलाक्षः     | १०७.५२           |
| मूलं राजा               | ६४.१४          | यत् कान्ता             | 39.55            |
| मृतोऽपि गच्छते          | 80.93          | यत् काञ्ची             | 33.20            |
| <b>मृ</b> त्युञ्जयम्    | ४४.५           | यत् किञ्चासन           | 05.55            |
| मृत्यूपसर्गशमना         | ११६.६३         | यत् ते केशेषु          | 89.33            |
| मृण्मयीं प्रतिमाम्      | 5.83           | यत्प्राप्य             | 20.20.22         |
| मृगाल                   | ७.३६           | यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु | १२७.२३१          |
| मृगारुढ़ं तदा देवम्     | 80.20          | यत्नः कार्यः           | ६५.१६            |
| मृगशीर्ष सुख            | १२७.७२         | यती वा व्रतसम्पन्नी    | ५.३७             |
| मृदुवाक्हास्ययुक्तश्च   | १०१.७२         | यतः शशाङ्क             | १३.१५            |
| मृद्भस्मदण्डकाष्ठानि    | हर.१७२         | यतिधर्मस्य             | १०.१.२३          |
| मृंदङ्ग शङ्ख            | ६७.३३          | यत्रायं विधि           | 337.04           |
| मृत्तिकया               | وپر.ع          | यत्रेयं क्रियते        | ५०.१३८           |
| <b>मृत्युंजयविधानेन</b> | १२६.३४         | यत्रासौ दनुशार्द्ल     | ११५.३            |
| मेघदुन्दुभि-शङ्खानाम्   | २७.३           | यत्रासौ                | <b>८२.६२</b>     |
| मेषादारम्य              | ५७.१६          | यत्राण्डजः पुरा        | ७६.१४            |
| मेधादिगुगासंयुक्त       | ५८.५           | यव कुररकांडथं          | १३.४१            |
| मेघनादी                 | ₹.२५           | यत्र दारित             | १३.४६            |
| मेघा गौरी               | 88.80          | यत्र नादम्             | 3,50             |
| मेषादि विष्णु           | ५०.२५०         | यत्रभौमा०              | ६५.१४            |
| मोचते                   | <b>ξ.</b> 50   | यत्र मायो              | १.5              |
|                         |                |                        |                  |

| यत्र वल्लीकृता पीड      | <b>६७.</b> २२ | यथा मातृगण्म्       | ٤٥.२२          |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| यत्र विद्युन्मती        | 54.88         | यथा मातृसमुत्पत्ती  | 8.5            |
| यत्र वेदघ्वनेः          | 7.7           | यथा यथा             | ७३.२८          |
| यत्र रोगभयम्            | 7.8           | यथावत्कथयिष्यामि    | 67.83          |
| यत्र सा                 | १३.४०         | यथा वत्स !          | 7.78           |
| यत्र सा साधिता          | 87.83         | यथा वा              | ३७.६६          |
| यथाहम्                  | ११.४७         | यथाविद्या           | १.५५           |
| यथामात्येन              | ٤.२۶          | यथावृत्तकथाम्       | 39.0           |
| यथारण्यवासिनाञ्च        | 37.78         | यथा शक्ता           | €5.73          |
| यथानादिपरो              | 898.78        | यथा शिवो ग्रजा      | ६०.११          |
| यंथा ग्रासीत्पुरा       | 50.83         | यथा स               | 8.89           |
| यथेष्टफलकामानाम्        | <b>53.88</b>  | यथा सदा भवेत्       | ११ =. २२       |
| यथेप्सितानि             | ६०.१७         | यथा सा              | २५.१           |
| यथोक्तश्चैंव:           | ६५.४६         | यथा स्वच्छन्दरूपेगा | 54.50          |
| यथा उमेश्वरम्           | 5.30          | यथा हि              | हद. ४          |
| यथैव                    | ४६.२४         | यथा ज्ञानप्रकाशेन   | 80.90.8        |
| यथैव भवता               | و.۶3          | यदेवं कथितम्        | ७४.२७          |
| यथा कालम्               | ७२.११         | यदेतत् कथनारम्भे    | २०.७           |
| यथा कथंचित्             | १२०.१२,१७     | यदिच्छति            | १.६५           |
| यथा खट्वासुरम्          | ११६.७८        | यद्दत्तम्           | ११.४६          |
| यथा गंगा                | ६३.२६         | यह ूर्लभम्          | ११२.२          |
| यथा चकुः                | 80.80.3       | यं स्ष्ट्वा         | 3.09.09        |
| यथा त्वं पृच्छ्रसः      | ३४.२          | यं दुन्दुभिः        | १५.६           |
| यथा तात.                | 39.3          | यं दुं रां श्रोम्   | ११६.२५         |
| यथा तु                  | ३७.६२         | यं श्रुत्वा         | <b>३</b> ६.३   |
| यथा तु खल्वेतदुपदिष्टम् | १०५.५         | यं सम्प्राप्य       | 7.4            |
| यथा तै                  | £3.71X        | य यं घर्मम्         | १२७.२          |
| यथा द्रव्य              | १३.७६         | यं यं पश्यति        | २६.७६          |
| यथा देवास्तथा           | ११.१६         | यं यं पश्याम्यहम्   | <b>५३.१०</b> ६ |
| यथादेशं यथाकालम्        | १०.१.१५       | यद्देवो             | ५६.२२          |
| यथा न शक्ताः            | ११.४६         | यद्देवानाम रूपन्तु  | १०७.५५         |
| यथा पथि                 | १०,५.६        | यदापि भवतो          | 95.3           |
| यथा पूर्णा वजेद्        | २६.१०         | यदा कृतम्           | <b>48.88</b>   |
| यथा प्रसीदते            | १.२६          | यदा चास्तमिते       | 85.4           |
| यथा पृच्छति             | 5.7           | यदा मायोदरम्        | ११६.२०         |
|                         |               |                     |                |

| यदा सम्पत्ति          | 39.77              | यवाङ्गुल प्रदेशास्तु    | ७२.१६           |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| यदा सद्भावता          | 78.39              | यवान्नं हविषा           | १०१.३           |
| यदा हि                | 89.3               | यवपुष्पै स्तथा          | २०१.१७          |
| यदा हि बलवान्         | ₹.05               | यवाँश्च                 | ७८.१३           |
| यदयं वदते             | 7.38               | यव ब्रीहि               | 39.88           |
| यद्यहं समनुग्राह्यम्  | १२७.२२             | यवषष्टिक                | 40.88           |
| यद्येवं वर्णजातीनाम्  | ५०.६               | यव सिंप:प्रघासी         | 43.40           |
| यद्येवं सा            | ३४.४               | यवेन कुञ्जरम्           | 88.25           |
| यद्येवं सर्वदेवानाम्  | 8.03               | यः श्रेष्ठः             | 8.5.08          |
| यदीच्छ्ति             | 9.30               | यश्च कारगा              | ४.७१            |
| यदि खट्वासुरो         | 375.58             | यष्टव्यो मिंग           | 40.588          |
| यदि तुष्टोऽसि         | ७४.६६              | यष्टव्यष्ट्वस्टा        | ५०.२६४          |
| यदि मां वरदो          | 84.3               | यः सदा                  | <b>5.8</b> 5    |
| यद् यत्र विलयम्       | ११६.२८             | यः समः                  |                 |
| यदि वाप्येष           | ¥.38               |                         | १ <b>६.</b> ३   |
| यदि स्यात्            | १.0.4.7            | यः सुगन्धैः             | १२३.२४<br>२.७३  |
| यदि सत्यमयम्          | 7.38               | यस्तु भ्रायन्ययो        |                 |
| यन्त्रकमासनम्         | 88.50              | यस्तु कायकृतान्         | 8:3.05          |
| यन्त्रपुस्तकमन्त्रेषु | 9.55               | यस्तु देव्या            | 3.93            |
| यन्नीलाम्बुज कोष      | ३३.१६              | यस्तु द्वादशसाहस्रीम्   | 35.83           |
| यन्नीलोत्पल           | ₹₹.₹₹              | यः कृत्स्नाम्           | ¥ 5.33          |
| यन् मे                | ३६.२४              | यस्तु पूजयते            | ५०.१४१          |
| यन्मातङ्ग तुरङ्ग      | 33.88              | यस्तु सर्वेप्रजापालः    | 50.5            |
| यः पठेत               | ६३.१८              | यस्मात् तामनु           | 8.58            |
| यः पठेत् क्लोकम्      | <b>१</b> २७.२२२    | यस्माद् वारयते          | ३७.७३           |
| यः पठेद् दण्डकैः      | १७.४६              | यस्मिंस्तिष्ठति         | ¥.Ę             |
| यः पुनः               | <b>५.३४</b>        | यस्मिन् ये .            | न्दर.१ <b>६</b> |
| यः पुनर्विधिना        | १०२.१०             | यस्मिन विश्वम्          | ७३.२            |
| यमान्तक:              | 8.75               | यस्मिन् सर्वम्          | न्दर.४६         |
| यमान्तकस्तथा          |                    | यस्य दुर्गाष्ट्रकारम्भे | १६.६            |
|                       | ४.३२; १७.१०; १४.१४ | यस्य हारकदण्डानि        | १६.5            |
| यमोदण्डम्             | 88.8               | यस्य भूताः              | १६.६            |
| यम-नियम               | १०.५.१२            | यस्य वाले               | १६.११           |
| यमानाम्               | १०.६.१             | यस्य भूम्याम्           | ह१. ५२          |
| ययातिना च             | ६०.३१              | यस्य मातृसमाः           | १६:४            |
|                       |                    |                         |                 |

## देवीपुराग्म्

| यस्य समुत्सवा       | 09.3           | यावज्जीवम्              | 8.84                  |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| यस्य सम्भवनामस्य    | 53.85          | यावत् तत्पत्र           | <b>१</b> २३.२ <b></b> |
| यस्य ्शब्दादयो      | १६.५           | यावती तस्य              | ६६.१०                 |
| यस्य शनित           | १६.१०          | यावन्न दीयते            | ३४.२५                 |
| यस्यैव शंके         | ६१.६२          | यावद्भुश्चन्द्रमादित्यौ | ५०.5२                 |
| यस्य शासन           | ४.५५           | यावत् यद्रोमसंख्यानम्   | १७३.६                 |
| यज्ञमाज्यम्         | ५७.२०          | यावन्ति वेदगीतानि       | १०७.५६                |
| यो विभाज्य          | ५७.१६          | यावत् समाज              | ₹2.95                 |
| यज्ञकाले किल        | १६.१८          | या सा ग्राद्या          | ७.२०; ३६.१२१          |
| यज्ञकर्माभिवृद्धिरच | ६४. ५६         | या सा घोरवघार्थाय       | €7.5                  |
| यज्ञार्थं पशवः      | ₹.03           | यां सांख्ययोगैः         | १५.६                  |
| यज्ञार्थं याचनाम्   | ०४.३६          | यासां नेत्रा            | <b>५</b> २.७५         |
| यज्ञाः सदेवताः      | ७.५३           | यासां वाहन              | ५०.२३२                |
| याच्यतां येन        | ₹8.40          | याश्चान्याश्चापरास्तत्र | €8.85                 |
| याच वत्स वरम्       | <b>६३.२०</b>   | या सूते प्रथमम्         | \$9.03                |
| यात्रायां शक्रकेती  | २७. द          | याश्चैतद्क्षिर्गे       | ११६.६ =               |
| यां घ्यानयोगैरपि    | १५.न           | याहनो ब्रह्मवलो         | १०७.४४                |
| या देवी सा          | १११.६७         | युगोऽहं द्वापरः         | १२७.२० =              |
| यान् यान्           | દય.૪૬          | युगानुरूपवर्मेगा        | 87.5                  |
| यान् यान् कामान्    | १२७.२२६        | युगकेशव                 | १२६.१०                |
| यान्त्यभीषेक यागेषु | ४५.११          | युद्धं देवासुरम्        | १.४५                  |
| या नन्दा            | 35.43          | युग्मं फाल्गुनम्        | १०१.६                 |
| यानं. शय्याकृतिः    | ६७.२६          | युगं भाग्यप्रभावेगा     | ५८.२१                 |
| यानि चान्यानिः      | १११.६७         | युग सूर्यो              | 385.08                |
| यां पूज्य.          | <b>٤</b> ٩.٤   | युगसूर्यो तु            | ४०.२६२                |
| याम्ये श्रन्त्यजनाः | ७३.८           | युगसुर्यो भवेत्         | ५०.२६०                |
| याम्या गतास्तथः     | ४६.१८          | यूपलक्षरोप्रतिष्ठा      | .१०७.२६               |
| याम्ये ब्रह्मा      | ३२.१७          | येयं देवी               | 4.8                   |
| याम्ययानांग         | <b>\$</b> 4.48 | ये केचिद्               | <b>३३.</b> २७         |
| याम्यमायुःप्रदम्    | ७२.३४          | ये घातयन्ति             |                       |
| यां यां चकार        | 70.8           | ये चान्ये               | 3.89                  |
| यावत् ऋढ्वा         | १३.७२          | ये च भक्त्या            | \$. <b>\$</b> 3       |
| यावच्छरीरम्         | १०.४.१         | यें त्वन्ये             | १.३३<br>२२ २६         |
| यावच्छुक्लाष्टमी    | <b>८६.</b> ६   | ये त्वा विभो            | ३३. <b>२६</b>         |
|                     |                |                         | ३३.३३                 |

### **इलोकानुक्रम**िएका

| ये त्वां विभो                    | ३३.३३ योन्यस्त्वेता         | द ५.७                  |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ये पठन्ति सदा                    | १७.४४ योऽसावनादि            | <b>£</b> 8. <b>£</b> 3 |
| ये पुनर्भक्तिमास्थाय             | ५०.५१ योऽसौ उत्पादितो       | 38.38                  |
| ये पुनश्चिचकाम्                  | ७६.२० योग ज्ञानं यशः        | 84.88                  |
| ये मानवा                         | ३३.३६ योगकर्मीएा            | 70.6.5                 |
| ये मूढा                          | ३३.२४ योग                   | १०. ५. २               |
| ये मृतास्तु पथे                  | ६३.३७ योगद्वारेगा           | १०.५.४                 |
| ये वा वै मृत्तिकाम्              | ७४.२४ योगद्वारमतीतानाम्     | १०.५.५                 |
| ये व्रजन्ति च                    | १३,३६ योगाग्निना            | ३७.७                   |
| ये लोकेषु                        | ३३ १२ योगाधिपो              | <b>८३.६३</b>           |
| ये लोकाधिपति                     | ३३.२५ योगाप्तिरर्थलाभश्च    | ६४.७४                  |
| ये सुप्ता                        | ३३.२१ योगिनाम्              | १२७.१५५                |
| ये सूर्यों                       | ७४.१७ योगी शुक्रादयो        | ३७.४८                  |
| ये सर्वे                         | ३३.२३ यो जानाति             | ५६.१६                  |
| येनोपायेन                        | ८६.१ योजनीया                | ६६.३२                  |
| ्येन केनचित्                     | ३२.१२ योजनाद्धि             | ७२.२४                  |
|                                  | १२७.६५ योजनार्द्ध प्रमाणानि | ४७.२३                  |
| येन द्रक्ष्यसि<br>येन निष्पादयेत | ३६.६२ योद्धं सर्व           | 78.3                   |
|                                  | <b>ह.</b> ४ यो घ्यात्वा     | १०.६.४                 |
| येन मे                           | १०.५. यो देवम्              | <b>44.88</b>           |
| येन येन                          | १०.१.५ यो भवः               | 03.57                  |
| येन योगेन सा                     | १०.१.७ यो यस्य              | ३३.१६;४१.२२            |
| येन योगेनासी                     | ३६.७४ यो वा म्राहत्य        | ७४.२२                  |
| येन विष्णुः                      | १०२.१२ यो विधिविहितस्तात    | ४०.१३४                 |
| येन संप्रीयते                    | ३६.५५ योषितानां यथा         | 55.53                  |
| येन संसिध्यते                    | ३६.५६ यो ह्ये तद्विजया      | \$x.\$3.               |
| येन संसिध्यते यज्ञी              | १०५.३४ यो ज्ञात्वा          | 99.0.98                |
| येषामेव हि                       |                             | _                      |
| येषां न                          | <b>३३.३२</b>                | ₹                      |
| येषां विदितमाहारतत्त्वम्         | १०६.४<br>३६.१ रक्तेन म्रथ   | <b>६१.३</b> इ          |
| येषु येषु                        | 10.1                        | ११६.१८                 |
| येषु न काल रुद्रस्य              | 7 (. T                      | ५०.११८; ५४.६           |
| यैर्दत्तं न घनम्                 | 44.41                       | 90.22                  |
| यैर्नाद्यप्यस्य                  |                             | ५०.२४६                 |
| योऽधीत्य न                       | १००.१६ रक्त पीतीपचारेंग     |                        |

| 2,,                     |                |                           |                |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| रक्तपीतासित             | 8.58           | रमते कन्या                | 09.33          |
| रक्त पीतारुणम्          | ५०.२४८         | रमन्ति सुरता              | <b>५२.७६</b>   |
| रक्ताम्बरधरा            | \$8.83         | रवेरुघ्वं स्थितः          | ४७.१५          |
| रक्तमीले गण             | 35.08          | रविचन्द्रोपरागे           | 39.80          |
| रक्त वस्त्र             | ५०.२७६         | रवि-मार्ग                 | २.१५           |
| रक्त स्नगक्त            | ५०.१८३         | रविमातर                   | 48.88          |
| रक्त सिन्दूर            | <b>ξ.</b> ?0   | रसातले जरासन्धो           | 57;44          |
| रक्तनेत्रे सुदंष्ट्रे   | 53.62          | रसोनासव मत्स्यादौ         | ५०.२१७         |
| रक्ताक्षो               | २०.२२          | रक्षन्तमेकमेकम्           | 54.88          |
| रक्षा पवित्रा           | १२७.१२३        | रक्षणाय तव                | <b>६.१</b> २   |
| रजकी                    | 85.3           | रक्षणाय नृण्याञ्च         | 87.8           |
| रजस्तमोभ्यान्तु         | १०५.१२         | राका चानुमती              | ४८.१           |
| रजसानि तु भूतानि        | १०५.१४         | राका तामनुमन्येते         | ४५.६           |
| रजोहीनं तु              | ५१.३०          | रां ज्ञं दुं भ्रों        | ११६.२७         |
| ररोन क्षयमायाति         | ३१.३६          | रां ज्ञंदं स्रों एकाक्षर  | <b>११६.३१</b>  |
| रतिकाले हि              | १००.२०         | रां जं दुं भ्रों दंष्ट्रा | <b>११</b> ६.३२ |
| रतिप्रमत्ता             | <b>५२.७</b> ०  | रां ज्ञं एं जगति          |                |
| रति प्रीति              | ६१.१८; १२७.११७ | राजते च                   | ११६.३४         |
| रत्या देव्या            | 05.30          | राजतं ताम्र               | <b>३</b> २.३१  |
| रत्नैश्च खचिताः         | <b>5.73</b>    | राजन्तीमुत्तमाङ्गोन       | <b>१</b> २८.७  |
| रत्नानि बीज             | <b>६७.</b> १   | राजा प्रजाश्च             | <b>३२.</b> २१  |
| रत्न सम्पूर्ण           | ६४.३१          | राजयोगम्                  | ७२.३५          |
| रत्न हेम इता            | 40.70          | राजराज                    | ७३.४६          |
| रत्न हेम समायुक्तम्     | १२५.५          | राराजते                   | 5.82           |
| रत्नहीने                | <b>४१.२७</b>   | राजहंस                    | ११३.5          |
| रथगमना                  | 39.78          |                           | १३.४२          |
| रथं तैः                 |                | रामेण जामदग्येन           | ४४.६           |
| रथयात्रा                | F. 9 F         | रामवाक्य शरै:             | ४३.२१          |
| रथयात्रादयः             | २२.२२; ५६.२१   | राष्ट्रभंगे समुत्पन्ने    | ११६.८६         |
| रथ यात्रा तदा           | \$9.\$         | राजसूयस्य                 | ७८.१२          |
| रथ यात्रा प्रभावेगा     | ₹₹.₹₹          | राहुरभ्रकसंस्थाः          | ४६.२६          |
| रथ-यात्राश्चितम्        | 38.38          | राहोरप्यमृतं भागम्        | 88.5           |
| रथयात्रासु              | ₹१.३७          | राहुणाच्छादितो            | 05.38          |
| रन्ध्रे सूत्र निबद्धञ्ब | <b>₹</b> ₹.१   | राहुश्च धूमकेतुश्च        | 89.5           |
|                         | . 74.88        | रात्रीति तेन              | ३७.६३          |

# **रलोकानुक्रम**िएका

४२३

| रात्री जप्ता           | 87.88         | रोहितो                            | <b>६</b> ६.=          |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| रात्री जागरणम्         | 05.03         | रौद्री तु कीलके                   | ५०.१८६                |
| रात्री देयो            | १२.१२         | रौद्राणि                          | ३७.१०                 |
| रात्री प्रविष्टवान्    | द२.४६         | रौहिण्य व्रत                      | ४३.१                  |
| रात्री शुभकृत्पातनम्   | १२.५६         | 14.22                             |                       |
| राज्ञाञ्च              | 8.22          | ल                                 |                       |
| राज्ञा चानेन           | 34.78         | लकुचं फलानाम्                     | 20.2                  |
| राजा तस्कर             | 88.83         | लग्नादि                           | ११०. <b>२</b>         |
| राज्ञीत्रिंशत्सहस्रा   | \$9.30        | लग्न-वृन्द                        | २६.१ <b>४</b><br>२.६२ |
| रिपुहा राक्षसे         | ٥٥٤.٥٧        | लङ्कायाञ्चोड्रदेशे च स्त्रीराज्ये | 87.5                  |
| रिपुहा सिद्धिदा        | ५०.२६७        | लड्डूकादि                         | ७७.५                  |
| <b>ह</b> द्रादित्या    | २४.७          | लब्धवरा मद                        | <b>ξ.</b> ?           |
| रुद्राराधन युक्तात्मा  | 80.20         | लब्धं राकस्य                      | १२८.३                 |
| रुद्रा एकादश           | ४६.६          | लभते                              | <b>६२.</b> 5          |
| रुद्रकोट्याम्          | ६३.४          | लभते वासना                        | ∘3.₹€                 |
| रुद्रो गोदानिको        | १२२.१७        | लभते शुक                          | ३३.१०२                |
| रुचकं स्वस्तिक         | ६४.४६         | लम्बन्तु कर्ण                     | 223.6                 |
| रुद्राणी               | १६.३०         | लयं सन्मार्ग                      | ३७.३१                 |
| रुद्राणी च             | ३८.७          | लवाः काष्ठाः                      | ६५.८४                 |
| रुद्राणी कृष्णिपगा     | 970.60        | ललये भूषएो                        | ३७.६४                 |
| रुद्रं नित्यम्         | ११६.२०        | ललांटम्                           | १३.२५                 |
| <b>रुद्रभक्तास्तथा</b> | <b>57.8</b> § | लक्षेकं हवमानस्य                  | ५०.१४५                |
| रुद्रेण त्रिपुरम्      | ५०.७५         | लक्षकोटिविभागैश्च                 | 58.85                 |
| <b>रुद्रस्तोत्रम्</b>  | २८.३          | लक्षा द्वासप्तति                  | १७.5                  |
| रुद्रं संपूजियत्वा     | <b>५७.१</b> ४ | लक्ष्मीनिवास                      | २.४६                  |
| रुपातिशयसम्पन्ना       | 009.83        | लक्ष्मी सा                        | 78.85                 |
| रेवती तिलकम्           | १२७.६६        | लक्ष्मीसहायेन                     | ११६.४३                |
| रोचनादिकम्             | <b>६७.७</b> ० | लक्षहोमम्                         | ५५.१६                 |
| रोचना-चन्दन            | १००.5         | लाङ्गूलशिरस                       | ६०.८                  |
| रोचना मङ्गला           | ७२.१४७        | लाजाक्षत                          | ६५.६६                 |
| रोचना सह               | ७.४६          | लावण्यरूपसम्पन्नाः                | ७१.६६                 |
| रोचने लेपयेत्          | ३३.८७         | लिखेत् पूर्वेर्णैव                | . ६ द. ५              |
| रोदसीं चतुरोदभाष्य     | 59.7          | लिखित्वा धारयेद्भक्त्या           | ३६.१८२                |
| रोमराजी नितम्बोर्द्ध   | ३२.२८         | लिंगस्था <b>म्</b>                | ६३.१०६                |

| लिङ्गे मन्त्रविहीने | 8451:43       | वक्तुकामो               | १०.६.१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लिंगे सृष्टि        | ११२.१७        | वत्सकं पूजयेद्वत्स      | १०६.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लेखनी घटनम्         | ह३.७८         | वज्रे न्द्रनील          | <b>८१.१६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| लेख्यका वत्सतज्जाति | ७२.१०३        | वनमाला कृतापीडा         | ४०.२०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लेख्येऽपि तिष्ठते   | १४.४३         | वज्रपट्टशिलासंघैः       | 54.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लेपनं मधु           | ४३.६४         | वजपाणि                  | 53.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लेपयेत् बालकम्      | ३३.७४         | वज्रभूता महातप्ता       | 58.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लेपानि              | ७२.१४१        | वज्रमौिवतक              | <b>६७.</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नेलिहानः            | २७.७          | वज्रशक्ति               | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लेलिहानोऽचि—        | 37.388        | वज्रस्फटिकसोपाने        | १२७.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लोकानामुपकाराय      | €0.₹          | वज्राहतं तदा कृत्वा     | 8.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लोकान्तरमथैक कम्    | ४७.३४         | वर्ज़ें हते             | X88.3F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लोकपाल              | २६.४२         | विग्रिग्वीथिनिवासिन्यो  | ७३.२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लोचनेषु च तेजांसि   | २१:६६         | वद्धानु                 | 7.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लोकदृष्टेन          | 88.58         | वदते ग्रन्यथा           | 38.848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लोकेषु तेषु         | <b>६0.</b> २७ | वदते कारणम्             | <b>4.8</b> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| लोकपालः             | ४.८६          | वदरान् बीजपूरांश्च      | 200.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लोकानां तु          | 38.53         | वनोपवनउद्याने           | <b>57.</b> 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| लोक यात्रा          | 49.88         | वनदुगं द्वितीयन्तु      | ७२.६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लोभाद् भयान्न       | १२८,२८        | वनस्पतिः                | 23.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>नोहितन्तु</b>    | 57.0          | वयमस्य                  | ३२.१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |               | वयं कालाग्निरुद्रस्य    | =7.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 4             | वयं च तत्र              | <b>=</b> 7. <b>5</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वकै: सौम्यशतै:      | <b>63.</b> 85 | व्यं नष्टा भयात्        | ७६.१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वज्रांकुशकराम्      | 54.83         | व्यक्ति पचिस            | ३६.११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वज्रांकुशकरा        | <b>५</b> ४.२३ | व्यक्ताव्यक्ताकृतिम्    | 99.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वजा कपाल            | ५०.२६५        | व्यतीयाते               | २५.१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वज्रगोवा समुद्रालः  | 83.75         | व्यतीपादस्त्वर्द्धपादम् | ७२.४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वज्र घोणा           | ₹₹.२१         | व्यतीपाते               | ७६.४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वजाङ्कुशधरा देवी    | 40.705        | व्यपगत                  | 20.8.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वजदण्डसहायस्य       | 8.78          | व्ययं विवाह             | ن.ده.<br>ن ۶.ده.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वज्र दर्पंग         | २०.१७६        | व्यवहारो                | 28.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बच्चे ए। निहताः     | १०७.३८        | व्याघ्रसिंह             | <b>=₹.</b> ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |               |                         | The second secon |

| व्याधयो विदस्तु         | १०५.१३                 | वरदः शूलघृक्          | १२७.३४                  |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| व्याप्तं येन            | 39.88                  | वरदः सर्वदेवानाम्     | १२७.२२०                 |
| व्यामिश्र सित           | ३२.२२                  | वर्गे च परिसमाप्ते    | ₹.08                    |
| व्यालेभ्यो दुष्ट        | १२७.१३१                | वर्गाः कचठत           | 80.8                    |
| व्योमे वा               | 48.80                  | वर्जनीयम्             | ٤٦.१३२                  |
| ववर्ष पङ्क              | 8.88                   | वर्णके विविधै:        | <b>\$</b> 4.80          |
| ववर्ष प्लवते            | 34.88                  | वर्णगन्घ              | ६४.३६                   |
| वलं चन्द्रार्कलग्नानाम् | 88.50                  | वर्णोत्तमहिते         | <b>67.58</b>            |
| वलं मलयवासी             | ४६.७४                  | वर्त्तनाद्            | 34.05                   |
| वलस्ते यज्ञ             | ३१.४५                  | वर्त्तमानमतीतञ्च      | १२७.३६                  |
| वल्मीके ग्रनपत्यार्थम्  | ६८.१३                  | वर्त्तमाना इमे देवाः  | 84.84                   |
| वल्कलादानम्             | २.८९                   | वर्षान्ते             | 195.20                  |
| वल्मीक तुष              | ६४.२०                  | वर्षमेकम्             | ७५.२२                   |
| वलि पुष्पो              | ६४.३८                  | वर्ष कोटिशतम्         | ७८.१७                   |
| वलिर्भूत                | ५०.३१०                 | व्रज गच्छ             | 45.38                   |
| वलिनं वल                | 84.35                  | व्रजमानं तथात्मानम्   | \$8. <b>%</b>           |
| वलिलड्डुकादानेन         | ५०.२०७                 | व्रतानि               | <b>१.</b> २३            |
| विल होमाज्य             | ५०.२११                 | व्रतोत्तमं महापुण्यम् | \$7.388                 |
| वलेन बलिना              | \$8.3€                 | व्रतञ्च पशव           | ₹00.7F                  |
| वटकाष्ठोत्थफलके         | ७१.६                   | व्रतं व्रजोच्छ्रयम्   | 75.74                   |
| वरञ्च सर्व्वलोकानाम्    | 78.8                   | वराण्याशंसु           | ४७.७६                   |
| वरं दत्त्वा             | £3.74£                 | वराह रूपधारी          | ₹9.5%                   |
| वरदान                   | 7.30                   | वरुगम्                | ¥€.₹                    |
| वरं बूहि                | <b>३३.४६</b>           | वरुणे।ऽहम्            | <b>१२७.१६२</b>          |
| वरं नोपाजितो            | 80.8.20                | वरुग्तवम्             | ₹0.22                   |
| वरं बूहि मया            | 39.88                  | विशष्ठ भृगु           | 35.37                   |
| वरं बूहि शिवस्तुष्टो    | ११.२४                  | विशष्ठेनापि           | 22.6                    |
| वरं ब्रूहि सुरश्चेष्ठ   | <b>११</b> ६.३ <b>८</b> | वशिष्ठो नाम           | <b>₹</b> ₹७. <b>१</b> € |
| वरं वरय                 | 38.838                 | वसते दिवि             | <b>\$0.75</b>           |
| वरे मन्त्रमूर्ति        | १७.३२                  | वसन्ति स्वेन          |                         |
| वरं यथेष्टचित्तेन       | <b>८३.१</b> १४         |                       | <b>७२.६५</b>            |
| वरदा च प्रसन्नानाम्     |                        | वसंस्तृणादिगेहेषु     | ¥\$.\$\$                |
| वरदोद्यत रूपाद्याम्     | १२७.८३                 | वसन् वदन्ति           | 84.6                    |
| वरदं दण्ड               | ४०.१७०                 | वसन्ते भूष्यते        | १२८.५१                  |
| . 14 400                | 40.770                 | वसत्यदृष्ट्य          | 9年.05                   |

| 12.000                  | <b>६१.</b> २१ | वामाद्या सा त्रिधा       | ४.७०%                          |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| वस्त्रान                | 9.88          | वामनैर्दुष्ट             | १४.१५                          |
| वस्तुमात्रा             | ५०.२६५        | वामित्रः सुहृष्टात्मा    | 83.80                          |
| वस्त्रानां पुरुषाणाम्   | ५०.५५         | वामं विरुद्धरूपन्तु      | ३७.३४                          |
| वस्त्ररल                | ११५.७         | वामे सपद्ममत्स्ये        | ६७.११                          |
| वस्त्ररक्त              | ३२.४१         | वायुरप्यहम्              | १२७.२०२                        |
| वस्त्र हेमाम्बु         | 90.5          | वायुश्चैंव               | १२७.२३८                        |
| बस्त्रहेम               | <b>=</b> 4.80 |                          | ५१.५                           |
| वसुनन्द सुमत्कायम्      |               | वायुवीज                  | ७६.३४                          |
| वसेयुरूद्वंगा           | 89.50         | वायुवर्ण                 | ₹0.5                           |
| वसोद्घरासु              | 78.75         | वायुत्वम् तेन            | £3.882                         |
| वसोद्धरा                | २४.३;१२       | वायव्याम्                | 39.08                          |
| विह्निकर्मफलम्          | १२३.१         | वायव्यं प्रक्षिनहेवी     | ¥7.¥                           |
| विह्निना पूजयेद्देवम्   | ५०.२४२        | वायच्ये सैहिकेयन्तु      | £3.5                           |
| वह्न विधानम्            | १२ॅ१.१        | वाराणस्याम्              | 805.6                          |
| वाक्पतिश्चाप्यहम्       | १२७.२१०       | वाराणस्यां कुरुक्षेत्रम् |                                |
| वाचकं पूजियत्वा         | 3.5           | वारणाख्यं महापुण्यम्     | <b>७</b> ६.३<br><b>-</b> ∪ ∪ 3 |
| वाचकाय                  | १२८.३३        | वारणैर्विविघाकारैः       | <b>५</b> ४.५३                  |
| वाचयन् पुरारामेतत्तु    | १२८.५६        | वारेण वा यदा             | ४५.५                           |
| वाचयन्न रकम्            | १२८.२६        | वारुणं नाशयामास          | 88.58                          |
| वाजपेय                  | <b>६</b> २.७  | वाराहे तु पुरा           | ₹.30                           |
| वाजीकरणयोगांश्च         | 5.88          | वासव ब्रह्म              | 53.883                         |
| वीर्येश्च               | 54.53         | वाससैः प्लाव्यमानम्      | ११९.५०                         |
| वात ग्रावात             | ४६.६          | वासोभिः                  | ३१.२६                          |
| वातायनोर्घ्वमार्गेश्च   | ६३.पप         | वार्क्षपात्राणि          | ५१.१७                          |
| वां दुं स्वारम्         | ११६.१२        | वार्क्ष वा               | 37.88                          |
| वादान् सम्प्रतिवादांश्च | १०५.२५        | वाह्यतोयम्               | ७३.३३                          |
| वाद्यचिन्ह              | १३.६२         | वाहनास्त्राणि            | 8.31                           |
| वाघयन्ति                | २१.१२         | विकसित कींग्यकार         | 54.37                          |
| वाधसे विघ्नकोपेन        | ४३.७          | विक्रमे तु श्रिया        | ५०.१११                         |
| वापीकूपौ                | <b>६६.३</b> ० | विकयं सर्व्वपण्यानाम्    | 03.50                          |
| वापीकूपतडागम्           | 63.880        | विगतारि                  | <b>६४.</b> ५                   |
| वापीकूपं तडागं का       | ٤٥.२४         | विगतारिर्निरातङ्क        | <b>६१.</b> १४                  |
| वामनाय                  | 7.80; 4.8     | विगताविभवत               | ४५.१६                          |
| वामैकहस्तसत्त्तम्       | 35.588        | विगतासुस्तथा             | ११६.४                          |
|                         |               |                          | 1,6.0                          |

### **रलोकानुक्रम**िएका

| विघ्नते               | 7.38     | विघातः                            | ११.३६              |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| विघ्नरोग              | 34.389   | विद्याष्ट्रकम्                    | ₹8.38              |
| विच्नस्य चिच्छिदे     | ११५.१०   | विद्याहं श्रोतुमिच्छामि           | ७६.३०              |
| विघ्नेशमर्चयित्वा     | १२६.१६   | विद्यार्थिने सदा                  | 00.93              |
| विघ्नेश्वरा           | 39.00    | विद्याग्निदेवता                   | १२४.२              |
| विचरन्ति              | 57.68    | विद्याम्भो वर्तते                 | £8.8 <del>\$</del> |
| विच्छेदो              | २७.२=    | विद्यादानम्                       | ₹१.१२;२०           |
| विचित्रवस्त्र         | ६१.५८    | विद्यादानेन                       | 87.77              |
| विचित्रा              | 57.53    | विद्यादानात्परम्                  | ६१.२४              |
| विचित्राणि च          | १०४.२    | विद्याधर पतिश्चित्रः              | ₹४.१६              |
| विचित्रचित्रपुष्पैश्च | 3.509    | विद्यादानोपहारेगा                 | १२८.१४             |
| विचित्रमिण्ना कीर्ण   | ६४.२७    | विद्याधर्यं सुरूपास्तु            | ६५.२३              |
| विचिन्त्यार्थम्       | ७२.१३७   | विद्यायाः परमो                    | <b>३</b> २७.१२     |
| विचित्रं दनुराजस्य    | o y.3 f  | विद्यावाँस्त्रपवांश्चेव           | २.३७               |
| विचित्र-चित्र         | २.६८     | विद्याविचारतत्वज्ञो               | ३४.१३              |
| विजयं नाम             | ६३.१०    | विद्यावेदक                        | 7.3                |
| विजया सुरवदा          | ३८.८६    | विद्यासिहासने                     | ३२८.४              |
| विजयं भूमिलाभन्तु     | २४.४     | विद्युतश्च न                      | æ8.₹o              |
| विजयाख्यं जयम्        | ५०.४१    | विद्युदुल्कामुखि                  | 79.78              |
| विजयेति               | ५०.५२    | विद्युज्जिह्वो                    | ₹.१७               |
| विजये मानसी           | ५०.१५४   | विद्युन्माली                      | ₹7.३0              |
| विजया या समाख्याता    | १००.३    | विधर्मपथगा                        | १३.८               |
| विजित्य क्रीडते       | ४३.१५    |                                   | १०५.=              |
| विजित्य पद्म          | ३७.१२    | विधिना घृतवत्सम्<br>विधिना पूजिता | ११६.७१             |
| वितस्ताधिकमिच्छन्ति   | ६७.१८    |                                   | ७६.५६              |
| वित्तं बन्धुर्वयश्चैव | \$\$.\$3 | विधूत                             | १२८.३८             |
| वितानञ्च घ्वजम्       | १२८.३४   | विधूतपाप                          | 88.35              |
| वितानध्वजशोभाद्धम्    | १२.४६    | विधृत-पाप-कलिल                    | <b>१</b> २७.२६;६७  |
| विद्धं कुसुमरक्तम्    | १२८.११   | विनयेनोपसंगम्य                    | <b>१०७.</b> ५      |
| विदितः सर्वदेवानाम्   | १२७.२२७  | विन्दी चन्द्रार्कसूर्यी           | \$3.0              |
| विद्रुतानि युतस्तानि  | 59.80    | विन्ध्ये                          |                    |
| विद्रुमाढ्यैस्तथा     | हइ.२२७   | विन्ध्ये च वससे                   | 30.08              |
| विद्वेषोच्चाटन        | €0.0     |                                   | ५१.२५              |
| विद्यन्ते रजरेणूंषि   | १०४.२१   | विनायकः कम्मेविघ्न                | <b>48.9</b>        |

|                       | ७६.१०             | विलुप्यमानम्              | 38.388        |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| विनायकानाम्           | <b>ξ</b> ७.७१     | विश्वं बहुविधम्           | ३७.४६         |
| विनापि वर्षे          | ११६.२५            | विश्वरूपाण्यहम्           | 88.388        |
| विनिकृत्य             | 5.24              | विश्वावती                 | १६.३२         |
| विनीत:                | 9.80              | विश्वेऽथ वसवः             | 80.70         |
| विपरीते महान्         | <b>६</b> ५.११     | विश्वे सूर्यांश्च         | 88.88         |
| विपद्गते              | \$0. <b>7.</b> \$ | विश्वरूप                  | 7.80          |
| विपर्ययौ              |                   | विशिष्टा वरदा             | १२७. दंर      |
| विप्राणाम्            | २४.६              | विशींर्यन्तोऽपि           | 38.88         |
| विभवे विजयाम्         | ५०.5५             | विशुद्धकनकप्रभाम्         | 59.38         |
| विभाति करमध्य         | 18.389            | विशुद्धश्च गवेद्          | १२८.५५        |
| विभिन्नाः             | <b>4.</b> 4       | विशुद्धमनसा               | 3.0.08        |
| विमलं विजयम्          | ६४.४=             | विशेषेग्। कलौ             | <b>5.00</b>   |
| विमान कोटिसंच्छन्ने   | F. F.3            | विशेषाच्छावर्णारभ्य       | १६.६          |
| बिमाने चामरोत्सिप्ते  | \$9.33            | विशेषेण तु                | 39.03         |
| विमुक्तश्च            | 8.38              | ्विशेषाद्विहिता <u> </u>  | ६४.६२         |
| विमुक्ताऽयममोघातमा    | 83.85             | विशेष वलि                 | १७१.३६        |
| विमृष्य               | १७.३              | विशेषात् प्रावृषि         | १०२.५         |
| विमोच शर              | 0.39              |                           |               |
| विमोहिनी              | ६३१.०४            | विषधरहल                   | १७.२ <b>२</b> |
| विमोक्षे              | १५.१८             | विषवातहता                 | ६३.४२         |
| विवदतामुवाचेदम्       | १०८.२७            | विष्णुत्वम्               | ३०.४          |
| विवर्षि शोभया         | २.५६              | विष्णुना                  | ११.४२         |
| विवस्वान् सविता       | ४६.१२             | विष्णुस्तत्रास्ति         | ११६.३६        |
| विवाह मञ्जलादीनाम्    | ४६.६३             | विष्णु प्रजापतिः          | १२७.४६        |
| विवाह यज्ञ            | 39.98             | विष्णुभावः                | ४.७६          |
| विविघगुरामहान्तम्     | १०.5.१०           | विष्णुमाता                | १२७.७७        |
| विविघ्य निशितविणिः    | 30.8.35           | विष्णो                    | ५६.४२         |
| विवृतास्या            | ₹€.१३६            | विष्णुलोकमवाप्नोति        | ५६.१५         |
| विकृद्ध मन्युः        | 3.299             | विष्णुः सत्त्वम्          | ५८.२५         |
| विरूपेण च हन्तव्यो    | X \$ \$ 9.3 \$    | विष्णुं समस्तेश           | १७.१३         |
| विरोधक्रन्मयूराख्या   | ५०.१६२            | विष्णुः सुरेज्यः          | ४६.३८         |
| विरोधानीह दु:खानि     | 69.70             | विष्णुः सूर्य्योऽभवन्मेषे | 40.288        |
| विलम्बे कारयेद्देवीम् | ५०.१६५            | विष्णोः कामस्य            | 85.80         |
| विल्वागुरु घृत        | ५०.२१५            | विष्णो कृष्णत्वमापन्ने    | ٤٦.٤          |
|                       |                   |                           |               |

| विष्णोस्तपस्य            | 2,25          | वृक्षान् नम्रान्     | १२.१५         |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| विषाग्निभय               | ३७.४          | वे वो क कि मृग       | ४६.५३         |
| विषादभयशंकार्ता          | <b>८५.१७</b>  | वेत्रवत्यास्तटे      | ७६.६३;६३.१७६  |
| विषवेषु च                | २४.११         | वेग्गीवन्ध           | ७.२६          |
| विस्तारो त्रिगुएाञ्चास्य | 39.08         | वेण्या तटम्          | ४६.७८         |
| विस्तारमण्डलाभ्यान्तु    | ४७.२२         | वेलाहीनेषु           | 37.78         |
| विहस्य                   | ७.५५          | वेश्यासु गोपवालासु   | ₹8.8४४        |
| विहस्य ब्रह्मा           | <b>द३.६</b>   | वेष्टितं हेमप्राकारै | 39.82         |
| विश्रुब्धस्तु            | 98.39         | वेदाढ्यो             | ७६.३४         |
| विज्ञाय                  | 3.3           | वेदांगानाम्          | ११०.५         |
| विज्ञापयामि              | 7.05          | वेद एव हि            | <b>१३.४</b> ५ |
| विज्ञापयेत् ततो          | ६४.५२; ६५.१०  | वेद एव               | ६६.३          |
| वीथी पूरक                | 87.38         | वेद पर्वत            | 3.03          |
| वीजपूरक                  | <b>६७.</b> ३  | वेदघ्वनि             | 39.03         |
| वीगावाद्यम्              | 54.30         | वेदघ्वनि महामन्त्र   | ३४.२२         |
| वीगा-वेगु                | ३३.१८         | वेदानां चैव          | १०७.५७        |
| <b>बी</b> साहस्ता        | 87.848        | वेद ब्राह्मण         | द.६           |
| वीक्ष्य शुकस्य           | 8.83          | वेदमन्त्रान् यदा     | 3.73          |
|                          | ٧٠.२٢٥        | वेद-मङ्गल-शब्देन     | ₹१.२१         |
| वृश्चिके सविता           | <b>ξ</b> 8.8  | वेदैर्मन्त्रैश्च     | द६.३४         |
| वृषं गावौ                |               | वेदमाते वरे          | १०६.६         |
| वृषणे                    | ७.५२          | वेद-वेदाङ्ग          | \$3.Xo        |
| वृषाङ कगरुडावस्थम्       | ११.२७         | वेद वेदान्तगर्भाय    | <b>५३.१</b> ४ |
| वृषश्रंगै क्वचित्        | <b>5</b> 1.80 | वेदाश्च मनवः         | 39.78         |
| वृषारुढाम्               | ٤٤.٤          | वेदीमध्ये तु         | 277.20        |
| वृषासना प्रकर्त्तव्या    | ५०.२३२        | वेदीहीने तु          | ५१.२=         |
| वृषाकपिश्च शम्भुश्च      | ४६.१०         | वेदेषु चरते          | ३१.२६         |
| ं वृषे उमा               | ५०.११३        | वैरवानसा             | ६७.४६         |
| वृषेण ग्रहवमेषस्य        | ६०.६          | वैजयन्तीघराः         | 28.88         |
|                          | ५०.३२४        | वैद्यं               | १२.३४         |
| वृतं करद्वयोपेतम्        | १२.२४         | 4                    | १२७.११०       |
| वृत्ता वा                | <b>57.45</b>  | • ^ • •              | १२७.१२६       |
| वृत्ताकारानि             | £\$.\$\$\$    | 303                  | ७६.५४         |
| वृद्ध च                  | ५०.१०२        |                      | 87.88         |
| वृद्धि मुधाह्वये         | 40.101        |                      |               |

## देवीपुराग्गम्

| वैमानिकाः             | ६७.४४                | शकादिमयवज्रादि           | ४०.२८६                |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| वैर निर्यातना         | 099.35               | शकाख्यानम्               | 8.30                  |
| वैरोचनेन दनुना        | 3.88                 | शकोप्येवम्               | 54.82                 |
| वैरोचनी तथा           | १२७.१७६              | शक्ररूपा                 | 48.82                 |
| वैश्य शूद्रोऽवला      | ₹.४०                 | शक चापेन                 | 54.45                 |
| वैशाखे च              | ६१.४७                | शकस्य तु                 | 35.88                 |
| वैशाखे तु             | ६०.१                 | शकस्य भावयुक्तस्य        | ₹₹.₹                  |
| वैशाखः प्रवरस्तेषाम्  | 38.38                | शङ्ख-चक्र-गदाधारी        |                       |
| वैशास्यान्तु          | २७.३२                | शंख भेरीनिनादेन          | ₹ <i>9.5</i> ¥        |
| वैशाख शुक्लस्य        | <b>६0.</b> २0        | शंख-दुंदुभिमेघानाम्      | ५६१. <i>५</i> ७       |
| वैष्ण्वा              | ४.४६                 | शङ्ख-दुन्दुभि            | \$0.77<br>0.3.0\$     |
| वैष्णवीम्             | ५७.२३                | शङ्ख-चक्रगदाहस्तम्       | 0.5.07<br>08.58       |
|                       |                      | शङ्ख स्फटिकजौ            | ५०.२५५                |
|                       | श                    | शतकोटि                   |                       |
| शक्ता या              | 30.08                | शतकोटिप्रविस्तारै        | २ <i>६.७</i><br>57.२७ |
| शक्त्या               | ७५.२१                | शतध्नौ शतचको             | ₹€.50                 |
| शक्ति कुण्डधृतौ       | ३२.३४                | शत्रवो                   | 5.38                  |
| शक्तिघण्टावरा         | <b>5</b> ¥. <b>§</b> | शनिसूर्यं कृताम्         | ७५. ५                 |
| शक्ति दीप्ताम्        | ₹93.35               | शब्दब्रह्म               | 80.4.8                |
| शक्तिभिस्तु ततः       | 55.8                 | शब्द-स्पर्श              | 5.32                  |
| शक्ति बर्हिएा         | ¥9.768               | शमं यास्यन्ति            |                       |
| शक्ति-त्रय-समोपेतः    | २०.२                 | शमयेद् यजमानस्य          | <b>4.83</b>           |
| शक्ति हताम्           | १४.२१                | शमितुं शरवर्षेण          | ५०.७                  |
| शकटैर्बलिवदेश्च       | १०८.३२               | शम्भुगीता                | <b>१</b> ६.5          |
| शंकु च                | ₹७.७४                | शमी गंभीरिस्मी           | ۲.۶                   |
| शंकुकर्णस्तृतीयश्च    | 57.30                | रमशानभस्मभू <b>यिष्ठ</b> | ५०.३२३                |
| शङ्करेण               | 03.0                 | रमशाने वससे              | FF. 9 9               |
| शंकरेणापि             | 3.57                 | श्याम चन्दनकोशीर         | १२७.१२५               |
| शंकरार्धहरि           | ¥5.88                | श्यामवर्णं सुरुपाद्या    | ५०.१६६                |
| शंकरं तोषियत्वा       | \$5.87               | रवः पूजां प्राप्य        | ५०.१५७                |
| शर्करे ते             | 58.35                | श्वेता दुर्मुख           | ६४.४०<br>५०.१६१       |
| शकृन्मूत्राश्रुपातानि | १३.३०                | रवेत मंख                 | <b>4.78</b>           |
| शक्रं वेद             | ३३.६                 | शरचापपरेताभ्याम्         | <b>३२.३३</b>          |
| शकेण च                | 7.73                 | शरैक्ल्कसमाकारै          | <b>४३.३७</b>          |
|                       |                      |                          |                       |

| शरा खड्गे                         | 38.38         | श्री खण्डेन             | ¥¥.\$\$       |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| शरच्छशिशतोज्ज्वला                 | 59.79         | श्रीमद् दण्डासनम्       | १२८.६         |
| शरा धन्रैषि                       | ७२.५३         | श्रीताडपत्रजे           | 05.83         |
| शरण्ये सर्वदेवानाम्               | १२७.७४        | श्रीपर्णे श्रीद्रुमे    | 64.885        |
| शरीरो ह्यहम्                      | १२७.२०६       | श्री फला                | 48.88         |
| शरावे मृन्मये                     | ५०.३२७        | श्रीमती मृगेक्षणा       | ६४.३४         |
| शरलोना तु                         | १०८.११        | श्रीवत्साङ्क            | 8.48; 88.40   |
| शरत् सर्वानाप्नोति                | १२८.५३        | श्रीवेष्टकम्            | ५४.१२         |
| शरक्षेपत्रयं गत्वा                | ६४.१२         | श्रुत्वा क्रोधसमाविष्टः | 6.89          |
| शरवर्षवरैश्चापि                   | १२७.११५       | श्रुत्वा देवेन्द्र      | ४.४७          |
| शराशर विनिर्मुक्तम्               | \$3.52        | श्रुत्वैवं देवराजेन     | ₹₹.           |
| शंरशक्ति                          | 3.888         | श्रुतिः स्मृतिः         | १६.२=         |
| शरशार्ङ्ग वरा देवी                | ५०.१४०        | श्रुत्वा हतम्           | १५.१४         |
| श्चलाकै: शिलीमुखै:                | <b>5</b> 4.47 | श्रूयसे स्तवसे          | 50.88         |
| शशि रिक्तान्यसंयोगे               | ४५.६          | श्रेष्ठं मध्यम्         | ७२.४८         |
| शशाप कालिका                       | ७.६४          | श्रोतारं च गुरु         | १२८.१५        |
| शस्वित्रयम्                       | 86.00.38      | शाक यावक                | 7.8           |
| शस्यते च                          | २७.१३         | शाक यावक क्षीराशी       | १२०.३         |
| शस्यसंहातसंजातम्                  | 54.44         | शाकम्भरी सुरा           | १२७.१.४       |
| श्रद्धां निष्ठा                   | १२७.१३        | शाखाशैलवनोपेता          | द.४६          |
| श्रद्धामात्रेण                    | १२७.१४        | शाखां विशामहीनान्तु     | ७२.१३५        |
| श्रद्धा स्वर्गश्च                 | १२७.१६        | शाखापत्रविशेषेग्।       | F9.67         |
|                                   | १६.२४         | शान्तिः प्रजापती        | ¥3.0¥         |
| श्रद्धा स्वाहा                    | ३३.११०        | शान्ति वृद्धिर्भवा      | ७२.१४६        |
| श्रवंगादपि<br>श्रवंगात्सर्वकामानि | 58.24         | शालि षष्टिक             | ६५.६०         |
| श्रवणे स्यन्दनार्थे               | ३७.७०         | <b>शिखि</b> भंकारशब्देन | <b>=7.</b> 32 |
|                                   | <b>६०.</b> २२ | शिवोपलसमम्              | ६७.२१         |
| श्राद्धं कृतम्                    | ٤٤.२४         | शिवतेजोद्भवो            | १२२.२=        |
| श्राद्धभुञ्जेन च                  | 3.3%          | शिवतीर्थानि             | ٤٦.٤٤         |
| श्रावणे पूजयेद्                   | १००.२४        | शिव-ब्रह्म-हरेः         | १.५६          |
| श्रावणी नवमी                      |               | शिवस्य च                | 2.20          |
| श्रावरागे                         | 62.58         | शिवे विवर्ज्येत्        | ¥8.8¥         |
| श्रिया कान्ति                     | ७२.१४४        |                         | F2.83         |
| श्रिया चैव                        | , ६६.२=       | शिववृतधरा               | १२८.६७        |
| श्रीकण्ठं श्रीधरम्                | <b>५३.६१</b>  | शिव: सहोमया             |               |

# देवीपुराग्मम्

| शिवसिद्धान्तमार्गेग् | 8.9.08             | <b>गुक्</b> ततन्तुमय   | ₹9.23              |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| शिवेन ब्रह्मणे       | १२७.२३७            | शुक्ल रक्ता            | ५०.१६५             |
| शिवेन या             | 7.70               | शुचिः सन्तद्धो         | 40.308             |
| शिवेन शक             | <b>५</b> ४.५२      | शुचिना भावपूरोन        | 3.508              |
| शिवाद्               | <b>१.</b> ३२       | शुभे                   | 7.79               |
| शिवाद्यान्           | २६.२७              | शुभदोऽयम्              | ५३.३               |
| शिवादित्यफलम्        | ७४.२०              | शुभो ग्रहविधौ          | १२२.२६             |
| शिवाय संभवेद्        | <b>६२.१</b> 0      | शुभ गोधन               | ३३.८२              |
| शिवाय ग्रों नमो नम:  | ७७.१५              | शुभ द्रव्यभवा          | ५७.७               |
| शिवाद्यां तर्पंयेद्  | F\$9.3F            | शुभाभिधानकै:           | €₹.१=₹             |
| शिवा मुक्तिः         | ₹७.३               | शुभे भीमनादे           | १७.३३              |
| शिवा वृषासना         | १३.०४              | <b>गुभभूमिभवम्</b>     | १२.१०              |
| शिवां मिएामयाम्      | ३०.१८              | शुभानां लोक            | १२३.१४             |
| शिवायाः संभवेद्      | ७६.२७              | ंशुभां हेममयीम्        | १०३.५              |
| शिवा शान्तिदंया      | १२७.१६३            | <b>शुम्भनिशुम्भनी</b>  | 9 5.09             |
| शिरां ग्रों          | ११६.२३             | शुद्ध सद्भाव           | <b>Ę.</b> Ł        |
| शिरा जालेन           | ३६.१३६             | <b>गु</b> ष्मादनात्    | ११.१२              |
| रोमध्ये              | ७.४७               | शूकरास्य कपालेन        | ५०.२१०             |
| (स।भ्यर्चयित्वा      | १२६.१६             | शूद्रस्य ग्रन्नमशित्वा | ६६.७               |
| शिलान्यासे           | ७२.१२७             | शून्यं देवालयम्        | ११८.१७             |
| शिलां मुद्गरघातेन    | ₹6.80₹             | शून्यं ध्वजम्          | ३४.२६              |
| शिला वा प्लवते       | ४४.१३              | <b>शू</b> न्यागारे     | १०.५.१             |
| शिलालोष्टै:          | 54.48              | शूलिनो ब्रह्मणा        | 75.8               |
| शीत-उष्ण             | १३.२७              | <b>शूलमेखल</b>         |                    |
| शील:                 | 3.48               | शूलेन मूध्नि           | 33.0×              |
| शीर्ण देव्याया       | ११८.१५             | <b>शूलव्योमासि</b>     | २०.३४              |
| शुकी गर्भे           | ७६.५६              | शूलाक्षसूत्रधारा च     | ५०.२९६             |
| गुक्रेण च            | ٤.٤٤; ३३.३         | शूलं हुताशने           | ५०.२८              |
| गुक्रो दक्षिण हस्ते  | १२७ ह७             | श्रुणु तस्या           | 33.35              |
| गुक्र-स्कन्द         | १२.४१              | श्रृगुयान्न            | ₹0.₹               |
| शुक्ले च             | 88.80              | श्रृगुयाद्य:           | 9.58               |
| शुक्लपक्षे तु        | €₹.१८३             | श्रृणु वत्स            | 33 75: 74 3:165 83 |
| शुक्लमाल्यधरो        | <b>६७.१</b> ४      | श्रृणु वासव            | ३३.४५; ४४.२; ७६.१२ |
| शुक्लाम्बरधरा        | ६३.२७६             | श्रृणु शक              | <b>१</b> ४.३       |
|                      | THE REAL PROPERTY. | 2 % " "                | 84.8               |

|                           | <b>र</b> लोका | नुक्र <b>म</b> श्णिका |   | <b>५</b> ३३      |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---|------------------|
| शृ्णु गुक                 | ३६.२          | षष्ट्या               |   | u 9c             |
| शृणु शौनक                 | 47.8          | षष्टिवर्षकृता         |   | ४.१६             |
| श्रृगुते कथयिष्यामि       | <b>5.</b> ¥2. | षडङ्गुल परीग्णाहम्    |   | ५७.५             |
| श्रृगोति यश्च             | १२८४          | षड्घातुजस्तु          |   | 395.0%           |
| श्रुण्वन्नुत्पद्यते       | ٤٢.२३         | षडंगानि               |   | १० <b>५.१</b> ६  |
| श्रृण्वन्तु देवताः        | 89.53         | षडंगानि यदाधीत्य      |   | १०७.२४<br>१०७.३३ |
| <b>भ्रुग्</b> युष्वावहितो | 370.78        | षडास्वादो रसभेदतः     |   | १०७.२३           |
| शेषो गुरुर्भराकान्तो      | 59.88         | षडंगानीह              |   | <b>१०</b> €.≂    |
| शेषाएगं च                 | १२८.३४        | षोडशाँश               |   | १०८.१            |
| शेषमूर्तिरहम्             | १२७.१६५       |                       |   | <b>१</b> २.३१    |
| शेषास्तु                  | ६५.६६         |                       | स |                  |
| शेषास्तु देवताः           | <b>६६.</b> ६  |                       |   |                  |
| शैलं महाम्भसि             | 285.83        | स ईशः                 |   | ५७.२६            |
| शैलराजः                   | १३.३७         | स एव निजितः           |   | 8.00             |
| शैलराजसुता                | १६.२७         | स एव शक्तिरूपत्वात्   |   | ८३.४४            |
| शोभनानि च                 | ३७.२          | सङ्कर                 |   | २१.१४            |
| शोभने उच्छाये             | 39.88         | संक्रान्त्याख्य       |   | ७४.२             |
| शोभकृच्छुभकृत्            | ४६.४३         | सकामानामियम्          |   | 704.84           |
| शोभनानि च श्रेष्ठानि      | ३७.२          | सकुच्छु त्वा          |   | १२८.४८           |
| शौर्य-धैर्य               | 3.5           | सकृत्संपूजिताय        |   | 790.5            |
| y given white the little  | grant to the  | संऋढो                 |   | 00.3₣            |
| SESSE VERTE DE            |               | स कृत्वा दश           |   | ७६.५०            |
| <b>u</b>                  |               | सकृदुच्चरएगद्         |   | ७.५६             |
| षण्मासात्                 | १२७.२३६       | सकृद्भैक्यम्          |   | १०.४.5           |
| षण्मुखो                   | 9.85          | सग्रहं भास्करम्       |   | ६५.८६            |
| षण्मुखेनापि               | <b>4.4</b>    | सग्रहान्              |   | २६.१७            |
| षष्ठं दशकरम्              | ७२.११६        | स गुरुम्मंन्त्र       |   | ₹8.808           |
| षष्ठे तु संस्थिता         | १ इ.७४        | स च करएा              |   | 4.88             |
| षष्ठ्यां चैव              | 19.33         | स चक्राङ्गमादाय       |   | 3.0%             |
| षष्ठ्यां स्कन्दस्य        | £8-80         | सः च क्रोधसमाविष्टः   |   | न्४.६            |
| षष्ठयब्दकाल               | ५०.२          | स चाप्यसुर            |   | 7.48             |
| षट्पदोदरिनभै:             | १०१.२३        | स च जानाति            |   | 7.55             |
| षट्त्रिशे च तथा           | ४३.३४         | स च तत्र              |   | 28.73            |
| षट्त्रिशदङ्गुलम्          | ५७.२३         | स चेदन्यायतः          |   | ३२७.१०           |

| स च देव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| स जितोत्युपभूंक्ते  स ज प्राण्भयान्तपृटः  स च योगम्  स ज प्राण्भयान्तपृटः  स च विक्ट्याटवी  स्र ३८,१४ सिन्ह्या तदाः  ४०,१४ सिन्ह्यानाम्  स ज प्राण्भयान्तपृदः  स प्राण्भयान्तपः  स प्राण्मयान्तपः  सम्पाण्मयान्तपः  सम्पाण्यम्  सम्पाण्मयान्तपः  सम्पाण्मयान्तपः  सम्पाण्यम्वयम्  सम्पाण्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स च दानव              | २०.१४                | संघ्याकाले तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११७.=  |
| स च प्राग् प्रयानाहृः     स च योगम्     स च योगम्     स च योगम्     स च विष्णाम     स ज्वर     स स्वावावववववववववववववववववववववववववववव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स च देव्या            | <b>८३.२२, ४३</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७.५०   |
| स च योगम् १०.१.५ सन्तवानां तदा ४०.१६ स च विक्त्याटवी ३४.१३ संनह्य ३.१७ सह विक्त्याटवी ३४.१३ सहिन्यानम् १०.४.६ सह विक्त्याटवी १८०.१४३ सहिन्यानम् १०.४.६ सह विक्त्याचनं १०.४६ सह विक्त्याचनं १०.४६ सह विक्त्याचनं १०.४६ सह विक्त्याचनं १८०.४६ सह विक्तयाचनं १८०.४५ सम्पार्वं विक्तयाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स चिनोत्युपभुंक्ते    | १०५.१०               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.08   |
| स च विल्यादवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स च प्राग्गभयान्नष्टः | दर्.४द               | सन्ध्यागजित:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | £\$.73 |
| सञ्जीवनी जीषधी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स च योगम्             | १०.१.४               | सन्नद्धानां तदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80.88  |
| स ज्वर प्र.४ स्तार्गम् १३.६ सावात्त्रच ६७.४६ सावात्त्रच ६७.४६ सावात्त्रच ६७.४६ सावात्त्रच ६७.४६ सावात्त्रच ११६.३३ सावाद्या ११६.३३ सावाद्या ११६.३३ सावाद्या ११६.३६ सावाद्या १९६.३६ सावाद्या १९ | स च विन्ध्याटवी       | \$8:8\$              | संनह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.82   |
| स जित्वा सर्व १२७.२१६ सनातनश्च ६७.४८ सत्तर्वाहित्वञ्चम् ११६.३४, सप्तद्वीपाः ४.७७ सत्रपाल महाभागः ५३.१४ सप्तोदकः ५३.६८ सत्यमेवत् २.३६ सप्तम्यां वा १८०.२१ सत्यमेव ५.१ सप्तपूर्वन्परान् १०३.१२ सत्यमेव ५.१ सप्तपूर्वन्परान् १००.३१ सत्या प्रदूपुत रजसः ४६.१७ सपावहस्तमानन्तु ६७.३१ सत्योद्वक्तम् ११२.११ सपाविनाम् १००.३१ स वृपञ्चमुखः ६६.१७ सपाविनाम् १००.३१ स वृपञ्चमुखः ६६.१० सपाविन्। स वृपञ्चमुखः ६६.१० सपाविन्। स वृपञ्चमुखः १६.१० सपाविन्। स वृपञ्चमुखः १६.१० सपाविन्। स प्रपञ्च ७६.६ स प्रतीचीम् १५.५ स प्रपञ्च ७६.६ स प्रतीचीम् १५.५ स प्रपञ्च १८.१ स प्रपञ्च प्रपञ्च १६.३२ स प्रपञ्च प्रपञ्च १५.१ स प्रपञ्च प्रपञ्च १५.१ स प्रपञ्च प्रपञ्च १५.१ स प्रपञ्च प्रपञ्च ११.६० स प्रपञ्च प्रपञ्च १९.६० स प्रपञ्च प्रपञ्च १९.६० स प्रपञ्च प्रपञ्च १९.६० स प्रपञ्च प्रपञ्च १९.१० स प्रपञ्च प्रपञ्च १०.१० सम्पञ्च प्रपञ्च प्रपञ्च १०.१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सञ्जीवनी ग्रीषधी      | १२७.१४३              | सन्निधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.8.09 |
| सत्तम्बस्तिष्ठिकतम् ११६-३४ सन्तद्वीपाः ४.७७ सत्रपाल महाभागः ५३-१४ सन्तोदक ५३-६ सत्यमंतत् १.३६ सन्तम्यां वा ६६-१३ सत्यमंतत् १.३६ सन्तम्यां वा ६६-१३ सत्यमंत्रव १.१६ सन्तप्त्वां वा ११६-६६ सत्यमंत्रव १.१९ सन्तप्त्वां वा ११६-६६ सत्यमंत्रव १.१९ सन्तप्त्वां ११६-६६ सत्या प्रदुभुत रजसः ४६-१७ सपाविनाम् १०७-३१ सत्वोद्रक्तम् ११२-११ सपाविनाम् १०७-३१ स त्रु पञ्चमुखः ६६-१७ स पातीह् १०-११२ स द्रित्याम् ११.१ य प्रस्युदीचीम् ११.७ स प्रवच्च १६-१० स प्रतिचीम् ११.५ स्याविनाम् ११.५ स्याविनाम् ११.५ स्याविनाम् ११.५ स्याविनाम् ११.५ स्याविनाम् ११.४ स्याविनाम् ११.५ स्याविनाम् ११.१ स्यावनाम् ११.१ स्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्यावनाम्य | स ज्वर                | 38.04                | सन्मार्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.59   |
| सत्रपाल महाभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स जित्वा सर्व         | १२७.२१६              | सनातनश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६७.४८  |
| सत्रपाल महाभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सत्तस्थस्तिष्ठतम्     | ११६.३५               | सप्तद्वीपाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.99   |
| सत्यमेव १.३६ सप्तम्यां वा १.६.११ सत्यमेव १.१ सप्तपूर्वान्परान् १०३.१२ सत्येवम् ३.४ सप्ताहाद् बरदा ११६.१६ सत्या प्रदुभुत रजसः ४६.१७ सपावहस्तमानन्तु ६७.३१ सत्वोद्रिक्तम् ११८-११ सपावाम् १०७.३१ स तु पञ्चमुखः ६६.१७ स पावीह स दिसाणाम् ११.५१ स पावीह स द्वांणाम् ११.५१ स पावीह स प्रदुयोजातम् ६६.२० स प्रपच्छ ७६.६ सत्या वा प्रघोरवच ६३.६५ स प्रतीचीम् ११.५६ सताकाममुदासकाः १.५६ स प्रावीविक्ताम् ११.५५ सता वा पुष्पफलोपेतम् ११.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे १८.३२ सता विभव १६.१९ सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.८७ स दिवमन्वावत्तंते १४.१० सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.८७ स दिवमातहत् १४.२२ सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.८७ स दिवमातहत् ११.६५ सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.८७ स दिवमातहत् ११.५२ सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.८७ स दिवमातहत् ११.५२ सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.८७ स स्वतः गरण्यान्धवे ११६.४१ सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.४७ स स्वतः पर्णाम् ११६.४० स समावः वर्द्धमान्वच् ४६.७० स स्वतः पर्णाम् १९.४५ सम्पूर्णं मण्डलम् ११६.४० स सम्प्रापं मण्डलम् ११६.४० स सम्प्रापं मण्डलम् ११६.४० स समावः वर्द्धमान्वच् ४६.४० स समावः वर्द्धमान्वच् ४६.४० स समावः वर्द्धमान्वच् ४६.४० स समावः वर्द्धमान्वच् ४६.४० स समावः वर्द्धमान्वच् ४५.४० स समावः वर्द्धमान्वच् ४५.४० स समावः वर्द्धमान्वच्यम् १०.१२ समानः भोगभावःच्च ६७.६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सत्रपाल महाभाग        | 49.88                | सप्तोदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| सत्यमेव सत्यमेव सत्येवम् स्वाध्रम् ११९-११ सत्याव्यम् सत्येवमम् ११९-११ सत्याव्यमम् १९०-३१ सत्यव्यमम् १९०-३१ सत्याव्यमम् १९०-३२ सत्याव्यमम् १९०-३२ सम्पाव्यमम् १९०-३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 7.38                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सत्येदम् ३.४ सप्ताहाद् वरदा ११६.६६ सत्या अद्भुत रजसः ४६.१७ सपावहस्तमानन्तु ६७.३१ सत्वोद्रिक्तम् ११२-११ सपायनाम् १०७.३१ स तु पञ्चमुखः ६६.१७ स पातीह् ७२.१४२ स द्योजातम् ४५.४ य प्रत्युदीचीम् ४५.७ सद्योजातम् ६६.२० स प्रपच्छ ७६.६ सचो वा अघोररुच ६३.६५ स प्रतीचीम् ४५.५ सदाध्ययनयुक्ताय ६१.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२ सदा विभव ७७.६ सम्पूर्णम् २४.१४ सत्वेव सप्रहम् २६.१ सम्पूर्णम् २४.१४ सत्वेव सप्रहम् २६.१ सम्पूर्णम् २४.१४ सदा सुभाव २३.६ सम्पूर्णम् ११६.६७ स विवाताहत १४.१० सम्मार्जनफलम् ११६.६७ स वेविघाताहत १४.२० सम्मार्जनफलम् ११६.६७ सत्वेव गरागान्धर्वे ११६.४१ सम्पायम् १९६.४२ सनत्कुमारम् १०.१२ समित्रायु ४५.१६ सनत्कुमारम् १०.१२ समित्रायु स्र.१३ सनत्कुमार वरदम् १०.१२० समार्विधात् धमार्ह्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सत्यमेव               | 4.8                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सत्या प्रदुभुत रजसः ४६.१७ सपावहस्तमानन्तु ६७.३१ सत्वोद्रिक्तम् ११२-११ सपायनाम् १०७.३१ स तु पञ्चमुखः ६६.१७ स पातीह् ७२.१४२ स द्योजातम् ४५.४ य प्रत्युत्तीचीम् ४५.७ सद्योजातम् ६६.२० स प्रपच्छ ७६.६ सचो वा प्रघोरश्च ६१.६६ स प्रतीचीम् ४५.५ सदाध्ययनयुक्ताय ६१.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२ सदा विभव ७७.६ सम्पूर्णम् २४.१४ सत्वे सप्रहम् २६.१ सम्पूर्णम् २४.१४ सत्वे सप्रहम् २६.१ सम्पूर्णम् १४.१४ सत्वे सप्रहम् २६.१ सम्पूर्णम् १४.१४ सम्पूर्णम् १४.१८ सम्पूर्णम् १४.१८ सम्पूर्णम् १४.६ सम्पूर्णम् १४.६ सम्पूर्णम् १४.१४ सम्पूर्णम् १४.१४ सम्पूर्णम् १४.१४ सम्पूर्णम् १४.४२ सम्पूर्णम् १४.४२ सम्पूर्णम् १४.४५ सम्पूर्णम् १८.१४ सम्पूर्णम् सम्पूर्णम् सम्पूर्णम् १८.१४ सम्पूर्णम् १८.१४ सम्पूर्णम् स्थापम् स्थाप्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सत्येदम्              | ₹.\$                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सत्वोद्रिक्तम् ११२-११ सपियाम् १०७.३१ स तु पञ्चमुखः ६६.१७ स पातीह् ७२.१५२ स विसिणाम् ४५.५ य प्रत्युदीचीम् ५५.७ सद्योजातम् ६६.२० स प्रपच्छ ७६.६ सचो वा प्रघोरश्च ६६.६५ स प्रतीचीम् ४५.६ सवाकाममुदासक्ताः ६-६ स प्राचीविद्याम् ४५.४ सवाध्ययनयुक्ताय ६१.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२ सवा विभव ७७.६ सम्पूणंम् २४.१५ सवै सप्रहम् २६.१ सम्पूणं चाढारात्रे २४.१४ सवा सुभाव १३.६ सम्पूणं मण्डलम् ११६.६७ स विवयनवावर्तते ४५.१० सम्मार्जनफलम् ११६.६७ स विवयाताहत १४.२२ सम्पार्ट वर्द्धमानश्च ४६.५२ सनकः २.७ समपादम् ६०.१५ सनत्कुमारम् १०.१० समाविद्यात् ४५.३ स्वात्वुमार् वरवस् १०.१० समाविद्यात् ६५.६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ४६.१७                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| स तु पञ्चमुखः ६६.१७ स पातीह ७२.१४२<br>स विक्षिणाम् १४.४ य प्रत्युदीचीम् १४.७<br>स व्योजातम् ६६.२० स प्रपच्छ ७६.६<br>स वो वा प्रघोरश्च ६३.६५ स प्रतीचीम् १४.४<br>स वाकाममुदासक्ताः ६ स प्राचीन्वशाम् १४.४<br>स वा पुष्पफलोपेतम् ६४.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२<br>स वा विभव ७७.६ सम्पूर्णम् २४.१४<br>स वे स प्रहम् २६.१ सम्पूर्ण चार्छरात्रे २४.१४<br>स वा सुभाव १३.६ सम्पूर्ण चार्छरात्रे २४.१४<br>स वे विष्पाताहत १४.२० सम्माजनफलम् ११६.८७<br>स वे विष्पाताहत १४.२२ सम्पार्ण मण्डलम् ११६.४२<br>स व व ग्रागान्थर्वे ११६.४१ समं घरित्रीम् ११६.४२<br>स व स्व क्यापान्थर्वे १०.१२ समित्रायु ४.५३<br>स व स्व क्यापाम् १०.१२० समाविष्पम् ४०.८<br>स स्व क्यापाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सत्वोद्रिक्तम्        | ११२-११               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| स दक्षिणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स तु पञ्चमुखः         | ६६.१७                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सद्योजातम् ६६.२० स प्राच्छ ७६.६ सद्यो वा अघोरत्च ६३.६५ स प्रातीचीम् ५५.६ सदाकाममुदासक्ताः ६.५ स प्रावीतिक्शाम् ५५.४ सदाच्यवगुक्ताय ६१.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२ सदा पृष्पफलोपतम् ६५.१६ स पृथिवीमन्वा ५५.५ सदी वभव ७७.६ सम्पूर्णम् २४.१५ सदी सपहम् २६.१ सम्पूर्ण गाउँरात्रे २४.१४ सदी सपहम् १६.१ सम्पूर्ण गाउँरात्रे १४.१४ सदी सपहम् १३.६ सम्पूर्ण मण्डलम् ११६.५७ स दिवमन्वावर्तते १४.१० सम्मार्जनफलम् ७६.२ स देविघाताहत १४.२२ समतटं बढ्रामान्दच ४६.७० सदेव गएगान्धर्वे ११६.४१ समं घरित्रीम् ११६.४२ सनत्कुमारम् १०.१२ सममित्रायु ४.५३ सनत्कुमारं वरदम् १०.१२० समाविशति धम्माङ्यम् ४०.५ संच्यायाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स दक्षिगाम्           | <b>x</b> x. <b>x</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सची वा ग्रघोररुच  सदाकाममुदासक्ताः  ह स प्राचीन्दिशाम्  सदाकाममुदासक्ताः  हर स प्राचीन्दिशाम्  सदाक्ष्ममण्डलेष्य  हर-हर्ष संप्राप्ते चैत्रमासे  हर-३२  सदा पुष्पफलोपेतम्  सदा विभव  ज्ञुन्द सम्पूर्णम्  रूर-११  सद्य सम्पूर्ण चार्डरात्रे  रूर-१४  सम्पूर्ण चार्डरात्रे  रूर-१४  सम्पूर्ण चार्डरात्रे  रूर-१४  सम्पूर्ण चार्डरात्रे  रूर-१४  सम्पूर्ण मण्डलम्  हर-जुन्द सम्पूर्ण मण्डलम्  सदिवमन्वावर्तते  पूर-१०  सम्पार्ण मण्डलम्  हर-जुन्द सम्पूर्ण स्वर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण स्वर्ण सम्पूर्ण स्वर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण स्वर्ण सम्पूर्ण सम्प     | सद्योजातम्            | . ६६.२०              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सदाकाममुदासक्ताः ६-६ स प्राचीन्दिशाम् ११.४ स्ताध्ययनयुक्ताय ६१.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२ सदा पुष्पफलोपेतम् ६५.१६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२ सदा पुष्पफलोपेतम् ६५.१६ स पृथिबीमन्त्रा १५.६ सम्पूणंम् २४.१४ सदैव सग्रहम् २६.१ सम्पूणं मण्डलम् ११६.५७ सम्पूणं मण्डलम् ११६.५७ सम्पाणं मण्डलम् ११६.५७ सम्पाणं मण्डलम् ११६.४२ समतटं वर्द्धमानश्च ४६.७० सदेव गरागान्धर्वे ११६.४१ समं घरित्रीम् ११६.४२ सनतः २.७ समपादम् ६७.१४ सनत्कुमारं वरदम् १०.१२ सममित्रायु ४.५३ समादिशति धम्मांख्यम् ४०.६ स्विच्यायाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सद्यो वा श्रघोरश्च    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सदाघ्यवनयुक्ताय ६१.६६ संप्राप्ते चैत्रमासे ६६.३२ सदा वृष्णफलोपेतम् ६५.१६ स पृथिवीमन्वा ५५.५ सदा विभव ७७.६ सम्पूणंम् २४.१४ सदैव सग्रहम् २६.१ सम्पूणं चार्बरात्रे २४.१४ सदा सुभाव २३.६ सम्पूणं मण्डलम् ११६.५७ स देविघाताहत १४.२० सम्मार्जनफलम् ७६.२ स देविघाताहत १४.२२ समतटं वर्द्धमानश्च ४६.७० सदेव गरागान्धर्वे ११६.४१ समं धरित्रीम् ११६.४२ सनत्कुमारम् १०.१.२ सममित्रायु सनत्कुमारं वरदम् १०.१.२ समादिशति धम्मांख्यम् ४०.५ संन्दिग्धः १०.४.७ समानं भोगभावञ्च संघ्यायाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सदाकाममुदासक्ताः      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सदा पुष्पफलोपेतम् सदा विभव  प्रथ. १६ स्पूर्णम् सदेव सग्रहम् सदा स्पूर्णम् सदा स्पूर्ण वार्द्धरात्रे  सद्य स्पूर्ण वार्द्धरात्रे  स्पूर्धरात्रे  स्पूर्धरात्रे  स्पूर्धरात्रे  स्पूर्प वार्द्धरात्रे  स्पूर्ण वार्द्धरात्रे  स्पूर्या |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सदा विभव  सदैव सग्रहम्  सदैव सग्रहम्  सदौ स्मूणं चार्डरात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे  स्थारात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे  सम्पूणं चर्डरात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे  सम्पूणं चार्टरात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे  सम्पूणं चार्डरात्रे |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सदैव सग्रहम् २६.१ सम्पूर्ण चार्डरात्रे २४.१४ सदा सुभाव १३.६ सम्पूर्ण मण्डलम् ११६.८७ स दिवमन्वावर्तते १४.१० सम्मार्जनफलम् ७६.२ सदेव गर्गगान्धर्वे ११६.४१ समं धरित्रीम् ११६.४२ सनत्कुमारम् १०.१.२ सममित्रायु ५७.१४ सम्प्रित्राम् १०.१.२ सममित्रायु ४.५३ सन्त्कुमारम् १०.१.२ सममित्रायु ४.५३ सम्दिब्धः १०.१.१० समादिश्रति धर्म्माख्यम् ४०.६ सम्दिब्धः १०.४.७ समानं भोगभावञ्च ६७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सदा सुभाव  २३.६  सम्पूर्ण मण्डलम्  ११६.८७  स दिवमन्वावत्तंते  १४.१०  सम्मार्जनफलम्  ७६.२  स देविघाताहत  १४.२२  समतटं वर्द्धमानश्च  ११६.४१  समं घरित्रीम्  ११६.४२  सनत्कुमारम्  सनत्कुमारम्  १०.१.२  सममित्रायु  सनत्कुमारं वरदम्  १०.१.१०  समादिशति घम्माङ्यम्  संन्दिग्धः  १०.४.७  समानं भोगभावञ्च  संघ्यायाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सदैव सग्रहम्          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| स दिवमन्वावत्तंते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| स देविघाताहत १४.२२ समतटं वर्द्धमानश्च ४६.७०<br>सदेव गरागान्धर्वे ११६.४१ समं घरित्रीम् ११६.४२<br>सनकः २.७ समपादम् ६७.१४<br>सनत्कुमारम् १०.१.२ समित्रायु ४.५३<br>सनत्कुमारं वरदम् १०.१.१० समादिशति धम्मांख्यम् ४०.५<br>संन्दिग्धः १०.४.७ समानं भोगभावञ्च ६७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      | Library Control of the Control of th |        |
| सदेव गरागान्धर्वे ११६.४१ समं घरित्रीम् ११६.४२<br>सनकः २.७ समपादम् ६७.१५<br>सनत्कुमारम् १०.१.२ समित्रायु ४.५३<br>सनत्कुमारं वरदम् १०.१.१० समादिशति धम्माख्यम् ४०.५<br>संन्दिग्धः १०.४.७ समानं भोगभावञ्च ६७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सनकः २.७ समपादम् ६७.१४<br>सनत्कुमारम् १०.१.२ समित्रायु ४.५३<br>सनत्कुमारं वरदम् १०.१.१० समादिशति धर्माख्यम् ४०.५<br>संन्दिग्धः १०.४.७ समानं भोगभावञ्च ६७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सनत्कुमारम् १०.१.२ समित्रायु ४.५३<br>सनत्कुमारं वरदम् १०.१.१० समादिशति धर्माख्यम् ४०.५<br>सन्दिग्धः १०.४.७ समानं भोगभावञ्च ६७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| सनत्कुमारं वरदम् १०.१.१० समादिशति धर्माख्यम् ४०.५<br>संन्दिग्धः १०.४.७ समानं भोगभावञ्च ५७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सनत्कूमारम्           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| संन्दिग्धः १० ४.७ समानं भोगभावञ्च ५७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| संध्यायाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| १२.७१ स म ददाात २.५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                     | १२.७१                | त म ददात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २.८३   |

| समयाश्च कति             | ६३.६१.         | सर्वेकाम             | ३६.५; ५०.४६; ५६.१         |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| समया सम्प्रवक्ष्यामि    | 83.840         |                      |                           |
| समयेन ऋतुमास            | 28.8           | सर्वकामानवाष्नोति    | ४४.१३; ५०.६०, ३.३३; ७३.४४ |
| सम्वत्तम्बुजपत्राद्याम् | 5 <b>4.</b> 40 |                      | १०४.४                     |
| समस्त धर्मकथनम्         | 858.8          | सर्वकामप्रदा         | १.६२;४०.१२८; ६२.१०        |
| समस्त-फल-सम्पूर्णैः     | ₹१.२०          | सर्वकारिएभिः         | १०.२.३                    |
| समस्तबीजसंयुक्तम्       | ₹0₹-२          | सर्वकामार्थ          | ६४.७४                     |
| समस्त-भोगसंपन्ने        | 88.68          | सर्वकार्यादिना दत्ता | ६८.११                     |
| समस्तं यदि              | १३-४           | सर्वेकामप्रदम्       | 8.33                      |
| समस्तव्यस्त             | १-२५           | सर्वेकाल-प्रदायी     | २७.२०                     |
|                         |                | सर्विकालं वृत्तम्    | २७.१७                     |
| समसूत्रम्               | ४०.२८३         | सर्वकामप्रदे         | <b>न्ह.१</b> न            |
| समं सूक्ष्ममृजम्        | <b>३</b> ४.६   | सर्वगा सर्वदा        | 58.30                     |
| समिधाग्निम्             | ¥ € • ₹ 8      | सर्वं गन्धोपहारेण    | ५०.२१३                    |
| समुत्कीर्णम्            | 3.758          | सर्विगः सर्व्वरूपेषु | ₹8.₹                      |
| समृद्धः सर्वभूतानाम्    | 39.30          | सर्वगा सर्वकार्येषु  | <b>६.</b> ३२              |
| समोत्थानं शुभम्         | ६४.६२          | सर्वंगे ग्रहरूपाय    | <b>२६.३७</b>              |
| संयतास्ते               | ₹.78           | सर्वतः शिवनामा       | ७.५३                      |
| स याति नरके             | ४१.७           | सर्वजन्तुहितार्थाय   | <b>११.३</b> ४             |
| सयुगां सस्रजाम्         | १०४.५          | सर्वतो भद्रविन्यस्ते | . २४.२०                   |
| सवले ऋक्षराजे           | 363.38         | सर्वत्र च श्रुता     | 53.8                      |
| संवत्सर प्रमागोन        | ४०.३           | सर्वत् क्युभैः       | . 88.83                   |
| संवत्सर महादोष          | ५०.६           | सर्वं गुरा           | <b>8.</b> 8               |
| सन्नग्रेऽपि             | ७४१.६३         | सन्वंतीर्थाभिषेकन्तु | <b>२:७२;३३.</b> ६५        |
| स वजेद्                 | \$9.33         | सर्वतीर्थेषु         | ६३.३८                     |
| सवितुर्वः               | . ४६.२४        | सर्वदेवाः            | 9.8%.                     |
| संविभक्तो मया           | १०७.१३         | सर्वदा सर्वभूतानाम्  | :५०.३३७                   |
|                         |                | सर्वदेवनुता          | 59.03                     |
| स लभेदिष्टकामानि        | १२.३३<br>३४.११ | सर्वद्वन्द्व         | ५७.३२                     |
| स लभेदीप्सितान्         | <b>48.55</b>   | सर्वदु:खप्रतीकारम्   | २०.४.१०                   |
| स लभतेहितान्            | 68.8           | सर्वदेवेश्वरो        | ११६.१२                    |
| सरयुः कौशिकी            | १०७.५१         | सर्वेदेवमयम्         | ₹१६.४=                    |
| स राजते                 | 20.7.53        | सर्वदेवेश्वर         | ४५.२                      |
| सरस्वतीतटे              |                |                      | ६४.७१                     |
| सरोजाद्यै               | <b>५७.३</b>    | त्रवाचाः वाः         |                           |

| सर्वंघर्मान्            | १०.१.२२       | सर्वज्ञो पि            | 38.35                       |
|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| सर्वनीतिगतः             | ह:२६          | सर्वां चं              | ५८.२१                       |
| सर्वे पाप               | ५०.१३०        | सर्वािग हृदयस्थापने    | 30.8                        |
| सर्विपापहरम्            | 9.30          | सर्वान्                | ₹२.४६                       |
| सर्वेपापविनिर्मुक्तः    | ४३१.६३ ६५.२७  | सर्वान् समस्तान्       | १७.१५                       |
| सर्विपीठोपहारेगा        | ५०.58         | सर्वाभरण भूषाङ्गी      | ५०.११६;५५.१५५               |
| सर्वभद्रम्              | 89.88         | सर्वाभरण शोभादि        | ५०.२२=                      |
| सर्व भय                 | ५४.७          | सर्वायुधकरी            | 35.388                      |
| सर्वमर्द्ध त्रिभागम्    | 88.78         | सर्वायुधधराम्          | १२७.५२                      |
| सम्पूर्ण-चन्द्रवदनाः    | १०१.२२        | सर्वा यौवनसम्पन्नाः    | 68.83                       |
| सव्वंगङ्गल              | ६७.५५         | सर्वाङ्ग लक्षराोपतम्   |                             |
| सर्व्यक्                | <b>६१.</b> २४ | सर्वार्थ साधकम्        | १२८.१                       |
| सर्व्य यज्ञफलम्         | 48.30         | सर्वास्त्र             | 8.55                        |
| सर्वव्यापि              | <b>५०.१६</b>  | सर्वािग् हृदयस्थानि    | 30.8                        |
| सर्ववादित्र निर्घोषैः   | १२७.१२        | सर्वा सर्वगता          | 65.3                        |
| सवंवेलामतिक्रम्य        | ७८.४          |                        |                             |
| मर्व्यरक्तोपचारन्तु     | ५२.न          | सर्वेऽपि भीता          | १५.४                        |
| र्वरत्नमलङ्कारम्        | ६७.१२         | सर्वे एवामितज्ञाना     | १०५.५                       |
| र्वरत्नीषधी             | ६६.३४         | सर्वे कार्त्तस्वराः    | द <b>२.</b> ६८              |
| सर्व रोग                | ५३.५          | सर्वे वसन्ति           | ७.६३                        |
| सर्वलक्षग्रसम्पन्नम्    | 53.78         | सर्वेश्वरम्            | द३.५४                       |
| सर्व-लक्षरा-सम्पूर्ण    | ३१.१३         | सर्वे शिवाश्रमाः       | 9.00                        |
| सर्वं लोकोपकारार्थम्    | २२.५          | सर्वेषाम्              | <b>६५.</b> ६७;७२ <b>.</b> ४ |
| सव्व लोकोपकारायः        | 3.4.8         | सर्वेषाञ्चैव           | 800.8                       |
| सर्वत्र शङ्करी          | ३७.१००        | सर्वेषां प्रेतयोनीनाम् | 58.78                       |
| सर्वे शास्त्रार्थे      | ५४.२०         | समस्त कार्यकारणी       | १६.३३                       |
| सर्वशेषे                | ५६.२४         |                        | 177 (新州)                    |
| सर्वशैलैष्ट काष्ठोत्थम् | 60.80.        |                        | ४.४; ६१.३२; १०७.४६; ११६.७०  |
| सट्वं शोभा              | ४०.२६२        | सर्वेषामेव मन्त्रानाम् | १०.६.३                      |
| सर्वसम्पत्तिसम्पन्नः    | 08.3          | सर्वेषां शिवपट्टस्थम्  | ५०.५१                       |
| सर्वसाधुजना             | १२८.२१        | सर्वेषां साधने         | 8.60.8                      |
| सर्वेस्हमाद्यनुत्पन्नाः | १०.३.ं२       | सर्वेषु सर्ववणेषु      | 22.28                       |
| सर्वहेममयैः             | १०४.७         | सर्वे सुरगएा।          | १२७.५६                      |
| सर्वज्ञा.               | १६.२४         | सर्वेश्वर्यमयीम्       | १२७-४६                      |

| सर्वोपसर्गशमनी       | 0.103        |                              | 0.34                                     |
|----------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                      | <i>ξυ.3</i>  | स्वकान्ताम्                  | 8.3                                      |
| सर्व्वोपहारसम्पन्नो  | 77.88        | स्वकान्तिकिरगौघेन            | ६३.२४३                                   |
| सर्वीषधैः            | 3.33         | स्वकायेन तीर्थेषु            | १२८.१६                                   |
| सशल्यामुषराम्        | ६८.१२        | स्वचक्रेगीव                  | 7.50                                     |
| सशिष्यास्ते          | -६७.५१       | स्वतो वा                     | ६०.२६                                    |
| संशोध्य परितो        | ७२.१०४       | ्स्वतेजसा न                  | ४१.१४                                    |
| संस्कृतेऽहवमानस्य    | 3:858        | स्वदोह काले                  | 88280                                    |
| संसर्गात्            | 33.35        | स्वधर्म निरतैर्वत्स          | . दद. ३                                  |
| स सिमृक्षु           | 3.35         | स्वनामे पूजयेद्देवीम्        | ह३.२८६                                   |
| स सुखम्              | 38.85        | स्वप्नांश्च                  | €5.858                                   |
| ससुरं गरामादित्यम्   | 35.35        | स्वप्ने तु कूप               | - ६४.४६                                  |
| सहकारफलम्            | \$3.35       | स्वप्नाः शुभारच              | ६४.४१                                    |
| सहजं गिरिदुर्गञ्च    | ७२.४६        | स्वप्नेन्द्रं-जालवल्लोके     | ३७.४६                                    |
| सह्माया              | १११.१०       | स्वभावित्त सम्पन्नो          | 3.809                                    |
| सहसा                 | 3.78         | स्वयम्भुरेष                  | १०७.१                                    |
| सहस्र                | 78.8         | स्वयन्तु पठ्यते              | £\$9.\$3                                 |
| सहस्रे एा            | 5.8¥         | स्वयं हत्या                  | 224.22                                   |
| सहस्राच्चि           | २६.३१        | स्वकायात्                    | 37.388                                   |
| सहस्रकिरगोपेते       | 7.53'        | स्वर व्यञ्जन                 | ₹७.४०                                    |
| सहस्रकोटिकन्यानाम्   | ६४.६०        | स्वराः स्मरणशीलत्वात         | ३७.५१                                    |
| सहस्राक्ष            | ६५.२८        | स्वर्गः सर्वव्यापी           | <b>ę.</b> ę                              |
| सहस्राक्षम्          | <b>46.48</b> | स्वर्गापवर्गनिरयम्           | 44.4                                     |
| सहेमं रत्न           | ६४.४         | स्वल्पैनैव तु द्रव्येन       | 84.8                                     |
| सहोमं पूजयेद्देवम्   | <b>६१.</b> २ |                              |                                          |
| संक्षेपादेक          | ५७.४         | स्वशक्त्या चैव<br>स्वस्तिकम् | \$4.93                                   |
| स्तम्भा वृताश्च      | ७२.३६        | स्वास्तकः                    | 97.70                                    |
| स्तवोऽयम्            | 33.52        |                              | <b>FF</b> . <b>9 F F F F F F F F F F</b> |
| स्तवं देव            | ३३.२         | स्थल देवान्<br>स्नपनं तस्य   | <b>६७.६६</b><br><b>६</b> €.≂             |
| स्तवः पुरा           | ३६.१         | स्रष्टोत्वम्                 | ३०८.२४                                   |
| स्फटिकैः शैलसोपानै   | न्दर.६६      | स्नात्वा                     | १०.४.३;७४.१८;७६.४७                       |
| स्मरणाद्वारते        | ₹७.५५        |                              | १९ ३३                                    |
| स्मरणादि             | 3.05         | स्नात्वा उमेश्वरम्           | 0.30                                     |
| स्मरंस्तरति घोराणि   | £6.8X        | स्नात्वा गंगानदी             | 83.848                                   |
| स्मरणात् पठनाद्विप्र | 38.848       | स्नात्वा साद्वंपटी           | ३३.५२                                    |
|                      |              |                              | <b>६७.१३</b>                             |
| स्मरणादि भये         | 3.05         | स्नानाख्यम्                  | 10.11                                    |

| ६५.५६   | स्त्रिय:                            | 5.3X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ५७:१२   | स्त्रिया वा                         | ३७.७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ११६.४६  | स्त्रिया वानेन                      | 30.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७४.६७   | स्त्रियश्च रक्तवस्त्रैश्च           | £ £ . 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ₹७.७६   | स्थित                               | १०.१०.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . ५६.१६ | स्थित्वा विनाशम्                    | ११६.१=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १,२६.२६ |                                     | ११२.७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | 7.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                     | . 38.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                     | \$5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | 87.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | स्थीयतां सुरश्रष्ठ                  | 83.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | स्तुता ह्ये वम्                     | १ ५.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | स्तुत्वा                            | 19.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | ٤٦.٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | स्तुवन्ति देवदेवेशम्                | 39.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | स्फुटितम्                           | 83.848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | स्फुटप्रकटविक्रमम्                  | 59.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | स्र्चायान्तु                        | १२१.१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                     | २६.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | ٧.३٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                     | ५६.२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | ५०.१५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                     | १२७.३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                     | १२७.११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                     | ४३.२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | 38.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                     | ७२.५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | २६.१5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                     | <b>=</b> ₹. १ <b>=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                     | १२७,१६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १५७.१६५ | स्मृतः स भागो                       | ४६.२ऱ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | ११६.४६<br>७३.४७<br>६७.७६<br>. ५६.१६ | ११६.४६ स्थिय वानेन  ७३.४७ स्थित  ६७.७६ स्थित  ४६.१६ स्थित  १६.१६ स्थिता विनाशम्  १२६.२६ स्थिया मितमाधाय  स्त्रीजनम्  ३२.४ स्त्री प्रधाना  ३२.११ स्त्री सुते  ३६.१६ स्थीयता सुरशेष्ठ  ४०.१७ स्तुता हो वम्  २६.१० स्तुता हो वम्  २६.१० स्तुवन्ति  १२०.६ स्तुवन्ति  १३.१० स्तुवन्ति  १३.२११  ११.१० स्तुवन्ति  ११.१० स्तूयमानो महातेजो  १४.१० स्यूणाकर्गो विशालश्च  १३.२६ स्यूलस्पा  १२०.६४ स्यूलस्पाम्  १२०.६४ स्यूलस्पाम्  १२०.६४ स्यूलस्पावाम्  ११.१३ स्यूलस्पावामम् |

| स्मृतिः सिद्धिरिति      | ३७.४०          | सामान्यम्                 | 74.8                     |
|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| स्मृतिः संस्मरणाद्देवी  | ् ३७.३७        | सामवेदो नित्यम्           | १०७.५३                   |
| स्वेन वधानेन            | ११५.१४         | सामवेदस्य                 | १०७.४७                   |
| स्तोकवृत्त              | ७२.६२          | सामवेदस्तु                | ७६.७० १                  |
| स्तोत्राणि              | 3.8            | सायुष:                    | 8.53                     |
| स्तोत्येऽहम्            | ११३.१          | सा वन्द्या                | हद.६                     |
| सा एव कालरुद्रस्य       | १.४८           | सांवत्सरी यथा             | 38.₹€                    |
| सा कन्या                | ٢.8٤           | सांवत्सरोऽय               | ५५.६                     |
| साग्निदेवगशास्तत्र      | १३.३८          | सा विद्या                 | 3.588                    |
| सागरा जठरं तस्य         | ११२.१४         | सार्वभीम                  | ₹9.3€                    |
| सा च सर्वगता            | 5.73           | सारङ्ग रथमारूढम्          | <b>\$</b> 8. <b>\$</b> 8 |
| साचारो भक्तिमास्थाय     | <b>३</b> ४.३२  | सार्थि बहुशास्त्रज्ञम्    | ₹€.७२                    |
| सा च शक्तिः             | १०५.३३         | साहाय्यं संगरे            | 80.0                     |
| सा च संस्मरणात्         | 89.83          | सिकता पङ्क.               | ६४.२७                    |
| सा ते हृदये             | <b>७०</b> ९.३६ | सित कुङ्कुमरागैर्वा       | ४०.२६०                   |
| साध्यन्ते सर्वमन्त्राणि | दद.२           | सितदन्तो गजगामी           | १०१.२६                   |
| साध्वी पतिव्रतत्वाच्च   | ₹9.₹           | तित पङ्कज                 | * \$0\$.0×               |
| साधकस्येदम्             | ६४.४३          | सितप्रवरपंकजे             | <b>८७.२६</b>             |
| साधाररो सघण्टा          | 40.8 68        | सितभावोपचारेग             | 90.20                    |
| साधकञ्चागतम्            | 35.83 •        | सितमालाभिद्धें व्यायाः    | 208.88                   |
| साधकत्वम्               | ६३.२४२         | सितवस्त्रधरो              | २६.४४                    |
| साध्वदम्                | <b>40.</b> २   | सितरक्तोपहारेण            | ५०.२४८                   |
| साधकी                   | 38.88          | सितरक्तपीत                | 9.28                     |
| . साधिकारं तु           | 87.888;883     | सितरलक्षे तथा             | 3.30                     |
| साधुदेवी                | 8.85           | सितसषंप                   | ६४.६१                    |
| साधु राजन्              | ٤٤.٦           | सितश्च सन्मितश्चैव        | \$8.3\$                  |
| साधु साधु महावाहों      | ٤٦.٤           | सिद्धि दत्त्वा            | <b>६७.६४</b>             |
| साधु साधु महादेवि       | 8,88,83        | सिद्धि योगाश्च            | 89.88                    |
| सानुदिनं सदा            | ٧.30           | सिद्धिदं सर्वलोकानाम्     | 200.30                   |
|                         | १०७.५          | सिद्धान्त मोक्षशास्त्राणि | £1.13                    |
| सा प्रसूताष्ट्रवर्गाणि  | 20.10          | सिन्दूरारुण               | ₹€.5₹                    |
| सापि चान्यम्<br>सामया   | . ११-५         | सिन्दूर बद                | <b>27.</b> ₹0            |
| सामन्तप्रवरै            | 39.59          | . सिनीवाली                | ¥5.U                     |
| सामान्यं सर्व           | ٧٠,٢٧          | सिंहम्                    | 93.0                     |
| भागाम तव्य              | 40,400         | 1116.1                    |                          |

| सिंहकोल                | <b>६</b> ४.३२                                   | सुबलस्य वधार्थाय        | 389.35                   |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| सिहाकारा               | 886.80                                          | सुभक्तजनसंकीर्णे        | <b>१२४.३</b>             |
| सिंह चर्म्भधरा         | ५०.२१२                                          | सुभिक्षं क्षेम          | ₹0.380<br>, <b>40.</b> 3 |
| सिंहमारुह्य            | ३७.१३                                           | सुवर्णा                 |                          |
| सिंह-वहिंग्-श्येनानाम् | २७.४                                            | सुवांगाना <b>म्</b>     | 99.09                    |
| सिहरूपा महाघोरा        | <b>58.9</b>                                     | <b>सुरक्ताम्</b>        | १० <b>५.</b> २           |
| सिहारूढा               | 23.82                                           | सुरपादप-संकीर्णम्       | \$ 7.59                  |
| सिंहासनम्              | <b>40.48</b>                                    | सुरक्त राग              | \$2.53                   |
| मुखं कीर्ति            | 8.40                                            | सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु  | 58. <b>8</b> 8           |
| मुंखं तिष्ठन्तु        | \$ <b>7.8</b> ¥                                 | सुरूप सुभगः             | 08,03                    |
| सुखदु:खञ्च             | १०.६.६                                          | सुरूपे: सुभुजे          | 375.83                   |
| <b>सुखभाग्</b>         | 57.75                                           | सुरूपा यौवनावस्था       | १२७.१०५                  |
| सुगन्घि धूपितम्        | ₹१:६                                            | सुरूपाङ्कुशहस्ता च      | ५०.१६४                   |
| सुगन्धफलपुष्पासाम्     |                                                 |                         | ४०.१४२                   |
| सुग्रीवं कुम्भकर्णञ्च  | 57.58                                           | सुरूपा लक्षगोपेता       | ३०.२६                    |
| सुत भातृ               | 5X. E 8                                         | सुशान्तिश्च सुकीर्तिश्च | ४६.२८                    |
| ्रसुत सम्पूर्ण         | <b>ξ</b> ξ.χ                                    | सुशास्त्रविधिमाश्रित्य  | 48.80                    |
| सुत सौभाग्य            | <b>\xi</b> \.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | सुश्रमे वचनम्           | ११६.१३                   |
| सुतस्य                 | ¥3.5                                            | सुषमां शाद्वलाम्        | ६८.१४                    |
| ंसुतः कालाग्निः        | २. ५ ६                                          | सुषेण कुर               | १३.१८                    |
| सुतोऽयं तव             | <b>Ę.</b> 6                                     | सुषेग्रास्य             | १८.१२                    |
| सुत सीभाग्यकामायं      | 6.50                                            | सुषेणे निहते            | 86.3                     |
| मुतेजाः                | 84.85                                           | सुषेणो महिमा            | ११०.5                    |
| सुदुर्गं नायकम्        | १२.४२                                           |                         | 87.48                    |
| सुधौतं वक्षयेत्        | ७३.३६                                           | सुस्थवृतेऽन्यदा         | ७२.६२                    |
| सुनन्दाया पुरी         | 65.88                                           | सुस्वच्नो पश्यते        | 63.889                   |
| सुनन्दायाः पुरम्       | 68.8                                            | सुस्नातो                | हद.१६                    |
| सुनन्दाया शिला         | 64:8                                            | सुस्थे नरे              | 28.28                    |
| सुपणं: कूलिको          | 35.83                                           | सुस्थिता सुषमा          | ७२.१४६                   |
| सुपुत्रा जीववत्सा      | 35.38                                           | सुहृद्जन                | ६५.४९                    |
| सुप्रभूनारिवंध्यानाम्  | 98.30                                           | सूचीमुखेषु              | 3.52                     |
| सुब्लेन                | ७२.७४                                           | सूतिंका                 | ¥ 5.3                    |
| सुबलेन जिता            | 38.80                                           | सूत्रधारगणोपेतम्        | 308.50                   |
| सुबलो नाम              | ११.४५                                           | सूर्यंकोटिसहस्रे ग्र    | १२७.४३                   |
| प्राची पात्र           | \$5.88                                          | सूर्यकोटिसहस्राभो       | १२८ं.३७                  |
|                        |                                                 |                         |                          |

|                        | ५४१           |                            |                          |
|------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| सूर्यो च               | ७४.१६         | सौबलन्तू                   | २.१०३                    |
| सूर्यो जनः             | १२२.६         | सौभाग्यजननम्               | ٤5.30                    |
| सूर्यश्चाहम्           | १२७.१८७       | सौभाग्यमिहजन्मेऽपि         | 89.30                    |
| सूर्य्य मण्डल          | ४७.१८         | सौम्ये, कपालिनी            | <b>५०.१६०</b>            |
| सूर्याय                | २६.३६         | सौम्यं च कान्तम्           | <b>११</b> ६.१४           |
| सूर्यायुतसम            | ११.५३         | सौम्यैश्चोच्च स्थितैः      | ७३.४३                    |
| सूर्यो वह्निहोंमे      | 39.75         | सौम्ये धम्मार्थकामानि      | ٧٤. ٩٥                   |
| सूर्य्यस्योदयमस्तादि   | ४६.७१         | सौम्यमुखम्                 | <b>११</b> ६.१६           |
| सूर्यस्य ग्रकाराद्याः  | 80.₹          | सौम्यमुत्तरतो              | <b>६</b> ६.२६            |
| सूर्य सोमेक्षराश्चण्डः | १११.५         | सौराष्ट्रपुराधिगता         | ४६.७४                    |
| सूक्ष्मरूपा            | £3.832        | सौर्यंवर्णांङ्घ्रिपालैस्तु | <b>44.3</b> 4            |
| सृजत्येषा              | ३७.४४         |                            |                          |
| सृष्ट्यादौ कथिता       | ७२.२          | हते कृष्ण रथाधारे          | <b>ह</b><br>४१.६         |
| सृष्ट्वैता देवता       | १२७.४८        | हते काले                   | *\.\<br>\\\\             |
| सेवते                  | 5.78          | हते घोरे                   | 78.8                     |
| सेव्यमानेन्द्रिया      | =.20          | हते चोग्रे                 | <b>४१.२;४३.६</b> ५       |
| सैहिकेय:               | ४७.१४         | हते तस्मिन्                | 8.38                     |
| सोऽन्तरीक्ष            | 3.88          | हस्तभूमि गतम्              | ٧٥.٧٥                    |
| सोऽपि स्ववीर्यं        | ११६.३5        | हते वज्रे                  | १६.१                     |
| संोऽपि                 | २.१०१         | हतशेषवलः                   | १७.१२                    |
| सोपवास:                | ३४.१४         | हतशेष <b>बलो</b>           | १७.११                    |
| सोपवासो                | 38.38         | हतसेनस्तदा                 | 98.39                    |
| सोम इद्वत्सरस्तेषाम्   | 84.30         | हत्वा रुहम्                | ३७.१६                    |
| सोमो दैवत              | 88.88         | हत्त्वा सुररिपून्          | 370.888                  |
| सोमेन पूजितः           | <b>५</b> ४.७४ | हतवीय हतशौर्यम्            | £ £ . 28                 |
| सोमोपवासः शुचिः        | 37.38         |                            |                          |
| सोमं रिव               | १७.१४         | हस्तं शरीरम्               | ₹ <b>0.</b> 0€           |
| सोमं राजानम्           | ५६.७          | ह्रस्वदीर्घेः              | 80.20                    |
| सोमेशं नाम             | ११६.८३        | ह्रस्वेन लाघवम्            | हर्.१४८                  |
| सोमेश्वरं महापुण्यम्   | १०२.७         | हर्यं चर्च ने              | 29.99                    |
| सोम सूर्याग्नि         | १७.४१         | हरणी हारणी चव              | <b>₹</b> ₹७. <b>१</b> ४४ |
| सोऽभ्रुगोत्            | 8.53          | हवनीय-प्रसूतिः             | १२२.६                    |
| सोमसूर्यानिला          | ३७.६          | हविष्यं भोजनम्             | ७८.६                     |
| सौत्रामिंग             | ७८.१६         | हविष्यान्नम्               | <b>६१.१७</b>             |
| सोघपृष्ठ               | <b>५.४३</b>   | हसमानस्य ते                | ११६.४७                   |
|                        |               |                            |                          |

| हंसे विद्यार्थ        | 23.88         | हृषीकेश गदाधारिन्       | 50.78                |
|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| हसकारण्डवचक           | ११.5.4        | हेमादि पुष्परत्नानि     | ₹₹.१=                |
| हंससारसंगीतै!         | 20.53         | हेमोत्था सा             | ४०.३३                |
| हाटकेश्वरदेवस्य       | <b>53.7</b> € | हेम चक्षुस्तथा          | १०५.५                |
| हार नूपुर             | ७.२४          | हेमजन्तु महद्दण्डम्     | 78.5                 |
| हारादि कटिसूत्रम्     | 7.399         | हेमं तापे भवेत्         | १२२.२३               |
| हास्यन्तु शतभिषंज्याः | १०१.१६        | हेमेन्द्र नीलजौ         | ५०.२५१               |
| हाहा हुङ्कार          | ७.६७          | हेम पट्ट कृती           | ५०.२७०               |
| हिताय पूजिता          | १.५१          | हेम पुष्पै              | ६५.5                 |
| हिताय सर्व            | १.४२          | हेम प्रासाद             | 57.5x                |
| हिरण्याक्षस्तु        | १०५.१५        | हेम भावा च              | ३२.१५                |
| हिरण्यगर्भः           | ४६.३४         | हेमरत्न                 | ६५.२                 |
| हिरण्यगर्भसहितम्:     | १०५.४         | हेम रत्नम्सा            | ७०.१५५               |
| हिमवत हेमकूटे         | . ७४.१        | हेमरत्नाविचित्रांगी     | १२७.७६               |
| हिम <b>वद्</b> गिरौ   | ₹.3 €         | हेमराजत                 | ५०.१८६               |
| हिमवत्यचले            | 87.78         | हेमराजत पात्रस्थी       | ५०.२७५               |
| <b>हिमवान्निष</b> ंघे | <b>३२.४</b>   | हेमरुक्म                | 55.20                |
| हिमवद् विन्ध्यनिलयें  | ३८.२          | हेमं वा                 | <b>६७.३</b> ०        |
| हिमाचले महापुण्ये     | ३७.१८         | हेमं वा राजतम्          | १००.५                |
| हिंमचन्दनकर्पू रै     | 5.78          | हेमवस्त्रानु            | ६१.७                 |
| हिमाद्री              | ६४.२६         | हेलाहुङ्कारशब्देन       | 54.8                 |
| हिताहारोपयोगः         | १०८.३६        | हेमश्रुंगी शकैः         | १०४.१५               |
| हिताहितस्य            | ११०:१०        | हैमराजत                 | २६.२०; ५०.३२=; ६६.३७ |
| हिताहिताहार           | ११०.३         | हैमा वा रत्नवाक्षी      | ५०.२२४               |
| हिलिहिलो              | ₹.१६          | होतारन्तु विजानीयात्    |                      |
| हुत्वा चादित्य        | ५०.२७७        |                         | १२१.१५               |
| हुत्वा हुताशने        | 808.88        | होतारो मन्त्र           | १२१.३०               |
| हुतमंग्निषु देवाय     | ४५.२०         | होमं कार्य्यम्          | . ५७.१५              |
| हुताशन महाबाहो        | ३६.१०५        | होमकाले प्रयोक्तव्यम्   | ७५.१४                |
| हुतं हुतं पयो         | ७७:१६         | होमं कृत्वाम्           | २७.३०                |
| हूङ्कार राव           | ४३.५१         | होमं तिलाज्यक्षीद्रन्तु | 3.5%                 |
| हृदयं होमयित्वा       | ११८.११        | होमं देवदलम्            | ५०.२४६               |
| हृद्वीजे नास्तरेद्र   | १२६.२३        | होमोत्थाया े            | २६.८                 |
| हृदस्था क्रिया        | ११२.१६        | होमेन व्रतचर्येण        | १००.२६               |
|                       |               |                         |                      |

|                            |     | <b>र</b> लोकानुक्रम | <b>ग्रिका</b>            |     | ५४३             |
|----------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----|-----------------|
| होमयेल्लक्षमेकन्तु         |     | £4.3                | क्षीरचन्द्रघृतान्तस्या   |     | <i>و</i> .۶ و   |
| होमवसानिकं घोरमसुरम्       |     | ₹.08                | क्षेमङ्करी शिवेनोक्ता    |     | ₹8.3€           |
| होमं विन्दति               |     | ४०.२४७              | क्षुरार्धचन्द्रचन्द्रासि |     | <b>44.40</b>    |
| होमं शत                    |     | ५४.१८               |                          |     | Same 1          |
| होमात्सर्वम्               |     | १२०.३२              |                          | त्र |                 |
| होमं क्षीरं घृतम्          |     | ४०.२३४              | - 26 - 2                 |     |                 |
|                            |     |                     | त्रयोति कथ्यते           |     | * <b>₹७.</b> १८ |
|                            | क्ष |                     | त्रयागाम्                |     | ₹9.₹0           |
| ਨਾਲਾਂ ਤੇੜੀ ਕ               |     | DE 24               | त्रयाणामेकमादाय          |     | ५.६             |
| क्षग्रं देवी च             |     | <b>२६.१</b> ४       | त्रयाणाञ्चैव             |     | ३७.२८           |
| क्षत्र-विट्-शूद्र-वालानाम् |     | 99.29               | त्रयाणां गुभदायित्वात्   |     | ३७.३०           |
| क्षयाचि विवशा              |     | 186.88              | त्रयश्च त्रिशतम्         |     | 82.9            |
| क्षपास्त्राणि              |     | ११६.५५              | त्रयोविशति लक्षाणि       |     | ४७.३४.          |
| क्षमा तु श्री              |     | ¥0.85               | त्रातारमिति              |     | ४६.२४           |
| क्षमाप्य युग्मम्           |     | \$9.30              | त्रातारमिन्द्रम्         |     | ५६:४०           |
| क्षमाप्य विधिना            |     | 9.30                | त्रातास्ताः              |     | 9.31            |
| क्षयं याति                 |     | 8.2=                | त्राता नस्त्वम्          |     | द३.३३           |
| क्षये चाग्निमुखै           |     | ११६.४5              | त्राय माम्               |     | 30.0            |
| क्षयानलेव दश्यन्ते         |     | न्ध्र.४६            | त्रासनी मोहनी            |     | १२७.१२१         |
| क्षयाम्बुदा                |     | \$\$6.80            | त्रासि सर्वान्           |     | १७.४२           |
| क्षरन्नपि न हीयते          |     | ₹8.38               | त्राहि त्राहि सुरान्     |     | १२७.१५४         |
| क्षातं युगकोटिम्           |     | 286.80              | त्रिकरास्त्वुपरथ्यास्तु  |     | ७२.४१           |
| क्षात्रं त्रतं समाधाय      |     | ४३.१२               | त्रिकालम्                |     | ११७.११          |
| कारीदञ्चैव                 |     | ₹.६                 | त्रिगुणं प्रसवम्         |     | 8.5.08          |
| क्षितीन्द्रो               |     | <b>६</b> ६.२२       | त्रिगुएा                 |     | १४.७६           |
| क्षितीन्द्रः पूर्ववतो      |     | ६६.२४               | त्रिचतुः पञ्च            |     | .58.€           |
| क्षिप्रं कुर्युः           |     | 58.22               | त्रिजटा बाल्रूपा         |     | न३.नन           |
| क्षीराशी                   |     | 73.8                | त्रितयं वा               |     | १२०.४           |
| क्षीरान्नभोजनम्            |     | 39.808              | त्रिदण्डी बालरूपा        |     | 30.508          |
| क्षीरं शर्कर               |     | 73.65               | त्रिदशा सुर              |     | ५०.१८           |
| क्षीरपा:                   |     | 7.88                | त्रिदशैस्त्वम्           |     | 37.85           |
| क्षीरान्नं दिघभक्तञ्च      |     | 1.33                | त्रिनेत्रम्              |     | ७.४             |
| क्षीरान्नं देवी            |     | १०१.5               | त्रिनेत्रा जटा           |     | 30.388          |
| क्षीराष्ट्रमी              |     | €0.28               | त्रिनेत्रा शूलहस्ता      |     | <b>न३.</b> द६   |
| क्षीरादिस्नपनै             |     | <b>Ę</b> ₹.२०       |                          |     | ११६.१५          |
|                            |     |                     |                          |     |                 |

#### देवीपुराग्म्

| त्रिमन्त्रा पठते       | ६५.४५         | त्रीिं खातम्        |   | ५०.३२१  |
|------------------------|---------------|---------------------|---|---------|
| त्रिमूत्तिस्त्रिगुर्णा | 99.80         | त्रीणि चान्यानि     |   | ४६.५५   |
| त्रिवृषेगा             | ११.5          | त्रीणि पञ्चाथ       |   | २५.१८   |
| त्रिलोकधात्री          | १६.२३         | <b>त्रुट्</b> यादि  |   | ३७.७५   |
| त्रिरात्रे चैव         | 39.83         | त्रेतायाम्          |   | १२२.५   |
| त्रिरात्रेण तु         | . ६३.१६३      | त्रैलोक्चधारिएा     |   | १२७.१०४ |
| त्रिरेख कन्धराम्       | ३२.२६         |                     | _ |         |
| त्रिशद्धन् प्रीममाहुः  | 35.50         |                     | ল |         |
| त्रिशूलपाि्गनम्        | <b>८३.</b> ४२ | ज्ञं एं दुं स्रोम्  |   | ११६.२६  |
| त्रिश्रुत्वा           | ११६.६२        | ज्ञात्वा सर्व्वमशेष |   | ४७.४    |
| त्रिश्रुत्वा द्विज     | ११६.६२        | ज्ञानाद् भवति       |   | १०.१.१५ |
| त्रीण्येकाचाम          | 85038         | ज्ञानशक्तिः क्रिया  |   | ₹.७०\$  |
|                        |               |                     |   |         |

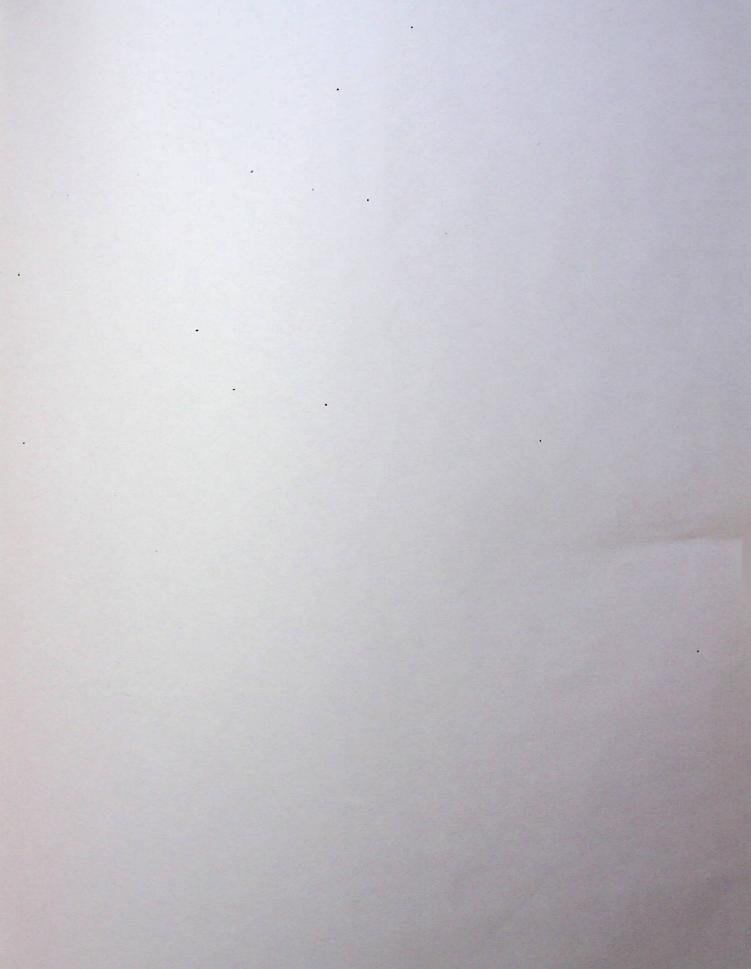





|  |  | to proper the second of the se |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |